# 'सूर्याङ्क'की विषय-सूची

| विषय -                                                         | पृष्ठ-संख्य | ī        | विषय पृष्ठ-                                                                                 | संख्या       |
|----------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| १-सवितृ-प्रार्थना [ ऋग्वेद ]                                   | 8           | 1        | १६-त्रिकाल-संन्यामे सूर्योपासना ( ब्रह्मलीन परम-                                            |              |
| २-सूर्यादिके मूलस्वरूप ब्रह्मको नमस्कार [ सकि                  | ढ़ेत] ₹     | 2        | श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका )                                                            | १८           |
| ३-सविताकी स्नृत श्रुति-सूक्तियाँ [ संकलित                      | }· · · · •  | <u> </u> | १७-ज्योतिलिङ्ग सूर्य ( अनन्तश्रीविभृपित जगद्गुर                                             |              |
| ४-सूर्योपनिपद्                                                 | >           | 5        | श्रीरामानुजाचार्य स्वामी श्रीपुरुपोत्तमाचार्य                                               |              |
| ५-अथर्ववेदीय सूर्योपनिपद्का भावार्थ                            |             | ,        | रगाचार्यजी महाराज )                                                                         | २१           |
| ६-श्रीसूर्यस्य प्रातःसारणम्                                    | ٠٠٠ ٤       |          | १८-ज्योतिलिङ्गोके द्वादशतीर्थ [ सकलित ]                                                     | २३           |
| ७-अनादि वेदोमे भगवान् सूर्यकी म                                | हिमा        |          | १९-आदित्यमण्डलके उपास्य श्रीसूर्यनारायण                                                     |              |
| ( अनन्तश्रीविभृपित दक्षिणाम्नाय श्रः                           | ह्रेरी-     |          | ( अनन्तश्रीविभूपित जगद्गुरु रामानुजाचार्य                                                   |              |
| शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकरा                                 | चार्य       |          | यतीन्द्र स्वामी श्रीरामनारायणाचार्यजी महाराज)                                               | २४           |
| स्वामी श्रीअभिनवविद्यातीर्थंजी महारा                           | जका         |          | २०-वेदोमं सूर्य ( अनन्तश्रीविभूपित वैष्णव-                                                  |              |
| ग्रुभाशीर्वोद )                                                | 6           | 3        | पीठाधीश्वर गोस्वामी श्रीविट्ठलेशजी महाराज)                                                  | २६           |
| ८-जयति सूर्यनारायण, जय जय [ कविन                               | ता ]        |          | २१-श्रीसूर्यनारायणकी वन्दना ( पूज्यपाद योगिराज                                              |              |
| ( नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुः                         | मान-        |          | श्रीदेवरहवा वावा )                                                                          | 30           |
| प्रसादजी पोदार )                                               |             | 4        | २२-सवितासे अभ्यर्थना [ सकलित ]                                                              | ३०           |
| ९-प्रत्यक्ष देव भगवान् सूर्यनारायण ( अ                         | नन्त-       |          | २३-भगवान् विवस्वान्को उपदिए कर्मयोग ( अद्धेय                                                |              |
| श्रीविभूपित पश्चिमाम्नाय श्रीद्वारकाशा                         | ारदा-       |          | स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराज )                                                           | ३१           |
| पीठाधीश्वर जगद्गुरु शकराचार्य स                                | वामी        |          | २४-भगवान् श्रीसूर्यको नित्यप्रति जल दिया करो                                                |              |
| श्रीअभिनव सचिदानन्दतीर्थजी महारा                               | जका         |          | ( काशीके सिद्ध संत ब्रह्मलीन पूच्य श्रीहरिहर                                                | -            |
| मङ्गलागंसन )                                                   | •••         | 3        | वावाजी महाराजके सदुपदेश ) [ प्रेपक—                                                         |              |
| १०-सूर्य-तत्त्व ( अनन्तश्रीविभूपित ऊर्ध्वा                     | म्नाय       |          | भक्त श्रीरामश्ररणदासजी ]                                                                    | ३५           |
| श्रीकाशीसुमेरुपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकर                         |             |          | २५-ऋग्वेदीय सूर्यसूक्त ( अनन्तश्री स्वामी                                                   |              |
| स्वामी श्रीशकरानन्द सरस्वतीजी महाराज                           | -           | 8        | श्रीअखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज ) · · ·                                                     | ३६           |
| ११-सूर्यका प्रभाव ( अनन्तश्रीविभृपित जग                        | . *         |          | २६-श्रीसूर्यदेवका विवेचन ( श्रीपीताम्यरापीठस्थ                                              |              |
| शंकराचार्यं तमिल्नाडुक्षेत्रस्य काञ्चीकामव                     |             |          | राष्ट्रगुरु श्री १००८ श्रीखामीजी महाराज,                                                    |              |
| पीठाधीस्वर स्वामी श्रीचन्द्रशेखरेन्द्र सरस्व                   | तोजो        |          | दितया)                                                                                      | ३९           |
| महाराजका आशीर्वाद )                                            | 8           | २        | २७-प्रभाकर नमोऽस्तु ते (श्रीशिवप्रोक्तं सूर्योप्टकम्)                                       | 80           |
| १२-नित्यप्रतिकी उपासना (महामना                                 | -           |          | २८-भगवान् आदित्यका ध्यान (नित्यलीलालीन                                                      |              |
| श्रीमालवीयजी महाराज )                                          | 8           | ३        | अद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार )                                                   | ४१           |
| १३-सूर्य और निम्वार्क-सम्प्रदाय (अ                             |             |          | २९-सूर्योपासनाके नियमसे लाभ ( स्वामी श्री-                                                  |              |
| श्रीविभूपित जगद्गुक श्रीनिम्वाकीचार्य                          |             |          | कृष्णानन्द सरस्वतीजी महाराज )                                                               | ४२           |
| धीश्वर श्री'श्रीनी' श्रीराधासर्वेश्वरगरण                       |             |          | ३०-पुराणोमे सूर्योपासना ( अनन्तश्रीविभूपित                                                  |              |
| चार्यजी महाराज)                                                |             | ጸ        | पूज्यपाद संत श्रीप्रसुद्त्तजी ब्रह्मचारी )                                                  | 83           |
| १४-भगवान् सूर्य-स्मारे प्रत्यक्ष देवता ( अ                     |             |          | ३१-भगवान् सूर्यकी सर्वव्यापकता ( अनन्तश्री                                                  | <b>\</b> a1. |
| श्रीविभूपित पूज्यपाद स्वामी श्रीकरप<br>महाराजका प्रसाद ) · · · |             | Ę        | वीतराग स्वामी नारायणाश्रमजी महाराज)<br>३२—सूर्योपासनासे श्रीकृष्ण-प्राप्ति (पूज्यं श्रीराम- | ४५           |
| महाराजका अपाद /<br>१५-बाह्य प्राणके उपजीव्य आदित्य [ सकल्रि    |             |          | दासजी शास्त्री महामण्डलेख्वर )                                                              |              |
| 11 Ale Math a car a mide of addition                           | 'i ,        | -        | Linn man ding and                                                                           | ४९           |

| ३३-आदित्यो वै प्राणः ( स्वाम <sup>्)</sup> श्रीओकारानन्दजी | ५३–श्रीवैखानस भगवच्छास्त्र तथा आदित्य ( सूर्य )  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| आदिवदरी) ५०                                                | ( चल्लपिल्ल भास्कर श्रीरामकृष्णमाचायुल्जी)       |
| ३४-परव्रहा परमात्माके प्रतीक भगवान् सूर्य                  | एम्० ए०, बी० एड्०) · · १२४                       |
| ( खामी श्रीज्योतिर्मयानन्दजी महाराज नियामी-                | ५४-सूर्यकी उदीन्य प्रतिमा [संकलित] १२५           |
| फ्लोरिडा, सयुक्त राज्य, अमेरिका ) ५३                       | ५५-वेदाङ्गशिक्षा-ग्रन्थोमें सूर्यदेवता ( प्रो॰   |
| ३५-वेदोमे श्रीसूर्यदेवकी उपासना ( श्रीदीनानाथजी            | पं० श्रीगोपालचन्द्रजी मिश्र ) *** १२८            |
| शर्मा शास्त्री, सारस्वत, विद्यावाचस्पति,                   | ५६-वेदाध्ययनमे सूर्य-सावित्री [ सकलित ] १२९      |
| विद्यावागीश, विद्यानिधि ) ५४                               | ५७-योगशास्त्रीय सूर्यसयमनके मूल सूत्रकी व्याख्या |
| ३६—वैदिक वाद्मयमे सूर्य और उनका महत्त्व                    | [सकलित] १३०                                      |
| ( आचार्य पं० श्रीविष्णुदेवजी उपाध्याय,                     | ५८-(दिशि दिशतु शिवम् [ संकलित ] १३५              |
| नन्यन्याकरणाचार्य ) ५७                                     | ५९नाडीचक और सूर्य (श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी) १३६ |
| ३७-श्रीसूर्य-तत्त्व-चिन्तर्न ( डॉ॰ श्रीत्रिसुवनदास         | ६०-योगमे शरीरस्थ शक्ति-केन्द्र सूर्यचकका महत्त्व |
| दामोदरदासजी सेठ ) ६५                                       | ( प० श्रीभृगुनन्दनजी मिश्र ) " १४०               |
| ३८-वेदोमे सूर्य-विज्ञान (स्व० म० म० प०                     | ६१—मार्कण्डेयपुराणका सूर्य-संदर्भ-               |
| श्रीगिरिधरजी शर्मा चतुर्वेदी ) ६७                          | (१) सूर्यका तत्त्व, वेदोका पाकट्य, ब्रह्माजी-    |
| ३९-(उदयत्येप सूर्यः) [ सकलित ] ७६                          | द्वारा सूर्यदेवकी स्तुति और सृष्टिरचना-          |
| ४०-वैदिक सूर्यविज्ञानका रहस्य (स्व॰ म॰ म॰                  | का आरम्भ · · · १४३                               |
| आचार्य प० श्रीगोपीनाथजी कविराज,                            | (२) सूर्यकी महिमाके प्रसङ्गमे राजा राज्य-        |
| एम्० ए०) ७७                                                | वर्धनकी कथा '' १४८                               |
| ४१-वेदोमे भगवान् सूर्य ( श्रीमनोहर वि॰ अ० ) ८८             | ६२-ब्रह्मपुराणमें सूर्य-प्रसङ्ग                  |
| ४२-वेदोमे भगवान् सूर्यकी महत्ता और स्तुतियाँ               | (१) कोणादित्यकी महिमा *** १५२                    |
| (श्रीरामखरूपजी शास्त्री 'रसिकेशः ) · · ९१                  | (२) भगवान् सूर्यंकी महिमा " १५४                  |
| ४३-ऋग्वेदमे सूर्य-संदर्भ ९४                                | (३) सूर्यकी महिमा तथा अदितिके गर्भसे             |
| ४४-औपनिषद श्रुतियोमे सूर्य ( डॉ० श्रीसियारामजी             | उनके अवतारका वर्णन " १५९                         |
| सक्तेना 'प्रवरं', एम्० ए०, (इय), पी-एच्०                   | (४) श्रीसूर्यदेवकी स्तुति तथा उनके अष्टो-        |
| डी०, साहित्यरत्न, आयुर्वेदरत्न ) 🔐 ९६                      | परशत नामोका वर्णन ••• १६१                        |
| ४५—सूर्यमण्डलसे ऊपर जानेवाले [ संकल्ति ] · · · १०४         | ६३-भागवतीय सोर-संदर्भ                            |
| ४६—तैत्तिरीय आरण्यकमे असंख्य सूर्योंके अस्तित्वका          | (१) सूर्यके रथ और उसकी गति " १६४                 |
| वर्णन ( श्रीसुद्रायगणेशजी भट्ट )                           | (२) भिन्न-भिन्न ग्रहोकी स्थिति और गति १६५        |
| ४७-स जयित [ सकलित ] १०६                                    | (३) शिशुमारचक्रका वर्णन " १६७                    |
| ४८-तैत्तिरीय आरण्यकके अनुसार आदित्यका जन्म                 | (४) राहु आदिकी स्थिति और नीचेके                  |
| ( श्रीसुव्रहाण्यजी शर्मा, गोकर्ण ) १०७                     | अतल आदि लोकोंका वर्णन          १६८               |
| ४९-प्रकाशमान सूर्यको नमस्कार [ संकल्प्ति ] · · १०७         | ६४-श्रीमद्भागवतके हिरण्यमय पुरुप (श्रीरतनलाल-    |
| ५०-ब्राह्मण-ग्रन्थीमे सूर्य-तत्त्व (अनन्तश्रीविभूपित       | जी गुप्त ) १६९                                   |
| स्वामी श्रीधराचार्यजी महाराज ) १०८                         | ६५-श्रीविष्णुपुराणमें सूर्य-संदर्भ               |
| ५१-वैंग्णवागममं सूर्य ( डॉ॰ श्रीसियारामजी                  | (१) सूर्य, नक्षत्र एवं राजियोंकी व्यवस्था        |
| राक्येना 'प्रवरः ) १११                                     | तथा कालचक और लोकपाल आदिका                        |
| ५२-उच्छीर्पक-दर्शनोमं सूर्य (विद्यावाचस्पति पं             | वर्णन · · · · · · १७१                            |
| श्रीकण्डजी दार्मा, 'चक्रपाणि' शास्त्री ) · ' १२०           | (२) ज्योतिश्चक और शिशुमारचक " १७६                |
|                                                            |                                                  |

| (३) द्वाद्श सूर्योंके नाम एव अधिकारियोका                                                            | ७५-नमो महामतिमान् [ कविता ] (श्रीहनुमान-            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| वर्णन · · · १७७                                                                                     | प्रसादजी ग्रुङ्क ) २२                               |
| (४) सूर्यशक्ति एवं वैष्णवी शक्तिका वर्णन १७८                                                        | ७६-वज्ञ-परम्परा और सूर्यवज [ सकलित ] · · · २२       |
| ( ५ ) नवग्रहोका वर्णन तथा लोकान्तरसम्बन्धी                                                          | ७७'पावनी नः पुनातुः [ संकलित ] राष्ट्रिय            |
| न्याख्या १७९                                                                                        | ७८-सूर्यकी उत्पत्ति-कथा-पौराणिक दृष्टि ( साहित्य-   |
| ६६-अग्निपुराणमे सूर्य-प्रकरण                                                                        | मार्तण्ड प्रो० श्रीरजनसूरिदेवजी, एम्० ए०            |
| (१) वस्यप आदिके वशका वर्णन : १८१                                                                    | ( त्रय ), स्वर्णपदकप्राप्त, साहित्य-आयुर्वेद-े      |
| (२) सूर्यादि ग्रहो तथा दिक्पाल आदि                                                                  | पुराण-पाल्टि-जैनदर्शनाचार्यः, व्याकरणतीर्थः,        |
| देवताओकी प्रतिमाओके रुखणोका वर्णन १८३                                                               | साहित्यरत्न, साहित्यालङ्कार ) २२५                   |
| (३) सूर्यदेवकी पूजा-विधिका वर्णन १८४                                                                | ७९—जय सूरज [कविता] (प०श्रीसूरजचंदजी                 |
| (४) सूर्यदेवकी स्थापनाकी विधि १८६                                                                   | गाह 'सत्यप्रेमी', डॉंगीजी) · · · २३                 |
| (५) संग्राम-विजयदायक सूर्य-पूजाका वर्णन १८६                                                         | ८०-पुराणोमे सूर्यवंशका विस्तार ( डॉ० श्रीभृपसिंह-   |
| ६७-लिङ्गपुराणमें सूर्योपासनाकी विधि (अनन्तश्री-                                                     | जी राजपूत ) २३                                      |
| विभूषित पूज्य श्रीप्रसुदत्तजी ब्रह्मचारी ) *** १८७                                                  | ८१-सुमित्रान्त सूर्यवश [ संकलित ] १३६               |
| ६८-मत्स्यपुराणमें सूर्य-संदर्भ · · · १९२                                                            | ८२-भगवान् भुवनभास्कर और उनकी वंश-परम्परा-           |
| ६९-पग्नपुराणीय सूर्य-संदर्भ                                                                         | की ऐतिहासिकता (डॉ० श्रीरजनजी, एम्०                  |
| (१) भगवान् सूर्यका तथा संक्रान्तिमे दानका                                                           | ए०, पी-एच्० डी० ) · · · २३७                         |
| माहात्म्य · · · २०१                                                                                 | ८३-सूर्यसे सृष्टिका वैदिक विज्ञान (वेदान्वेपक       |
| (२) भगवान् सूर्यकी उपासना और उसका                                                                   | ऋपि श्रीरणछोड्दासजी 'उद्भवः ) २४१                   |
| फल तथा भद्रेश्वरकी कथा " २०३                                                                        | ८४-सुवन-भास्कर भगवान् सूर्य ( राष्ट्रपति-पुरस्कृत   |
| ७०-सूर्य-पूजाका फल [संकलित] २०६                                                                     | डॉ॰ श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, शास्त्री,             |
| ७०—सूर्य-पूजाका फल [ संकलित ]                                                                       | आचार्य, एम्० ए०, पी-एच्० डी० ) २४१                  |
| (१) सप्तमीकरपवर्णन-प्रसङ्गमे कृष्ण-साम्ब-                                                           | ८५-सूर्यसहस्रनामकी फलश्रुति [ संकलित ] २४५          |
| सवाद २०८                                                                                            | ८६-सूर्य-तत्त्व (सूर्योपासना) (प० श्रीआद्यान्वरणजी  |
| (२) आदित्यके नित्याराधन-विधिका वर्णन २०८                                                            | ङ्गा, व्याकरण-साहित्याचार्य ) 💛 २४८                 |
| (३) रथ-सप्तमी-माहात्म्यका वर्णन "२०९                                                                | ८७–सूर्यतत्त्व-विवेचन ( प० श्रीकिशोरचन्द्रजी        |
| (४) सूर्ययोग-माहात्म्यका वर्णन " २१०                                                                | मिश्र, एम्०एस्-सी०, वी०एल्० (स्वर्ण-                |
| (५) सूर्यंके विराट्रूपका वर्णन " २११                                                                | पदक प्राप्त), वी॰एड्॰ (स्वर्णपदक प्राप्त) · · · २५० |
| (६) आदित्यवारका माहात्म्य २११<br>(७) सौर-धर्मकी महिमाका वर्णन २१२<br>(८) ब्रह्मकृत सूर्य-स्तुति २१३ | ८८-हम सवका करयाण करे [ कविता ]                      |
| (७) सौर-धर्मकी महिमाका वर्णन २१२                                                                    | (पं० श्रीवावूलालजी द्विवेदी) २५३                    |
| (८) ब्रह्मकृत सूर्य स्तुति २१३                                                                      | ८९-सूर्य-तत्त्वकी मीमांसा ( श्रीविश्वनाथजी          |
| ७२-महाभारतमे सूर्यदेव ( कु॰ सुपमा सक्सेना,                                                          | शास्त्री) २५४                                       |
| एम्॰ ए॰ ( संस्कृत ), रामायण-विशारद,                                                                 | ९०-सूर्यकी विश्व-मान्यता [ सकलित ] २५८              |
| आयुर्वेदरत्न ) २१४                                                                                  | ९१-ब्रह्माण्डात्मा-सूर्यभगवान् ( शास्त्रार्थमहारथी  |
| ७३-महाभारतोक्त सूर्यस्तोत्रका चमत्कार ( महाकवि                                                      | पं० श्रीमाधवाचार्यंजी शास्त्री ) *** २५९            |
| श्रीवनमालिदासजी शास्त्री ) " २१९                                                                    | ९२-सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुपश्च ( श्रीविवकुमारजी     |
| ७४-वाल्मीकि-रामायणमे सूर्यकी वंगावली (विद्या-                                                       | शास्त्री, व्याकरणाचार्य, दर्शनालङ्कार ) · · · २६१   |
| वारिधि श्रीसुधीरनारायणजी ठाकुर (सीताराम-                                                            | ९३—सूर्य-ब्रह्म-समन्वय (श्रीवजवल्लभद्यरणजी          |
| श्चरण ) व्या ०-वेदान्ताचार्यं, साहित्यरत्न <sub>।</sub> ) २२१                                       | वेदान्ताचार्यः, पञ्चतीर्थं ) · · · २६३              |

| ९४-सर्वोपकारी सूर्य [ संकल्पित ] २६४                                                          | ११४-कर्मयोगी सूर्यका श्रेष्ठत्व [ संकलित ] ''' ३२५                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ९५-चराचरके आत्मा सूर्यदेव (श्रीजगन्नाथजी                                                      | ११५-सौरोपासना (स्वामी श्रीशिवानन्दजी ) *** ३२५                                 |
| वेदालंकार) · · · · · २६५                                                                      | ११६-भगवान् भुवन-भास्कर और गायत्री-मन्त्र                                       |
| ९६-कल्याण-मृर्ति सूर्यदेव (श्रीमत् प्रसुपाद                                                   | ( श्रीगङ्गारामजी शास्त्री ) २२।                                                |
| आचार्य श्रीप्राणिकशोरजी गोस्वामी ) " २७१                                                      | (श्रीगङ्गारामजी शास्त्री) · · · २२५<br>११७-अध्युपनिपद् · · · २३                |
| ९७-सर्वस्वरूप भगवान् सूर्यनारायण (पं ० श्रीवेंद्यनाथ-                                         | ११८-कृष्णयजुर्वेदीय चाक्षुपोपनिपद् " ३३                                        |
| जी अग्रिहोत्री ) ••• २७३                                                                      | ११९-भगवान् सूर्यका सर्वनेत्ररोगहर चाक्षुपोपनिपद्                               |
| ९८-अप्रतिमरूप रवि अग-जग-स्वामी [कविता]                                                        | (पं० श्रीमथुरानायजी ग्रुक्र) *** ३३                                            |
| ( श्रीनथुनीजी तिवारी ) २७४                                                                    | १२०-चक्षुदृष्टि एवं सूर्योपासना ( श्रीसोमचैतन्यजी                              |
| ९९-भारतीय संस्कृतिमें सूर्य ( प्रो॰ डॉ॰                                                       | श्रीवास्तव गास्त्री, एम्०ए०, एम्०                                              |
| श्रीरामजी उपाच्याय एम्०ए०, डी०लिट्० ) · · २७५                                                 | श्रीवास्तव जास्त्री, एम्०ए०, एम्०<br>ओ०एल्०) · · · ३३ः                         |
| १००-भगवान् भास्कर ( डॉ० श्रीमोतीलालजी गुप्त,                                                  | १२१-सूर्व और आरोग्य ( डॉ॰ श्रीवेदप्रकाशजी                                      |
| एम्॰ए॰, पी-एच्॰डी॰, डी॰लिट्॰ ) · · २७८                                                        | शास्त्री, एम्०ए०, पी-एच्०डी०, डी०लिट्०,                                        |
| १०१-सूर्यदेवता, तुम्हे प्रणाम! (श्रीकृष्णदेत्तजी भट्ट) २८२                                    | डी॰एस्-सी॰ ) े · · · ३३८                                                       |
| १०२—जैन-आगमोमे सूर्य ( आचार्य श्रीतुळ्सी ) · · · २८५                                          | १२२-श्रीसूर्यसे स्वास्थ्य-लाभ ( डॉ॰ श्रीमुरेन्द्रप्रसाद्जी                     |
| १०३-आदित्यकी ब्रह्मरूपमे उपासना [ संकलित ] · · · २८८                                          | गर्ग, एम्० ए०, एल्-एल्० वी०, एन्०डी०) ३४%                                      |
| १०४-सूर्यकी महिमा और उपासना ( याज्ञिकसम्राट                                                   | १२३-भगवान् सूर्य और उनकी आराधनासे आरोग्य-                                      |
| पण्डित श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड़, वेदाचार्य ) ••• २८८                                          | लाभ (श्रीनकुलप्रसादजी झा 'नलिन' ) *** ३४७                                      |
| १०५—सूर्योपासनाका महत्त्व (आचार्य डॉ०थ्रीउमाकान्त-                                            | १२४-ज्योति तेरी जलती है [ कविता ]                                              |
| जी 'कपिध्वज', एम्० ए०, पी-एच्० डी०,<br>काव्यरत्न) · · · २९१                                   | ( श्रीकन्हैयासिंहजी विशेन, एम्०ए०,                                             |
| १०६—वेदिक धर्ममे सूर्योपासना ( डॉ० श्रीनीरजाकान्त-                                            | एल्-एल्०बी०) ३५,                                                               |
|                                                                                               | १२५-सर्यचिकित्सा ( पं० श्रीशंकरलालजी गौड,                                      |
| देव चौधरी, विद्यार्णय, एम्० ए०, एल्-एल्०<br>बी०, पी-एच्० डी०) · · २९६                         | साहित्य-च्याकरणशास्त्री) *** ३५१<br>१२६-सूर्यसे विनय [ संकलित ]                |
| १०७–भगवान् सूर्यंका दिव्य खरूप और उनकी                                                        | १२६-सूर्यसे विनय [ संकलित ] " ३५२                                              |
| उपासना ( महामहोपाध्याय आचार्य श्रीहरिशंकर                                                     | १२७-व्वेतकुष्ठ और सूर्योपासना (श्रीकान्तजी शास्त्री वेद्य) : ३५३               |
| वणीगमजी शास्त्री, कर्मकाण्ड-विद्यारद, विद्या-                                                 | शास्त्री वेद्य) , १५३                                                          |
| भूपण, संस्कृतरस्त, विद्यालंकार) · · · ३०१<br>१०८-सूर्यु-दर्यानका तान्त्रिक अनुभूत प्रयोग (पं० | १२८-सूर्यकिरणें कल्पन्नक्षतुल्य हैं [प्रेपक                                    |
| १०८-सूय-देशनका तान्त्रिक अनुभूत प्रयोग (पं                                                    | श्रीअश्विनीकुमारजी श्रीवास्तव 'अनलः ] *** ३५३                                  |
|                                                                                               | १२९–प्राकृतिक चिकित्सा और सूर्य-िकरणें<br>(महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीभजनानन्दजी |
| जी पाण्डेय, एम्० ए०, एल्० टी०,                                                                | सरस्वती ) ३५६                                                                  |
| व्याकरणाचार्य) ३०६                                                                            | १३०-ज्योतिप और सूर्य (स्वामी श्रीसीतारामजी                                     |
| ११०-आदित्यके प्रातःस्मरणीय द्वादश नाम                                                         | ज्योतिपाचार्यः, एम्०ए० ) · · · ः ३५८                                           |
| ११०-आदित्यके प्रातःस्मरणीय द्वाद्य नाम<br>[संकलित] · · · ३११                                  | १३१-च्योतिषमे सूर्यका पारिभाषिक संक्षित विवरण                                  |
| १११-मगवान् स्थद्व आर उनका पूजा-परम्पराए                                                       | [ सकालत ]                                                                      |
| ( डा० श्रीसवीनन्द्जी पाठक, एम् ० ए०, पी-                                                      | १३२-जन्माङ्गपर सर्यका प्रभाव ( ज्योतिषाचार्य                                   |
| , एच्॰डी॰ (द्वय), डी॰िंडर॰, आस्त्री,<br>कान्यतीर्थ, पुराणाचार्य) · · ३१२                      | श्रीवलपामजी शास्त्री, एम्०ए०,                                                  |
| काञ्यवायः पुराणाचाय ) ३१२                                                                     | साहित्यरत ) ३६२                                                                |
| ११२-सूर्योपासनाकीपरम्परा (डॉ॰ पं॰ श्रीरमाकान्तजी                                              | १३३—ावाभन्न भावाम स्यान्यातक फल (प० श्री-                                      |
| ११३—सूर्याराधना-रहस्य (श्रीवजरंगवलीजो ब्रह्मचारी) ३२३                                         | कामेश्वरजी उपाध्याय, शास्त्री ) *** ३६६                                        |
|                                                                                               | TO A                                        |

| १३५-ग्रहणका ग्दस्य-विविध दृष्टि (पं० श्रीदेवदत्तजी                               | १५२-सूर्याराधनसे वेश्याका भी उद्धार (पं० श्रीसोम-    |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| शास्त्री, व्याकरणाचार्य, विद्यानिधि ) ३६९                                        | नाथजी घिमिरे, 'न्यास' ) ४०७                          |  |  |  |  |
| १३६-ग्रहणमें स्नानादिके नियम [ संकलित ] ३७२<br>१३७-सूर्यंचन्द्र-ग्रहण-विमर्ग ३७३ | १५३-भगवान् श्रीसूर्यदेवकी उपासनासे विपत्तिसे         |  |  |  |  |
| १३७-सर्यन्वन्द्र-ग्रहण-विमर्श                                                    | छुटकारा ( जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिप्पीटा-          |  |  |  |  |
| १३८-वैदिक सूर्य तथा विज्ञान (श्रीपिरपूर्णानन्दजी                                 | घीश्वर ब्रह्मलीन पूज्यपाद खामी श्रीकृष्णवोधा-        |  |  |  |  |
| वर्मा) २८०                                                                       | श्रमजी महाराजका उद्घोधन ) (प्रेपक-श्रीराम-           |  |  |  |  |
| १३९—वैज्ञानिक सौरतथ्य (प्रेषक—श्रीजगन्नाथ-                                       | श्ररणदासजी ) ४०८                                     |  |  |  |  |
| प्रसादजी, वी० काम० ) *** ३८२                                                     | १५४-सूर्यंका महत्त्व ( प्रेपक-श्रीधनश्यामजी ) ** ४०९ |  |  |  |  |
| १४०-सूर्य, सौरमण्डल, ब्रह्माण्ड तथा ब्रह्मकी                                     | १५५-सूर्य-पूजाकी व्यापकता ( डा० श्रीसुरेशव्रतजी      |  |  |  |  |
| मीमांसा ( श्रीगोरखनाथसिंहजी, एम्॰ ए॰,                                            | गय, एम्॰ ए॰, डी॰ फिल्॰, एल्-एल्॰ वी॰) ४१०            |  |  |  |  |
| अंग्रेजी-दर्शन ) · · · ३८३                                                       | १५६-गयाके तीर्थ [ संकल्प्ति ] ४१३                    |  |  |  |  |
| १४१-विज्ञान-दर्शन-समन्वय [ संकलित ] ३८८                                          | १५७-सूर्यपूजाकी परम्परा और प्रतिमाएँ ( आचार्य        |  |  |  |  |
| १४२-पुराणों में सूर्यसम्बन्धी कथा ( श्रीतारिणीशाजी                               | पं • श्रीवलदेवजी उपाध्याय) · · · · ४१४               |  |  |  |  |
| <b>शा) ••• ••• ३८</b> ९                                                          | १५८-नेपालमे सूर्य-तीर्थ ( प्रेपक-पं० श्रीसोमनाथजी    |  |  |  |  |
| १४३-सूर्योपस्थान और सूर्य-नमस्कार [ संकलित ] ३९०                                 | विमिरे 'व्यासः ) ४१५                                 |  |  |  |  |
| १४४-काशीके द्वादश आदित्योंकी पौराणिक कथाएँ                                       | १५९—वैदिक सूर्यका महत्त्व और मन्दिर ( श्रीसावलिया    |  |  |  |  |
| ( श्रीराधेश्यामजी स्त्रेमका, एम्०ए०,                                             | विहारीलालजी वर्मा, एम्० वी० एल्०) *** ४१६            |  |  |  |  |
| साहित्यरत्न) · · · · · ३९१                                                       | १६०-भारतमे सर्ववजा और सर्व-मन्दिर ( श्रीउमिया-       |  |  |  |  |
| १४५-आचार्य श्रीसूर्य और अध्येता श्रीहनुमान्                                      | शंकरजी व्यास ) *** ४१८                               |  |  |  |  |
| ( श्रीरामपदारथसिंहजी ) ३९४                                                       | १६१—सूर्यनारायण-मन्दिर, मलतगा ( प्रेषक               |  |  |  |  |
| १४६-साम्बपर भगवान् भास्करकी कृपा ( श्रीकृष्ण-                                    | श्रीकाशिनाथजी कुलकर्णी ) · · · ४२२                   |  |  |  |  |
| गोपालजी माथुर) ३९८                                                               | १६२-भारतीय पुरातत्त्वमे सूर्य (प्रोफेसर श्रीकृष्ण-   |  |  |  |  |
| १४७–भगवान् सूर्यका अक्षयपात्र ( आचार्यं श्रीबल-                                  | दत्तजी वाजपेयी )                                     |  |  |  |  |
| रामजी शास्त्री, एम्० ए०) ४००                                                     | १६३-भारतमे सूर्य-मूर्तियाँ ( श्रीहर्षदराय प्राण-     |  |  |  |  |
| १४८-सूर्यप्रदत्त स्यमन्तकमणिकी कथा (साधु                                         | शंकरजी बधको ) *** ४२५                                |  |  |  |  |
| श्रीबलरामदासजी महाराज ) ४०२                                                      | १६४–भारतके अत्यन्त प्रसिद्ध तीन प्राचीन सूर्ये-      |  |  |  |  |
| १४९—सूर्यभक्त ऋपि जरत्कार ( व्रह्मलीन परमश्रद्धेय                                | मन्दिर ( पं० श्रीजानकीनाथजी द्यर्मा ) · · · ४२७      |  |  |  |  |
| श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) · · · · · ४०४                                            | १६५—नारायण ! नमोऽस्तु ते (आचार्यपं॰ श्रीराजवलि-      |  |  |  |  |
| १५०-मानवीय जीवनमें सुधा घुल जाये [कविता]                                         | जी त्रिपाठी, एम्० ए०, शास्त्राचार्य, साहित्य-        |  |  |  |  |
| ( डॉ॰ श्रीछोटेलालजी शर्मा, 'नागेन्द्र', एम्॰                                     | शास्त्री, साहित्यरत्न ) ४२९                          |  |  |  |  |
| ए०, पी-एच्० डी०, बी० एड्०) " ४०४                                                 | शास्त्री, साहित्यरत्न )                              |  |  |  |  |
| १५१-कलियुगमे भी सूर्यनारायणकी कृपा (श्रीअवध-                                     | वेदालंकार, एम्० ए० हिंदी-संस्कृत) " ४३०              |  |  |  |  |
| किगोरदासजी श्रीवैष्णव 'प्रेमनिधिंग ) '' ४०५                                      | १६७-क्षमा-प्रार्थना और नम्न निवेदन " ४३१             |  |  |  |  |
| C 2                                                                              |                                                      |  |  |  |  |
| चित्र-                                                                           | <b>सू</b> चा                                         |  |  |  |  |
| बहुरंगे चित्र                                                                    | ७-सावित्रीका त्रिकाल-ध्यान " ३२८                     |  |  |  |  |
| १-विश्वातमा श्रीसूर्यनारायण " मुख-पृष्ठ                                          | ८—आचार्य सूर्य और अध्येता हनुमान् ३९४                |  |  |  |  |
| २-भगवान् भुवन भास्कर " १                                                         | रेखा-चित्र ः                                         |  |  |  |  |
| ३-विवस्वान् (सूर्य ) और भगवान् नारायण · · ३३                                     | १-छोकसाक्षी भगवान् भास्कर 💛 प्रथम आवरण-पृष्ठ         |  |  |  |  |
| ४-भगवान् सूर्यनारायण                                                             | २सन्ध्योपासनामे संलग्न साधक *** १९                   |  |  |  |  |
| ५-सूर्यवंशावतंस श्रीराम • २२२                                                    | ३-सर्वेग्रास सूर्यग्रहणका दृश्य ३७५                  |  |  |  |  |
| ६-पञ्चदेवोंमे सूर्य                                                              | ४-मर्होकी सूर्य-परिक्रमा *** ३८४                     |  |  |  |  |
|                                                                                  | -                                                    |  |  |  |  |

#### मङ्गलाशंसापश्चकम्

सूर्याङ्को मङ्गलं कुर्याद् दद्याद् भक्ति जने जने। कल्याणं लभतां लोको धर्मो विजयतेतराम्॥१॥

श्रीसूर्यनारायण-सम्बन्धी यह विशेषाङ्क विश्वका मङ्गल करे और प्रत्येक व्यक्तिमें—जन-जनमे मक्तिका भाव भर दे । सभी छोग कल्याण प्राप्त करें और धर्मकी अतिशय विजय हो ।

> आर्याणां देवता सूर्यो विश्वचक्षुर्जंगत्पतिः। कर्मणां प्रेरको देवः पूज्यो ध्येयश्च सर्वदा॥२॥

श्रीसूर्य भारतीय धर्मशील जनताके मूलतः देवता हैं। वे विश्वनेत्र (लोकलोचनके अधिदेव) और जगत्पति हैं—विश्व-खामी हैं। वे शुभकर्मोंके प्रेरक, विश्वमे सर्वाधिक तेजखी—ज्योतिर्धन हैं। वे नर-नारी, बाल-वृद्ध—सब प्राणियोंके सदा पूज्य और ध्येय हैं। उनका पूजन और ध्यान सदा करना चाहिये।

सूर्यं सम्पूजयेचित्यं सावित्रीं च जपेत् तथा। सूर्योर्घ्यं सन्ध्ययोदंद्यान्नमस्कुर्याच भास्करम्॥३॥

श्रीसूर्यनारायणकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिये और सावित्री-(गायत्री-) मन्त्रका जप भी करना चाहिये । दोनों सन्ध्याओमें (प्रात:-सायं—दोनों वेळाओंमें ) अर्ध्याञ्जळि देनी चाहिये और 'सूर्य-नमस्कार' करना चाहिये ।

देशोऽयं भारतद्वश्रेष्ठः पञ्चदेवप्रपूजकः। सौरधर्मप्रवर्ता च सूर्योपासक आदितः॥४॥ यह भारतवर्ष ( कर्मभृमि होने एवं अपनी विशिष्ट उपासनापद्धतिके कारण) सुबसे उत्तम देश है । यह पञ्चदेवोंका आरम्भसे ही पूजक और उपासक है । सौरधर्मको भ्रवर्तन ( सर्वप्रथम प्रचलन ) इसीने किया एवं यह खयं सृष्टिके आरम्भसे ही सूर्यकी उपासना करता चला आया है । ( अतः हम सब भारत-वासियोंको सूर्यकी उपासना-अर्चना सदैव करनी चाहिये । )

प्रज्ञाविज्ञानसंयुक्ता स्यूर्योपास्तिर्दिने दिने। सदाचारोऽपि वृद्धस्याद् वैराग्यं बोधयेत् तथा॥५॥

हमारी सूर्योपासना प्रज्ञा (प्रकृष्ट ज्ञान) और प्राचीन-नवीन विज्ञानसे समन्वित होती जाय—दिनानुदिन हमारे देशमे उपासना, आराधना और सद्व्यवहारोंका आचार भी बढ़ता जाय तथा चरम परम सिद्धिके ळिये विपयोंका विराग, बोधका विषय बने—वैराग्यकी भी महत्ता बढ़े।

🕉 शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!



ध्येयः सदा सवित्मण्डलमध्यवर्तीं नारायणः सरसिजासनसिन्निविष्टः। केयुरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धतगङ्खचकः॥

वर्ष ५३

गोरखपुर, सौर माघ, श्रीकृष्ण-संवत् ५२०४, जनवरी १९७९

संख्या १ पूर्ण संख्या ६२६

अन्ति स्वितृ-प्रार्थना क्ष्मिक अन्ति अन्त

किंवा विश्वमें सर्वाधिक देदीप्यमान एवं जगत्को शुभकमोंमे प्रवृत्त करनेवाले हे परनहास्वरूप सविता देव ! आप हमारे सम्पूर्ण आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक—दुरितों (बुराइयों—पापों )को हमसे दूर—वहुत दूर ले जाय, दूर करें, किंतु जो भद्र (भला ) है, कल्याण है, श्रेय है, मङ्गल है, उसे हमारे लिये—विश्वके हम सभी प्राणियोंके लिये—चारों ओरसे (भलीभाँति ) ले आयें, दें—'यद् भद्रं तन आ सुव ।'

生来的未完成的现代的

सूयोदिकं मूलस्वरूप ब्रह्मको नमस्कार पुनर्णवः । सूर्यश्चश्चश्चनद्रमाश्च यश्चक आस्यं तस्मै ज्येष्टाय ब्रह्मणे तमः॥ ( -- अवर्षे० १० । ७ । ३३ ) सतत उदय होनेवाले सूर्य और चन्द्र जिनकी आँखें हैं, जिन्होंने अग्निको अपना मुख बनाया है, उन महान ब्रह्म ( व्यापक परमेश्वर ) को हम नमस्कार करते हैं । तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु तदेव प्रजापतिः ॥ ता आपः शकं तस्स स

( -- शुस्यजु० ३२ । १ )

वे ही अग्नि हैं, आदित्य हैं, वायु हैं, चन्द्रमा हैं, शुक्र हैं, परम ब्रह्म हैं तथा जलाधिपति वरण और प्रजापति हैं—सन उन्हीं परमात्माके नाम हैं।

> क वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय॥

> > ( --शुप्रयञ्च० ३१ । १८ )

मैं आदित्य स्वरूपवाले सूर्यमण्डलस्य महान् पुरुपको, जो अन्धकारसे भी परं, पूर्ण प्रकाश देनेवाले और परमात्मा हैं, उनको जानता हूँ । उन्होंको जानकर मनुष्य मृत्युको लाँव जाता है । मनुष्यके लिये मोक्ष-प्राप्तिका दूसरा कोई अन्य मार्ग नहीं है।

> यतश्चोदेति सर्योऽस्तं यत्र गच्छति । ਚ तं देवाः सर्वेऽर्पितास्तदु नात्येति कश्चन॥ एतदवें तत् ॥

(--- कठो० २।१।९)

जहाँसे सूर्य उदित होते हैं और जहाँ वे अस्त होते है उस प्राणात्मामे ( अन्नादि और वागादिक ) सम्पूर्ण देवता अपित हैं । उनका कोई भी उल्लाहन नहीं कर सकता । ये ही वह बहा हैं । कँ असतो मा सद् गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय।

**मृत्योमी**ऽमृतं गमय॥ (--शतपथमा० १४ । ४ । १३० )

हे भगवन् ! आप हमे असत्से सत्की ओर और तमसे ज्योतिकी ओर तथा मृत्युसे अमरताकी ओर ले चले।

> ॐ खस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्त पुरुषेभ्यः। जगते गोभ्यो खस्ति

सुविदत्रं सुभृतं नो अस्त *ज्योगेव* 

( -- अवर्वे० १। ३१।४)

सूर्यम् ॥

हमारे माता, पिता, गौओ, जगतके अन्य सब प्राणी और पुरुपोका कल्याण हो । हमारे लिये सव वस्तुऍ कल्याणकारक और मुगमतासे प्राप्त होने योग्य हो। हम दीर्घकालतक सर्वप्रकाशक सूर्य भगवान्का दर्शन करते रहे।

Š वनस्पतिमधुमाँ मधुमान्नो अस्त माध्वीर्गावी (--- 独有0 219016) भवन्त नः ॥

ह्मारे लिये वनस्पति, सूर्य और उन की किरणें माधुर्ययुक्त हों। (सबके मूल परमज्योति ब्रह्म भ्राजिष्णवेको नमस्कार है, विश्वहेतवे नमः )

### सविताकी सूनृत श्रुति-सूक्तियाँ

ॐ चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः। आपा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुवश्च ॥ (—ग्रुक्त्यज्ञ० ७ । ४२ )

जो तेजामयी किरणांके पुञ्ज हैं; मित्र, वरुण तथा अग्नि आदि देवताओ एव समस्त विश्वके प्राणियोंके नेत्र हैं और स्थावर तथा जङ्गम—सबके अन्तर्यामी आत्मा है, व भगवान् सूर्य आकाश, पृथ्वी और अन्तरिक्ष-लोकको अपने प्रकाशसे पूर्ण करते हुए आश्चर्यरूपसे उदित हो रहे हैं।

× × ×

ॐ तच्चश्चर्देविहतं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् । पश्चेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं श्रृणुयाम शरदः शतं प्रज्ञवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॥ (—क्र्रुच्यु० ३६ । २४ )

देवता आदि सम्पूर्ण कागत्का हित करनेवाने और तकके नेत्ररूप वे तेजोमक भगवान् सूर्व पूर्व दिशामे उदित हो रहे हैं। (उनके प्रसादसे) हम सौ वपोंतक देखते रहें, सौ वपोंतक जीते रहे, सौ वपोंतक सुनते रहे, सौ वपोंतक हममे बोलनेकी शक्ति रहे तथा सौ वपोंतक हम कभी दीन-दशाको न प्राप्त हो। इतना ही नहीं, सौ वपोंसे भी अधिक कालतक हम देखें, जीवे, सुने, बोलें एवं अदीन वने रहे कभी दीन न हो।

× × ×

ॐ उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दशे विश्वाय सूर्यम्॥ (—शृक्क्ष्यजु०७।४१)

सम्पूर्ण जगत्को भगवान् सूर्यका दर्शन कराने (या दृष्टि प्रदान करने )के लिये जगत्मे उत्पन्न हुए समस्त प्राणियोके जाता उन सूर्यदेवको छन्दोमय अश्व ऊपर-दी-ऊपर शीव्रगतिसे लिये जा रहे हैं।

न प्रमिये सवितुर्दे व्यस्य तद् यथा विश्वं भुवनं धारियध्यति । यत् पृथिव्या वरिमन्ना खङ्गुरिवेध्मेन् दिवः सुवति सत्यमस्य तत्॥ (—-ऋ०४।५४।४)

हे सवितः ! आप सबको उत्पन्न करते हैं । आप दिन्य गुणोसे युक्त और सम्पूर्ण भुवनोको धारण करते हें । आपका यह कर्म अविनाशी है । आपके हाथ गोभन अङ्गुलियों ( किरणों )से युक्त हैं । आप उनके द्वारा भूमण्डल तथा युलोकके सभी प्राणियोंको अभ्युदयके लिये प्रेरित करते हैं । आपका यह कर्म सतत अवाधगतिसे होता रहता है ।

× × ×

ॐ उद्धयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्।देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। (—ग्रक्लयज्ञ० २०। २१)

हे सविता देव ! इम अन्धकारसे ऊपर उठकर स्वर्गलोकको तथा देवताओमे अत्यन्त उत्कृष्ट सूर्यदेवको भलीभॉति देखते हुए उस सर्वोत्तम ज्योतिर्मय परमात्माको प्राप्त हो ।

### सूर्योपनिषद्

हरिः 🕉 ॥ अथ सूर्याथर्चाङ्गिरसं व्याख्यास्यामः । त्रह्मा ऋषिः । गायत्री छन्दः । आदित्यो देवता । हंसः सोऽहमग्निनारायणयुक्तं वीजम् । हल्लेखा शक्तिः । वियदादिसर्गसंयुक्तं कीलकम् । चतुर्विधपुरुपार्थ-सिद्धचर्थे विनियोगः। पट्स्वरारूढेन वीजेन पडङ्गं रक्ताम्बुजसंस्थितम् । सप्ताश्वरथितं हिरण्यवणै चतुर्भुजं पद्मद्वयाभयवरदहस्तं कालचकप्रणेतारं श्रीसूर्यनारायणं य एवं वेद स वे वाह्मणः । ॐ भूर्भुवःसुवः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् । सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च । सूर्योद्दे खिल्वमानि भूतानि जायन्ते । सूर्याद्यज्ञः पर्जन्योऽत्रमात्मा नमस्त आदित्य । त्वमेव प्रत्यक्षं क्रमेकर्तासि । त्वमेव प्रत्यक्षं त्राप्तासि । त्वमेव प्रत्यक्षं विणाुरसि । त्वमेव प्रत्यक्षं रुद्रोऽसि । त्वमेव प्रत्यक्षमृगसि । त्वमेव प्रत्यक्षं यजुरसि । त्वमेव प्रत्यक्षं सामासि । त्वमेव प्रत्यक्षमथर्वासि । त्वमेव सर्वं छन्दोऽसि । आदित्याद्वायुर्जायते । आदित्याद्वृमिर्जायते । आदित्यादापो जायन्ते । आदित्याञ्चोतिर्जायते । आदित्याद्व्योम दिशो जायन्ते । आदित्यादेवा जायन्ते । आदित्याद्वेदा जायन्ते । आदित्यो वा एष एतन्मण्डलं तपति । असावादित्यो वद्य । आदित्योऽन्तःऋरणमनोयुद्धिचित्ताहङ्काराः । आदित्यो वै व्यानः समानोदानोऽपानः प्राणः । आदित्यो वे श्रोत्रत्वक्चक्षूरनद्राणाः । आदित्यो वै वाक्-पाणिपादपायूपस्थाः । आदित्यो वै शब्दस्पर्शस्त्रपरसगन्धाः । आदित्यो वै वचनादानागमनविसर्गानन्दाः । आनन्दमयो ज्ञानमयो विज्ञानमय आदित्यः । नमो मित्राय भानवे मृत्योर्मौ पाहि । भ्राजिष्णवे विश्वहेतवे नमः । सूर्योद् भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु । सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च। चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न उत पर्वतः। चक्षुर्घाता दधातु नः। आदित्याय विद्याहे सहस्रकिर्णाय धीमहि। तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् । सविता पश्चात्तात्सविता पुरस्तात्सवितोत्तरात्तात्सविताधरात्तात् । सविता नः सुवतु सर्वतार्ति सविता नो रासता दीर्घमायुः। ओमित्येकाक्षरं नहा। पृणिरिति द्वे अक्षरे। सूर्य इत्यक्षरद्वयम्। आदित्य इति त्रीण्यक्षराणि । एतस्यैव सूर्यस्याष्टाक्षरो मनुः । यः सदाहरहर्जपति स वै वाह्यणो भवति । स वै वाह्यणो भवति । सूर्योभिमुखो जप्त्वा महाव्याधिभयात्प्रमुच्यते । अलक्ष्मीर्नश्यति । अभक्ष्यभक्षणात् पूर्तो भवति । अगम्यागमनात्पूर्तो भवति । पतितसम्भापणात्पूतो भवति । असत्सम्भाषणात्पूतो भवति । मध्याह्ने सूर्याभिमुखः पठेत् । सद्योत्पन्न-पश्चमहापातकात्त्रमुच्यते । सैपा सावित्रीं विद्या न किचिंदपि न कस्मैचित् प्रशंसयेत् । य एतां महाभागः प्रातः पठित स भाग्यवाञ्जायते । पश्निवन्दित । वेदार्थीलँ लभते । त्रिकालमेतज्जप्वा कतुशतफलमवाप्नोति । यो हस्तादित्ये जपित स महामृत्युं तरित स महामृत्युं तरित य एवं वेद ॥ ॐ भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः ॥ (—इित सूर्योपनिषद् । )



### अथर्ववेदीय सूर्योपनिषद्का भावार्थ

#### आदित्यकी सर्वव्यापकता-सूर्यमन्त्रके जपका माहात्म्य

हरि: ॐ । अव सूर्यदेवतासम्बन्धी अथववेदीय मन्त्रोकी व्याख्या करेंगे । इस सूर्यदेवसम्बन्धी अथर्वाङ्गि-रस-मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि है। गायत्री छन्द है। आदित्य देवता हैं। 'हंसः' 'सोऽहम्' अग्नि नारायणयुक्त वीज है। हुल्लेखा शक्ति है। वियत् आदि सृष्टिसे सयुक्त कीलक है। चारो प्रकारके पुरुषार्थींकी सिद्धिमे इस मन्त्रका विनियोग किया जाता है। छः स्वरोपर आरुढ वीजके साथ, छः अङ्गोवाले, लाल कमलपर खित, सात घोडोवाले रथपर सवार, हिरण्यवर्ण, चतुर्भुज तथा चारो हाथोमे क्रमशः दो कमल तथा वर और अभयमुद्रा धारण किये, कालचकके प्रणेता श्रीसूर्यनारायणको जो इस प्रकार जानता है, निश्चयपूर्वक वही ब्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता ) है । जो प्रणवके अर्थभूत सचिदानन्दमय तथा भूः, भुवः और खः खरूपसे त्रिभुवनमय एवं सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि करनेवाले हैं, उन भगवान सूर्यदेवके सं श्रेष्ठ तेजका हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियोको प्रेरणा देते रहते हैं। भगवान् सूर्यनारायण सम्पूर्ण जङ्गम तथा स्थावर-जगत्के आत्मा हैं, निश्चयपूर्वक सर्यनारायणसे ही ये भूत उत्पन्न होते हैं। सूर्यसे यज्ञ, मेघ, अन्न (बल-बीर्य) और आतमा (चेतना) का आविर्भाव होता है। आदित्य! आपको हमारा नमस्कार है। आप ही प्रत्यक्ष कर्मकर्ता हैं, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। आप ही प्रत्यक्ष विष्णु हैं, आप ही प्रत्यक्ष रुद्र हैं । आप ही प्रत्यक्ष ऋग्वेद हैं । आप ही प्रत्यक्ष यजुर्नेद हैं । आप ही प्रत्यक्ष सामवेद हैं । आप ही प्रत्यक्ष अथर्त्रवेद हैं । आप ही समस्त छन्दःस्वरूप हैं।

आदित्यसे वायु उत्पन्न होती है। आदित्यसे भूमि उत्पन्न होती है, आदित्यसे जल उत्पन्न होता है। आदित्यसे ज्योति (अग्नि) उत्पन्न होती है। आदित्यसे आकाश और दिशाएँ उत्पन्न होती हैं। आदित्यसे देवता उत्पन्न होते हैं। आदित्यसे वेद उत्पन्न होते हैं। निश्चय ही ये आदित्यदेवता इस ब्रह्माण्ड-मण्डलको तपाते (गर्मा देते) हैं। वे आदित्य ब्रह्म हैं। आदित्य ही अन्तःकरण अर्थात् मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्काररूप हैं। आदित्य ही प्राण, अपान, समान, न्यान और उदान—इन पाँचों प्राणोके

रूपमे विराजते हैं। आदित्य ही श्रोत्र, त्वचा, चक्ष, रसना और घाण-इन पॉच इन्द्रियोके रूपमें कार्य कर रहे हैं।आदित्य ही वाक्, पाणि, पाद, पायु और उपख्य—ये पाँचो कर्मेन्द्रिय हैं। आदित्य ही शब्द, स्पर्ग, रूप, रस और गन्ध-ये ज्ञानेन्द्रियोके पाँच विषय हैं। आदित्य ही वचन, आदान, गमन, मल-त्याग और आनन्द-ये कर्मेन्द्रियोके पाँच विपय वन रहे हैं। आनन्दमय, ज्ञानमय और विज्ञानमय आदित्य ही हैं। मित्रदेवता तथा सूर्यदेवको नमस्कार है। प्रभो ! आप मृत्युसे मेरी रक्षा करें । दीप्तिमान् तथा विश्वके कारणरूप सू नारायणको नमस्कार है । सूर्यसे सम्पूर्ण चराचर जीव उत्पन्न होते हैं, सूर्यके द्वारा ही उनका पालन होता है और फिर सूर्यमे ही वे लयको प्राप्त होते हैं। जो सूर्यनारायण हैं, वह मैं ही हूं। सविता देवता हमारे नेत्र हैं तथा पर्वके द्वारा पुण्यकालका आख्यान करनेके कारण जो पर्वतनामसे प्रसिद्ध हैं, वे सूर्य ही हमारे चक्ष हैं । सबको धारण करनेवाले धाता नामसे प्रसिद्ध वे आदित्यदेव हमारे नेत्रोको दृष्टिगक्ति प्रदान करें।

( श्रीसूर्यगायत्री-- ) 'हम भगवान् आदित्यको जानते हैं---पूजते हैं, हम सहस्र (अनन्त) किरणोंसे मण्डित भगवान सूर्यनारायणका ध्यान करते है, वे सूर्यदेव हमे प्रेरणा प्रदान करे।' ('आदित्याय विदमहे सहस्र-किरणाय धीमहि। तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् ।) भीछे सविता देवता हैं, आगे सवितादेवता हैं, बॉये देवता हैं और दक्षिण भागमें भी (तथा ऊपर-नीचे भी) सविता देवता हैं। सवितादेवता हमारे लिये सब कुछ प्रसव (उत्पन्न) करे (सभी अभीष्ट वस्तुऍ दे)। सवितादेवता हमे दीर्घ आयु प्रदान करे । 'ॐ' यह एकाक्षर मन्त्र ब्रह्म है । 'घृणिः' यह दो अक्षरीका मन्त्र है, 'सूर्यः' यह दो अक्षरींका मन्त्र है। 'आदित्यः' इस मन्त्रमे तीन अक्षर हैं। इन सबको मिलाकर सूर्यनारायणका अष्टाक्षर महामन्त्र-- 'ॐ घृणिः सूर्यं आदित्योम्' वनता है। यही अथर्वाङ्गिरस सूर्यमन्त्र है । इस मन्त्रका जो प्रतिदिन जप करता है, वही ब्राह्मण (ब्रह्मवेत्ता) होता है, वही ब्राह्मण होता है।

सूर्यनागयणकी ओर मुख करकं जपनेसे महान्याधिके भयसे मुक्त हो जाता है। उसका दारिद्रय नष्ट हो जाता है। सारे दोपो—पापोसे वह मुक्त हो जाता है। मध्याह्नमें सूर्यकी ओर मुख करके इसका जप करे। यो करनेसे मनुष्य सद्यः उत्पन्न पाँच महापातकोसे छूट जाता है। यह सावित्रीविद्या है, इसकी किसी अपात्रसे कुछ भी प्रशासा (परिचर्चा) न करे। जो

महाभाग इसका विकाल—प्रातः, मन्याह और सायंकाल पाट करता है, वह भाग्यवान् हो जाता है, उस गो आदि पशुओंका लाभ होता है। वह वेदक अभिप्रायका ज्ञाता होता है। इसका जप करनेसे सेकडी यहांका फल प्रात होता है। जो सूर्यदेवताके हना नअत्रपर रहते समय (अर्थात् आध्यन मासमें) उसका जर करता है, वह महामृत्युसे तर जाता है। जे उस प्रकारसे जानता है, वह भी महामृत्युसे तर जाता है।

अथवंवेदीय स्योंपनिपद् समाप्त ।

#### श्रीसूर्यस्य प्रातःसारणस्

सरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं तनुर्यज्रंपि । रुपं हि मण्डलमुचोऽथ यस्य किर्णाः प्रभवादिहेतं व्रह्माहरात्मकम**लक्ष्यमचिन्त्यरूपम्** 11 2 11 प्रानर्नमामि तर्राज तनुवाङमनोभि-र्वहोन्द्रपूर्वकसुरैनेतमर्चितं च। वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभृतं त्रेलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मकं च॥२॥ **प्रातर्भेजामि** सवितारमनन्तर्शाक पापौघशत्रुभयरोगहरं परं च। तं सर्वलोककलनात्मककालमृति गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवम् इलोकत्रयमिदं भानोः प्रातःकाले

परं

सुसमवाष्नुयात्॥ ४॥

में उन सूर्यभगवान्के श्रेष्ठ रूपका प्रातःसमय स्मरण करता हूँ, जिनका मण्डल ऋग्वेद, तनु यजुर्वेद और किरणे सामवेद हैं तथा जो ब्रह्मा और शङ्करके रूप हैं। जो जगत् ही उत्पत्ति, रक्षा और नाशके कारण हैं, अलक्ष्य और अचिन्त्यस्वरूप हैं। भि ।। में प्रातःकाल शरीर, वाणी और मनके द्वाग ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवताओं से स्तृत और पूजिन, बृष्टिके काण्ण एवं वृष्टिके हेनु, तीनो लोकों में पालनमे तत्पर और सत्त्व आदि त्रिगुणरूप धारण करनेवाले तरिण (सूर्यभगवान्) को नमस्कार करता हूँ।। २।। जो पापोंके समूद तथा शत्रुजनित भय एवं रोगोंका नाश करनेवाले हैं, सबसे उत्कृष्ट हैं, सम्पूर्ण लोकोंके समयकी गणनाके निमित्तभृत कालस्वरूप हैं और गौओंके कण्ठवन्धन छुड़ानेवाले हैं, उन अनन्तशक्तिसम्पन्न आदिदेव सविता (सूर्यभगवान्) को में प्रातःकाल भजता हूँ।। ३।। जो मनुष्य प्रातःकाल सूर्यके स्मरणरूप इन तीनो इलोकोंका पाठ करेगा, वह सब रोगोंसे मुक्त होकर परम सुन्त प्राप्त कर लेगा।। ४।।

सर्वव्याधिनिर्मुक्तः

## अनादि वेदोंमें भगवान् सूर्यकी महिमा

( अनन्तश्रीविभूषित दक्षिणाम्नाय शृङ्गेरी-शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शकराचार्य स्वामी श्रीअभिनवविद्यातीर्थजी महाराजका ग्रुभाशीर्वाद )

जीवात्मा परमात्माका अंश है। सांसारिक दुःख-द्वन्द्वोसे छुटकारा जीवको भी मिल सकता है, जब वह अपना वास्तविक खरूप जानकर भगवत्खरूप नद्म बननेका प्रयत्न करे। अपना वास्तविक खरूप ठीक तरहसे जाननेका एकमात्र उपाय भगवान्की कृपाको पा लेना है। गीता (७। १४) में भगवान्ने कहा है—

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥

'जो मेरी शरणमे आते हैं, वे मायासे पार पा जाते हैं—तर जाते है।'

वह कृपा हमको तभी मिलेगी, जब हम बाह्य संसारसे उपरत होकर उस परमात्मरूपकी निष्ठासे उपासना करेगे। उपासनासे ज्ञान और ज्ञानसे परमपद मिलता है। यदि लौकिक श्रेष्ठ कामनाको लेकर हम उपासना करे तो भगवत्मर्पर्कसे उसकी सिद्धि होनेके पश्चात् भगवत्प्राप्ति भी हो जाती है। इस प्रकारकी उपासना अभ्युदय और निःश्रेयस दोनोका साधन बनती है। उपासनाएँ अनेक प्रकारकी है। हम शालग्रामशिलामे विष्णुबुद्धि करके उसकी जो पूजा करते है, वह भी उपासना है। शास्त्रोमे इस प्रकार अनेकानेक वस्तुओको प्रतीक बनाकर उसमे परमात्म-भावना करनेका विधान है। अन्य देवताकी स्वतन्त्र उपासना हो श्रेष्ठ है। जो अन्य देवोकी स्वतन्त्र उपासना करते है, वे बुद्धिमान् नहीं है—

अथ योऽन्यदेवतामुपासते पशुरेवस देवानाम्। (—बृहदारण्यकः)

भगवद्भावनाओसे की जानेवाली उपासनाओमें श्रीसूर्यमण्डलमे परमात्माकी भावना करना भी एक और बड़े ही महत्त्वका विषय है । अनादिकालसे ऋपि-महर्पियोने

इस प्रकार उपासनाकर, अपने जीवनको धन्य बनाया और इमें मार्ग-दर्शन कराया है। उनके बताये मार्गपर चलनेवाले इम आस्तिक लोग प्रतिदिन तीनो संध्याओंमें भगवान् सूर्यकी उपासना करते हैं। मध्याइमें की जानेवाली उपासनामें यह मन्त्र पढते हैं—

य उदगान्महतोऽर्णवात् विभाजमानः सिल्लस्य मध्यात् । स मा वृषभो लोहिताक्षः सूर्यो विपश्चिन्मनसा पुनातु ॥ (—तैत्तिरीयसहिता)

'सारे भूमण्डलपर न्यास हुए महासमुद्रके जलके बीचसे जपर उठकर सुशोमित हुए, वे रक्तनेत्र, अरुण-किरण, समस्त मानव-कृत कर्मोके फलामिवर्षक, सकलकर्मसाक्षीभूत सर्वज्ञ श्रीसूर्यदेव कृपापूर्वक मुझे अपने मनसे पवित्र करें।'

वैदिक-संस्कृतिमें पले हुए इम भारतीय हिंदू संध्याकी वड़ी महत्ता मानते हैं। संध्या उपाकाल और सायंकाल—दो समय तो अवश्य ही करनी चाहिये। मध्याह्ममें माध्याह्मिक संध्या भी करना आवश्यक है। उन उपासनाओमें भगवान् सूर्य ही उपास्य होते हैं। इम उन भगवान् सूर्यको अर्ध्य देते हैं। जिस गायत्रीमन्त्रसे भगवान्का चिन्तन करते हैं, उसका अर्थ शास्त्रोमें सूर्यपरक भी बताया गया है—

यो देवः सवितास्माकं धियो धर्मादिगोचराः। प्रेरयेत् तस्य यद् भर्गः तद्वरेण्यमुपास्महे॥ (—बृहद्योगियाज्ञवल्क्य)

हमारे कर्मोंका फल देनेवाले सविता है। वे ही धर्मादि-विषयक हमारी बुद्धि-वृत्तियोंके प्रेरक हैं। हम उन परमात्मा सविताकी श्रेष्ठ ज्योतिकी उपासना करते है। गायत्रीमन्त्रका इस प्रकार सूर्यमे समन्वय किया गया है। प्रातः और मध्याहकी वेलाओमे उपस्थान भी भगवान् श्रीसूर्यका ही होता है। संय्या किये विना किसी भी मनुष्यका कोई भी वैदिक धर्म-कार्य सफल नहीं होता। इससे हम जान सकते हैं कि वैदिक विधानोंमे सूर्यकी कितनी महत्ता है। संध्या-अनुष्ठानमें सूर्य-मण्डलमें भगवान् नारायणका ध्यान करनेका विधान है—

ध्येयः सदा सवित्तमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसंनिविष्टः । केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृतराङ्ख्यकः॥

( - वृहत्पाराशरस्मृति )

'भगवान् नारायण तपे हुए खर्ण-जैसे कान्तिमान् शारीरधारण किये हुए हैं। उनके गलेमे हार एवं सिरपर किरीट विराजमान हैं। उनके कान मकर-कुण्डलसे सुशोभित हैं। वे कंगनसे अलङ्कृत अपने दोनों हाथोंमे भक्तभयनिवारणके लिये शङ्ख-चक्र धारण किये हुए हैं। वे सूर्यमण्डलमें कमलासनपर बैठे है।' इसी प्रकार गायत्रीका जप करते समय भी सूर्यमण्डलमे भगवान्का चिन्तन करना चाहिये।

भगवान् श्रीरामचन्द्रजी रावणके साथ युद्ध करते समय श्रान्त होकर चिन्तित होते हैं कि कैसे युद्धमे विजय पा सकेंगे। तव महर्षि अगस्त्य आकर रामजीको आदित्यहृदयका उपदेश देते हैं और उसका फल भी बतलाते हैं— पनमापत्सु चुद्धेषु कान्तारेषु भयेषु च। कीर्तयन् पुरुषः कश्चित् नावसीद्ति राघव॥ ( --वाल्मीकि॰ ६।१०५।२५)

'राघव ! विपत्तिमे फँसा हुआ, घने जंगलोंमें मटकता हुआ और भयोंसे किंकर्तत्र्यिवमूढ़ व्यक्ति इस आदित्य-हृदयका जप करके सारे दुःखोंसे पार पा जाता है ।' वाल्मीकिरामायणकी इस कथासे भगवान् आदित्यका महत्त्व जान सकते हैं।

योगशास्त्रमें भगवान् पतस्रिल कहते हैं कि 'भुवनहानं सूर्ये संयमात्'—'सूर्यमें संयमन करनेसे सारे संसारका स्पष्ट ज्ञान हो जाता है।' चित्तका संयम करनेसे मिलनेवाली सिद्धियोंके निरूपणके अवसरपर यह वात कही गयी है। धर्मशास्त्र कहता है कि सामान्य समयमें भी यदि कोई अश्चित्व प्राप्त हो तो सूर्यको देखो, तुम पवित्र हो जाओगे (स्मृतिरत्नाकर)। वीमारियोंसे पीड़ित हो तो सूर्यकी उपासना करो—'आरोग्यं भास्करादिच्छेत्।'

इस प्रकार भगत्रान् सूर्य हमारे अभ्युदय और निःश्रेयस दोनोंके कारण हैं । वे हमारी उपासनाके सूल विन्दु हैं । इसी प्रकार मन्त्रशालोंमे भी उनके अनेक मन्त्र प्रतिपादित हैं, जिनके अनुष्टानसे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक—सभी प्रकारकी पीड़ाओंसे मुक्ति पाकर हम सुखी और कृतार्थ वन सकते हैं ।

# जयति सूर्यनारायण, जय जय

( रचयिता—नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) आदिदेव, आदित्य, दिवाकर, विभु, तमिस्नहर। तपन, भानु, भास्कर, ज्योतिर्मय, विष्णु, विभाकर ॥ ्रत्तहार-केयूर-मुकुटधर । शंख-चक्रधर, दुःख-दारिद्रथ-कप्टहर ॥ लोकेश, लोकचक्ष, देव सृष्टि-जीवन-पालनकर । अनादि, पाप-तापहर, मङ्गल-विग्रह-वर ॥ मङ्गलकर, महातेज, मार्तण्डः महारोगहर । मनोहर, जय जय सर्व सुखाकर ॥ (-पदरत्नाकर ८८५)



#### प्रत्यक्ष देव भगवान् सूर्यनारायण

( अनन्तश्रीविभृषित पश्चिमाम्नाय श्रीद्वारकाशाग्दापीठाधीश्वर जगदुर नकराचार्य स्वामी श्रीअभिनवसचिदानन्दतीर्थजी महाराजका मङ्गलागंसन )

भगवान् मूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। तत्वतः तो वे पर
हत्व हैं। वे स्थावर-जङ्गमात्मक समस्त विश्वकी आत्मा
हैं। सूर्योपनिपद्(१।४) के अनुसार सूर्यसे ही सम्पूर्ण
प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है, पालन होता है एवं उन्हींमें
विलय होता है। उनके उगासक साधकको खयं भी सूर्यमें

हिसात्मभावना करनेका निर्देश दिया गया है—'यः

मूर्योऽहमेव च।' भगवान् आदशकराचार्यहारा प्रवर्तिन
पन्नायतनोपासनामें वे अन्यतम उपास्य हैं। उनकी
उपासनाका विधान वेदोंमें तो है ही उनके अतिरिक्त

मूर्योपनिपद्, चाक्षुपोपनिपद्, अश्युपनिपदादि उपनिपर्दे खतन्त्र रूपसे सूर्योपासनाका ही विधान करती हैं।

रार्य समस्त नेत्र-रोगको (तथा अन्य सभी गेगोको ) दूर करनेवाले देवता हैं—'न तस्याक्षिरोगो भवति' ( अस्युपनिषद् ) । 'आरोग्यं भास्करादिच्छंत्' आदि पुराण-वचन इस विपयमें परम प्रसिद्ध हैं ।

भगवान् सूर्य सबका श्रेय करें। 'कल्याण' का 'सूर्याङ्क' 'कल्याण' के पाठकों तथा विश्वका कल्याण करें — इस आशीर्वाद एवं ग्रुभाशंसाके साथ हम सबके प्रति अपना मङ्गलाशंसन प्रेषित करते हैं। 'शिवसंकल्पमस्तु।'

# भूर्य-तत्त्व

(-अनन्तश्रीविभूपित ऊर्ध्वाग्नाय श्री हामीमुमेषपीटाधीस्वर जगद्गुर शकराचार्य खामी श्रीशंकरानन्द सरखतीजी महाराज )

भारतीय संस्कृत-वाइमयकी सनातन-परम्परामें भगवान् भारतरका स्थान अप्रतिम है । समस्त वेद, स्पृति, पुराण, रामायण, महाभारतादि प्रन्थ भगवान् सूर्यकी महिभासे परिन्छत हैं । विजय एवं स्वास्थ्यलाभार्थ और कुष्टादि रोग-निवारणार्थ विविध अनुप्रानों तथा स्तोत्रोका वर्णन उक्त प्रन्थोमे विविध प्रकारसे प्रचुर मात्रामें पाया जाता है । वास्तवमे भारतीय सनातन धर्म भगवान् सविताकी महिमा एवं प्रकाशसे अनुप्राणित तथा आलोकित है । सूर्य-महिमा अद्वितीय है ।

वेद ही हमारे धर्मके मूळ हैं। शासानुसार वेदाध्ययन उपनीतके लिये ही विहित हैं। उपनयन-सस्कारका मुख्य उद्देश्य सावित्री-उपविश्व हैं—'सावित्र्या ब्राह्मणमुपन-चीत ।' 'तत्स्विनुर्धरेण्यम' के आधारपर गायत्रीमन्त्रमें सवितादेव ही ध्येय हैं। सवितादेवके वरेण्य तेजके ध्यानादिके कथनसे स्पष्ट हैं कि इस मन्त्रमे सिनता देवताकी प्रार्थना है।

सिवता कौन ?—गायत्रीमन्त्रके सिवता देवता कौन हैं ! सिवता शब्द मूर्यका पर्यायवाचक है । 'भानुईसः सहस्रांगुस्तपनः सिवता रिवः' (अगर० १।३।३८)—इसके आवारपर मानु, इंस, सहस्रागु, तपन, सिवता, रिव—पे सब सूर्यके अनेक नाम हैं, अतः सिवता गूर्य है, मूर्यमण्डळान्तर्गत सूर्याभिगानी देविवशेष है, चेतन हैं । हम अपने शास्त्रांथा अध्ययन कर यह कह सकते हैं कि जसे जल आदिके अविष्ठातृ देवता चेतन होते हैं, उसी प्रकार प्रत्यक्षतः सूर्यमण्डळ गले ही जड़ प्रतीत हों, गरंतु उनके अभिगानी देवता चेतन हैं—'योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहमः' (यज्ञ० वा० सं० ४०।१७) यह गन्त्र भी आदित्यमण्डळस्थ पुरुषको चेतन प्रमाणित करता है ।

हमारे शास्त्रोंमें अध्यात्मादि भेदसे त्रिविध अर्थकी तर्क तथा प्रमाणसम्मत व्यवस्था है, अतः अध्यात्म-सूर्य वह है, जो सब ज्योतियोंकी ज्योति और ज्योतिष्मती योग-प्रवृत्तिका कारणरूप शुद्ध प्रकाश है।

जिस प्रकाशराशि सूर्यमण्डलका हम प्रतिदिन दर्शन करते हैं, वह अधिभूत सूर्य है। इस सूर्यमण्डलमें परिव्याप्त चेतनदेव अधिदेंव शक्ति ही आधिदैविक सूर्य हैं। तात्पर्य यह है कि रूप्य या सविता चेतन हैं।

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् । तत्त्वं पूपन्नपावृणु सत्यधर्माय दृप्ये ॥ (—ईशोपनिषद् १५)

इस मन्त्रमे कार्य-कारणात्मक आदित्यमण्डलस्थ पुरुषकी प्रार्थना करते हुए सत्यधर्मा अधिकारी कहता है— 'हे पूपन् ! आदित्यमण्डलस्थ सत्यखरूप ब्रह्मका मुख हिरण्मय पात्रसे ढका हुआ है । मुझ सत्यधर्माको आत्माकी उपलब्धिके लिये आप उसे हटा दीजिये ।' भगवान् शंकराचार्य लिखते हैं—

ः सत्यस्यैवादित्यमण्डलस्थस्य ब्रह्मणोऽपिहित-माच्छादितं मुखं द्वारम् । तत्त्वं हे पूपन् अपावृणु— अपसारयः ( —शाकरभाष्य )।।

'हे पूषन् ! मुझ सत्योपासकको आदित्यमण्डलस्थ सत्यरूप ब्रह्मकी उपलिधके लिये आच्छादक तेजको हटा दें।'

पूपन्तेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ (—ईशोप० १६)

जगत्के पोपक, एकाकी गमनशील, सबके नियन्ता, रिहमयोंके स्रोत, रसोके ग्रहण करनेवाले हे सूर्य ! हे प्रजापितपुत्र ! आप अपनी किरणों-(उष्ण)-को हटाइये— दूर कीजिये और अपनी तापक ज्योतिको शान्त कीजिये । आपका जो अत्यन्त कल्याणमय रूप है, उसे (आपकी कृपासे) मैं देखता हूँ (देख सकूँ) । मैं मृत्यकी भाँति

याचना नहीं करता, अपितु आदित्यमण्डलस्य जो पुरुष है या प्राणवुद्धचात्मरूपसे जिसने समस्त जगत्को पूर्ण कर दिया है, किंवा जो शरीररूप पुरमें शयनके कारण पुरुष कहलाता है, वह मै ही हूँ।

भगवान् शकराचार्य वेदान्तसूत्रके देवताधिकरण (१।३।३३)में 'देवताओका शरीर नहीं होता इत्यादि'—मीमांसक मतका खण्डन करते हुण लिखते हैं—

'ज्योतिरादिविपया अपि आदित्यादयो देवता-चचनाः राष्ट्राः, चेतनावन्तमंश्वर्याद्युपेतं तं तं देवता-तमानं समर्पयन्ति, मन्त्रार्थवादेषु तथा व्यवहारात्। अस्ति तहींर्वर्ययोगाद् देवतानां ज्योतिराद्यात्मभि-श्चावस्थातुं यथेष्टं च नं तं विद्यहं प्रहीतुं सामर्थ्यम्। तथा हि श्रूयते सुद्रह्मण्यार्थवादे मेधातिथिम्''' इन्द्रो मेपो भूत्वा जहार । स्मर्थते च आदित्यः पुरुषो भूत्वा कुन्तीमुपजगाम ह 'इति''' ज्योतिरादेस्तु भूतधातोरादित्यादिष्वप्यचेतनत्वमभ्यु-पगम्यते, चेतनास्त्विधष्ठातारो देवतात्मानो मन्त्रार्थवादादिषु व्यवहारादित्युक्तम् ।

तात्पर्य यह कि आदित्यमें ज्योतिर्मण्डलरूप भूतांश अचेतन है, किंतु देवतात्मा अधिष्ठाता चेतन ही है। जैसे हमलोगोका शरीर वस्तुतः अचेतन है, परतु प्रत्येक जीवित शरीरका एक अधिपति जीवात्मा चेतन होता है, उसी प्रकार देवशरीरोका अधिपति स्वामी या अधिष्ठाता रहता है। जैसे जीवका शरीर उसके अधीन है, वैसे ही भगवान् रूपिक अधीन उनका सूर्यक्षिती तेजोमण्डल देह है।

इसपर बहुत पहलेकी पदी एक कहानी याद आती है, जो तथ्यपर आधारित है। मिस्टर जार्ज नामक एक अमेरिकन विज्ञानके प्रोफेसर थे। वे एक बार मध्याहके समयमें पाँच मिनटतक खुले शरीरसे धूपमे खड़े रहे; पश्चात् अपने कमरेमे आकर थरमामीटरसे अपना तापमान देखा तो तीन डिग्री ज्वर था। दूसरे दिन जार्ज महाशयने पुण्य और फल लेकर मुर्यको धूप दिखाकर मूर्यको प्रणाम किया। और वैसे ही नगे वदन मध्याहमे लगभग ११ मिनट धूपमें रहे; पश्चात् कमरेमे आकर थरमामीटरसे तापमान देखा तो वह नार्मल (सामान्य) था। इससे उन्होने निष्कर्ष निकाला कि वैज्ञानिकोका सूर्य केवल अग्निका गोला है, जड़ है—यह सिद्धान्त टीक नहीं, अपितु सूर्य चेतन हैं, देव हैं। उनमे प्रसन्तता है, अप्रसन्तता है। अतः हमारे यहाँ सूर्यदेव ही सन्ध्यादिक्षमींमे उपास्य तथा पूज्य हैं।

आदित्यहृद्यस्तोत्रके द्वारा भगवान् रामने सूर्यनारायण-की स्तृति की थी। श्रीहृतुमान्जीने भगवान् सूर्यके सांनिध्यमे अध्ययन किया था, ऐसे अनेक उपाख्यान सूर्यकी चेतनतामे ज्वलन्त उदाहरण है। भविष्यपुराणके आदित्यहृदयके—'यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोरात्मा परं धाम विद्युद्धतत्त्वम्।'—इसक्लोकमे सूर्यको विष्णु-भगवान्का खरूप (आत्मा) कहा गया है। यही क्यों, वेद भी सूर्यको चराचरात्मक जगत्की आत्मा कहते हैं— 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च', 'विश्वस्य भुवनस्य गोपाः समाधीरः' (न्मृ० १। १६४। २१)। इस मन्त्रमे सूर्यको धीर अर्थात् बुद्धिप्रेरक कहा है 'धियमीरयतो धीरः'। अतएव आस्तिक द्विज प्रतिदिन सन्ध्यामे 'धियो यो नः प्रचोदयात्' इस प्रकार बुद्धिके अच्छे कामोमे लगानेके लिये प्रार्थना करते हैं।

#### 'सूर्य' शब्दकी व्युत्पत्ति

निरुक्तकार यास्कने 'सूर्य' शब्दकी निरुक्ति—
'सूर्य: संतर्वा सुवतर्वा'(१२।२।१४) इस प्रकार की
है। 'सिद्धान्तको मुदी'के कृत्य-प्रकरणके 'राजसूयसूर्य' '
( पा० ३।१।११४) इस सूत्रसे निपातनकर सूर्य
शब्दकी सिद्धि इस प्रकार है—'सरित ( गच्छित)
आकाश इति सूर्यः' ( भ्वादि० प० ), यहा
पू प्रेरणे ( तुद्दि प० ), क्यपो रुट्,
'सुवित कर्मणि लोकं प्रेरयतीति सूर्यः'। इस प्रकार

'सूर्य' शब्दकी व्युत्पत्तिसे यह स्पष्ट है कि सूर्य भगवान् चेतन हैं। प्रेरकता चेतनका गुण है।

हमारे धर्ममे पञ्चदेवोकी उपासनाका वर्णन मिलता है। 'कापिल-तन्त्र'मे भी आता है—

आकाशस्याधिपो विष्णुरग्नेश्चैव महेश्वरी । वायोः सूर्यः क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः॥ गुरवो योगनिष्णाताः प्रकृति पञ्चधा गताम्। परीक्ष्य कुर्युः शिष्याणामधिकारविनिर्णयम्॥

आकाशके अधिपति विष्णु, अग्निकी महेश्वरी, वायु-तत्त्वके अधिपति सूर्य, पृथ्वीके शिव एवं जलके अधिपति भगवान् गणेश हैं । योगपारङ्गत्त गुरुओको चाहिये कि वे शिष्योंकी प्रकृति एवं प्रवृत्तिकी (तत्त्वानुसार) परीक्षा कर उनके उपासनाधिकार अर्थात् इष्टदेवका निर्णय करे।

इस कथनका तात्पर्य यह है कि परमात्मा और उक्त पद्मदेवोकी उपासनाएँ पाँच प्रकारकी है। अतः जैसे विष्णुभगवान् या शिवादिखरूप परमात्मा ही हैं, उसी प्रकार भगवान् सूर्य भी परमात्मा ही हैं। 'उपासनं पञ्चविधं ब्रह्मोपासनमेव तत्'—यह योगशास्त्रका वचन है। इसके आधारपर सगुण ब्रह्मकी ही पञ्चतत्त्वमेदानुसार पद्ममूर्तियाँ हैं। हम भारतीय जबतक इन भगवान् भास्करकी गायत्री-मन्त्रके द्वारा उपासना करते रहे, तबतक भारत ज्ञान-विज्ञानसम्पन्न, खस्थ, शान्त एवं सुखी रहा। वर्तमान दुर्दशा एवं उत्पीडनको देखते हुए भगवान् भास्करकी उपासना अत्यावश्यक है।

भारतीय पुनः भगवान् भास्करका वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर अभ्युदय एवं निःश्रेयसके पथपर चलकर भारतको 'भा'-रत ( प्रभापूरित ) करें—इस उद्देश्यमें 'कल्याण' का संचालकमण्डल सफल हो, यही हमारी सूर्य-भगवान्से प्रार्थना है

#### सूर्यका प्रभाव

( अनन्तश्रीविभूपित जगद्गुर शकराचार्यं तमिलनाडुक्षेत्रस्थ काञ्चीकामकोटिपीटाधीश्वर खामी श्रीचन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वतीजी महाराजका आशीर्वोद )

'पूर्ण वेद—सम्पूर्ण वेदवाङ्मय धर्मका मूळ ( स्रोत ) है । 'वेदोऽखिलो धर्ममूलम'—इसमनु-वचनके अनुसार वेदोद्वारा प्रतिपाद्य—विवेच्य विषय ( अर्थ ) धर्म है । अतः यज्ञ ( वेद-विहित पावन कर्तव्य कर्म ) धर्मका खरूप है जो समयके अधीन है । समयका विधायक ( व्यवहार-व्यवस्था-नियामक ) ज्योतिपशास्त्र है और यह ज्योतिषशास्त्र ( ज्योतिपशास्त्रका विषय ) आदित्य—श्रीसूर्यके अधीन है । सूर्य ही दिन-रातके कालका विभाजन करते हैं । ये ही संसारकी सृष्टि, स्थिति और संहारके मूल कारण हैं—इन्हींके द्वारा संसारकी सृष्टि, स्थिति और उसका संहार होता है । ( अतएव सूर्यदेव ब्रह्म-विण्यु-शिव-स्वरूप हैं—निवेवमय हैं )।

सूर्यकी किरणें सभी लोकोमे प्रसृत होती हैं। ये ( सूर्य ) ही प्रहोके राजा और प्रवत्तक हैं। ये रात्रिमे अपनी शक्ति अग्निमे निहित कर देते हैं। ये ही ( सूर्यदेव ) निखिल वेदोके प्रतिपाद्य हैं। ये आकाश-मण्डलमे प्रतिदिन नियमसे सत्यमार्ग ( क्रान्तिवृत्त ? ) पर खयं यूमते हुए संसारका सचालन करते हैं। आकाशमे देखे जानेवाले नक्षत्र, प्रह और राशिमण्डल इन्हींकी शक्ति ( आकर्पण-शक्ति ) से टिके हुए हैं—यह शाखोंमे कहा गया है।

थके प्राणी रात्रिमें सुप्त होकर सूर्योदयके समय पुनः जागरूक हो जाते हैं। ऋग्वेद कहता है कि सूर्य ही अपने तेजसे सबको प्रकाशित करते हैं। यजुर्वेदमें कहा गया है कि ये ही सम्पूर्ण मुवनको उज्जीवित करते हैं। अथववेदमे प्रतिपादित है कि ये सूर्य हृदयकी दुर्वछता—हृद्रोग और कासरोगको प्रशमित करते हैं। सुर्यकी किरणें पृथ्वीपरके गीले पदार्थोको सोख छेती हैं

और ( खारे ) समुद्र-जलको स्वय पीकर पीनेयोग्य वना देती हैं । ( किरणोके उपकार अनेक और महान् हैं । )

नैमिपारण्यमें ( पौराणिक ) सूतजीने यज्ञसमारमके अवसानमें सत्रान्तमें शौनकादि ऋषियोंके लिये सिवताके विषयमें विस्तृत व्याख्या की । (इससे स्पष्ट हैं कि ) सूर्योपासना मारतवर्षमे बहुत पुराने समयसे बली आती है । आद्य श्रीशङ्कराचार्यके द्वारा स्थापित पड्विध (साधना ) मतोंमे सौर-मत अन्यतम है । पुराणोमें स्थल-स्थलपर सूर्यकी प्रशंसा तो है ही, उपपुराणोमें अन्यतम सूर्यपुराणमें भी सूर्यके सम्बन्धमें विस्तारसे की बहुत स्पष्टतासे वर्णन किया गया है । उसके आधारपर यहाँ कुछ लिखा जा रहा है ।

महर्षि वसिष्ठजीने सूर्यवशीय बृहद्बलको अभिलक्ष्य-कर सूर्यके वैभव ( महत्त्व ) का वर्णन किया है । चन्द्रभागा नदीके तीरपर ( बसे ) साम्बपुरमें बहुत समयसे सूर्य प्रतिस्थापित है । वहाँपर की गयी उनकी पूजा अक्षय्य ( अनखर ) फल देती है । भगवान् श्रीकृष्णद्वारा अभिश्वास उनके पुत्र साम्बने अपने कोढके रोगको सूर्यके अनुग्रहसे शमित कर दिया । ( सूर्यकी उपासनासे कुष्ठ-जैसे भयंकर रोग छूट जाते हैं—इसक्ष्म प्रत्यक्ष प्रमाण साम्बोपाख्यान है ) ।

सूर्यकी पत्नी छायादेवी तथा पुत्र काक-त्राहन शर्नेश्वर और यम हैं। सूर्य राजरत्न माणिक्यके अधिदेवता हैं। इनका रथ सुवर्णमय है। इनके सारिथ (रथ हॉकनेवाले) ऊरु-रहित (अनुरु) अरुण है।

सूर्यकी किरणोमेसे चार सौ किरणे जल वरसाती है, तीस किरणें हिम (शीत) उत्पन्न करती हैं। इन्हीं सूर्यसे ओपधि-शक्तियाँ वद्ती हैं। आगमे हुत हवि (आहुति) सूर्यतक पहुँचकर अन्न उत्पन्न करती है। पिज्ञसे पर्जन्य और पर्जन्यसे अन्नका होना शास्त्रसिद्ध एवं लोकप्रसिद्ध है।

सूर्य जपापुष्पके सदश (अडहुलके फूलके समान) लाल वर्णवाले हैं। शास्त्र-वेत्ता—शासके मर्मको जानने-वाले आदित्यके भीतर 'हिरण्भयपुरुप' की उपासना करते हैं। पौराणिक जन (पुराण जाननेवाले लोग) कहते हैं कि भगवान् भानु आदिमे हजारो सिरवाले थे और उनका मण्डल नौ हजार योजनोमें फैला हुआ था। वे पूर्वाभिमुख प्रादुर्भूत हुए थे।

ये (सूर्य) प्रतिदिन मेरुपर्वतके चारों और घूमते (रहते हैं । महर्षि याज्ञवल्क्यने सूर्यदेवकी उपासना कर 'ग्रुक्टयजुर्वेद' को प्रकाशित किया । सूर्यके ही अनुग्रहसे देवी दौपदीने अक्षय्य पात्र प्राप्त किया था\*। महर्पि अगस्यने युद्धक्षेत्रमे (श्रान्त) श्रीरामको आदित्य-हृदयस्तोत्रका उपदेश दिया था (जिसके पाठसे श्रीराम किजयी हुए)। अपनी पुत्रीके शापसे कुष्ठरोगसे अभिभूत मयूरकि 'सूर्यशतक' नामक स्तोत्र बनाकर सूर्यके अनुग्रहसे उससे (कोढसे) छूटे। इन्हींके अनुग्रहसे सत्राजितने स्यमन्तकमणि प्राप्त की थी।

इस ( दिग्दर्शित ) प्रभाववाले सूर्यकी सेवा-मिक्त किंवा आराधना करते हुए सभी आस्तिकजन एहिक अभ्युन्नति—'प्रेय' और पारलौकिक उत्कर्प—'श्रेय' (कल्याण) प्राप्त करें—यह हमारी आशंसा है। 'नारायणरमृतिः'।

#### नित्यप्रतिकी उपासना

ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसंनिविष्टः।

प्रतिदिन सूर्यके उदय और अस्त होनेके समय प्रत्येक पुरुप और लीको प्रातःकाल स्नानकर और सायंकाल हाथ, मुँह, पर धोकर सूर्यके सामने खड़े होकर सूर्यमण्डलमे विराजमान सारे जगत्के प्राणियोंके आधार परम्रह्म नारायणको 'ॐ नमो नारायणाय'—इस मन्त्रसे अर्थ्य देकर यदि जल न मिले तो मात्र हाथ जोडकर मनको पित्रत्र और एकाप्र कर श्रद्धा-मिल्तपूर्वक १०८

वार अथवा २८ वार या कम-से-कम १० वार प्रातः-काल 'ॐ नमो नारायणाय'—इस मन्त्रका और सायंकाल 'ॐ नमः शिवाय'—इस मन्त्रको जपना तथा जपके उपरान्त परमात्माका ध्यान करते हुए प्रार्थना करनी चाहिये§——

सव देवनके देव प्रभु सव जगके आधार ।

इढ़ राखौ मोहि धर्ममें बिनवीं घारंवार ॥
चंदा खुरज तुम रचे रचे सकल संसार ।

इढ़ राखौ मोहि सत्यमें विनवीं वारंवार ॥

—महामना पूज्य श्रीमालवीयजी महाराज

अञ्चयपात्रकी कथा कथा-सन्दर्भ में पढ़े ।

<sup>†</sup> सूर्वज्ञतककी रचना करनेवाले मयूरकवि सातवीं शतीमे हुए थे। उन्होंने जनकल्याण एवं कुष्ठरोगजनित आत्म-वेदनासे मुक्ति पानेके लिये 'सूर्यशतक' की रचना की। सूर्यशतक उत्कृष्ट कोटिका सूर्य-स्तोत्र है। प्रसिद्ध है कि मयूरके छटे क्लोकके उच्चारण करने ही भगवान् सूर्यदेव प्रकट हो गये थे। सूर्यशतकके टीकाकार अन्वयमुखने लिखा है कि भयूरो नाम महाकविगन्तःकरणादिसर्वावयवनिर्वृतिसिद्धये सर्वजनोपकाराय च आदित्यस्य स्तुर्ति क्लोकशतकेन प्रणीतवान्।

<sup>🙏</sup> स्यमन्तरुमणिकी कथा इसी विशेषाङ्करे कथाभागमे मिलेगी |

<sup>§ &#</sup>x27;सनातन वर्म प्रदीपक से

## सूर्य और निम्वार्क-सम्प्रदाय

(—अनन्तश्रीविभृपित जगदुर श्रीनिम्वार्काचार्य पीटाघीश्वर श्री श्रीजोः श्रीराघामवेश्वरवारण देवाचार्यजी महागज )

अंगुमाली भगवान् भुवनभास्कर श्रीमूर्यकी महिमा अनन्त एवं असीम है। वेदमाता गायत्रीमे जहाँ नििक्छान्त-रात्मा, सर्वद्रष्टा एवं सर्वज्ञ भगवान् श्रीसर्वेश्वरका प्रतिपादन है, वहाँ सिवता नामसे महाभाग सूर्यका भी परिवोध है। श्रुति, रमृति, पुराण और सूत्रतन्त्र आदि शास्त्रोंमे तथा साहित्य एवं काव्य आदि उच्चतम प्रन्थोंमें पूर्य-स्वरूप, मूर्य-प्रशस्ति, सूर्य-स्तवन तथा मूर्य-वन्दन आदिका सुन्दरतम वर्णन विशुल्द्रूपसे विद्यमान है। यथार्थमे समग्र सृष्टिका जीवन तथा धारण-सम्पोपण भगवान् सूर्यकी अतुलित लोकोत्तर शक्तिपर ही निर्भर है। वेदोमें— 'सूर्य आतमा जगतस्तस्थुपक्थ', 'हरो विश्वाय सूर्यम्'—अर्थात् समस्त जगत्के आतमारूपमें सूर्य हैं तथा सारे ससारके दृष्टि-दाता सूर्य हैं—आदि विस्तारसे विवेचित हैं।

श्रीमद्भगवद्गीतामे भगवान् श्रीकृष्णने भी विभ्नि-खरूपके वर्णनमें—'स्योतिषां रिवरंशुमान'-से खयको ही इङ्गित किया है। प्रश्नोपनिपद्के 'स तेजिस सूर्यं सम्पन्नः'—इसवचनसे यह प्रतिपादन किया गया है कि वे अखिलान्तरात्मा श्रीप्रभु तेजोमय सूर्यरूपमें भी प्रतिष्ठित हैं। पातखलयोगसूत्र (३।२६) में वर्णित हैं कि 'भुवनज्ञानं सूर्यं संयमात्' अर्थात् सूर्यके ध्यान करनेसे ही निखिलभुवनका ज्ञान प्राप्त होता है। तपः पूत पुण्यात्मा धीर पुरुष भी सूर्यमागसे ही श्रीभगवद्धाम एवं श्रीभगवद्भावा-पत्तिक्य मोक्षकी प्राप्ति करते हैं। मुण्डकोपनिषद्के निम्नाङ्कित मन्त्रसे यह भाव स्पष्ट हो जाता है——

तपःश्रद्धे ये ह्यपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्या चरन्तः। सूर्यद्वारेण ्ते विरज्ञाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययातमा॥ (१।२।११) इसी प्रकार त्रश्नुत्रके—'रदम्यनुसारी', 'अचिराधाना-त्रत्यितिः'—इन दो स्त्रोंसे उपर्युक्त निर्यचनका ही प्रतिपादन है। 'रदम्यनुसारी' इस मृत्रके वेदान्त पारिजात सौरभाष्यमें आद्याचार्य भगवान् श्रीनिम्बार्कने रपष्टीकरण किया है—

'विद्वान् मूर्जन्यया नाज्या निष्कम्य सूर्यरङ्गीन-नुमारेणोर्ध्व गच्छिति, तेरव रिहमिभिरित्यवधारणात्' अर्थात् पित्रतामा विद्वान् भक्त इस पाद्धमीतिक शरीरमे निष्क्रमण कर सूर्य-रिहमयोंमें प्रवेश करता है तथा उन्हीं रिहमयोंके मार्गसे दिव्यतम ऊर्ध्य छोक्तों चटा जाता है। इससे भगवान् मूर्यकी अनन्त, अचिन्त्य एवं अपरिमिन महत्ता स्पष्ट हो जाती है।

अत्र यहां निम्त्रार्क-सिद्धान्तमें भी भगतान् सूर्यका जो वर्चेख तया उनका खाभाविक सम्बन्ध दृष्टिगीचर होता है, वह भी परम इष्टव्य है। सर्वप्रथम निम्बार्का— इस नामसे ही मूर्यका सम्बन्ध स्पष्टतया परिलक्षित होता है, यथा— 'निम्बे अर्कः निम्बार्कः ।' इसमे सप्तमी-तपुरुष समाससे 'निम्ब वृक्षवर सूर्य'--ऐसा परिवोब होता है। 'भत्रिप्योत्तरपुराण' एवं 'निम्त्रार्क-साहित्य'में निम्त्रार्क-सम्बन्धी एक विशिष्टतम किय घटनाका उल्लेख है एक समयकी वात है कि पितामह ब्रह्मा कृत्रिम वेप बनाकर दिवाभोजी संन्यासीके रूपमें वजमण्डलके वीच' गिरिराज गोवर्द्धनकी उपत्यकामें सुशोभित श्रीनिम्बार्क-तप स्थलीपर गये और वहाँ उन्होंने सुदर्शनचन्नावतार-श्रीभगवित्रम्बाकीचार्यके चकावतार-खरूपका परिज्ञान प्राप्त करना चाहा। अपने आश्रममे आये हुए अतिथिका खागत होना चाहिये—इस विचारसे श्रीआचार्यवर्यने यतिको भोजनके लिये संकेत किया । यद्यपि सूर्य अस्त हो चुके थे, किंतु आचार्यश्रीने रात्रिमें भी सूर्यका दर्शन

कराया और यतिरूप ब्रह्माका आतिथ्य किया। फिर सूर्यके अन्तर्हित होनेपर हठात् रात्रिका समय सामने आ गया। यह देखकर ब्रह्मा विस्मित हुए तथा समाधिस्थ होकर उन्होंने श्रीनिम्बार्क भगवान्के चक्रावतार-खरूपका यथार्थ अनुभव किया एवं तत्काल प्रत्यक्ष ब्रह्माके रूपमे प्रकट हो श्रीआचार्यवर्यको निम्बार्क नामसे सम्बोधित किया। इस लोकमङ्गलकारी घटनासे पूर्व 'आचार्यश्रीका' नियमानन्द नाम ही प्रख्यात था। वस्तुतः श्रीमान् आधाचार्यका यह सम्पूर्ण चरित भगवान् सूर्यसे खभावतः सम्बन्ध रखता है।

'निम्बार्क' नामसे यह भी एक गूडतम रहस्य सम्यक्तया स्रष्ट है कि 'सर्वरोगहरो निम्धः'। आयुर्वेदके इस महनीय वचनसे सिद्ध है कि समस्त रोग निम्बके वृश्वसे शान्त हो जाते हैं। रोगसे प्रसित जो मानव निम्बका समाश्रय ले तो वह निश्चय ही असाप्य भीपण रोगोसे मुक्ति सुलभतया प्राप्त कर सकता है।

इसी प्रकार भगवान् सूर्यकी प्रशस्त एवं प्रखर महिमाका वर्णन समग्र शास्त्रोमे त्रिविध रूपसे उपलब्ध है । सूर्यगीतामे यह प्रसङ्ग अवलोकनीय है—

#### विश्वप्रकाशक श्रीमन् सर्वशक्तिनिकेतन । जगसियन्तः सर्वेश विश्वप्राणाश्रय प्रभो॥

हे श्रीमन् ! आप सम्पूर्ण विश्वके प्रकाशक, समस्त शक्तियोके अधिष्ठान, जगनियन्ता, सर्वेश एवं विश्वके प्राणाधार प्रमु हैं ।

इस उभयविध दृष्टिसे निम्ब और अर्क (सूर्य) का वैशिष्ट्य प्रत्यक्ष ही है। वस्तुतः निम्बार्क नामसे सूर्यका यह स्वाभाविक सम्बन्ध स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त एक यह भी विलक्षणता है कि इस समय जहाँ राजस्थानमे स्थित पुष्करक्षेत्रके अन्तर्गत श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायका एकमात्र आचार्यपीठ अ० भा० श्रीनिम्बार्का-चार्यपीठ है, वह भी भगवान् सूर्यका अति प्राचीन पौराणिक पुण्यमय तीर्थ है। इस तीर्थका सुन्दरसम वर्णन पद्मपुराण (१५८।१-२४) मे 'निम्बार्क्टव-तीर्थ-माहात्म्य' नामसे मिलता है; जैसे—पिणलाद-तीर्थसे कुछ दूर साम्नमती नदीके किनारे सम्पूर्ण आधि-ज्याधियोको मिटानेवाला पिचुमन्दार्क (निम्बार्क-तीर्थ) है। प्राचीन समयमें एक कोलाहल नामक दैत्य था। उसके साथ देवताओंका युद्ध छिड गया। उस दैत्यके प्रहारोसे घबड़ाकर अपने प्राण बचानेके उद्देश्यसे देवता सूक्ष्म रूप धारण करके वृक्षोंपर जा चढे।

जवतक महाविष्णुने उस कोलाहल दैत्यका वध नहीं किया, तवतक शंकर बिल्ववृक्षपर, विष्णु पीपलवृक्षपर, इन्द्र शिरीप-वृक्षपर और भूर्य निम्बवृक्षपर छिपे रहे । जो-जो देवता जिन-जिन वृक्षोंपर रहे थे, वे-वे वृक्ष उन-उन देवताओं के नामसे बिख्यात हुए । इसी कारणसे इन देववृक्षोको काटना निषिद्ध माना जाता है । जिस म्यानपर सूर्यने निम्बवृक्षपर निवास किया था, वह 'निम्बार्कतीर्थ' कहलाया । इस तीर्थमे स्नान करके निम्बस्थ ( नीमवृक्ष-पर विराजमान ) र्रार्थ-( निम्बार्क-) की पूजा की जाय तो पूजा करनेवाले व्यक्तिके समस्त रोग-दोपोकी निवृत्ति हो जाती है ।

भादित्य, भास्तर, भानु, चित्रभानु, त्रिश्वप्रकाशक, तीक्ष्णांशु, मार्तण्ड, सूर्य, प्रभाकर, तिभावसु, सहस्रांशु और पूषन्, (पूषी) इन बारह नामोंका पित्रत्र होकर जप करनेसे धन-धान्य, पुत्र-पौत्रादिकी प्राप्ति होती है। इन बारह नामोमेसे किसी भी एक नामका जप करनेवाला बाहण सात जन्मोतक धनाट्य एव वेदपारज्ञत होता है। क्षत्रिय राजा और वैश्य धन-सम्पन्न हो जाता है। श्रुद्ध तीनों वणोंका भक्त बन जाता है। अधिक क्या कहा जाय, हे पार्वति! निम्बार्ब-तीर्थसे बढकर और कोई तीर्थ नहीं है, न भविष्यमें ऐसा तीर्थ हो सकता है; क्योंकि इस तीर्थमें केवल स्नान और आचमन करनेमात्रसे ही व्यक्ति मुक्ति-(भगवत्प्राप्ति-) का पात्र बन जाता है।

# भगवान् सूर्य-हमारे प्रत्यक्ष देवता

( अनन्तश्रीविभृषित पूज्यपाद स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराजका प्रमाद )

सभी प्राणियांको जन्मसे ही भगवान् सूर्यके दर्शन होते हैं । ये सर्वप्रसिद्ध देवता हैं । अन्य किसी देवताकी स्थितिमे कुछ संदेह भी हो सकता है, किंतु भगवान् सूर्यकी सत्तामें किसीको सदेहके लिये कोई अवसर ही नहीं है । सभी लोग इनका प्रत्यक्ष (साक्षात्वार) प्राप्त करते हैं ।

'स् गर्नी' अथवा 'स् प्रेरणे' से क्यप् प्रत्यय होनेपर 'सूर्य' शब्द निष्पन होता है। 'सरित आकाशे-इति सूर्यः'-जो आकाशमें निराधार भ्रमण करता है अथवा 'सुचित कर्मणि लोकं प्रेरयित'—जो ( उद्यमात्रसे ) अखिल विश्वको अपने अपने कर्ममें प्रवृत्त कराता है, वह सूर्य है। ज्याकरण-शालमें इसी अथमें— 'राजस्यस्यंमृषोद्य-रुज्यकुण्यकृष्यच्याच्यथ्याः' (पा० मू० ३।१।११४) इस पाणिनि-सूत्रसे निपातन होकर भी सूर्य शब्द बनता है।

अखिल विश्वमें प्रकाश देनेवाला, अनन्त तेजका भण्डार-मण्डल ही सूर्य शब्दका वाच्यार्थ है और इसका लक्ष्यार्थ है—मण्डलाभिमानी पुरुष—चेनन-आत्मा तथा उसवा अन्तर्यामी । ऋग्वेदसंहिता कहतो है—

स्र्यं आत्मा जगतस्तस्युपश्च (ऋ० ७०१।११५।१)

अर्थात्—'भगवान् सूर्य सभी स्थावर-जङ्गमात्मक विश्वके अन्तरात्मा हैं।'

'कालामा पुरुष भी सूर्य ही हैं ।' ऋग्वेदसंहिताका वचन है---

'सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक-मेको अश्वो वहिन सतनामा। त्रिनाभि चक्रमजरमनर्घे यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः॥' (ऋ० सं०१।१६४।२)

अर्थात् इम कालान्मा पुरुपका रथ बहुत ही विलक्षण है । रहणखभाव (गमनशील ) होनेके कारण उसे रय कहा जाता है। वह अनवरत (सतत) गमन किया करता है। उस रथमें संबत्सरात्मा एक ही चक्र है । अहोरात्रने, निर्वाहने, लिये ( अहोरात्रके खरूप-निर्माणके लिये ) उसमें सात अश्व जोड़े जाते हैं---'रथस्यैकं चन्नं भुजगयमिताः सप्त तुरगाः ।' ये सात अश्व ही सात दिन हैं । वरतुत: अश्व एक ही है, किंतु सात नाम होनेके कारण सात अश्व कहे जाते हैं। उस एक चक्तमें ही ( भूत, भविष्य और वर्तमान ) ये तीन नाभियाँ हैं । वह रथ अजर-अगर ( जरा-मरणसे रहित ) अर्थात् अविनाशी है एवं अनर्व अर्थात् अत्यन्त रह है अर्थात् कभी शिथिल नहीं होता । इसी कालात्मा पुरुपके सहारे पिण्डज, भण्डज, स्थावर, ऊष्मज सभी प्रकारके प्राणी टिकें हुए हैं । एसे रयपर स्थित इन भुवनभास्करको देखकर ( समझकर ) मनुष्य पुनर्जन्म नहीं पाता —मुक्त हो जाता है---

'रथस्थं भास्करं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते।'

शतपथन्नहाणमें भगनान् स्यंको त्रयीमय कहा गया
है — 'यदेतन्मण्डलं तपति नन्महृतुम्थं ता ऋचः स
ऋचां लोकोऽथ यदेतदर्चिदींप्यते तन्महान्ननं तानि
सामानि स साम्नां लोकोऽथ य एय एतस्मिन् मण्डले
पुरुषः सोऽग्निस्तानि यज्ञूश्यि स यज्जुपां लोकः॥'
(१०।५।२।१)

इरा श्रुतिमें भगवान् सूर्यके दिन्य गृह्स्थानीय मण्डलकी रति की गयी है । मण्डलकी स्तुतिसे मण्डलाभिमानी पुरुष और उसकी स्तुतिसे अन्तर्यामीकी स्तुति खभावतः सिद्ध है । यह जो सर्वप्राणिनेत्रगोचर आकाशका भूपण वर्तुलाकार मण्डल है, वह महदुक्थ ( बृहती सहस्र नामसे प्रसिद्ध होत्रमें शस्त्रविशेष ) है तथा वही ऋक् है। जो इस मण्डलमें अर्चि (सर्वजगत्प्रकाशक तेज) है, वह 'महावत' नामक कातु (यज्ञकां) विशेष हैं और बृहत् रथ-तर आदि साम भी वहीं है तथा जो मण्डलाभिमानी पुरुष है, वह अग्नि (अर्थात् अग्न्युपलक्षित सर्वदेव) है तथा यज्जप् भी वहीं पुरुष है। अपने तेजसे तीनो लोकोंको पूरित करनेके कारण वह पुरुष है—'आ प्रा द्याचा पृथिवी अन्तरिक्षम्' अथवा सभी प्राणियोंके शरीररूप पुरमें शयन करनेके कारण वह पुरुष है—'सर्वासु पूर्षु शेषे' (श० वा० १४। २। ५। १८) अथवा सभी पापोको भस्म कर देनेक कारण वह पुरुष है—'सर्वान् पापमन औपत्तस्मारपुरुषः' (श० वा० १४। १। २। २)। छान्दोग्य उपनिषद्में इस पुरुषका वर्णन किया गया है—

'य एपोऽन्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषो हद्यते हिरण्यमयः शुरुषो हद्यते हिरण्यम्मश्रहिरण्यकेश आ प्रणकात्सर्व एव सुनर्णः । स एव सर्वेभ्यः पाष्मभ्य उदित उदेति ह व सर्वेभ्यः पाष्मभ्यो य एवं वेद ( छा० उ० १ । ६ । ६-७ ) । श्रुति भी आदित्यरूपमे इसी अन्तर्यामी पुरुपका वर्णन कर रही है ।'अन्तस्तद्धमोपदेशात्' (व० स्०१ । १ । २० ) — इस ब्रह्मसूत्रमे भी यह निर्णय किया गया है कि इस छान्दोग्यश्रुतिमें प्रतिपादित पुरुष अन्तर्यामी है । इस प्रकार भगवान् सूर्थ सर्वदेवमय हैं—'तस्तात्परमेश्वर एवेहोपदिश्यते इत्यादि' ( बाकरभाष्य ) ।

श्रीमद्राल्मीकीय रामायणके युद्धकाण्डमे आदित्य-हृदयस्तोत्रके द्वारा इन्हीं भगवान् सूर्यकी स्तुति की गयी है । उसमे कहा गया है कि ये ही भगवान् सूर्य ब्रह्मा, विष्णु, शिय, स्कन्द और प्रजापति हैं । महेन्द्र, वरुण, काल, यम, सोम आदि भी यही हैं—

्रप्प ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः। महेन्द्रो धनदः काळो यमः सोमो ह्यपां पतिः॥

आपत्तिके समयमें, भयङ्कर विषम परिस्थितिमे, जनशून्य अरण्यमे, अत्यन्त भयदायी घोर समयमे अथवा महासमुद्रमें इनका स्मरण, कीर्तन और स्तुति करनेसे प्राणी सभी विपत्तियोसे छुटकारा पा जाता है—

एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च। कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव॥

तीनो सध्याओमें गायत्री-मन्त्रद्वारा इन्हींकी उपासना की जाती है। इनकी अर्चनासे सबकी मनःकामनाएँ पूर्ण होती है। भगवान् श्रीरामने युद्धक्षेत्रमें इनकी आराधना करके रावणपर विजय प्राप्त की थी। इनका स्तोत्र 'आदित्यहृदय' वरदानी है, अमोघ है। उराकें द्वारा इनकी स्तुति करनेसे सभी आपदाओसे छुटकारा पाकर प्राणी अन्तमे परब्रह्म परमात्माको प्राप्त कर लेता है।

#### वाह्य प्राणके उपजीव्य आदित्य

आदित्यो ह चैं वाह्यः प्राण उदयत्येष ह्येनं चाक्षुपं प्राणमनुगृह्णानः। पृथिन्यां या देवता रीपा पुरुपस्यापानमवप्टभ्यान्तरा यदाकाशः स समानो वायुर्व्यानः॥ तेजो ह वा उदानस्तस्मादुपशान्ततेजाः पुनर्भवमिन्द्रियैर्मनसि सम्पद्यमानैः।

(---प्रक्नोपनिपद् ३ । ८-९ )

तिश्चय ही आदित्य वाह्य प्राण है। यह इस चाश्चष (नेन्नेन्द्रियिश्वत ) प्राणपर अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। पृथिवीमें जो देवता हैं, व पुरुषके अपानवायुको आकर्षण किये हुए हैं। इन दोनोंके मध्यमें जो आकाश है, वह समान है और वायु ही व्यान है। छोकप्रसिद्ध [आदित्यक्षप ] तेज ही उदान है। अतः जिसका तेज (शारीरिक अध्मा) शान्त हो जाता है, वह मनमें छीन हुई इन्द्रियोंके सहित पुनर्जन्मको [अथवा पुनर्जन्मके हेतुभूत मृत्युको ] प्राप्त हो जाता है।

#### त्रिकाल-सन्ध्यामें सूर्योपासना

(— ब्रह्मलीन परमश्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका )

समयकी गति सूर्यके द्वारा नियमित होती है । सूर्य भगवान् जब उदय होते हैं, तब दिनका प्रारम्भ तथा रात्रिका शेष होता है, इसको प्रातःकाल है। जब सूर्य आकाशके शिखरपर आरूढ़ होते हैं, उस समयको दिनका मध्य अथवा मध्याह कहते हैं और जब वे अस्ताचलको चले जाते हैं, तब दिनका शेष एव रात्रिका प्रारम्भ होता है । इसे सायंकाल कहते है । ये तीन काल उपासनाके मुख्य काल माने गये है। यो तो जीवनका प्रत्येक क्षण उपासनामय होना चाहिये, परंतु इन तीन कालोमें तो भगत्रान्की उपासना नितान्त आवश्यक वतलायी गयी है । इन तीनों समयोकी उपासनाके नाम ही क्रमशः प्रातःसन्ध्या, मध्याह्रसन्ध्या और सायंसन्ध्या है । प्रत्येक वस्तुकी तीन अवस्थाएँ होती हैं—उत्पत्ति, पूर्ण विकास और विनाश । ऐसे ही जीवनकी भी तीन ही दशाएँ होती हैं-जनम, पूर्ण युवावस्था और मृत्यु । हमे इन अवस्थाओंका स्मरण दिलानेके लिये तथा इस प्रकार हमारे अंदर संसारके प्रति वैराग्यकी भावना जागृत करनेके लिये ही मानो सूर्य भगवान् प्रतिदिन उदय होने, उन्नतिके शिखरपर आरूढ़ होने और फिर अस्त होनेकी लीला करते है। भगवान्की इस त्रिविध लीलाके साथ ही हमारे शास्त्रोने तीन कालकी उपासना जोड़ दी है।

भगवान् सूर्य परमात्मा नारायणके साक्षात् प्रतीक हैं, इसीलिये वे सूर्यनारायण कहलाते हैं। यही नहीं, सर्गके आदिमे भगवान् नारायण ही सूर्यक्रपमे प्रकट होते हैं, इसीलिये पञ्चदेवोमे सूर्यकी भी गणना है। यो भी वे भगवान्की प्रत्यक्ष विभूतियोमें सर्वश्रेष्ट, हमारे इस ब्रह्माण्डके केन्द्र, स्थूल कालके नियामक, तेजके महान् आकर, विश्वके पोषक एवं प्राणदाता तथा

समस्त चराचर प्राणियोके आधार हैं । वे प्रत्यक्ष दीन्वनेवाले सारे देवोमें श्रेष्ठ हैं। इसीलिये सन्ध्यामें सूर्यरूपसे ही भगवान्की उपासना की जाती है । उनकी उपासनासे हमारे तेज, बल, आयु एवं नेत्रो-की ज्योतिकी वृद्धि होती है और मरनेके समय वे हमे अपने लोकमेसे होकर भगवान्के परमधाममें ले जाते हैं; क्योंकि भगवान्के परमधामका रास्ता मूये-लोकमेसे होकर ही गया है। शास्त्रोमें लिखा है कि योगी लोग तथा कर्तव्यरूपसे युद्धमे शत्रुके सम्मुख लडते हुए प्राण देनेवाले क्षत्रिय वीर सूर्यमण्डलको मेदकर भगवान्के धाममे चले जाते हैं । हमारी आराधनासे प्रसन्न होकर भगवान् सूर्य यदि हमें भी उस लक्ष्यतक पहुँचा दे तो इसमे उनके लिये कौन बड़ी बात है। भगवान् अपने भक्तोंपर सदा ही अनुग्रह करते आये हैं । हम यदि जीवनभर नियमपूर्वक श्रद्धा एवं भक्तिके साय निष्कामभावसे उनकी आराधना करेगे, तो क्या वे मरते समय हमारी इतनी भी सहायता नहीं करेंगे ? अवश्य करेगे। भक्तोकी रक्षा करना तो भगवान्का विरद ही ठहरा । अतः जो लोग आदरपूर्वक तथा नियमसे बिना नागा (प्रतिदिन) तीनो समय अथवा कम-से-कम दो समय ( प्रात:काल एवं सायंकाल ) ही भगवान् सूर्यकी आराधना करते हैं, उन्हे विश्वास करना चाहिये कि उनका कल्याण निधित है और वे मरते समय भगवान् सूर्यकी कृपासे अवश्य परमगतिको प्राप्त होगे।

इस प्रकार युक्तिसे भी भगवान् सूर्यकी उपासना हमारे लिये अत्यन्त कल्याणकारक, थोडे परिश्रमके बदलेमें महान् फल देनेवाली, अतएव अवस्यकर्तव्य है । अतः द्विजातिमात्रको चाहिये कि वे लोग नियम-पूर्वक त्रिकालसन्ध्याके रूपमें भगवान् सूर्यकी उपासना- किया करें और इस प्रकार लौकिक एवं पारमार्थिक दोनों प्रकारके लाम उठावें।



'उद्यन्तमस्तं यन्तमादित्यमभिष्यायन् कुर्वन् ब्राह्मणो विद्वान् सकलं भद्रमञ्जुते ।'

अर्थात् 'उदय और अस्त होते हुए सूर्यकी उपासना करनेवाला विद्वान् ब्राह्मण सब प्रकारके कल्याणको प्राप्त करता है।' (तै॰ आ॰ प्र॰ २ अ॰ २)

जव कोई हमारे पूज्य महापुरुप हमारे नगरमे आते हैं और उसकी सूचना हमे पहलेसे मिली हुई रहती है तो हम उनका खागत करनेके लिये अर्ध, चन्दन, फूल, माला आदि पूजाकी सामग्री लेकर पहलेसे ही स्टेशनपर पहुँच जाते हैं, उत्सुकतापूर्वक उनकी बाट जोहते हैं और आते ही उनकी बड़ी आवभगत एव प्रेमके साथ खागत करते हैं । हमारे इस व्यवहारसे उन आगन्तुक महापुरुपको बड़ी प्रसन्तता होती है और यदि हम निष्कामभावसे अपना कर्तव्य समझकर उनका स्तागत करते हैं तो वे हमारे इस प्रेमके आभारी वन जाते है और चाहते हैं कि किस प्रकार बदलेमें वे भी हमारी कोई सेवा करें । हम यह भी देखते हैं कि कुछ लोग अपने पूज्य पुरुपके आगमनकी सूचना होनेपर भी उनके खागतके लिये समयपर स्टेशन नहीं पहुँच पाते और जब वे गाडीसे उत्तरकर प्लेटफार्मपर पहुँच जाते हैं, तब दौड़े हुए आते हैं और देखें लिये क्षमा-याचना करते हुए उनकी पूजा करते हैं । और, कुछ इतने

आलसी होते हैं कि जब हमारे पूज्य पुरुष अपने डेरेपर पहुँच जाते हैं और अपने कार्यमें लग जाते हैं, तब वे धीरे-धीरे फुरसतसे अपना अन्य सब काम निपटाकर आते हैं और उन आगन्तुक महानुभावकी पूजा करते है । वे महानुभाव तो तीनो ही प्रकारके खागत करने-वालोकी पूजासे प्रसन्त होते हैं और उनका उपकार मानते है, पूजा न करनेवालोकी अपेक्षा देर-सबेर करनेवाले भी अच्छे हैं, किंतु दर्जेका अन्तर तो रहता ही है । जो जितनी तत्परता, लगन, प्रेम एवं आदर-बुद्धिसे पूजा करते हैं, उनकी पूजा उतनी ही महत्त्वकी और मूल्यवान् होती है और पूजा ग्रहण करनेवालेको उससे उतनी ही प्रसन्तता होती है ।

सन्याके सम्बन्धमें भी ऐसा ही समझना चाहिये। भगवान् सूर्यनारायण प्रतिदिन सवेरे हमारे इस भूमण्डल-पर महापुरुषकी भाँति पधारते हैं, उनसे बढकर हमारा पुज्य पात्र और कौन होगा । अतः हमें चाहिये कि हम बाह्ममृहूर्तमें ठठकर शौच-स्नानादिसे निवृत्त होकर शुद्ध वस्र पहनकर उनका खागत करनेके लिये उनके आगमन-से पूर्व ही तैयार हो जाय और आते ही बडे प्रेमसे चन्दन, पुष्प आदिसे युक्त शुद्ध ताजे जलसे उन्हे अर्घ्य प्रदान करे, उनकी स्तुति करे, जप करे । भगवान् सूर्यको तीन बार गायत्रीमन्त्रका उच्चारण करते हुए अर्ध्य प्रदान करना, गायत्रीमन्त्रका (जिसमें उन्हींकी परमात्मभावसे स्तुति की गयी है ) जप करना और खंडे होकर उनका उपस्थान करना, स्तुतिकरना-ये ही सन्ध्योपासनके मुख्य अङ्ग हैं, शेप कर्म इन्हींके अङ्गभूत एव सहायक है । जो लोग सूर्योदय-के समय सन्च्या करने बैठते हैं, वे एक प्रकारसे अतिथिके स्टेशनपर पहुँच जाने और गाड़ीसे उतर जानेपर उनकी पूजा करने दौड़ते हैं और जो लोग सूर्योदय हो जानेके बाद फुरसतसे अन्य आवश्यक कार्योसे निवृत्त होकर सन्ध्या करने बैठते है, वे मानो अतिथिके अपने डेरेपर पहुँच जानेपर धीरे-धीरे उनका खागत करने पहुँचते है।

जो छोग सन्ध्योपासन करते ही नहीं, उनकी अपेक्षा तो वे भी अञ्छे हैं जो देर-सवेर, कुछ भी खानेके पूर्व सन्ध्या कर लेते हैं। उनके द्वारा कर्मका अनुष्ठान तो हो ही जाता है और इस प्रकार शास्त्रकी आज्ञाका निर्वाह हो जाता है। वे कर्मलोपके प्रायिश्वत्तके भागी नहीं होते। उनकी अपेक्षा वे अच्छे हैं, जो प्रातःकालमें तारोंके छप्त हो जानेपर सन्ध्या प्रारम्भ करते हैं। किंतु उनसे भी श्रेष्ठ वे हैं, जो उपाकालमें ही तारे रहते सन्ध्या करने बैठ जाते हैं, सूर्योदय होनेतक खड़े होकर गायत्री-मन्त्रका जप करते हैं। इस प्रकार अपने पूज्य आगन्तुक महापुरुपकी प्रतीक्षामें उन्हींके चिन्तनमें उतना समय व्यतीत करते हैं और उनका पदार्पण, उनका दर्शन होते ही जप बंद कर उनकी स्तुति, उनका उपस्थान करते हैं। इसी बातको लक्ष्यमें रखकर सन्ध्याके उत्तम, मध्यम और अधम—तीन मेद किये गये हैं।

उत्तमा तारकोपेता मध्यमा छुप्ततारका। कनिष्ठा सूर्यसहिता प्रातःसम्ध्या त्रिधा स्मृता॥ (—देवीभागवत ११।१६।४)

प्रातःसन्ध्याके लिये जो बात कही गयी है, साय-सन्ध्याके लिये उससे विपरीत बात समझनी चाहिये। अर्थात् सायंसन्ध्या उत्तम वह कहलाती है, जो सूर्यके रहते की जायतथा मध्यम वह है, जो सूर्यास्त होनेपरकी जाय और अधम वह है, जो तारोंके दिखायी देनेपर की जाय—

उत्तमा सूर्यसहिता मध्यमा लुप्तभास्करा। कनिष्टा ताग्कोपता सायंसन्ध्या त्रिधा स्मृता॥ (—देवीभागवत ११। १६। ५).

कारण यह है कि अपने पूज्य पुरुपके विदा होते समय पहलेहीसे सब काम छोडकर जो उनके साय-साथ स्टेशन पहुँचता है, उन्हे आरामसे गाड़ीपर विठानेकी व्यवस्था कर देता है और गाड़ीके छूटनेपर हाथ जोडे हुए प्लेटफार्भपर खड़ा-खड़ा प्रेमसे उनकी ओर ताकता रहता है एवं गाड़ीके आँखोंसे ओझल हो

जानेपर ही स्टेशनसे लोटता है, वही मनुप्य उनका सबसे अविक सम्मान करता है और प्रेमपात्र वनता है। जो मनुष्य ठीक गाड़ीके छूटनेके समय हाँफता हुआ स्टेशनपर पहुँचता है और चलते-चलते दूरसे अतिथिके दर्शन कर पाता है, वह निश्रय ही अतिथिकी दिएमें उतना प्रेमी नहीं ठहरता, यद्यपि उसके प्रेमसे भी महानुभाव अतिथि प्रसन्त ही होते हैं और उसके ऊपर प्रेमभरी दिष्ट रखते हैं। उसमे भी नीचे दर्जेका प्रेमी वह समझा जाता है, जो अतिथिके चले जानेपर पीछेंगे स्टेशन पहुँचता है, किर पत्रद्वारा अपने देरीमें पहुँचनेकी मूचना देता है और क्षमा-याचना करता है। महानुभाव अतिथि उसके भी आतिथ्यको मान लेने हैं और उसपर प्रसन्त ही होते हैं।

यहाँ यह नहीं मानना चाहिये कि भगवान् भी साधारण मनुष्योंकी भाँति राग-द्रेपसे युक्त है, वे पूजा करनेवालेपर प्रसन्न होते हैं और न करनेवालेंपर नाराज होते हैं या उनका अहित करते हैं। भगवान्की सामान्य कृपा सवपर समानरूपसे रहती हे। मृर्यनारायण अपनी उपासना न करनेवालोको भी उतना ही ताप पृवं प्रकाश देते हैं, जितना वे उपासना करनेवालोंको देते हैं। उसमे न्यूनाविकता नहीं होती। हां. जो लोग उनसे विशेष लाभ उठाना चाहते हैं, जन्म-मरणके चक्रसे छूटना चाहते हैं, उनके लिये तो उनकी उपासना-की आवश्यकता है ही और उसमें आदर एवं प्रमकी दिष्टिसे तारतम्य भी होता ही है।

किसी कार्यमें प्रेम और आटरवुद्धि होनेसे वह अपने-आप ठीक समयपर और नियमपूर्वक होने लगता है। जो लोग इस प्रकार इन तीनों वातोका ध्यान रखते हुए श्रद्धा-प्रेमपूर्वक भगवान् मूर्यनारायणकी जीवनभर उपासना करते हैं, उनकी मुक्ति निधितस्त्रपसे होती है। †

पृत्री सन्थ्यां सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि । गायत्रीमभ्यसेत्तावद्

यावदादित्यदर्शनम् ॥

<sup>† (</sup> तत्त्व-चिन्तामणि भाग पाँचसे )

### ज्योतिर्लिङ्ग सूर्य

( अनन्तश्रीविभूपित जगद्गुरु श्रीरामानुजाचार्य स्वांमी श्रीपुरुपोत्तमाचार्य रगाचार्यजी महागज )

पुराणोमे ज्योतिर्हिङ्गका विशिष्ट लिङ्गोंमे परिगणन है । 'ज्योतिर्लिङ्ग' यह समस्त पद है । उसका विग्रह 'ज्योतिश्च तिहुङ्गं च'—इस प्रकार है । अर्थ है ज्योतिरूप लिङ्ग । इनमें ज्योतिका खरूप प्रसिद्ध है । लिङ्गका खरूप 'लीनम् अर्थं गमयति इति लिङ्गम्'-इस व्युत्पत्तिमे हेतु, कार्य और गमन आदि है । दर्शनोमे अमूर्त पदार्थना लिङ्ग मूर्त और 'कारण' को 'लिङ्ग' माना गया है । परतु 'लयं गच्छति यत्र च'—इस न्युत्पत्तिसे विज्ञानकी भापामें सृष्टिका उपादान कारण भी लिङ्ग शब्दसे अभिहित हुआ है । वेदमे क्षर तत्त्वसे मिश्रित अक्षर तत्त्व विश्वका उपादान कारण माना गया है । इस तत्त्वसे ही संचरकालमें सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न होता है एव प्रतिसंचरकालमे उसीमें ही लीन हो जाता है, अतः यह 'छयं गच्छति यज च' के आधारसे लिङ्ग शब्दसे अभिहित हुआ है । प्रकृति (क्षर तत्त्व) से आलिङ्गित पुरुष-(अक्षर तत्त्व-) का ही स्थूल रूप शिवलिङ्ग है।

नाना लिङ्ग—यह विश्वका उपादान क्षर मिश्रित अक्षर तत्त्व अनन्त प्रकारका है । इसिलये सृष्टि-धाराएँ भी अनन्त प्रकारकी हैं । नाना प्रकारकी सृष्टिधाराओं के प्रवर्तक नाना प्रकारके लिङ्गों (अक्षर-तत्त्वों) का प्रतिपादन करनेवाला पुराण लिङ्गपुराण है। सृष्टिके इन अनन्त लिङ्गोमें एक ज्योतिर्लिङ्ग भी है और वह है भगवान् सूर्य। ज्योतिर्लिङ्गरूपी रूप्य भिन्न-भिन्न १२ प्रकारकी ज्योतिर्लिङ्गरूपी रूप्य भिन्न-भिन्न १२ प्रकारकी ज्योतिर्विग्ने समाविष्ट हैं । अतः ज्योतिर्लिङ्गोकी सख्या भी वारह ही है। यह ज्योतिर्विन सूर्यमण्डल अपने अन्तर्यामी अक्षरका अनुमापक होनेसे भी लिङ्ग है और ज्योतिरूप होनेसे 'ज्योतिर्लिङ्ग' हैं।

किसका लिङ्ग ?—सृष्टिके उत्पादक नाना लिङ्गोमे सूर्यरूप एक ज्योतिर्लिङ्ग भी है। यह कहा गया है, परंत् इस सूर्यमण्डलरूप ज्योतिर्लिङ्गके विपयमे वेदवेताओं के भिन्न-भिन्न मत हैं। कतिएय वेदजोका मत है कि यह सूर्यमण्डलरूप ज्योतिर्लिङ्ग रुद्रका लिङ्ग है, शिवलिङ्ग नहीं, कारण कि सौर उत्ताप रौद्र है, सौम्य नहीं। सूर्यमें रुद्र प्राणोंके परस्पर संघर्षसे उत्ताप उत्पन्न होता है; शिवता (सौम्यता) के साथ इसका विरोध है। अतः उत्तापकर्भवादा सूर्यमण्डल रुद्रलिङ्ग है; शिवलिङ्ग नहीं है।

अन्य वेदइ विद्वानोका मत है कि यजुर्वेदमे एक ही परमात्माके दो रूप माने गये हैं—घोर और शिय; जैसा कि श्रुति कहती हे—'उद्घो वा एप उदिनश्च तस्येते हे तन्वी घोरान्या शिवान्या च।' इस श्रुतिके अनुसार परमात्माके दो रूप हैं—घोर और शिव। उसका घोररूप अग्नि है और शिवरूप सोम है। उसके घोर-भावके दर्शन अग्नियोमे और शिवभावके दर्शन सोमगे होते हैं। उपाकालकी उण्यातम वायुमे रौद्रभाव प्रत्यक्ष है। वर्पाकालकी अर्थामेदसे दो रूप हैं, वैसे एक ही वायुके अवस्थामेदसे दो रूप हैं, वैसे एक ही परमात्माके रद्ध और शिव-चे दो रूप हैं; अतः जो रद्ध है, वह शिवलिङ्ग भी है। जो शिवलिङ्ग है, वह रहिवलिङ्ग भी है। जो शिवलिङ्ग है, वह रहिवलिङ्ग भी है। जो शिवलिङ्ग है, वह रहिवलिङ्ग भी है।

सूर्यमें पचपन रुद्र—नेटनेत्ताओका मत है कि ज्योतिर्लिङ्गरूप सूर्य पचपन रुद्रप्राणोकी समिष्टि है। इसमें विश्वके सब पदार्थ प्रतिष्ठित है। इस सम्बन्धमें 'ब्रह्मसमत्वम्'मे भी नेटज्ञ विद्वान् गुरुचरण श्रीमधुसूदन ज्ञा महोदयका आनेटन है कि सूर्य, चन्द्र और अग्नि—ये तीन ज्योतियाँ उस महेश्वरके तीन नेत्र हैं। यह सूर्यभगवान्का रुद्द-अवतार है। धावाष्ट्रथिवीमें रुद्रप्राण व्याप्त है । वह एक ईश्वर है । उस त्रिनेत्र रुद्रदेवके यह रोदसी ( द्यावा पृथ्वी ) अनुमापक होनेसे लिङ्ग है । सौर उत्ताप रौद्र है । वह रुद्र प्राणोके परस्पर सघपसे उत्पन्न होता है । सूर्य-मण्डलके चारो तरफ रुद्रवायु रहती है । यह रुद्र पृथ्वी-अन्तरिक्ष और दुलोकमे ग्यारह कलाओसे युक्त होकर फिरता है ।

अधियक्षमें ११ रुद्र—अधियक्षमे रुद्रकी ११ कलाओं के नाम इस प्रकार है। ये नाम तीन प्रकारके है; अर्थात् अधियक्षमे एक-एक रुद्रकलाके तीन-तीन नाम हैं—

(१) सम्राट्, कृशानु, आहवनीय, (२) विभु, प्रवाहण, आग्निमीय, (३) अवस्य, दुवस्वान्, अच्छावाकीय, (४) अधारि, वम्भारि, नेष्ट्रीय, (५) उक्षिक्, कवि, पोत्रीय, (६) बुध, वैश्ववेदस, ब्राह्मणाञ्चास्य, (७) विह्न, हव्यवाट्, होत्रीय, (८) स्वात्र, प्रचेता, प्रशास्त्रीय, (९) ग्रुन्ध्यु, ग्रुन्ध्यु, मार्जालीप, (१०) अहिर्बुच्य, अहिर्बुध्य, प्रत्यगार्ह्पत्य, (११) अज एकपात्, अज एकपात्, नृतनगार्हपत्य—ये ग्यारह रुद्र अधियज्ञमे हैं, वे अग्नियाँ ही हैं, परतु अन्तरिक्षमें निवास करनेसे इनको रुद्र कहिते हैं। इनको 'भ्रिणयग्नि' भी कहते हैं। विश्वमे इनके भिन्न-भिन्न कार्य है, जिनका वर्णन वेदके ब्राह्मण प्रन्थोमे आया है।

अधिभूतमें ग्यारह रुद्र—अधिभूतमे रुद्रकी ११ कलाएँ इस प्रकार है—१-पृथ्वी, २-जल, ३-तेज, ४-वायु, ५-आकाश, ६-सूर्य, ७-चन्द्र, ८-आत्मा, ९-पवमान, १०-पावक, ११-श्चिच । इनमे पहलेके आठ शिव (शान्त) है । अन्तिमके तीन रुद्र (श्चेर) हैं।

अध्यात्ममं ११ रुद्ध—जीवात्माके शरीरमें रहनेवाले रुद्ध अध्यातम रुद्ध है । अध्यातम शब्दमें विद्यमान 'आत्मा' शब्द शरीरका वाचक है । इसलिये

शरीरमे रहनेवाळी सब शक्तियाँ आध्यात्म शक्तियाँ कहळाती हैं। इस रुद्रके दो प्रकार हैं।

प्रथम प्रकार—२ श्रोत्र प्राण, २ चक्षु प्राण, २ नासा प्राण, १ वाक् प्राण, १ नामिप्राण, १ उपस्थ प्राण, १ वायु प्राण, १ आत्मप्राण (यथ्य प्राण) मिलाकर ये अध्यात्ममे ११ रुद्र रहते हैं।

#### अध्यात्मके रुद्रोंका दूसरा प्रकार ऐसा है—

(१) वाक् प्राण, (२) पाणि-प्राण, (३) पाद प्राण, (४) उपस्थ प्राण, (५) पायु प्राण, (६) श्रोत्र प्राण, (७)त्वक् प्राण, (८) चक्षुःप्राण, (९) जिह्ना प्राण, (१०) घ्राण प्राण, (११) मनःप्राण।

अधिदैवतमें ११ रुद्र सूर्यमण्डलमें रहनेवाले भिन्न-भिन्न ग्यारह प्रकारके वायु अधिदैवतमे ११ रुद्र माने गये हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—

१-विरूपाक्ष, २-भैरव, ३-नकुलीश, ४-सेनानी, ५-त्रयम्बक, ६-सावित्र, ७-जयन्त, ८-पिनाकी, ९-अपराजित, १०-अहिर्बुध्य और ११-अज एकपात्। इनमे नौ रुद्रोंके नाम पुराणोमें भिन्न-भिन्न रूपसे उपलब्ध हैं। इनके नामोके अनेक भेद हैं।

आन्तरिक्ष्यके ११ रुद्र—अन्तरिक्षमे रहनेवाली ११ कलाओके नाम इस प्रकार हैं—१-भ्रजमान, २- व्यवदात, ३-वासुकि, ४-वैद्युत, ५-रजत, ६-पुरुप, ७-इयाम, ८-कपिल, ९-अतिलोहित, १०-ऊर्व्य और ११-अवपतन।

इनके कार्य—वेदके ब्राह्मणप्रन्थे। एवं पुराणोमें इन सब रुद्रोके भिन्न कार्योका वर्णन है। जिज्ञासुओको वहाँ ही देखना चाहिये। इनमे पॉचवॉ रुद्र 'रजत' है। वेदका आवेदन है कि इसके ऑसुओसे 'रजत' धातु उत्पन्न होता है। रजत नामके रुद्रके ऑसुओंसे उत्पन्न होनेके कारण धातुका नाम भी 'रजत' रक्खा गया है, कारणसे कार्य सदा अभिन्न रहता है। पक्रिंग---

पते च पञ्चारात् रुद्रा यत्र समाश्रिताः। तदेकं लिङ्गमाख्यातं तत्रेदं सर्वमास्थितम्॥

'प्रतिमुख ग्यारह-ग्यारह कलाओसे युक्त इस पञ्चारात् रुद्रकी सब कलाओका जहाँ एक स्थलमे सनिपात होता है, वह एकलिङ्ग शन्दसे व्यवहृत है और वह है भगवान् सूर्य। भगवान् सूर्यमे ५५ रुद्रसमाश्रित हैं, अतः वे 'एकलिङ्ग' हैं। इस एकलिङ्गमें विश्वके सब पदार्थ समाये हुए हैं अर्थात् इसमे आरूढ हैं ।' राजस्थानमे विराजमान एकलिङ्गजी इस एकलिङ्गजीकी ही प्रतिमा है । यह एकलिङ्ग तेजोमय है । अति उग्र है, अति भीषण (भैरव) है । यह सबको तत्क्षण भस्म कर दे, यदि इसके चारो ओर जलका परिश्रमण न हो । चारो ओरसे जलसे अभिपिक्त होकर यह रुद्र ही साम्ब ( सजल ) बनकर शान्त होनेसे शिवरूपमे परिणत हो जाता है। इसके मस्तकपर प्राणरूप सत्य ब्रह्मा हैं और नीचे अनन्त-रूप विष्णु हैं। इसलिये यह एक ही मूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वररूप तीन देव है। तीन देवोसे युक्त इस एक मूर्तिको एक ब्रह्माण्ड कहते हैं। यही सम्पूर्ण विश्व है। वारह ज्योतिर्लिङ्ग-यह सूर्यज्योति वारह प्रकार- की है । इसिलये ज्योतिर्लिङ्ग भी बारह हैं । यह सूर्यमण्डल जिस अमूर्त अक्षर (अन्तर्यामी) का लिङ्ग (गमक) है, वह अमृत अक्षर इसमे विराजमान है । उपनिषदोमें अक्षरको अन्तर्यामी भी कहा है । वह निश्चित अपने लिङ्ग सूर्यमण्डलमे प्रतिष्ठित है, इसिलये शास्त्रोमे सूर्यमण्डलमे उसकी उपासना विहित है—

'ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविण्टः।'

मूर्तिमात्र लिङ्ग — लिङ्ग शब्दसे केवल शिवलिङ्ग ही अभिप्रेत है । यह एक श्रम है । देवताओकी सब मृतियोको भगवान् कृष्णने लिङ्ग कहा है । महाभागवत भगवान् शंकराचार्यजीने भी विष्णुं-मूर्तिके लिये 'परब्रह्म-लिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्' — ऐसा कहा है । श्रीरामानुज-सम्प्रदायमे भगवान्की मूर्तिको भी एक अवतार माना है । इसका नाम अर्चावतार है । इन लिङ्गों (मूर्तियो )-के विषयमे गुरुचरण श्रीमधुसूदन झा महाभागका यह यथार्थ विज्ञान है—

यस्य लिङ्गमियं मूर्तिरालिङ्गं तदिह स्थितम् । तद्सरं तद्मृतं तिल्लङ्गलिङ्गितं ध्रुवम् ॥

### ज्योतिर्हिङ्गोंक द्वादशतीर्थ 🗸

सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मिल्लकार्जुनम् । उज्जयिन्यां महाकालमोद्वारममरेश्वरम् ॥ केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करम् । वाराणस्यां च विश्वेशं व्यम्वकं गौतमीतटे ॥ वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने । सेतुवन्धे च रामेशं घुरुमेशं च शिवालये ॥ द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् । सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥ एतेषां दर्शनादेव पातकं नैव तिष्ठति । कर्मक्षयो भवेत्तस्य यस्य तुष्टो महेश्वरः ॥

(१) सौराष्ट्र-प्रदेशमे श्रीसोमनाथ, (२) श्रीशैलपर श्रीमिल्लिकार्जुन, (३) उज्जियनीं श्रीमहाकाल, (४) (नर्मदा-तटपर) श्रीओकारेश्वर अथवा अमरेश्वर, (५) हिमाच्छादित केदारखण्डमें श्रीकेदारनाथ, (६) डािकनी नामक स्थानमें श्रीभीमशहूर, (७) काशीमें श्रीविश्वनाथ, (८) गौतमी (गोदावरी) तटपर श्रीज्यम्बकेश्वर, (९) चिताभूमिमें श्रीविद्यनाथ, (१०) दाल्कावनमें श्रीनागेश्वर, (११), सेतुबन्धपर श्रीरामेश्वर और (१२) घुइमेश्वर—ये द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग है, जिनका वडा माहात्म्य है। जो कोई नित्य प्रातःकाल उठकर इन नामोंका पाठ करता है, उसके सात जन्मोतकके पाप क्षीण हो जाते है। इनके दर्शनमात्रसे पापोंका गाश्च हो जाता है। जिसपर भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, उसके पाप क्षय हुए बिना नही रहते। [शङ्कर और सूर्य दोनोका अभेद प्रतिपादन भी शास्त्रोमें है। परम्परामे प्राप्त ज्योतिर्लिङ्गोंके ये तीर्थ है। (शिवपु० जा० स० अ० ३८)]

### आदित्यमण्डलके उपास्य श्रीसूर्यनारायण

(-अनन्तश्रीविभूपित जगहुरु गमानुजाचार्य यतीन्द्र खामी श्रीगमनारायणाचार्यजी महाराज )

प्रमुख वेंदिक उपासनाओं मूर्योपासना अन्यतम है। मानव-जीवनके नित्य-नैमित्तिक काम्य कर्मोकी आधारशिला श्रीमूर्य ही हैं। पुराणादि प्रन्थोंमे जो गार प्रवारके कालों (मानुपकाल, पितृकाल, देवकाल और ब्राह्मकाल) की गणना की गयी है, उसके भी आधार सूर्य ही हैं। दिन और रातका विभाग भी सूर्यपर ही आधारित है। प्राणी जितने कालतक सूर्यको देखता है, उनने कालको दिन तथा जितने कालतक वह सूर्यको नहीं देख पाता, उतने कालको रात मानता है। इसी तरह पितृदेव एवं ब्रह्मके अहोरात्रकी व्यवस्था भी सूर्यपर ही आश्रित है।

भारतीय चिन्तन-पद्धितके अनुसार सूर्योपासना किये विना कोई भी मानव किसी भी ग्रुभ कर्मका अधिकारी नहीं बन सकता। सायुज्य मुक्तिके गांगमें सूर्य-मण्डलका मेदन करनेवाला योगी ही उसका वास्तविक अधिकारी माना गया है। वर्णाश्रम-धर्मिक अनुसार सध्योपासना तथा गायत्रीका अनुष्ठान करनेवाला उपासक तीनो कालेमे गायत्रीके द्वारा तेजोमय सूर्यरूप परमान्मासे सन्मार्ग-दर्शन एवं सद्बुद्विकी प्राप्तिके लिये अम्यर्थना किया करता है।

वेदोने सूर्यके माहातम्यको वतलाते हुए उसे जड-जङ्गम-जगत्की आत्मा वतलाया है—'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थ्रपश्च'। भगवान् श्रीकृष्णने सूर्य और चन्द्रमाके भीतर विद्यमान तेजको अपना ही तेज वतलाया है— 'यचन्द्रमिस यचामो तत्तेजो विद्धि मामकम्।' शासांमें सूर्य और चन्द्रमाको भगवान्का नेत्र भी वतलाया गया है।

विराट् परमात्माके नेत्र—सूर्यसे ही मानव-नेत्रोको

ज्योतिकी प्राप्ति होती है । उपनिपदोमें मायाके बन्धनोंसे छुटकारा पाने तथा सर्वात्मना ब्रह्मप्राप्तिके लिये मध्विद्या, पुरुपविद्या, शाण्डिल्यविद्या, सवर्गब्रहाविद्या, उपवारेशल-विद्या, प्राणिवद्या, पञ्चाम्निविद्या, पाड्विद्या, वैश्वानरविद्या आदि ३२ विद्याओं ( उपासनाओं )का विस्तारके साथ उल्लेख है । उनमें उद्गीय-विद्याके अन्तर्गत अन्तरादित्य विद्याका वर्णन किया गया है । उसके उपासक निदिध्यासनके द्वारा जुक्ल तेजको ऋग्वेट, नीलवर्ण या काितको सामवेदके रूपमें देखते हैं। अन्तरादित्य-विद्याक्षी दृष्टिमें सूर्य-मण्डलके उपास्यरूपसे जिस पुरुपका वर्णन है, वह पुरुप श्रीसूर्यनारायण ही हैं। विचारकी दृष्टिसे सूर्यनारायण-पदमें वार्मधारय समास\* समजना चाहिये । गूर्यग्वरूप भगवान्का अत्यन्त मनोज्ञ वर्णन इस विद्याया प्रतिपाद्य विषय है। सम्पूर्ण जगत्वा अपने प्रकाशद्वारा खखाभिप्रेन कर्ममे प्रवर्तक होनेके कारण नारायणका एक नाम सूर्य भी है-इस वातको ईरो।पनिपद्की—**'पूपन्नेकर्षे यम सूर्य'**—इत्यादि श्रुति वतलाती है।

आदित्यमण्डलके आराध्य देवताका वर्णन छान्दीग्योपनिपद्के १ । ६ । ६ । ७ में आया है । श्रुतिके
अनुसार आदित्यमण्डलमे उसका जो अन्तर्यामी मनोज्ञ
प्रकाशग्वरूप पुरुप दिखायी देता है—जिसकी दाढी,
केश खर्णकी मांति चमचमाते हैं तथा जो नखसे
शिखापर्यन्त खर्णिम मनोज्ञ प्रकाशगुक्त है, जिसकी
अर्चि यमल्दलके सदश है, उस सूर्यमण्डलान्तर्वर्ती पुरुपका
नाम 'उत्' है; क्योंकि वह यमोंके वन्धनोसे मुक्त है—
'अथ य एपोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दश्यते ।
हिरण्यदमश्रुहिरण्यकेश आप्रणखात सर्व एव

स्र्वंश्रासी नारायणः इति स्र्वंनारायणः (रार्वं ही नारायण हैं)।

प्टबर्णः। तस्य यथा वाष्यासं पुण्डरीकमेवमिनणी तस्योदिनि नाम। स एव सर्वेभ्यः पाष्मभ्य उदितः।

त्रसन्त्रके भाष्यकारोंने 'अन्तस्तद्धरोंपदेशात्' (१।१।२)—स्त्रका विषय-वाक्य इस शृतिको माना हं और 'दित्यदित्यादित्यपत्यु त्तरपदाणण्यः'—(पा० म्०४।१।८५) इस पाणिनीयानुशासनके अनुसार ण्यत्-प्रत्यान्त आदित्य पदको आदित्यमण्डलका वाचक माना है। आदित्यमण्डलके नीतर रहनेवाले पुरुपको सम्पूर्ण जगत्के प्रेरक मूर्य-खरूप भगवान् नारायण ही माने गये हैं। प्रकृत श्रुति उन्हीं भगवान् नारायणके मनोहर स्त्रका वर्णन प्रस्तत करती है।

शादित्य प्रको आदित्यमण्डलका वाचक इसलिये भी माना गया है कि 'य पप पत्तिसन, मण्डले पुरुषः'-इस बृह्दार्ण्यक श्रुति तथा 'य पप एतस्मिन् मण्डलेऽचिपि पुरुषः'-इस तैत्तिरीय श्रुतिमें मण्डलवर्ती पुरुषका वर्णन मिलता है । उपयुक्त शादित्यमण्डलवर्ती पुरुषके नेत्रोके विशेषणस्प्रमे आया हुआ 'कप्यास' पद भाष्यकारोकी दृष्टिमे विवादास्पद है ।

श्रीभाष्यकार 'कष्यास्त' पटको कमलका वाचक मानते हैं। श्रुनप्रकाशिकाकारने कष्यास पटको कमलका वाचक मानते हुए उनकी दो प्रकारकी व्युग्पत्तियां दिखलायां है—

- (१) 'कम् जलम् पियतीति किप्तः तेन आस्पेन क्षिण्यने विकास्पेन उनि कप्यासः' — इस न्युत्पत्तिका अभिप्राय यह है कि जलाका अपनी किरणोद्यारा शोपण करनेके कारण सूर्य कपि कहलाता है और किरणोद्यारा विकासित किये जानेके कारण कमल कप्यास कहलाता है।
- (२) अथवा जलको ही पीकर पुष्ट होनेगला कमल-नाल कपिशन्त्रसे कहा जाता है और उसपर रहनेके कारण कमलपुष्य कप्यास महलाता है—'कम् जलम् पियतीनि

कपिः तत्र आसते उपित्शिति चत् तत् कप्यासम्।' इस प्रकार आदित्यमण्डलवर्ती पुरुषके नेत्रोंकी उपमा लाल कमलसे उक्त श्रुतिमें वतलायी गयी है।

अब प्रश्न यह उठता है कि आदित्य-मण्डलमें रहनेत्राले जिन पुरुगका उपास्यरूपसे वर्णन है, वे कौन हैं !--आदित्यशब्दसे कोई जीव कहा जाता है अथवा परमात्मा? इसके उत्तरमें ब्रह्ममूत्रकार बादरायणका कहना है कि आदित्यमण्डलमे रहनेवाले पुरुपके जो धर्म वतलाये गये है, वे धर्म परगात्माके ही हो सकते हैं, जीवके नहीं; क्योंकि श्रुति उसको अकर्मवस्य वतलाती है। छान्दोग्योपनिषद्के आठवे प्रपाटकमे परमात्गाको ही अकर्मवस्य वतलाया गया है—'एप आत्माऽपहतपाप्मा।' साथ ही बृहदारण्य-कोपनिपद्के अन्नयामित्वमे आदित्य शब्दाभिधेय जीवसे भिन्न ही आदित्यान्तर्यामी पुरुपको बतलाते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जो परमात्मा आदित्यके नीतर रहते हुए आदिन्यकी अपेश्चा अन्तरङ्ग हैं, जिन्हे आदित्य भी नहीं जानते और आदित्य जिनके शरीर है, जो आदित्यके भीतर रहकर उनका नियमन किया करते हैं, वे ही अमृत परमात्मा नुम्हारे भी अन्तरात्मा हैं।

य आदित्ये तिष्टन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं य आदित्यसन्तरो यम-यत्येप त आन्मान्तर्याम्यसृतः॥

अतएव आदित्यमण्डलके उपास्य देवता भगवान् नागयण ही हैं—जिस प्रकार देव आदि शरीरोंके बाचक शब्द देवादि शरीरवाले आत्माके भीतर रहनेवाले अन्तरात्मा परमात्माके भी बाचक होते हैं। यह अन्तरात्मा विज्ञानके पश्चात् ज्ञान होता है।

आदित्यहृदयंक १३८वें स्लोकमें बतलाया गया है कि स्वितृ-मण्डलके भीतर रहनेवाल पद्मासनसे बंठे हुए केय्र, मकर, कुण्डल, किरीटघारी तथा हार पहने, शह्व-चक्रघारी खणके सदश देदीप्यमान शरीरवाले भगवान् नागयणका सदा त्यान करना चाहिये।

ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ता नारायणः सरसिजासनसंनिविष्टः। केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरोटी हारी हिरण्मयवपुर्धृतराङ्ख्यकः॥

सूर्योपनिपद्में सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्तिमे एकमात्र कारण सूर्यको ही वतलाया गया है और उन्हींको सम्पूर्ण जगत्की आत्मा तथा ब्रह्म वतलाया गया है— 'सूर्याद् वे खिल्वमानि भूतानि जायन्ते । असावादित्यो ब्रह्म ।' सूर्योपनिपद्की श्रुतिके अनुसार संपूर्ण जगत्की सृष्टि तथा उसका पालन सूर्य ही करते हैं। सम्पूर्ण जगत्का लय सूर्यमे ही होता है और जो सूर्य है वही मैं हूँ अर्थात सम्पूर्ण जगत्की अन्तरात्मा सूर्य ही हैं। स्र्याद् भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु। सूर्य लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च॥ महासकी लाइबेरीमे सुरक्षित सूर्यतापिनी-उपनिपद्के अनुसार सूर्य त्रिदेवातमक तथा प्रत्यक्ष देवता हैं।

# वेदोंमें सूर्य

( अनन्तश्रीविभृषित वैष्णवपीठाधीश्वर गोस्वामी श्रीविद्वलेशजी महाराज )

चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः। आप्रा चावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च॥ (ऋ०१।११५।१, ग्रुक्रयजु०१६)

तत्त्वतः वेदोमे एक एवं अद्वितीय ब्रह्मका ही प्रतिपादन है-'एकमेवाडितीयं ब्रह्म।' जव उसको क्रीडा करनेकी इच्छा हुई तो किसके साथ कीडा करे, उसके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। 'एकाकी न रमते द्वितीयमैच्छत्'-इस शतिके अनुसार अकेले ब्रह्मको दूसरेकी अभिलाषा हुई-'स ऐच्छत एकोऽहं वहु स्याम्'ः 'सोऽकामयत वहु स्यां प्रजायेय' (तै० उ० २।६) — उसने इच्छा की, मै अकेला हूँ, बहुत हो जाऊँ; उसने कामना की —मै बहुत हो जाऊँ और सृष्टि कहूँ 'आत्मानं खयमकुरुत' (तै॰ उ॰ २।७)-फिर उस ब्रह्मने अपनेको जगद्रूपसे परिणत कर लिया; 'सच त्यचाभवत्' (तै॰ड॰२।६)-वह स्थावर-जङ्गमरूपमें परिणत हो गया। जगत् प्रपञ्चात्मक है और अहंता-ममतारूप जो संसार है, वह मिथ्या है। विशिष्टा हैं तमतमें जगत् सत्य है। **'तद्नन्य**न्वमारम्भणशव्दाद्भियः'-इस सृत्रके श्रीमाष्यसे स्पष्ट है कि ब्रह्म सभी स्थावर-जङ्गमात्मक कार्यका कारण है, और 'कार्यकारणयोरभेदात्'-इस सिद्धान्तसे कार्यकी कारणके साथ अभिन्नता होनेसे जगत ब्रह्मरूप होनेसे सत्य सिद्ध होता है । 'वाचारम्भणं विकारो नामघेयं

मृत्तिकेत्येव सत्यम्'—इस श्रुतिसे भी जगत्की सत्यता सिद्ध होती है। इस जगत्मे अन्तर्यामीरूपसे वही प्रविष्ट है। 'तत् खुण्ट्वा तद्गुप्राविशत्'—इस श्रुतिसे जगत्के अंदर सभी प्राणियोंके प्रेरक एवं प्रवर्तक वे ही परमात्मा हैं। वे ही स्थावर-जङ्गमके खरूपभूत हैं। जगत्, जीव और अन्तर्यामी—ये तीन मेद कार्यवश किये गये हैं। इनमें जगत् जड़, जीव चेतन और क्रूटस्थ एवं आनन्द-मय है। चेतनके सम्पर्कसे जड़ भी चेतन-सा प्रतीत होता है और वह ज्योतिर्मय होनेसे त्रिलोकीको प्रकाशित करनेवाला है।

भूर्लीक, भुवर्लीक और खर्लीक—ये तीनो लोक समिष्टि ब्रह्माण्डस्हरूप होनेसे विराट्पदवाच्य भगवान्के स्थूल रूप हैं। अतः जगत् सत्य है। उपर्युक्त तीनों लोकोको प्रकाशित करनेके लिये अग्नि, वायु, सूर्य-रूपसे वे ही क्षिति, अन्तरिक्ष और चुलोकमे स्थित हैं। ये तीनो देवता उसी परमात्माकी विभूतियाँ हैं। उनमेसे एक ही महान् आत्मा देवता है, जो सूर्य कहलाता है। वे सभी भूतोके अन्तर्यामी है—
'एक एव वा महानात्मा देवता स सूर्य इत्याचक्षते। स हि सर्वभृतात्मा तदुक्तं परमर्पिणा सूर्य आत्मा

होती है।

जगतस्तस्थुपश्च' ( सर्वानुक्रमपरिभाषा १२।२), 'अन्तर्याम्यधिदैवादिषु तद्धमेव्यपदेशात्' ( व॰ स॰ ) इस परमर्पिसूत्रसे सभी देववर्गीका अन्तर्यामी परमेश्वर सिद्ध है। इसमें निम्नलिखित श्रुतियाँ प्रमाण हैं—

य पपोऽन्तरादित्ये हिरणमयः पुरुषो दृश्यते। ( छा॰ उ॰ १।६।६) य एप आदित्ये परुषो दृश्यते।

य एप आदित्ये पुरुषो हइयते। ( छा॰ उ॰ ४।११।२)

स यश्चायं पुरुषे यश्चायमादित्ये स एकः। (तै॰ उ॰ ३।४)

'य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरम् एप आत्मा अन्तर्याम्यमृतः।' — इत्यादि श्रुतियाँ प्रमाणित करती हैं कि सभी देवोके अन्तर्यामी भगवान् हैं। यही कारण है— स्मृतियाँ आत्माकी परिमापा करती हुई कहती हैं—

यश्चाप्नोति यदादत्ते यचात्ति विषयानिह । यचास्य संततो भावस्तस्मादात्मेति कथ्यते ॥

तेजोमय ज्योतिःखरूप परमात्मासे तीन ज्योतियाँ निकर्ली-अग्नि, वायु, सूर्य। इनमेसे सर्वाधिक प्रकाशमान सूर्य ही हैं। उस तेजसमूहरूप सूर्य-मण्डलके अन्तर्गत नारायण ही उपास्य हैं । सूर्यका शब्दार्थ है सर्वप्रेरक । षू प्रेरणे ( तुदादि ) धातुसे 'सुवति कर्मणि तत्तद्-व्यापारे लोकं प्रेरयति इति सूर्यः'-इस व्युत्पत्तिमे पू धातुसे क्यप् प्रत्यय एव रुडागम करनेपर 'सूर्य' शब्द निष्यन होता है । अथवा 'सरित आकारो इति सूर्यः' इस व्युत्पत्तिसे कर्तामे क्यप् प्रत्ययके निपातनसे उत्व करने-'राजसूयसूर्यमृषोद्यरुच्यकुप्यकुष्टपच्याव्यथ्याः' इस पाणिनीय सूत्रसे 'सूर्य' शब्द सिद्ध होता है । वह सर्वप्रकाशक, सर्वप्रेरक तथा सर्वप्रवर्तक होनेसे मित्र, वरुण और अग्निका चक्षु:स्थानीय है--- 'चप्टे इति चक्षुः। चक्रुपश्चक्षः'—इस श्रुतिसे प्रतिपाद्य है। वह सभीकी चक्षुरिन्द्रियका अधिष्ठाता देव है, उसके विना कोई भी वस्तु दश्य नहीं होती । कहा है---

दीव्यित कीडित स्वस्मिन् द्योतते रोचते दिवि ।
यसाद् देवस्ततः प्रोक्तः स्तूयते देवमानवैः ॥
अतः वही अपने तेजपुञ्जसे तपता हुआ उदित होता
है और मृतप्राय सम्पूर्ण जगत् चेतनवत् उपलब्ध होता
है, इसिलये वह सभी स्थावर-जङ्गमात्मक प्राणिजातका
जीवात्मा है । 'योऽसी तपन्नुदेति स सर्वेषां भूतानां
प्राणानादायोदेति'—इस श्रुतिसे उपर्युक्त विपयकी पृष्टि

'य एषोऽन्तरादित्ये॰'—इत्यादि श्रुतियोसे प्रतिपादित सूर्यमण्डलाभमानी आदित्यदेव है और सभी प्राणियोके हृदय-आकाशमे चिद्रुपसे परमात्मा स्थित हैं तथा जो समस्त उपाधियोंसे रहित परम्रह्म हैं, वे सभी एक ही वस्तु हैं। अतः सूर्य और म्रह्ममें अनन्यता होनेसे सर्वात्मत्व सिद्ध होता है। 'यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, यश्चायं पुरुषे यश्चायमादित्ये स एकः'—( तै॰ उ॰ ३। ४ )- इत्यादि श्रुतियाँ इस बातकी सम्पुष्टि करती हैं कि सूर्य-मण्डलके अन्तर्गत नारायणके तेजसे ही सभी म्रह्माण्डगत सूर्य, चन्द्र, अग्नि और विद्युत् आदि प्रकाश्य वस्तु प्रकाशित होते हैं, क्योंकि वह स्वप्रकाशमान है। उसको अग्निस्फुलिङ्गवत् कोई प्रकाशित नहीं कर सकता है। उपनिषदे कहती हैं—

न तत्र सूर्यों भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वे तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥ (मुण्डकोप०२।२।१०)

श्रीमद्भगवद्गीतामे योगेश्वर श्रीकृष्ण भगवान्ने भी अर्जुनके प्रति इसकी पुष्टि की है कि ज्योतिर्भय वस्तुओ एवं सूर्यादिकोमे जो प्रकाश है, वह मेरा ही प्रकाश है—

यदादित्यगतं तेजो जगङ्गासयतेऽखिलम्। यचन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्॥ (१५।१२) हम पहले कह चुके है कि सभी नेजिस्त्रयोमें सूर्य-मण्डल अधिक तेजस्त्री है, उसीके भीतर विगजणान हिरण्मय ज्योतिपुद्ध श्रीकृष्णचन्द्र मगवान् त्येय हैं। इसी आशयसे सम्मोहन-तन्त्रोक्त गोपालकवचमें भी कहा गया है— सूर्यमण्डलमध्यस्थः कृष्णो ध्येयो महामितः।

भगवान् सूर्य रथमे स्थित होकार सम्पूर्ण लोकोंका कन्याण करनेके लिये विश्व-भ्रमण करते हैं और अपने द्वारा स्थापित मर्यादाका निरीक्षण करते हुए उदयास्तद्वारा प्राणियोकी जीवन मूत आयुका आदान करनेसे आदित्य कहलाते हैं—

> आ कृष्णेन रजसा वर्तमानां निवेशयन्नमृतं मत्यं च। हिरण्ययेन सविता रथेनाऽऽ-देवो याति भुवनाति पश्यन्॥ याति देवः प्रवता यात्युहता याति शुभाभ्यां यजतोहरिभ्याम्। आ देवो याति सविता परावतोऽप विश्वा दुरिता वाधमानः॥

-इन मन्त्रोंमे 'याति' पट गमनार्थक है, अतः स्र्यंका भ्रमण करना सिद्ध होता है, 'अचला' पृथ्वीका भ्रमण असम्भव है । वह तो चक्षुक धुमानेमे घूमती-सी दिखलायी देती है—'चक्षुण भ्राम्यमाणेन हस्यते चलतीव भूः'—यह भागवनके इस वाक्यरो ज्ञात होता है । शुक्लयजुर्वेटमे भी मूर्यका असहायक्ष्पेण विचरना लिखा है—

सूर्य एकाकी चरित चन्द्रमा जायंत पुनः।
( शु॰ य॰ २३, शत॰ श्र॰ १२।२।६।१०)
सप्त अदवा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य।
( शु॰ १।५०।८ )

सूर्य-रथके बाहक सात अस्त्र है जो सप्त व्याद्वति छन्द हैं। एक पहिंचेके रथको सप्त नामका घोड़ा बहन करता है, जैसा श्रुखन्तरमें कहा है—

सप्त युञ्जन्ति रथंगकचक-मेको अरवो वहति सप्तनामा । उपर्युक्त श्रुतिगोंसे मूर्य-भवता ध्रमण करना मिड होता है । आदित्य-रवका वर्णन श्रीविष्णुपुमणमें विस्तारसे और अन्यान्य पुमणोंमें मिलिस स्वर्म आया है । श्रीमद्भागवतमे सूर्य-त्र्यृहका वर्णन वर्ड सुन्तर दणमे किया गया है तथा पद्मम स्वत्थमें मुर्यद्या गति. क्रिया और उद्यास्तादिकालका विधान-वोधन मलंगनानि वर्णित है । इस प्रकार श्रुति, रमृति. पुराण एव उपनिपद्योम— सूर्यका भ्रमणद्वारा उदयास्तकाल नुगके वर्जन-अदर्शनसे प्रतिपादित है । इसीसे अहोरात्र तथा दिशा-विदिशाओका विभाग होता है ।

पूर्वापरं चरता माय्येनी
शिश्क्षकीळेनी परि याती अध्वरम्।
विश्वास्यन्यो सुवनाभिचप्र
अप्तर्र्रस्यो विद्धजायन पुनः॥
(सु०१०।८५।१८)

अर्थात् सूर्य पहले विचरते हैं, चन्द्रमा उन्द्रश अनुसरण करते हैं। भगवान्त्रे, नेत्रसं प्रकारण सूर्य हैं और मर्यके तेजसे प्रकास्य चन्द्रमा है: क्योबि, वे जलमय त्रिम्ब है । उसपर सूर्यक्षा किरणोंके पडनेसे उञ्जव शीतल चन्द्रकान्ति प्रकाशमान होका फेलती है, जैसे गृहद्वारपर स्थित दर्पणपर सूर्यकी किरणोंक पउनेसे अन्तर्गृह प्रकाशिन होना है। इस प्रकार पौर्वापर्यसे. खप्रज्ञानसे सूर्य और चन्द्रमा युलोक (अन्तरिक्ष )में विचरण करते हैं. अर्थात् दो बालकोंकी तरह विहार करते हैं। उन दोनोंमें आदिन्य सकल भुवनोंका अवलोकन करने हैं और चन्द्रमा वसन्त आदि ऋतुओंका विवान करते हुए मास. अर्थमास बनाते हुए, बारम्बार प्रादुर्भृत होते हैं— जन्मते हैं। यद्यपि दोनोंका पुन:-पुन. प्रादुर्भाव तो नहीं होता, तथापि सूर्यको क्षय-प्रवृद्धि आदि अमीए नहीं है । चन्द्रमाकी कलाओंके घटने-गढनेसे पुनर्जनम होना युक्त है। अतएव तैत्तिरीयब्राह्मणमें कहा है कि 'चन्द्रमा वै जायते पुनः'(३।९।५।४) भवो नवा भवति जायमानः' (ऋ०८।३।१९) रातमे सर्भा प्राणियोंका आलोक वैश्वानरके अधीन रहता है। रात्रिके बाद वे ही सूर्य बनकर उदित होते हैं।

मूर्घा भुवो भवति नक्तमग्नि-स्ततः सूर्यो जायन प्रातरुद्यन्। (ऋ०१०।८८।६)

'भातीति भानुः'—इस ब्युत्पत्तिसे 'भानु' शब्द भी मूर्य-भानु वाचक है । वे भगवान्के तेजसे दीत होकर प्रकाश-मान होते हैं तथा अन्तरिक्षमे भ्रमण करते हुए समस्त युलोक एव भ्लोकको प्रकाशित करते है ।

> भानुः शुक्रेण शोचिपा व्यद्यौत् प्रारूरुचद्रोदसी मातरा शुचिः। (ऋ॰९।५।१२)

सकल जनोके निवारण दु:खका करनेवाली वृधिको उपजानेसे सविता-पद-वाच्य वे ही सूर्यमण्डलमध्यवर्ती नारायण हैं। 'याभिरादित्यस्तपति रिंगभिरत्ताभिः पर्जन्यो वर्षति' ( श्रुति ) 'आदित्याज्ञायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः (स्पृति) एव 'अष्टौ मासान्निपीनं यद् भूम्या-इचोदमयं वसु। खगोभिर्मोक्तमारेमे पर्जन्यः काल थागते ( भा० १० । २० । ५ )-प्रभृति पुराणादि वचनोसे वे ही वर्पा करते है अथवा 'स्यते इति सविता' सम्पूर्ण जगत्के प्रसवकर्ता उद्गमस्थानीय है। अथवा-'स्ते सकलश्रेयांसि ध्यातृणामसौ सविता' अर्थात् सभी <sup>भ्यात्</sup>वर्गोंके सकल श्रेयका कारण होनेसे वे ही सविता-पढ-वाच्य हैं । 'उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिष्यायन् ब्राह्मणो विद्वान् सकलं भद्रमञ्जुते'—यह श्रुति भी इसी बातको प्रमाणित करती है । अदिति देवमाताके शरीरसे ्उत्पन्न होनेके कारण वे ही आदित्य-पदवाच्य है । अध्वर्यु ब्राह्मणमें अदितिके आठ पुत्रोकी परिगणना है—मित्र, वरुण, धाता, अर्यमा, अंश, भग, विवस्वान् और आदित्य । इनमेसे आदित्यको मार्तण्ड भी कहते है । इस आठर्वे पुत्रको ऊपरकी ओर उछाल दिया, पुनः प्राणियोके जनन-मरणके लिये उसका आहरण कर लिया, इससे सिद्ध होता है कि प्राणियोके जनन-मरण मुर्योदय-मूर्यास्तके अधीन हैं। प्राणियोके जीउनहेतु आयुका आदान करनेसे आदित्य है ।

अष्टी पुत्रासो अदितेयें जातास्तन्वस्परि । देवां उप प्रेत् सप्तिभः परा मार्ताण्डमास्यत् ॥ सप्तभिः पुत्रैरदितिरुप प्रेत् पूर्व्य युगम् । प्रजाये सृत्यवे त्वत् पुनर्मार्ताण्डमाभरत् ॥ ( ऋ०१०।७२।८-९ )

सम्पूर्ण विश्वका प्रसव करनेवाले सर्व-प्रेरक सिवता-देवता ही अपने नियमन—साधनोसे, वृष्टि-प्रदानादि-उपायोसे पृथ्वीको सुखसे अवस्थित रखते हैं तथा वे ही आलम्बनरहित प्रदेशमे युलोकको दढ करते हैं, जिससे नीचे न गिरे । वे ही अन्तरिक्षगत होकर वायवीय पाशोसे वॅघे हुए मेघमय समुद्रको दुहते हैं—

सविता यन्त्रेः पृथिवीमरम्णा-दस्कम्भने सविता द्यामदंहत्। अद्यमिवासुञ्जद्धतिमन्तरिक्ष-

> मत्ते वद्धं सविता समुद्रम् ॥ (ऋ०१०।१४९।१)

वे सूर्य केवल सम्पूर्ण विश्वके प्रकाशक, प्रवर्तक, धारक, प्रेरकमात्र ही नहीं, अपितु आरोग्यकारक भी हैं। मूर्यकी उपासनासे दु.खप्नसे जनित अनिष्ट एवं नवग्रहजन्य पीडाका भी परिहार होता है एव व्रतके विद्यातक राक्षसोसे भी रक्षा करनेवाले सूर्य है। ऋग्वेदमे इसका ज्वलन्त प्रमाण है।

येन सूर्य ज्योतिषा वाधसे तमो जगच विश्वमुदियर्पि भानुना। तेनासमद्विश्वामनिरामनाहुति-

मणमीवामप दुस्स्वप्न्यं सुव॥ विश्वस्य हि प्रेपितो रक्षसि व्रतम्॥ (ऋ०१०।३७।४-५)

इसी कारण पुराणमूर्घन्य मत्स्यमहापुराणमें कहा है कि—

'आरोग्यं भास्करादिच्छेत्'

इस प्रकार वेदने भगवान् सूर्यको विविधरूपमें देखकर उनके खरूपका विशद विवेचन किया है । अस्तु! भगवान् मूर्य हमारी बुद्धियोको शुभ कमीमे लगायें—

धियो यो नः प्रचोदयात्।

# श्रीसूर्यनारायणकी वन्दना

( पूज्यपाद योगिराज श्रीदेवरहवा वावा )

सूर्य साक्षात् परमात्मखरूप हैं । शास्त्र एक कण्ठसे इनकी वन्दना, अर्चना (पूजा-पाठ)को मानवका परम कर्तव्य वतलाते हैं।

स्यसे ही सभी ऋतुएँ होती हैं। स्यंको ही कालचक्रका प्रणेता और प्रणवरूप माना गया है। सूर्यसे ही सभी जीव उत्पन्न होते हैं। सभी योनियोमें जो जीव हैं, उनका आविर्भाव, प्रेरणा-पोपण आदि सब सूर्यसे ही होते है और अन्तमें सभी जीव उन्हींमे विलीन हो जाते हैं। उनकी उपासना करनी चाहिये। उनका नित्य जपनीय गायत्री-मन्त्र यह है---

ङँ आदित्याय विद्याहे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोद्यात् ।

सूर्यका एक नाम आदित्य भी है । आदित्यसे अग्नि, जल, वायु, आकाश तथा भूमिकी उत्पत्ति हुई है । देवताओकी उत्पत्ति भी सूर्यसे ही मानी गयी है । है जो सदा कल्याण करनेवाले हैं । इस समस्त ब्रह्माण्ड-मण्डलको अकेले सूर्य ही तपाते हैं;

**是张公司的张公司的张** 

सूर्य आदित्य-त्रहा हैं। सूर्य ही हमारे शरीरमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदिके रूपमें व्याप्त हैं। हमारी पाँचो ज्ञानेन्द्रियो और पाँचों कर्मेन्द्रियोंको भी वे ही प्रभावित करनेवाले हैं । इस प्रकार सूर्यको सभी दृष्टियोसे बहुत महत्त्व प्राप्त है।

प्राणिमात्रके हेतु, सृष्टिकर्ता तथा प्रत्यक्ष देवता होनेके कारण वे सूर्य ब्रह्म हैं और सबके लिये उपास्य हैं। जप करनेके लिये सूर्यका एक विशेप अष्टाक्षर मन्त्र महत्त्वपूर्ण है---

क घृणिः सूर्यं आदित्योम्।

प्रतिदिन इस मन्त्रके जपसे महान्याधिसे पीड़ित व्यक्ति मुक्त हो जाता है और वह सभी दोपोसे विरहित होकर अन्तमे भगवान्से जा मिलता है। अतएव ऐसे सर्वज्ञ सूर्यभगवान्को हम सभीका सादर नमस्कार

( प्रेपक-श्रीरामकृष्णप्रसादजी एडवोकेट )

-satta-a-

### सवितासे अभ्यर्थना

अचित्ती यञ्चकुमा देव्ये जने दीनैद्देशैः प्रभृती पृरुपत्वता। देवेषु च सवितर्मानुषेषु च त्वं नो अत्र सुवता दनागसः॥ (一短 व व ४ । ५४ । ३, ते व स ४ । १ । ११ )

हे सिवता ! आपका जीवन दिव्य गुणोसे भरा हुआ है। हम अज्ञानवरा या असावधानीके कारण आपके प्रति अपराध एवं श्रद्धा-निष्टार्मे प्रमाद कर देते हैं । हमारे दुर्वल पुत्र-पौत्रादि अपराध कर देते हैं । फलतः उनके अपराधसे हम भी ( विशेष ) अपराधी हो जाते हैं । यही क्यों, हम अपनी चतुराई, ऐश्वर्य या पौरुपके मदसे अन्य देवो या मनुष्योके प्रति (भी) अपराध कर देते हैं। आप उन सब प्रकारके अपराधोंको क्षमा कर हमें सम्पूर्ण पापोसे मुक्त कर दीजिये । हमारी यही अभ्यर्थना है ।

## भगवान् विवस्वान्को उपदिष्ट कर्मयोग

( लेखक-अद्धेय स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराज )

कर्मयोगमें दो शब्द हैं-कर्म और योग। कर्म-का अर्थ है करना और योगका अर्थ है समता-'समत्वं योग उच्यते'' अर्थात् समतापूर्वक निष्काम भावसे शास्त्रविहित कमोंका आचरण ही कर्मयोग कहलाता है । कर्मयोगमे निपिद्ध कर्मोका सर्वथा त्याग तथा फल और आसक्तिका त्याग करके विहित कर्मीका आचरण करना चाहिये । भगवान्ने कहा है---

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन। मा कर्मफलहेतुर्भूमी ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥ (गीता २ । ४७)

'तेरा कर्म करनेमे ही अधिकार है, उसके फलोमे कभी नहीं । इसलिये त कमोंके फलका हेत् मत बन तथा तेरी कर्म न करनेमें भी आसिक न हो।'

मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर, पदार्थ, धन-सम्पति आदि जो कुछ भी हमारे पास है, वह सब-का-सब ससारसे, भगवान्से अथवा प्रकृतिसे मिला है। अतः 'अपना' और 'अपने लिये' न होकर संसारका एवं संसारके लिये ही है (अथवा भगवान्का और भगवान्के लिये अथवा प्रकृतिका एवं प्रकृतिके लिये है )--ऐसा मानते हुए नि:स्वार्थभावसे दूसरोको सुख पहुँचाने ( अथवा संसारकी सामग्रीको ससारकी ही रोवामे लगा देने ) को ही कर्मयोग कहते हैं।

कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कर्म किये विना नहीं रह सकता; क्योंकि (संसारकी मूळभूत) प्रकृति निरन्तर कियाशील है। अतः प्रकृतिके साथ सम्बन्ध रखनेवाला कोई भी प्राणी क्रियारहित केंसे रह सकता है । यद्यपि परा, पक्षी तथा बृक्ष आदि योनियोंमें भी स्वामाविक क्रियाएँ होती रहती हैं: परत फल और आसक्तिका त्याग करके कर्तव्यबुद्धिसे कर्म करनेकी क्षमता उनमे नहीं है, केवल मनुष्ययोनिमे ही ऐसा ज्ञान सुलम है। वस्तुतः मनुष्य-शरीरका निर्माण ही कर्मयोगके आचरणके लिये हुआ है और इसमें सम्पूर्ण सामग्री केवल कर्म करनेके लिये ही है । जैसा कि सृष्टिके प्रारम्भमें अपनी प्रजाओंको उपदेश देते हुए ब्रह्माजीक शब्दोंमें श्रीभगवान् कहते हैं---

'अनेन प्रसविष्यध्यमेष वोऽस्त्विष्यभामधुक<sup>3</sup>।' (गीता ३। १०)

'तुम यज्ञ ( कर्नेब्यक्समें )के द्वारा उन्नतिको प्राप्त करो, यह (कर्तव्यकर्म) तुम्हे कर्तव्यकर्म करनेकी सामग्री प्रदान करनेवाला हो। मनुष्यको प्रत्येक कर्म कर्तव्यबुद्धिसे ही करना चाहिये (गीता १८ । ९ )। शासविहित कर्म करना कर्तव्य है—केवल इस भावसे ममता, आसक्ति और कामनाका त्याग कर कर्म करनेसे वे कर्म वन्धनकारक नहीं होते।

१. गीता २ । ४८ । २. वही ३ । ५ । २. (इप्टकामधुक्) का अर्थ है (कर्तव्यकर्म करनेकी सामग्री प्रदान करनेवाला ।) यहाँ यदि इप् धाउसे (इप्) पद्की निष्पत्ति करेंगे तो इसी व्लोकके पहिले उपक्रम (३।९)से विरोध होगा; क्योंकि उसमें स्पष्ट कहा है कि कर्तव्यके लिये कर्म करनेके अतिरिक्त कर्म करनेसे बन्धन होगा। फिर अपनी वातको ब्रह्माजीके वचनोसे पुष्ट करने हेनु यहाँ कर्तन्यकर्म करनेसे 'इन्छित भोग-पटार्यकी प्राप्ति करानेवाला यह अर्थ सगत प्रतीत नहीं होना एव इसी प्रसङ्गके उपसहारमे 'भुजने ते त्वच पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्' (३ । १३ )से भी विरोध होगा । अतएव 'इप्टः पद देवपूजा-सगतिकरणार्शक 'यज्' धानुसे निष्पन्न है, जिसका अर्थ हे—कर्तव्यकर्म से भावित । यज्नक्त, 'वचिस्वपि०'-से संप्रसारण, 'রপ্লম্প্রকাত'-से 'ज्' को 'प्' ततः ष्टुत्व-इस प्रकार 'इष्ट' शब्द बना है। इसी प्रकार ३। १२ में भी इष्ट शब्द 'यज्' धातुसे ही निष्पन समझना चाहिये। ''काम्यन्त इति कामाः"। इस न्युत्पत्तिसे काम शन्दका अर्थ पदार्थ एवं सामग्री है।

कर्मयोगका ठीक-ठीक पालन करनेसे ज्ञान और भक्तिकी प्राप्ति स्वतः हो जाती हैं। कर्मयोगका पालन करनेसे अपना ही नहीं, अपितु संसारका भी परम हित होता है। दूसरे लोग देखें या न देखें, समझें या न समझें, अपने कर्तव्यका टीक-टीक पालन करनेसे दूसरे लोगोंको कर्तव्य-पालनकी प्रेरणा स्वतः मिलती है।

दूसरोंकी सेत्रामें प्रीतिकी मुख्यता होनेके कारण कर्मयोगमें निःसंदेह भोक्तापनका नाश हो जाता है। इसके साथ ही व्यक्ति तथा पदार्थ आदिसे अपने लिये सुखकी चाह एवं आशा न होनेके कारण एवं व्यक्ति आदिके संगठनसे होनेवाली इन वित्याओंका भी अपने साथ कोई सम्बन्ध न होनेसे कर्तापनका भी नाश खतः हो जाता है। कर्मयोगी किया करते समय ही अपनेको कर्ता मानतो है। मोक्तापन और कर्तापन एक दृसरेपर ही अवलम्बत हैं। जब मोक्तापन मिट जायगा तो कर्तापनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा और कर्तापन यदि नहीं है तो भोक्तापनका भी कोई आधार नहीं। इन दोनोंमे भी भोक्तापनका स्थाग सुगम है।

भोगोंमे रचे-पचे होनेके कारण उनके संयोगजन्य सुखोंमें आसक्तिसे भले ही यह कठिन प्रतीत होता हो, किंतु जो परिवार तथा धन आदिके बीचमे फॅसा हुआ भी

अपने उद्धारकी इच्छा रखना है, उसके लिये कर्मयोगकी प्रणाली अधिक सुगम है। अतः भगवान्ने श्रीमद्भागवत-में 'कर्मयोगस्तु कामिनाम्' (११। २०। ७) कहा है।

वस्तुतः मानव-शरीर कर्मयोग-पद्भतिसे मोक्षके लिये ही मिला हे । चाहे किसी मार्गका साधक क्यों न हो, किंतु उसे कर्मयोगकी प्रणालीको खीकार करना ही पड़ेगा।

यद्यपि कल्याण-प्राप्तिके लिये श्रीभगवान् गीतामें हो निष्ठाएँ वतायी है—(१) ज्ञानयोग एवं (२) कर्मयोग । इन दोनोमें ज्ञानकी प्राप्तिके अनेक उपायोंमें शालीय पद्धतिसे ज्ञानार्जनकी प्रक्रिया भी गीतामें वर्णित हैं । इस शास्त्रीय पद्धतिसे अर्जित फल-(तत्त्व) ज्ञानकी महिमा श्रीभगवान् ने वही हैं, तथापि अन्तमें यह वताया है कि वही तत्त्वज्ञान कर्मयोगकी प्रणालीसे निश्चय ही स्वय अपने-आप प्राप्त कर लेता है—'नत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति' (-४।३८) अर्थात् ज्ञानयोग गुरुपरम्परा (गीता ४ । ३४) एवं कर्मयोगके अधीन है और क्रिंटन भी हैं जब कि कर्मयोगकी प्रणालीमें गुरुकी अनिवार्यता नहीं है, करनेमें सुगम हैं फल भी जीव्र ग्राप्त होना है तथा कर्मयोगका

१-तिद्विद्धिः प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । उपदेश्यन्ति ते नान नानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ (गीता ४ । ३४ )

२-यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेव यास्यित पाण्डव । येन भृतान्यवेपेण द्रश्यस्यात्मन्यथो मिय ॥ अपि चेदित पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । सर्वे ज्ञानप्लयेनैव द्वजिनं मंतरिष्यित ॥ यथैधाति समिद्रोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥

(बही ४।३५-३७)

२—सन्यासस्तु महावाहो <u>दुःखमा</u>ग्तु<u>मयोगतः । योगयुक्तो मुनिर्वहा</u> नचिरेणाधिगच्छति ॥ ( वही ५ । ६ )

४-तत्तवय योगससिङ: कालेनात्मिन विन्दित ॥ (वही ४ । ३८ )
५-श्रेय: स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्कृति । निर्द्धन्द्वो हि महावाहो <u>मुन्य वन्धात्ममुच्य</u>ने ॥ (वही ५ । ३)
६-योगयुक्तो मुनिर्द्वेष निर्देशाधिगच्छिति ॥ (वही ५ । ६ )

अनुष्ठान करनेपर वह अवस्य ही 'फलप्राप्तिवाला' हो जाता है—'कालेनोत्मनि विन्दति' (४। ३८)

श्रीभगवान् ने सर्वसाक्षी सूर्यको सृष्टिके प्रारम्भमें कर्मयोगका उपदेश इसिलिये दिया था कि जैसे सूर्यके प्रकाशमें अनेक कर्म होते हैं; किंतु वे उन कर्मोंसे व्य नहीं सकते; क्योंकि सूर्यके प्रकाशमें भले ही वे कर्म हो; परतु सूर्यका उन कर्मोंसे अपना कोई सम्बन्ध नहीं, वैसे ही चेतनकी साक्षीमें सम्पूर्ण कर्म होनेमें वे (कर्म) बन्धनकारक नहीं होते; हों, उनसे यदि सुख-चाहका थोडा-सा भी सम्बन्ध होगा तो वह अवस्य ही बन्धनकारक हो जायगा । जैसे सूर्यमें कर्मोंका भोक्तापन नहीं है, वैसे ही कर्तापन भी नहीं है । साथ-ही-साथ नियत कर्मका किसी भी अवस्थामें त्याग न करना तथा नियत समयपर कार्यके लिये तत्पर रहना भी सूर्यकी अपनी विलक्षणता है; जैसे—

'यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं छोकिममं रिवः।' (गीता १३। ३३)

कमयोगीको भी इसी प्रकार अपने नियत कर्मोको नियत समयपर करनेके लिये तत्पर रहना चाहिये। इसलिये कर्मयोगका वास्तविक अधिकारी सूर्यको जानकर ही श्रीभगवान्ने उनको ही सर्वप्रथम कर्मयोगका उपदेश दिया था और उसकी परम्पराका उल्लेख करते हुए इसके विपयको उत्तम रहस्य कहा है—

इमं विवखते योगं प्रोक्तवानहमन्ययम्। विवस्वानमनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽव्रवीत्॥ एवं परम्पराष्ट्रातमिमं राजपयो विदुः। स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप॥ स एवायं मया तेऽद्य योनः प्रोक्तः पुरातनः। अक्तोऽसि म सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्॥ (गीता४।१—३)

भीने इस अविनाशा योगको विवस्नान् (सूर्य) से कहा था। मूर्यने अपने पुत्र वेवस्वत मनुसे कहा और मनुने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकुसे कहा। हे परंतप अर्जुन! इस प्रकार परम्परासे प्राप्त इस योगको राजर्पियोने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल्से इस पृथ्वीलोकमे लुप्तप्राय हो गया। त मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसल्ये वहीं यह पुरातन योग आज मैंने तुझे कहा है, क्योंकि यह बडा ही उत्तम रहस्य है।

सृष्टिमे जो सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, उसे ही (कर्तव्यका) उपदेश दिया जाता है। उपदेश देनेका तात्पर्य है—कर्तव्यका ज्ञान कराना। सृष्टिकालमे सर्व-प्रथम सूर्यकी उत्पत्ति हुई और फिर सूर्यसे समस्त लोक उत्पन्न हुए। हमारे शास्त्रोमें सूर्यको 'सविता' कहा गया है, जिसका अर्थ है—उत्पन्न करनेवाला।

अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठते । आदित्याज्ञायते र्मृष्टिर्घृष्टेरम्नं ततः प्रजाः॥ (मतु०३।७६)

'अग्निमे सम्यक् प्रकारसे सनर्पित आहुति सूर्यतक पहुँचती है। सूर्यसे वृष्टि, वृष्टिसे अन और अन्नसे प्रजाएँ उत्पन्न होती हैं। पाश्चात्त्य विज्ञान भी मूर्यको सम्पूर्ण सृष्टिका कारण मानता है। सबको उत्पन्न करनेवाले सूर्यको सर्वप्रथम कर्मयोगका उपदेश देनेका अभिप्राय उनसे उत्पन्न सम्पूर्ण सृष्टिको परम्परासे वर्मयोग सुलभ करा देना था।

१—'कालेन' इस अब्दमें 'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' (पा॰ सू॰ २।३।५) से प्राप्त द्वितीया विभक्तिका प्रतिषंध कर 'अपवर्गे तृतीया' (पा॰ सू॰ २।३।६) इस सूत्रसे फल-प्राप्तिके अर्थमे तृतीया विभक्ति हुई है। यद्यपि उक्त सूत्रके द्वारा कालवाची अब्दोमे तृतीयाका विधान है, तथापि कालातीनके व्यपदेशके लिथे तो 'काल एव 'निचर' आदि शब्दोका ही प्रयोग होता है। अतः 'निचरेण' (५।६) एव 'कालेन' (४।३८) से यह ध्वनित होता है कि कमीयोगसे जीव तथा अवस्य फलकी प्राप्ति होनी है—इसमे सदेह नहीं।

२ (त्रक्षेपेण वस्ते आच्छाटयति इति विव्स्वान् । विपूर्वन्तः 'वस्' धानुसे विवप्-। मनुप् आदि प्रक्रियासे यह शब्द सिद्ध होता है । भगवान्के द्वारा दिये गये कर्मयोगके उपदेशका सूर्यने पालन किया । फलखरूप यह कर्मयोग परम्पराको प्राप्त होकर कई पीढ़ियोतक चलता रहा । जनक आदि राजाओने तथा अच्छे-अच्छे सन्त-महात्मा एवं ऋषि-महर्पियोने इस कर्मयोगका आचरण करके परम सिद्धि प्राप्त की । बहुत काल बीतनेपर जब वह योग लुप्तप्राय हो गया, तब पुन: भगवान्ने अर्जुनको उसका उपदेश दिया।

सूर्य सम्पूर्ण जगत्के नेत्र हैं, उनसे ही सक्को ज्ञान प्राप्त होता है एवं उनके उदय होनेपर समस्त प्राणी जाप्रत् हो जाते है और अपने-अपने कर्मोमें लग जाते हैं। सूर्यसे ही मनुष्योमे कर्तव्यपरायणता आती है। इसी अभिप्रायसे भगवान् सूर्यको सम्पूर्ण जगत्का आत्मा कहा गया है—'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च'। अतएव सूर्यको जो उपवेश प्राप्त होगा, वह सम्पूर्ण प्राणियोको भी स्तरः प्राप्त हो जायगा। इसीलिये भगवान्ने सर्वप्रथम सूर्यको ही उपवेश दिया।

सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते है और अन्नकी उत्पत्ति वर्पासे होती है । वर्पाके अधिष्ठातृदेवता सूर्य हैं । वे ही अपनी किरणोसे जलका आकर्षण कर उसे वर्षके रूपमें पृथ्वीपर वरसाते हैं। इसीलिये सम्पूर्ण प्राणियोंका जीवन भगवान् सूर्यपर ही आधृत है। सूर्यके आधारपर ही सम्पूर्ण सृष्टि-चक्र चल रहा है \*। सूर्यको उपदेश मिलनेके पश्चात् उनकी कृपासे संसारको शिक्षा मिली है। जैसे पृथ्वीसे लिये गये जलको प्राणियोंके हितार्थ सूर्य पुनः पृथ्वीपर ही वरसा देते हैं, वैसे ही राजाओने भी प्रजासे (कर आदिके रूपमें) लिये गये धनको प्रजाके ही हिताये लगा देनेकी उनसे शिक्षा प्रहण की †।

श्रेष्ठ पुरुप जैसा आचरण करता है, अन्य लोग भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। अतएव राजा जैसा आचरण करता है, प्रजा भी वैसा ही आचरण करने लगती है—'यथा राजा तथा प्रजा'। राजाको भगवान्की विभूति कहा गया है—'तराणां च नराधिपम्'। ! राजाओमे सर्वप्रथम सूर्यका स्थान हुआ। सूर्य नथा भविष्यमें होनेवाले अन्य राजाओंने उस कर्मयोगका आचरण किया। वे राजा लोग राज्यके भोगोमे आसक्त हुए विना सुचारुरूपसे राज्यका संचालन करते थे।

अ महाभारतमे सूर्यके प्रति कहा गया है-

त्वं भानो जगतश्चक्षुस्त्वमात्मा सर्वदेहिनाम् । त्वं योनिः सर्वभूतानां त्वमाचारः क्रियावताम् ॥ त्व गतिः सर्वसाग्व्याना योगिना त्व परायणम् । अनावृतार्गछद्वार त्वं गतिस्त्व मुमुश्चताम् ॥ त्वया सथार्यने लोकस्त्वया लोकः प्रकाश्यते । त्वया पवित्रीक्रियते निर्व्यां पाल्यते त्वया ॥

(वनपर्व ३।३६-३८)

'सूर्यदेव । आप सम्पूर्ण जगत्के नेत्र तथा समस्त प्राणियोके आत्मा हैं । आप ही सब जीबोके उत्पत्ति-स्थान और कर्मानुष्ठानमें लगे हुए पुरुपोके सदाचार हैं ।

सम्पूर्ण साख्ययोगियोके प्राप्तव्य स्थान आप ही हैं। आप ही सब कर्मयोगियोके आश्रय हैं। आप ही मोक्षके उन्मुक्तद्वार हैं और आप ही मुमुसुओकी गति हैं।

आप ही सम्पूर्ण जगत्को धारण करते हैं। आपसे ही यह प्रकाशित होता है। आप ही इसे पवित्र करते हैं और आपके ही द्वारा निःस्वार्थभावसे उसका पालन किया जाता,है।

महाराज दिलीपके सन्दर्भमें महाकवि कालिदासने लिखा है-

प्रजानामेव भूत्यर्थं म ताम्यो विष्ठमग्रहीत् । सहस्रगुणमुत्स्रब्दुमादत्ते हि रस रविः ॥

(खुवंश १।१८)

'जैसे सूर्ग सहस्रमुना वग्सानेके लिये ही पृथ्वीक जलका आकर्षण करते हैं, वैसे ही (सूर्यवंशी) राजा भी अपनी प्रजाके हितके लिये ही प्रजासे कर लिया करते थे।

‡ गीता १० । ३७

प्रजाके हितमे उनकी खाभाविक प्रवृत्ति रहती थी। कर्मयोगका पालन करनेके कारण राजाओंमें इतना विलक्षण ज्ञान होता था कि वड़े-वड़े ऋषि भी ज्ञान प्राप्त करनेके लिये उनके पास जाया करते थे। श्रीवेदव्यास-जीके पुत्र शुकदेवजी भी ज्ञानप्राप्तिके लिये राजिष जनकके पास गये थे। छान्दोग्योपनिपद्के पाँचवें अध्यायमें भी आता है कि ब्रह्मविद्या सीखनेके लिये कई ऋपि एक साथ महाराज अश्वपतिके पास गये थे।

राङ्का--जिसे ज्ञान नहीं होता, उसीको उपदेश दिया जाता है । सूर्य तो खयं ज्ञानखरूप भगवान् ही हैं; फिर उन्हें उपदेश देनेकी क्या आवश्यकता थी ?

समाधान—जिस प्रकार अर्जुन महान् ज्ञानी नर-ऋपिके अवतार थे; परतु लोकसंग्रहके लिये उन्हें भी उपदेश देनेकी आवश्यकता हुई। ठीक उसी प्रकार भगवान्ने सूर्यको उपदेश दिया—जिसके फलखरूप ससारका महान् उपकार हुआ और हो रहा है।

वास्तवमें नारायणके रूपमें उपदेश देना और सूर्यके रूपमे उपदेश प्रहण करना जगनाट्यस्त्रधार भगत्रान्की एक लीला ही समज्ञनी चाहिये, जो कि ससारके हितके लिये बहुत आवश्यक थी।

## भगवान् श्रीसूर्यको नित्यप्रति जल दिया करो

( काशीके सिद्ध संत ब्रह्मलीन पूज्य श्रीहरिहर वावाजी महाराजके सदुपदेश )

श्रीविश्वनाथपुरी काशीमे ब्रह्मलीन प्रातःस्मरणीय सिद्धसत श्रीहरिहर वावाजी अस्सी घाटपर पतितपावनी भगवती भागीरथीजीमे नौकापर दिगम्बररूपमे रहा करते थे । वडे-वडे राजा-महाराजा, विद्वान्, संत-महात्मा आपके दर्शनार्थ आया करते थे । पुज्य महामना मालवीयजी महाराज तो आपको साक्षात् शंकरखरूप ही मानकर सदा श्रद्धासे आपके श्रीचरणोर्मे नतमस्तक हुआ करते थे । आपने बहुत कालतक श्रीगङ्गाजीमे खंडे होकर भगवान् श्रीसूर्यकी ओर मुख करके घोर अमोघ तपस्या की थी । आपके दर्शनार्थ जो भी जाता था, उसे आप (१) श्रीरामनाम जपने और (२) भगवान् श्रीसूर्यको जल देनेका उपदेश दिया करते थे। सतस्माववश कृपापूर्वक आपने हजारों मनुष्योको निष्ठासे सूर्याराधना एव रूपके रूपमें परमात्माकी भक्ति करना सिखाया था । आपका उपदेश होता था---नित्य-प्रति श्रीसूर्यको जल दिया करो । प्रश्नोत्तर-क्रममे उनके उपदेशके दो प्रसग दिये जा रहे हैं---

(१) प्रश्न—पूज्यपाद वावाजी ! हमारा कल्याण कैसे होगा ! पूज्य वावा—तुम किस जातिके हो ? महाराजजी—मै तो जातिका वैश्य हूँ।

पूज्य वावा तुम नित्यप्रति स्नान करके लोटेमें जल लेकर भगवान् श्रीमूर्यनारायणको जल दिया करो और भगवान् सूर्यको नित्यप्रति भक्तिभावसहित हाथ जोडकर प्रणाम किया करो । कम-से-कम एक माला रामनाम जपा करो, इसके साथ ही अपना जीवन धर्म-मय बनाओ । यही तुम्हारे कल्याणका मार्ग है ।

(२) एक स्त्री—महाराजजी ! हम स्त्रियोके कल्याणका साधन क्या है !

पूज्य वावा—तुम अपने पूज्य पतिकी श्रद्धासे सेवा किया करो । साथ-साथ तुम भी भगवान् सूर्यदेवको नित्यप्रति जलका अर्घ्य दिया करो । मालापर 'राम-राम' का जप, जब भी समय मिले, अवश्य कर लिया करो । ऐसा करनेसे अन्तःकरण शुद्ध होकर भगवान्की कृपा-से निश्चय ही आत्मकल्याण होगा ।

प्रेपक—भक्त श्रीरामश्रशदासजी

# ऋग्वेदीय सूर्यसूक्त

(-अनन्तश्रीखामी श्रीअखण्डानन्द सरस्वतीजी महागज )

र्छे चित्रं देवानामुद्गाद्नीकं चक्षुर्मित्रस्य वरूणस्याग्नेः। आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च॥

'प्रकाशमान रिश्मयोक्षा समूह अथवा राशि-राशि देवगण सूर्यमण्डलके रूपमे उदित हो रहे हैं। यह मित्र, वरुण, अग्नि और सम्पूर्ण विश्वके प्रकाशक ज्योतिर्मय नेत्र हैं। इन्होंने उदित होकर चुलोक, पृथ्वी और अन्तरिक्षको अपने देदीप्यमान तेजसे सर्वतः परिपूर्ण कर दिया है। इस मण्डलमें जो सूर्य हैं, वह अन्तर्यामी होनेके कारण सबके प्रेरक परमात्मा हैं तथा जङ्गम एव स्थावर सृष्टिके आत्मा हैं।

#### व्याख्या--

वित्रम्—इस शन्दका अर्थ सायणने आश्चर्य कर दिया है। स्कन्दखामीने 'विचित्र-विचित्र' और पूज्य वेद्घटनायने चयनीय अर्थात् चयन करने योग्य कहा है। मुद्गल सायणसे सहमत है। चयनीय अर्थ वैज्ञानिक पश्चका है। किरणोके चयनसे नाना प्रकारके व्यावहारिक कार्य तिद्ध हो सकते है। ऊर्जा-चयन उसी सन्दर्भका कार्य है।

देवानाम्—क्षीरखामी, माधव आदिके अनुरूपमे 'दिन्नु' धानु अनेक अथोंमे प्रसिद्ध है—क्रीहा, विजिगीपा, व्यवहार, श्रुति, स्तुति, मोद, मद, खप्त, कान्ति, गित; यथायोग्य सभी अथोंमे जोड सकते हैं।

सूर्य आत्ना-सूर्य सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गमात्मक कार्यवर्गके कारण है। कार्य कारणसे अतिरिक्त नहीं होता (ब्रह्मसूत्र २।१।१४)। चराचर जगत्का जीवनदाता होनेसे मूर्यको आत्मा कहा है। गूर्योदय होनेपर निश्चेष्ट जगत् चेतनयुक्त-सचेष्ट हो जाता है। गूर्य सवका प्राण अपने साथ लेकर आते हैं (तैंतिर्राय आ०१।१४।१।)। आप्राः—यह 'प्रा पुरणे' धातुका लड्लकारका रूप है। अर्थ है—भर देता है, तर कर देना है।

जो सवका आत्मा है, वहीं सब शरीरमें फुरनेवाले 'मै-मैंग्का एक आत्मा है । अर्थात् नृर्यान्तर्यामी और अन्तःकरणान्तर्यामी चैतन्य उपाधिनिर्मुक्त दृष्टिसे एक ही हैं। सूर्य शब्दका सूल है 'स्' धातु, जिसका अर्थ गति है अथवा 'पु' धानु जिसका अर्थ प्रेरणा है—'धियो यो नः प्रचोदयात्'ः तान्पर्य यह कि प्रेरक परमात्मा ही सूर्य है।

स्यों देवीमुपसं राचमानां मत्यों न योपामभ्येति पश्चात्। यत्रा नरो देवयन्ता युगानि चितन्वते प्रति भद्राय भद्रम्॥

मूर्य गुणमयी ण्वं प्रकाशमान उपादेवीके पीछे-पीछे चलते हैं—जैसे कोई मनुष्य सर्वाद्ग-सुन्दरी युवतीका अनुगमन करे ! जब सुन्दरी उपा प्रकट होती है, तब प्रकाशके देवता सूर्यकी आराधना करनेके लिये कमिनिष्ठ मनुष्य अपने कर्तव्य-कर्मका सम्पादन करते हैं । सूर्य कल्याणक्ष्य है और उनकी आराधनासे कर्तव्य-कर्मके पालनसे कल्याणकी प्राप्ति होती है ।

#### व्याख्या-

देवीम्-दानादि-गुणयुक्त ।

युगानि—'युग' शब्द कालका वाचक है। उससे तत्तत्-कालके कर्नव्य लक्षित होते हैं; जैसे—दर्शपूर्णमास, अग्निहोत्र आदि। 'युग' शब्दका दूसरा अर्थ है—हलके या रथके अवयव (जुए) जिन्हे बैलके कन्धेपर रखते हैं। प्रातःकाल किसान लोग जुए ले-लेकर खेती करनेके लिये वरमे निकलते हैं। अभिप्राय यह है कि अन्तर्यामीकी प्रेरणासे मूर्यके प्रकाशमें लोग अपने-

अपने कर्तव्यका वहन करते हैं । प्रेरणा और ज्ञानके विना कर्तव्य-पालनमे प्रवृत्ति नहीं होती । किसी-किसीके मतमे युग शब्दका अर्थ युग्म—जोड़ा अर्थात् पित-पत्नी है । इस पक्षमे अर्थ होगा—डोनो मिलकर पूरी शक्तिसे कर्तव्य-कर्मका पालन करते हैं ।

मन्ये—इस शब्दका अर्थ हे—मरणशील मनुष्य । भद्रम्—'भवद् रमयिन' अर्थात् जो होनेके साथ ही कल्याणकारी हो । तात्पर्य यह है कि मनुष्यको अन्तर्यामीकी प्रेरणासे कर्म करना चाहिये, अज्ञान— अन्धकारमे नहीं । अपना उद्देश्य मङ्गल हो, कर्म मङ्गलमय हो, मङ्गलमयकी पूजा हो ।

भद्रा अभ्वा हरितः सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमाद्यासः। नमस्यन्तो दिव आ पृष्ठमस्थुः परि द्यावापृथिवी यन्ति सद्यः॥

'मृर्यका यह रिम-मण्डल अश्वके समान उन्हें सर्वत्र पहुँचानेवाला चित्र-विचित्र एव कल्याणरूप है । यह प्रतिदिन अपने पथपर ही चलता है और अर्चनीय तथा बन्दनीय है । यह सबको नमता है, नमनकी प्रेरणा देता है और खयं चुलोकके उपर निवास करता है । यह तत्काल चुलोक और पृथ्वीका परिश्रमण कर लेता है ।'

#### विवेचन-

इस मन्त्रमे एरिम-मण्डलके व्याजसे मानव-समाजके उन्नित-पथका निर्देश है । मनमे कल्याण-मावना हो । जीवन गितशील हो । प्रकाशमयी दृष्टि हो । परिस्थितिका ध्यान हो । परम्परासे अनुभूत हो । जनताकी अनुकूलता हो, हृदयमें विनय हो । लोकदृष्टिसे प्रशस्त हो । ऐसा चरित्र उन्नितकी और विरित्त गितसे बढता है और सारे विश्वको व्याप्त कर लेता है ।

तत् सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोविततं सं जभार। यदेदसुक्त हरितः सधस्था-दाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै॥ 'सर्वान्तर्यामी प्रेरक सूर्यका यह ईश्वरत्य और महत्त्व हैं कि वे प्रारम्भ किये हुए, किंतु अपिरसमाप्त कृत्यादि कर्मको ज्यो-का-त्यो छोड़कर अस्ताचल जाते समय अपनी किरणोको इस लोकसे अपने आपमे समेट लेते हैं। साथ ही उसी समय अपने रसाकर्पी किरणों और घोड़ोको एक स्थानसे खींचकर दूसरे स्थानपर नियुक्त कर देते हैं। उसी समय रात्रि अन्धकारके दक्कतनसे सबको दक देती है।

#### त्रिवेचन---

सूर्यकी स्वतन्त्रता ही ईश्वरता है। वे कर्मासक्त नहीं है। स्वतन्त्रतासे कर्म पूरा होनेके पहले ही उसे छोड देते है। कर्म-पूर्तिकी अपेक्षा या प्रतीक्षा नहीं करते। ठीक इसी प्रकार मनुष्यको चाहिये कि वह फलासक्तिसे तो दूर रहे ही, कर्मासक्तिसे भी वचे। आजतक सृष्टिके कर्म किसने पूरे किये है केवल कालका पेट भरते हुए अपने कर्तव्य करते चलना चाहिये। कर्तव्य-कर्म छोड़ना नहीं चाहिये।

सूर्यकी महिमा अथवा माहात्म्य यह है कि इन फैली हुई किरणोको समेट लेना वहे-वहे देवताओं के लिये भी महान् प्रयत्न और लम्बे समयके द्वारा भी साध्य नहीं है, किंतु सूर्य उन्हें विना परिश्रमके तत्काल उपसंहत कर लेते है। मनुष्यको अपने कर्मोका जाल उतना ही फैलाना चाहिये, जितना वह अनायास और तत्काल समेट सकता हो; अन्यथा वह अपने फैलाये जालमे खयं फॅस जायगा। सूर्यका यह खातन्त्र्य और सामध्ये ही उनका देवत्व अथवा ईश्वरत्व है।

सूर्यकी उपस्थिति ही ज्ञान-प्रकाशका विस्तार करती है; दिन होता है । लोग कर्म करते हैं । उनकी अनुपस्थिति अज्ञानान्धकार है, उसमे लोग अपने कर्तव्य-कर्म छोड देते हैं । वही रात्रि है ।

#### व्याख्या--

कर्तुः-यह कर्मका वाचक है । सं जभार-इसमे 'ह' का 'भ' हो गया है । सधस्थ-सह स्थान अथवा रथ । सिमः-सर्व ।

तिनमञस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यों रूपं कृणुते द्योरुपस्थे। अनन्तमन्यद् रुशद्स्य पाजः

'प्रेरक सूर्य प्रात:काल मित्र, वरुण और समप्र सृष्टिको सामनेसे प्रकाशित करनेके लिये प्राचीके आकाशीय क्षितिजमें अपना प्रकाशक रूप प्रकट करते हैं। इनकी रसभोजी रिस्मिया अथवा हरे घोडे बलशाली रात्रिकालीन अन्धकारके निवारणमे समर्थ विलक्षण तेज धारण करते हैं। उन्हींके अन्यत्र जानेसे रात्रिमें काले

कृष्णमन्यद्धरितः सं भरन्ति ॥

#### विवेचन---

अन्धकारकी सृष्टि होती है।'

दिनका देवता मित्र है, रात्रिका वरुण । इनसे सभी जगत् उपलक्षित होता है । सूर्य दोनों देवताओ तथा जगत्के प्रकाशक एवं प्रेरक है । दिन और रात— दोनोका विभाग सूर्यसे ही होता है ।

पाजः—यह रक्षणार्थक 'पा' धातुसे बना रूप है । इसका अर्थ है वल । इसका कमी अन्त नहीं होता । सम्पूर्ण जगत्मे व्यापक और देदीप्यमान है । यह वल ही प्रकाशका आनयन और अपनयन करता है । यहां यह कहा गया है कि सूर्यकी किरणोंमे ही इतना वल है कि सूर्यकी महिमाका गान कोई नहीं कर सकता ।

कन्द खामीने कहा है कि जब सूर्य मेरुसे व्यवहित होते हैं तब तमकी सृष्टि करते हैं, इसिटिये देशान्तरस्थ सूर्यका ही रूप तम है।

सूर्यका भोतिक रूप सूर्यमण्डल है। आधिदैविक रूप तदन्तर्यामी पुरुप है। आध्यात्मिक पुरुप नेत्रस्थ ज्योतिर्मय द्रप्टा है। नामरूपात्मक उपाधिक पृथवकरणस सूर्य वहा ही है।

अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरंहसः

विपृता निरवद्यात् । तद्रो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः

सिन्धुः पृथिवी उत द्योः॥ (-ऋग्वेद सं०१।११५।१-६)

'हे प्रकाशमान सूर्यरिमयो ! आज सूर्योदयके समय इधर-उधर विखरकर तुम लोग हमे पापे।से निकाल-कर बचा लो । न केवल पापसे ही, प्रत्युत जो कुछ निन्दित है, गईणीय है, दु:ख-दारिद्रच है, सबसे हमारी रक्षा करो । जो कुछ हमने कहा है, मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, पृथ्वी और युलोकके अविष्ठातृ देवता उसका आदर करें, अनुमोदन करे, वे भी हमारी रक्षा करें।'

#### विवेचन--

प्रातः कालीन प्रार्थनामें रात्रि-सचित समप्र शक्तियोंका सिन्नवेश हो जाता है । प्रार्थनामें वल और दढ़ता आ जाती है । वह जीवन-निर्माणके लिये एक सुनहरा अवसर है । प्रार्थनासे भावना पवित्र होती है ।

'मित्र' मृत्युसे वचानेत्राला अभिमानी देवता है और वरुण अनिष्टोंका निवारक रात्रि-अभिमानी । अदिति अखण्डनीय अथवा उदीन देवमाता हैं । सिन्धु स्यन्दनशील जलका अभिमानी देवता है और पृथिवी भूलोककी अधिष्ठातृ देवता है, द्यौ द्युलोकका देवता है ।

इन सब देवताओसे प्रार्थना करनेका अर्थ है—— हमारे जीवनमे पापकर्म, दु:ख-दारिद्रच और गईणीयके लिये कोई स्थान न रह जाय और हम शुद्ध सच्चरित्र, कर्मण्य एवं अभ्युदयशील होकर ज्योतिर्मय ब्रह्मका साक्षात्कार करनेके अधिकारी हो जायं।

## श्रीसूर्यदेवका विवेचन

( श्रीपीताम्वरापीठस्य राष्ट्रगुरु श्री १००८ श्रीस्वामीजी महाराज, दितया )

आरुष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च । हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्॥ (-म्रुग्वेद १ । ३५ । २)

यह वैदिक मन्त्र भगवान् सूर्यकी पूजामे विनियुक्त है। इसमें उनके धाम एवं स्थितिका वर्णन है। कृष्णवर्ण रजोगुणके द्वारा वे संसारमे अमृत और मरण दोनोके नियामक हैं । हिरण्यरूप रथके ऊपर बैंटे हुए ऐसे सविता ( देव ) सव जगत्के प्रेक्षक एवं प्रेरक हैं। चौदह भुवनोको देखते हुए वे अपना व्यवहार-कार्य कर रहे हैं। विद्वानोकी मान्यता है कि कालका नियमन चन्द्र और सूर्य दोनोके द्वारा हो रहा है। सूर्य दिनके खामी तथा चन्द्रमा रात्रि-विशेषकर तिथि-नक्षत्रोके खामी हैं। तिथियाँ सोलह हैं, ये ही चन्द्रमाकी पोडश कलाएँ है। सूर्यकी द्वादश कलाएँ है, जिनसे सौरपथके वारह मास निर्मित होते हैं । प्रत्येक मासमे कृष्ण और शुक्क दो पक्ष आते हैं। खरोदयशास्त्रमें भी कृष्णपक्ष सूर्यका और शुक्र-पक्ष चन्द्रमाका माना गया है । मन्त्रमे जो 'आरुज्जेन' पद आया है, उससे यह वात स्पष्ट होती है। योगशास्त्रमें इडा-पिङ्गला जो दो नाडियाँ है, उनमें इडा चन्द्रमाकी तथा पिङ्गला सूर्यकी नाड़ी मानी गयी है । नियमानुसार इन्हीं दो नाडियोमे पॉचों तत्त्वोका प्रवाह होता है। आनन्द और क्रियांके अधिष्ठान चन्द्र है। ज्ञानके अधिष्ठान सूर्य है। इन्हीं सूर्यके ध्यानमे---

आदित्यं सर्वकर्त्तारं कलाहादशसंयुतम्। पद्महस्तहयं वन्दे सर्वलोककभास्करम्॥

— इत्यादि श्लोक कहे गये है, जो मन्त्रार्थको स्पष्ट करते हैं। इसीलिये महर्षि पतञ्जलिने योगदर्शनके विभूति-पाद, २६में—'भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्' सूर्यमे संयम करनेसे भुवनोका ज्ञान होता है—कहा है। यह मन्त्रमे आये—'भुवनानि पश्यन' पदको स्पष्ट करता

है । सत्ताईस नक्षत्र, बारह राशियाँ और नवग्रह
—ये सब काल-तत्त्वके सूचक हैं । इनमे सूर्य प्रधान
हैं । कालतत्त्व इन्हींके द्वारा नियमन करता है ।
भगवान् सूर्यके देविक पक्षका यह परिचय है ।

सूर्य आतमा जगतस्तस्थुपश्च—सम्पूर्ण चराचर जगत्की आत्मा सूर्य है। आव्यात्मिक पक्षमें जिसे साधना-मार्गमे परालिङ्ग कहते हैं, शिवका सर्वोत्कृष्ट रूप है। इसमें शिव और विष्णुका अमेद रूप है। इसीको उपनिपदो तथा पुराणोमे विष्णुका परम पद कहा है—'तद् विष्णोः परमं पदम्।'

जब वही परमतत्त्व भक्तोकी रक्षा, धर्मकी स्थापना और दुधोके दमनार्थ चन्द्रमण्डलस्ने आविभूत होता है, तब उसे श्रीकृष्णचन्द्र कहते है। सूर्यमण्डलसे शकट होनेवाला यही परम तत्त्व श्रीरामचन्द्र है। तन्त्रसाधनामे ऐसा माना जाता है कि चन्द्रमण्डलसे आविभूत होनेवाला परमतत्त्व आनन्द, भैरव है, सूर्यमण्डलसे प्रकट होनेवाले शिवके द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग है, अग्निमण्डलकी सप्त जिह्वाएँ हैं। इसका मुण्डकोपनिषद्मे इस प्रकार वर्णन है—

काळी कराळी च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा। विस्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी लेलायमाना इति सप्त जिह्ना॥ (२।४)

इनसे प्रकट होनेवाले सप्त भैरव हैं, जिनके नाम इस प्रकार है—मन्थानभैरव, फट्कारभैरव, षट्चक-भैरव, एकात्मभैरव, हविर्भक्ष्यभैरव, चण्डभैरव और भ्रमरभास्करभैरव।

महात्मा तुळसीदासने रामायणमें श्रीरामजी एवं शिवजीका अभेदसम्बन्ध प्रतिपादन किया है। इसका पुराणोमें भी स्पष्टरूपमे वर्णन आया है । मन्त्रमे आये अमृतपदसे उक्त आध्यात्मिक खरूप और मर्त्यपदसे ससारका जीवन-मरण खभावतः स्पष्ट है। तान्त्रिक साधनामे इसी परमतत्त्वको इस प्रकार वताया गया है—

चित्रभानुशशिभानुपूर्वकाः त्रित्रिकेण नियतेषु वस्तुषु। तत्तदारमकतया विमर्शनं नत्समष्टिगुरुपादुकाजपः॥ (चिद्विलास २)

अग्नि, चन्द्र, सूर्य ये ही त्रिविन्दु प्रत्येक तत्त्व एवं पदार्थमें विद्यमान हैं। इन तीनोका समिष्टिक्षप ही परव्रह्मस्वरूप गुरुका स्मरण है। चन्द्रविन्दुसे श्रीकृष्ण, सूर्यविन्दुसे श्रीराम तथा अग्निविन्दुसे श्रीपरद्युराम-अवतार माने गये है। तीनोकी एकता उस परमतत्त्वमे वतायी गयी है। इनका आराधन करनेसे जीवका सर्वप्रकारका कल्याण होता है। शब्दब्रह्मका आविर्माव भी उक्त

तीनों मण्डलोंसे हुआ है । चन्द्रमण्डलसे पोडश खर. मूर्यमण्डलसे चौबीस व्यञ्जन तथा अग्निमण्डलसे आठ वर्ण-तक आविर्भूत हुए हैं । म-वर्ण विन्दुस्थानीय है । इसी शब्दब्रससे समस्त व्यावहारिक ज्ञान होता है ।

गीता (१५।१२)मे भगवान् श्रीकृष्णने कहा है— यदादित्यगनं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् । यचन्द्रमसि यचाशौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥

'जो चन्द्र, सूर्य और अग्निमें तेज है, वह मैं हूँ। वह मेरा ही खरूप हैं।' (वस्तुत: सभी तेजस्वी पदार्थ उसीके तेजसे अनुप्राणित हैं।)

'आरोग्यं भास्करादिच्छेत्' (म० पु०) मानसिक और वाह्य दोनो रोगोंकी निवृत्ति भगवान् सूर्यकी उपासनासे हो जाती है । और भी सूर्यभगवान्के अनेक रहस्य है, जो साधना करनेवालोको व्यक्त हो जाते हैं। अतः सूर्याराधन आवश्यक कर्त्तव्य है।

#### प्रभाकर नमोऽस्तु ते [ श्रीशिवशोक्तं सर्वाष्टकम् ]

श्रादिवेच तमस्तुभ्यं प्रसीद् मम भास्कर। दिवाकर तमस्तुभ्यं प्रभाकर तमोऽस्तु ते ॥ १ ॥ सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कर्यपात्मजम्। रवेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥ २ ॥ लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहम्। महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥ ३ ॥ त्रेगुण्यं च महार्द्द्रारं ब्रह्मविण्णुमहेश्वरम्। महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥ ४ ॥ वृह्मविणुमहेश्वरम्। महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥ ४ ॥ वन्धूकपुष्पत्नंकारां हारकुण्डलभूषितम्। एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥ ६ ॥ तं सूर्यं जगकर्तारं महातेजःप्रदीपनम्। महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥ ७ ॥ तं सूर्यं जगतां नाथं झानविद्यानमोक्षदम्। महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥ ८ ॥ इति श्रीशिवप्रोक्तं सूर्याष्ट्रक सम्पूर्णम्।

हे आदिदेव भास्कर ! आपको प्रणाम है। हे दिवाकर ! आपको नमस्कार है। हे प्रभाकर ! आपको प्रणाम हे, आप मुझपर प्रसन्न हो ॥ १ ॥ सात घोड़ोवाले स्थपर आरूढ़, हाथमे क्वेत कमल धारण किये हुए, प्रचण्ड तेजस्वी कश्यपकुमार सूर्यको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २ ॥ लोहित वर्णके स्थपर आरूढ सर्वलोकपितामह महापापहारी श्रीसूर्यदेवको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ३ ॥ जो त्रिगुणमय-त्रहा, विष्णु और जिवस्वरूप हैं, उन महापापहारी महान् वीर श्रीसूर्यदेवको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ४ ॥ जो वहे हुए तेजके पुख और वायु तथा आकाशके स्वरूप हैं, उन समस्त लोकोके अधिपति भगवान् सूर्यको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ५ ॥ जो वन्धूक ( दुपहरिया ) पुष्पके समान रक्तवर्ण हैं और हार तथा कुण्डलोंसे विभूषित हैं, उन एक चक्रधारो श्रीसूर्यदेवको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ६ ॥ महान् तेजके प्रकाशक, जगत्के कर्ता, महापापहारी उन सूर्यभगवान्को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ७ ॥ ज्ञान-विज्ञान तथा मोक्षके प्रदाना, बड़े-से-बड़े पापोके अपहरणकर्ता, जगत्के स्वामी उन भगवान सूर्यदेवको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ८ ॥ — क्यान्यक्त

## भगवान् आदित्यका ध्यान

( नित्यलीलालीन श्रदेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पादार )

जो जिस वस्तुको परम आंवश्यक मानकर उसे प्राप्त करना चाहता है, उसके चित्तसे उस वस्तुका चिन्तन स्वाभाविक ही वार-वार होता है एवं उसके चित्तमें अपने ध्येय पदार्थकी धारणा दृढ़ हो जाती है और आगे चलकर वही धारणा-चित्तवृत्तियोके सर्वथा ध्येयाकार बन जानेपर 'ध्यान'के रूपमे परिणत हो जाती है । जितने कालतक वृत्तियाँ ध्येयाकार रहती हैं, उतने कालकी स्थितिको ध्यान कहा जाता है। ध्यानकी वर्ड़ा महिमा है। भगवान् ने श्रीमद्भागवतमे कहा है कि जो पुरुष निरन्तर विपयोका ध्यान करता है, उसका विपयोमे फॅस जाता है और जो मेरा ध्यान करता है, वह मुझमे लीन हो जाता है । योग अनेक है, जैसे-भक्तियोग, ज्ञानयोग, राजयोग, लययोग, मन्त्रयोग, ह्रठयोग और निष्काम कर्मयोग, इनमेसे किसी-न-किसी रूपमे सभी योगोमे ध्यानकी आवश्यकता और उपयोगिता है । इस ध्यानसे ही भगवान्के खरूपमे समाधि और ध्यानसे ही भगवान्की प्राप्ति भी होती है।

ध्यानके अनेक प्रकार है। साधकको अपने-अपने अधिकार, रुचि और अभ्यासकी सुगमता देखकर किसी भी एक प्रकारके ध्यानका अभ्यास करना चाहिये; परतु साय ही मनमे इतना निश्चय रखना चाहिये कि सत्य तत्त्व परमात्मा एक ही है। वे एक ही अपनेको अनेक रूपोमे धारण कर लेते है। मक्त जिस रूपमे उन्हे पकड़ना चाहे, उसके उसी रूपमे वे पकड़मे आ जाते है। निर्गुण, निराकार और सगुण, साकार सभी उन्होंके रूप है। श्रीविष्णु, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, शक्ति, श्रीराम तथा श्रीकृष्ण आदि सभी

एक ही है। प्राप्य मार्गके अनुभव भिन्न-भिन्न होते हुए भी संवक्ते अन्तमे प्राप्त होनेवाला सत्य एक ही है। इसी सत्यके कोटिशः विविध प्रकाश हैं। हम किसी भी प्रकाशका अवलम्बन करके उस मूल प्रकाशको पा सकते हैं; क्योंकि ये सभी प्रकाश न्यूनाधिक शक्तिवाले दीखनेपर भी बस्तुतः उस मूल सत्यसे सर्वथा अभिन और पूर्ण ही है। वे स्वय ही विभिन्न प्रकाशोमे अवतीर्ण होकर अपनेको अपने ही सामने प्रकाशित कर रहे हैं।

्रध्यानक समय शरीर, मस्तक और गलेको सीधा रखना चाहिये। रिढकी हडी सीधी रहे। कुन्नड़ाकर न नैठे। जनतक ध्येयके आकारकी दृत्ति सर्वथा न नने, शरीरका बोध बना रहे और सासारिक रफ़रणाएँ मनमें उठती रहे, तनतक इष्ट\* मन्त्रका जप करता रहे और वारवार चित्तको ध्येयमे लगानेकी चेष्टा करता रहे। ल्यं (नीद), निक्षेप, कपाय, रसाखाद, आलस्य, प्रमाद एवं दम्म आदि दोपोसे बचे रहनेके लिये भी प्रयत्नशील रहे। यह निधि नियमित ध्यानके लिये हैं। यो तो साधकको सभी समय, सभी कियाओमे अर्थात् खाते-पीते-सोते, उठते-बैठते, सुनते-बोलते तथा चलते-फिरने चित्तको संसारकी न्यर्थ रफ़रणाओसे रहित करके अपने इष्ट—सूर्यनारायणका चिन्तन और ध्यान करना चाहिये। ध्यानके समय ऑखे मूँद लेनी चाहिये अथवा नासिकाके अपने मागपर दृष्टि जमाकर रखनी चाहिये।

ऑखे मूँदकर अथवा अभ्यास हो जानेपर प्रत्यक्ष सूर्यमण्डलमे देखे कि 'दिव्य रथके भीतरी भागमे पद्मासनपर

अप्रत्येक देवताके मन्त्र भिन्न होते हैं, और वे अनेक भी होते हैं। साधारणतः इष्ट नाम-मन्त्र—'ॐ विष्णवे नमः, ॐ ज्ञिवाय नमः, ॐ ब्रह्मणे नमः, ॐ सूर्याय नमः प्रभृति सर्वसाधारणके ज्ञेय हैं।

विश्वात्मा चतुर्भुज, परम सुन्दर प्रफुल्ल कमलसदृश मुखमण्डलवाले हिरण्यवर्ण पुरुप विराजित हैं । उनके केश, मूँछे और नख भी हिरण्यमय है । उनका दर्शन पापोंका नाश करनेवाला है । वे सभी लोगोंको अभय देनेवाले हैं । उनके ललाटकी आभा पद्मके गर्भपत्रके समान लाल है । वे समस्त जगत्के प्रकाशक और सव लोगोंके अद्वितीय साक्षी हैं । मुनिजन उनका दर्शन और स्तवन कर रहे है ।' ऐसे भगवान् आदित्यका दर्शन करके यह निश्चय करे कि वे आदित्य मुझसे अभिन हैं । फिर इस निश्चयके साथ ही अपनेको उनमें चित्त-वृत्तिके द्वारा विलीन कर दे ।

ध्यानकी अमित महिमा है । महर्पि पतञ्जलिने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेप और अभिनिनेवा — ये पाँच महान् क्लेश वताये हैं । संयमादि क्रियायोगसे ये क्षीण होते हैं — इनका दमन होता है, परतु समूल नाश नहीं होता । वीजक्ष्पसे ये छिपे रह जाते हैं और अनुकृल अवसर और सङ्ग पाकर पुनः अद्भुरित एवं फुल्लिन-फिलित हो जाते हैं; परंतु ध्यानयोगी तो क्रमशः पूर्ण समाधिमें परिणत होकर उनके बीजतकको नष्ट कर देता है । ध्यानका आनन्द कोई लिखकर नहीं बता सकता । इसके महत्त्व और आनन्दका पता तो साधना करने-पर ही लगता है । (—भगवच्चर्चा भाग तीनसे )

#### --5-212-3-

## सूर्योपासनाके नियमसे लाभ

( लेखक—स्वामी श्रीकृष्णानन्द सरस्वतीजी महाराज )

भगवान् मूर्य परमात्माके ही प्रत्यक्ष खरूप हैं। ये आरोग्यके अविष्ठातृ देवता हैं। मत्स्यपुराण (६७। ७१) का वचन है कि 'आरोग्यं भास्करादि-च्छेत' अर्थात्—आरोग्यकी कामना भगवान् सूर्यसे करनी चिहये; क्योंकि इनकी उपासना करनेसे मनुष्य नीरोग रहता है। वेदके कथनानुसार परमात्माकी आँखोंसे सूर्यकी उत्पत्ति मानी जाती है—चक्षोः सूर्योऽजायत। श्रीमद्भगवद्गीताके कथनानुसार ये भगवान्की आँखें हैं—शिशसूर्यनेत्रम्। (—११।१९)

श्रीरामचिरतमानसमे भी कहा है—नयन दिवाकर कच घन माला (—६। १५। ३) आँखोंके सम्पूर्ण रोग सूर्यकीउपासनासे ठीक हो जाते हैं।

भगत्रान् सूर्यमें जो प्रभा है, वह परमात्माकी ही प्रभा है—वह परमात्माकी ही विभूति है—

- (१) प्रभास्मि शशिसूर्ययोः (—गीता ७ । ८)
- (२) यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् । यचन्द्रमसि यचाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम्॥

(--गीता १५। १२)

भगवान् कहते हैं—-'जो सूर्यगत तेज समस्त जगत्को प्रकाशित करता है तथा चन्द्रमा एवं अग्निमें है, उस तेजको तु मेरा ही तेज जान ।'

इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा और सूर्य—ये दोनों अभिन्न है। सूर्यकी उपासना करनेवाला परमात्माकी ही उपासना करता है। अतः नियमपूर्वक स्वॉपासना करना प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है। ऐसा करनेसे जीवनमें अनेक लाभ होते हैं; आयु, विद्या, बुद्धि, बल, तेज और मुक्तितककी प्राप्ति सुलभ हो जाती है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिये।

सूर्योपासकोंको निम्न नियमोका पालन करना परम आवश्यक है—

- (१) प्रतिदिन सूर्योदयके पूर्व ही शय्या त्यागकर शौच-स्नान करना चाहिये।
- (२) स्नानोपरान्त श्रीसूर्यभगवान्को अर्घ्य देकर प्रणाम करे ।

- (३) सन्ध्या-समय भी अर्घ देकर प्रणाम करना चाहिये।
- (४) प्रतिदिन सूर्यके २१ नाम, १०८ नाम या १२ नामसे युक्त स्तोत्रका पाठ करे। सूर्यसहस्रनाम-का पाठ भी महान् लाभकारक है।
  - (५) आदित्य-हृदयका पाठ प्रतिदिन करे ।
- (६) नेत्ररोगसे वचने एवं अंधापनसे रक्षाके लिये नेत्रोपनिषद्का पाठ प्रतिदिन करके भगवान् सूर्य-को प्रणाम करे।
- (७) रविवारको तेल, नमक और अदरखका सेवन नहीं करे और न किसीको करावे।

(८) रविवारको एक-मुक्त करे । हविष्यान खाकर रहे । ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करे ।

उपासक स्मरण रखें कि भगवान् श्रीरामने आदित्य-हृदयका पाठ करके ही रावणपर विजय पायी थी। धर्मराज युधिष्ठिरने सूर्यके एक सौ आठ नामोका जप करके ही अक्षयपात्र प्राप्त किया था। समर्थ श्रीरामदासजी भगवान् सूर्यको प्रतिदिन एक सौ आठ बार साष्टाङ्ग प्रणाम करते थे। संत श्रीतुलसीदासजीने सूर्यका स्तवन किया था। इसलिये सूर्योपासना सबके लिये लामप्रद है।

## पुराणोंमें सूर्योपासना

(लेखक-अनन्तश्रीविभूपित पूज्यपाद संत श्रीप्रमुदत्तजी ब्रह्मचारी)

एकमात्र है ध्येय भुवन-भास्कर भगवन्ता।
ध्यान त्रिकाल महान करें ऋषि मुनि सब सन्ता॥
कमलासन आसीन मकर कुंडल श्रुति वारे।
कनक करनि केयूर मुकुट मणिमय शिर धारे॥
वर्ण सुवर्ण समान वपु, सब कर्मनिके साक्ष्य हैं।
सूर्यनरायण देववर, जगमें नित प्रत्यक्ष हैं॥

सूर्यनारायण प्रत्यक्ष देव है । हम सव सनातन वैदिक धर्मावलम्बी सर्वदा-सदा सूर्यनारायणकी ही उपासना करते हैं; क्योंकि वे हमारे सभी शुभाशुभ कमोंके साक्षी हैं । इसीलिये हम सब कमोंके अन्तमें सूर्य भगवान्को अर्घ देकर कहते हैं—'हे भगवान् विवस्तान्! आप विण्णुके तेजसे युक्त हैं, परम पवित्र हैं, सम्पूर्ण जगत्के सविता है और समस्त शुभ और अशुभ कमोंके साक्षी है । इसीलिये प्रातःकाल, मध्याहकाल और सायकाल हम त्रिपदा गायत्रीके माध्यमसे सूर्य-

नारायणकी उपासना करते हैं । हम द्विजातियोंको वाल्यकालसे ही गायत्रीकी दीक्षा दी जाती है । गायत्री-मन्त्र सूर्यनारायणकी उपासना ही है । गायत्रीसे बढ़कर दूसरा कोई मन्त्र नहीं । गायत्री वेदोकी माता है । चारो वेदोमें गायत्रीमन्त्र है । गायत्रीकी उपासना करनेवालोको अन्य किसी मन्त्रकी उपासनाकी अनिवार्यता नहीं है । गायत्री सर्वदेवमय एवं सर्ववेदमय है । इसीलिये देवीभागवतमे कहा है—केवल गायत्री-उपासना ही नित्य है। इसी बातको समस्त वेदोने कहा है । गायत्री-उपासना ही नित्य है। इसी बातको समस्त वेदोने कहा है । गायत्री-उपासना के विना ब्राह्मणका अधःपात होता है । द्विजाति केवल गायत्रीमें ही निष्णात हो तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है । मनुजीने खय कहा है—द्विज अन्य मन्त्रोमें श्रम करे चाहे न करे, परंतु जो द्विज गायत्रीको छोडकर अन्य मन्त्रोमें श्रम करता है वह नरकका भागी होता है । इसीलिये सत्य-युगादिमे ऋपि-मुनि तथा उत्तम द्विज गायत्रीपरायण होते थे।

#—नमो विवस्तते ब्रह्मन् भास्तते विष्णुतेजसे । जगत्सवित्रे शुचये नमस्ते कर्मसाक्षिणे ॥ (आदित्यहृदय)
 †—गायच्युपासना नित्या सर्ववेदैः समीरिता । यया विना त्यधःपातो ब्राह्मणस्यास्ति सर्वथा ॥
 तावता कृतकृत्यत्वं नान्यापेक्षा द्विजस्य हि । गायत्रीमात्रनिष्णातो द्विजो मोक्षमवापुयात् ॥

मूर्यनारायणमें गायत्री-मन्त्रद्वारा अपने इप्रकी उपासना कर सकते हैं।

समस्त पुराणोमे गायत्री-महिमा तथा मूर्योपासनाको सनातन बताया गया है । उनमे सूर्योपासनापर बहुत वल दिया गया है । वाराहपुराणकी कथा है-श्रीकृष्णभगवान्का पुत्र साम्व अत्यन्त ही सुन्दर या। उसके सौन्दर्यके कारण भगवान्की सोल्ह हजार एक सौ रानियोंके मनमे कुछ विकृति पैटा हो गयी । भगत्रान्ने नारदजीके द्वारा इस वातको जानकर और उसकी परीक्षा करके साम्बको कोढी होनेका शाप द दिया। तब नारदजीने उसे सूर्योपासनाका ही उपवेश दिया \*। साम्ब-ने मथुरामें जाकर सूर्यनारायणकी उपासना की। इससे उसका कुष्टरोग चला गया । फिर तो वह सुवर्णके समान कान्तियाळा हो गया, और म्थुरामे उसने सूर्य-नारायणकी सूर्ति स्थापित की । मार्कण्डयपुराणमे मार्तण्ड-स्येकी उत्पत्तिका तथा उनकी सज्ञा और छाया दोनों पत्नियो-का और छः सतानोका विस्तारसे वर्णन आया है । अन्तमे कहा गया है कि जो सूर्यसम्बन्धी देवोंक जन्मको तथा सूर्यमाहात्म्यको सुनता है या पढ़ता है, वह आपत्तिसे छूट जाता है और महान् यश प्राप्त करता है। इसके

1 एता

भगवतो

विष्णोरादित्यस्य

सुननेसे दिन-रात्रिमें किये हुए पाप नष्ट हो जाने हैं विष्णुपुराणमे प्रजापालकं पूछनेपर महानपा महर्पिने वताया है कि जो सनातननारायण-जानशक्ति अर्थात् ब्रद्यने जब एकसे दो होनेकी इच्छा की, तभी वह शक्ति तेजक्षमें मूर्य वनकर जगत्में प्रकट हुई । वे नागयण ही तेजरूपमें सूर्य वनकर प्रकाशित हो रहे हैं । इतना वनाकर फिर सूर्यक मण्डलका और उनके स्थ एव स्थके परिमाण आदिका विस्तारसे वर्णन किया है। उनके स्वकं साथ कौन-कौनसे देवता, ऋषि, अप्सरा, गन्धर्व आदि किस-किस मासमें चळते हैं, उपासनाके छिये इसका वर्णन किया है। ऐसा ही वर्णन श्रीमद्भागवतमे भी आया है । इन द्वादशा-दित्योंकी पृथक्-पृथक् मासमे उपामना करनेकी पद्मित वतायी गयी है । श्रीमद्भागवतमें इस उपासनाका माहात्म्य वताते हुए कहा गया है—'ये सब सूर्यभगवान्की विभूतियाँ हैं । जो लोग इनका प्रतिदिन प्रात:काल और सायंकाल स्मरण करते हैं, उनके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं।'‡ फिर अन्तमे सूर्यको साक्षात् नारायणका खरूप बताते हुए कहा गया है कि 'अनादि, अनन्त, अजन्मा,

( —मार्कण्डेयपुराण )

( —श्रीमद्भा० १२ । ११ । ४५ )

विभृतयः । सारतां सन्ध्ययोर्नृणां हरन्त्यंहो दिने दिने ॥

<sup>&</sup>quot; 'कुर्योदन्यत्र वा कुर्यात् इति प्राह मनुः स्वयम् । गजन् गायत्रीजपतत्पगः।देवीपादाम्बुजरता आसन् सर्वद्विजोत्तमाः॥ (—देवीभागवत ) तसादाचयुगे नारदेनैव साम्बज्ञापविनागकः । आदिष्टो हि महान् धर्म आदित्याराधनं **#** ततस्तु साम्य महावाहो शृणु साम्ब जाम्यवतीसुत ।पूर्वीचले च पूर्वाह्रे उद्यन्तं तु विभावसुम्॥ वेदोपनिपदादिभिः। त्वयार्चितो रविः भ्त्वा तुष्टिं यास्यति नान्यथा।। नमस्कुरु ( --- चाराहपु० अ० १७७ । ३२---३४ ) .....य इदं जन्म देवाना खेर्माहातम्यमेव च ॥ विवस्वतम्तु जातानां शृणुयाद् वा पटेत् तथा। आपद प्राप्य मुच्येत प्राप्तुयाच महस्रशः ॥ अहोरात्रकृतं पापमेत-छमयति श्रुतम् । माहात्म्यमादिदेवस्य मार्चण्डस्य महात्मनः ॥

भगवान् श्रीहरि ही कल्प-कल्पमें अपने खरूपका विभाग करके लोकोका पालन-पोपण करते हैं। भ कूर्मपुराणमें भगवान् सूर्यनारायणकी अमृतमयी रिश्मयोका विस्तारसे वर्णन किया गया है और कौनसे ग्रह किस अमृतमयी रिश्मसे तृप्त होते हैं, इसका वर्णन करते हुए अन्तमे कहा गया है—'चन्द्रमाका कभी नाश नहीं होता। सूर्यको निमित्त वनाकर उनकी रिश्मयोके द्वारा देवतागण अमृत-पान करते हैं। उन्हींके कारण चन्द्रमामे क्षय और वृद्धि दिखायी

देती है ।' † इसी पुराणके १०१ अध्यायमें सूर्य-चन्द्रके परिश्रमणकी गतियोका वर्णन है ।

निष्कर्प यह कि — नेदों, शास्त्रों और विशेषकर पुराणोमे सूर्यकी सर्वज्ञता, सर्वाधियता, सृष्टि-कर्तृता, कालचक्र-प्रणेता आदिके रूपोमे वर्णन करते हुए इनकी उपासनाका विधान किया गया है, अतः प्रत्येक आस्तिक जनके लिये ये उपास्य और नित्य ध्येय हैं।

—s:##&

## भगवान् सूर्यकी सर्वव्यापकता

( लेखक-वीतराग खामी अनन्तश्री नारायणाश्रमजी महाराज)

#### स्र्यकी उत्पत्ति

सूर्यकी उत्पत्ति—संसारकी उत्पत्तिके पहले सर्वत्र एकमात्र अन्धकार ही भरा हुआ था—'तमः आसीत्'— श्रुतिके अनुसार सम्पूर्ण दिशाएँ अवर्णात्मक तमसे व्याप्त थीं । सर्वशक्तिमान् परमात्मा हिरण्यगर्भका परम उत्कर्ष तेज उस दिगन्तव्यापिनी अन्धकारमयी निशामे आत्मप्रकाशके रूपमे उदित हुआ—'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च'— और उस अध्यात्म-प्रकाशके आविर्मावसे सम्पूर्ण दिशाओका अन्धकार समाप्त हो गया ।

व्याकरण-शालकी दृष्टिमें सूर्य शब्द 'सृ' धातुसे बना है । इसका अर्थ है 'गतौ यस्मात् परो नास्ति' अर्थात् जिसके प्रकाशके समान अन्यतम प्रकाश इस भूतलपर नहीं है, उसे सूर्य कहते है ।

राश्वच जायते यसाच्छश्वत्संतिष्ठते यतः। तसात् सर्वेः स्मृतः सूर्यो निगमहौर्मनीपिभिः॥ (—साम्वपु०९।१९) उपलब्बि होती है और जिसकी संचित चेतना प्राप्त होनेपर सम्पूर्ण प्राणी जीवनधारणकी संज्ञा उपलब्ध करते है, उस अखण्ड मण्डलाकार घन-प्रकाशको ही विद्वान् सूर्य कहते हैं। यह तेज हजारो रिमयोसे संयुक्त

जहाँसे अचेतनात्मक नश्वर संसारको चेतनाकी

हिरण्यगर्भके नामसे विख्यात था । कुछ युगोके बीत जानेपर वह दिव्य तेज ब्रह्माण्डके गोलेमेसे आविर्भूत हुआ था; जैसा कि साम्बपुराणमे वर्णन मिलता है—

तत्रोत्पन्नः सहस्रांशुद्वीदशात्मा दिवाकरः। नवयोजनसाहस्रो विस्तारस्तस्य वै स्मृतः॥ (—साम्यपु०७।३४)

पुराणकी कथाके अनुसार भगवान् कश्यपका जन्म मरीचि नामके प्रजापतिसे हुआ था। भगवान् कश्यप ब्रह्माके समान ही तेजस्त्री प्रजापति थे। उनकी पत्नी देवमाता अदितिके उदरसे ब्रह्माण्डका व्यापक गोला उत्पन्न हुआ। वह गोला अन्धकाररूप तमसे आच्छादित था। भगवान् हिरण्यगर्भका वह अध्यात्म तेज इसी

ग्रह्म स्वादिनिधनो भगवान् हिस्रिश्वरः । कल्पे कल्पे स्वमात्मान व्यूह्म लोकानवत्यजः ॥

( — श्रीमद्भा० १२ । ११ । ५० )

† न सोमस्य विनाशः स्यात् सुधा देवैस्तु पीयते । एव सूर्यनिमित्तोऽस्य क्षयो वृद्धिश्च सत्तमाः ॥ ( —कूर्मपुराण अ०४० ) हराग्ड-गेटाके मध्यमें आविर्भृत होकर सम्पूर्ण संसारके तम-( अन्धकार )का अन्त कर डाटा—

यथा पुष्पं कद्म्यस्य समन्तान् केसरेर्बुतम् । नथेय तेजसो गालं समन्ताद् रिहमभिर्वृतम् ॥ (-साम्वपु० ७ । ३५ )

जिस प्रकार कदम्बका कुल अतिमुन्दर केहार-किञ्चल्याने आहत रहता है, उसी प्रकार भगवान् सहकरिम मूर्च भी अखण्ड मण्डलाकार तेज:पुञ्ज-रिमसे सभी दिशाओं में व्याप्त हो गये हैं। उस गोल आकारमें व्याप्त तेज:पुञ्जक मध्य वेदमे वर्णित सहस्र-शीर्या भगवान् हिरण्यगर्भ उपस्थित थे। जिस प्रकार विशाल कुम्भमें अग्नि व्याप्त होकार अग्नि-कुम्भके सहश हो जाता है, उसी प्रकार सहस्र रिमवाले सूर्यका दिव्य रिममण्डल अग्निकुम्भके आकारमें होकर पृथ्वी एवं आकाशमण्डलको संतप्त करने लगा।

स एप नेजसो राशिदींतिमान् सार्वेद्धौकिकः । पाद्वैनोर्द्धमथद्वैव प्रतपत्येप सर्वतः ॥ (-नाम्यपुरु ७ । ५६ )

परम दिल्य तेजसम्ह ही भगवान् मूर्यका खरूप है. जिसकी (दीनिमान्) प्रभाशिक्ति चौदहीं छोक दीनिमान हो रहे हैं। मूर्यके समग्र तेजोमण्डल दो भागोंमें विभक्त हैं। उनका कार्य पाताल्लोकसे प्रस्टोक-प्रयत्तके चतुर्दश लोकोंमें निवास करनेवाले प्राणिणिक भीतर ज्ञान एवं क्रिया-शक्तिका उद्दीपन करना है। मूर्य-मण्डलका पहला तेज कर्ष्यकी ओर प्रकारिमणित उद्दीपन करता है। उस तेजकी शक्ति 'संज्ञा' है। दूसमा तेज अभेगामी—पूर्णीसे पाताल-पर्यन्त उद्दीपन करना है। उस तेजकी शक्तिका नाम 'राज्य' है। प्रमान्ति कर्याके अनुसार संज्ञा तथा हावा— ये दोनो हर्पकी प्रतिशं मानी गयी हैं।

सण्यम् सूर्यकी ये दोनी पनियी वाक्तिके स्थानण निरम्तर पर्यस्य राजी हैं । एसमन्द्रताके अनुसार भगवान् सूर्यका तेज अग्निकं समान अत्यन्त दीप्तिमान् तथा प्राणिमात्रकं लिये असहा था । युग-निर्माणकं समय सम्पूर्ण मुनि एवं महर्षि भगवान् सूर्यकं अप्रधर्ष्य तेजसे व्याकुल होकर ब्रह्माजीसे प्रार्थना करने लगे । देवताओं, मुनियों एवं महर्षियोकी स्तुतिसे संतुष्ट होकर ब्रह्माजीने त्वष्टासे सूर्यके तेजपर नियन्त्रण करनेकं लिये कहा । त्वष्टाने भामी नामक यन्त्रहारा भगवान् सूर्यके तेजको नियन्त्रित कर व्यवहारमें उपयुक्त करने योग्य वना दिया । तन्पश्चात् संज्ञा तथा हाया नामकी वे दो पितयाँ सूर्यके तेजका उपभोग करने लगीं ।

स्पर्यका कर्ष्वगामी द्यु-तेज संज्ञासे संयुक्त हो जानेपर सम्पूर्ण संसारके प्राणियोंमें ज्ञान-संवित् चेतना-रूपसे स्थित हुआ । अतः संज्ञासे सम्बद्ध होकर सब प्राणी निःश्रेयस्की ओर चलने लगे । दूसरा अधोगामी तेज द्याया-शक्तिसे संयुक्त हुआ । फिर तो द्यायासे अनुप्राणित होकर संसारके सब प्राणी किया-कर्मकी ओर प्रवृत्त होने लगे । अर्थात् संज्ञासे संवित्-चेतना—ज्ञानद्वारा श्रेय तथा द्यायासे कर्मपरायण कियादक होकर प्रेयकी ओर समस्त संसारके प्राणी प्रवृत्त हुए ।

देवता, मुनि और महर्पियोने श्रेय तथा प्रेयका मार्ग भगवान् सूर्यके तेजसे ही उपलब्ध किया था। संज्ञा श्रेयोगामिनी शक्ति है। वह मुनि एवं महर्पियोके हृदयमें संवित्-चेतनाका उद्य कराती है। श्रेयोगामी शक्ति संज्ञाका भगवान् सूर्यके घुलोकत्यास तेजसे अनन्य संयोग होनेगर विद्या नामकी शक्ति उत्पन्न हुई। यह दैवात्य शक्तिके नामसे विख्यात हुई। देवना, मुनि एवं महर्पि इसी श्रेयोगामी विद्या शक्तिकी उपायना श्रद्धा-भक्तिसे करने लगे। 'विद्ययासृतमञ्जूते'—इस श्रुतिके अनुसार विद्याकी उपासनासे उन्हें अमृत-पानका अवसर मिला। प्रदन यह होना है कि अमृत किस मार्गमे प्राप्त हुआ! केन मार्गेणामृतत्वमश्नुत इत्युच्यते तद्यत्तत्सत्यमसौ स आदित्यो य एव एतसि-नमण्डले पुरुषः (शाङ्करभाष्य)।

उत्तरमे—सत्य ही आदित्य है । उस आदित्य-में विद्यमान हिरण्मय पुरुष ही अमृत है । मुनि, महर्पि और देवताओंने उसी हिरण्मय तेजकी उपासना-मयी विद्याके द्वारा अमृत-पान किया । अविद्या प्रेय-मार्गका प्रकाशन करनेवाली शक्ति है । भगवान् सूर्यका अधोव्याप्त तेज छायासे संयुक्त होनेपर यानी छाया और तेजके परस्पर मिलनसे अविद्या नामकी कन्या उत्पन्न हुई । छाया अविद्याकी जननी है । अविद्यासे मनुष्योको कर्मका मार्ग ही सत्य दिखलायी पड़ता है ।

वेद-शास्त्रके जाननेवाले विद्वान् भी प्रेय—ऐहिक विपय-सुख या आमुष्मिक स्वर्गमें प्राप्त भोग-ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये अविद्याकी उपासना करते हैं । अविद्या कर्मका स्वरूप है । कामनासे युक्त होकर कर्म करनेपर अदर्शनात्मक तमोन्यापिनी बुद्धि उदित होती है । इससे मनुष्य परस्परमे न पहचानकर अभिमानके वशीभूत हुए कर्म करते है ।

#### सूर्यरिम-ग्रह-मण्डल

यथा प्रभाकरो दीपो गृहमध्ये व्यवस्थितः । पाइवेंनोध्वमधइचैव तमो नाशयते समम् ॥ तद्वत्सहस्रकिरणो प्रहराजो जगत्पतिः । श्रीणिरिश्मशतान्यस्य भूर्लोकं द्योतयन्ति च ॥ (—साम्बपु० ७ । ५७-५८)

भगवान् सूर्य सम्पूर्ण प्रहोके राजा हैं। जिस प्रकार घरके मध्यमे उज्ज्वल दीपक ऊपर-नीचे—सम्पूर्ण घरको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार अखिल जगत्के अधिपति सूर्य हजारो रिमयोसे ब्रह्माण्डके ऊपर-नीचेके भागोको प्रकाशित करते हैं। सूर्यका तेज अग्निकुम्भके समान आकाशके मध्य चमकता है । उस अखण्डमण्डलाकार तेजसे उत्पन्न किरणें ही रिश्म हैं । सूर्य-तेजका प्रकाश तथा अग्निका जन्मा परस्पर मिल जानेपर सूर्यकी रिश्म बनती है । सूर्यकी हजारो रिश्मयोमें तीन सौ रिश्मया पृथ्वीपर, चार सौ चान्द्रमस पितर-लोकपर तथा तीन सौ देव-लोकपर प्रकाश फैलाती हैं । रिश्मके साथ सूर्य-तेजका प्रकाश तथा अग्नि-तेजका ऊष्मा—दोनोके परस्पर मिश्रणसे ही दिन बनता है । केवल अग्निके ऊष्माके साथ सूर्यका तेज मिलनेपर रात्रि होती है । यथा—

प्रकाइयं च तथौष्ण्यं च सूर्याग्न्योर्थं च तेजसी।
परस्परानुप्रवेशादाख्यायेते दिवानिशम्॥
(—साम्वपु० अ० ७)

सूर्य दिन-रातमे समान प्रकाश करते हैं । उनकी रिश्मयाँ रात्रिमे अन्धकार तथा दिनमे प्रकाश उत्पन्न करती हैं । सूर्यका नित्य प्रकाशमान तेज दिनमे, प्रकाश उष्णमे तथा रात्रिमे केवल अग्नि उष्णमें विद्यमान रहता है । सूर्यकी रिश्मयाँ न्यापक है । परस्पर मिलकर गरमी, वर्षा-सरदीका वातावरण उत्पन्न करती हैं ।

,नक्षत्रग्रहसोमानां प्रतिष्ठायोनिरेव च । चन्द्राचाश्च ग्रहाः सर्वे विश्वेयाः सूर्यसम्भवाः ॥ (—साम्वपु० ७ । ६० )

अखण्डमण्डलाकारमें व्याप्त भगवान् सूर्यका तेज एक है। जिस प्रकार उनकी रिमयोसे दिन-रात्रि, गरमी-वर्षा, सरदी उत्पन्न होकर नियमित व्यवहारमे प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार चन्द्रमा, मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ग्रह तथा नक्षत्र-मण्डल सूर्य-रिमसे उत्पन्न होकर उसीमें प्रतिष्ठित—अधिष्ठित रहते हैं।

सूर्यकी हजारो रिमयॉ हैं—जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है; उनमे सात रिमयॉ मुख्य है | ये सात रिमयाँ ही प्रह-नक्षत्र-मण्डलकी प्रतिष्ठा मानी गयी हैं। ये सात रिमयाँ क्रमशः (१) सुपुम्णा, (२) सुरादना, (३) उदन्वसु—सयद्वसु, (४) विश्वकर्मा (५) उदावसु, ६) विश्वक्यचा, अखराट् तथा (७) हरिकेश हैं। उक्त रिमयोका कार्य कमशः इस प्रकार है—

१-सुपुम्णा-यह रिम कृष्णपक्षमें क्षीण चन्द्र-कलाओपर नियन्त्रण करती है और गुक्लपक्षमे उन कलाओका आविर्भाव करती है। चन्द्रमा सूर्यकी सुपुग्णा रिमसे पूर्णकला प्राप्त करके अपृतका प्रसारण करते हैं। संसारके सभी जड़-चेतन प्राणी चन्द्रमाकी पूर्णकलासे क्षारित अमृतको सूर्य-रिमसे उपल्व्यकर जीवित रहते हैं।

२-सुरादना—चन्द्रमाकी उत्पत्ति सूर्यसे मानी गयी है । सूर्यकी रिश्मसे ही देवता अमृत-पान करते हैं । इसिंख्ये वे चन्द्रमाके नामसे विख्यात हैं । चन्द्रमामे जो शीत किरणे हैं, वे सूर्यकी रिश्मयाँ हैं । इसीसे चन्द्रमा अमृतकी रक्षा करते हैं ।

३-उदन्वसु—इस पूर्य-रिमसे मङ्गल ग्रहका आविर्भाव हुआ है । मङ्गल प्राणिमात्रके शरीरमे रक्त संचालन करते है । इसी रिमसे प्राणिमात्रके शरीरमें रक्तका संचालन होता है । यह सूर्य-रिम सभी प्रकारके रक्त-दोपसे प्राणियोंको मुक्त कराकर आरोग्य, ऐश्वर्य तथा तेजका अम्युटय कराती है ।

४-विश्वकर्मा-यह रिम वुध नामक ग्रहका निर्माण करती है । वुव प्राणिमात्रके ग्रुमचिन्तक ग्रह है । इस रिमके उपयोगसे मनुष्यकी मानसिक उद्विग्नता शान्त होती है—शान्ति मिलती है ।

५-उदावसु-यह रिम बृहस्पति नामक ग्रहका निर्माण करती है। बृहस्पति प्राणिमात्रके अभ्युदय— निःश्रेयसप्रदायक है। गुरुके अनुकूल-प्रतिकूलमे मनुष्य-का उत्थान-पतन होता है। इस सूर्य-रिमके सेवनसे मनुष्यके सभी प्रतिकृठ वातावरण निरम्त होने और अनुकृठ वातावरण उपस्थित होते हैं ।

६-विश्ववयचा-इस मूर्य-ग्रिमसे शुक्र तथा शनि नाम्क दो प्रह उत्पन्न हुए हैं। शुक्र वीर्यके अधिष्ठाता हैं। मनुष्यका जीवन शुक्रसे ही निर्मित होता है। शनिदेव मृत्युके अधिष्ठान हैं। जीवन एवं मृत्यु दोनोंका नियन्त्रण उक्त मूर्यकी रिमिने हैं, जिसके कारण संसारके प्राणी जन्मके उपरान्त पूर्ण आयु न्यनीत—उपगोग करके मरते हैं।

७-हरिकेश-आकाशके सम्पूर्ण नक्षत्र इसी मूर्य-रिमसे उत्पन्न हुए हैं । नक्षत्र-कार्य प्राणिमात्रके तेज, बल और बीर्यका क्षरण-इवत्वसे रक्षण करना है । यह सूर्य रिम नक्षत्र, तेज, बल, बीर्यके प्रभावसे प्राणीके आचरित शुभ-अशुभ कर्मफलको मरणीपरान्त परलोकमें प्रदान करती है ।

क्षणा मुहर्ना दिवसा निशाः पक्षास्तथैव च । मासाः संवत्सराश्चेव ऋनवोऽथ युगानि च ॥ तदादित्यादते होपां कालसंस्था न विद्यते । कालादते न नियमो नानेविंहरणं क्रिया ॥ (साम्बपु॰, अ॰ ८ । ७-८)

भगवान् सूर्य काल-रूपमे—अविचल प्रतिष्ठामें स्थित हैं । क्षणसे भी सूक्ष्मातीत काल हैं । वह क्षणकी अवस्थासे अतीत होनेके कारण अत्यन्त मूक्ष्मखरूप माने गये हैं । कालसे अतीत अन्यतम अवस्था नहीं होती । यद्यपि उनकी अवस्था आध्यात्मिक दृष्टिसे सूक्ष्मातीत मानी गयी है तथापि लोकव्यवहारकी दृष्टिमें क्षण, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष—ये सव कालकी अवस्था माने गये हैं । मृत्यु और अमृत—ये दोनो कालक्ष्य मूर्यके अवयव हैं, इनके द्वारा भगवान् सूर्य कालके रूपमे क्षणसे सवत्सर-पर्यन्तकी अवस्थाका उपयोग करते हैं । जब सारा ससार प्रलयमें कालसूर्यके मुखमे कवित्त होने लगता है, तव

कालरूप मूर्य मृत्युके आकारमें दिखलायी पड़ते हैं। जिस अवस्थामे काल-सूर्यके तेजसे सहारका आविर्माव होने लगता है, उस अवस्थामें भगवान् सूर्य-काल अमृतके रूपमे साक्षात् होते हैं।

वस्तुतः---

स्र्यात् प्रस्यते सर्वं तत्र चैव प्रलीयते। भावाभावौ हि लोकानामादित्यान्निःसृतौ पुरा॥ (साम्वपु०८।५)

प्रलय मृत्युके समय समस्ताससारको रूपका अभाव रहता है। उत्पत्तिके समय सभी ससार अमृतसे व्याप्त भाव-खरूप दिख्ळायी पडता है। भाव तथा अभावकी अवस्था काल्क्रप भगवान् सूर्यसे उत्पन्न होती है। मूर्यके उत्पर गमन करनेवाली चुलोकगामी सजारिम अमृत है। आदित्यमण्डलमें विद्यमान अन्तर्यामी प्रमात्मा रिममय-ज्योतिमय-हिरण्यपात्रसे आच्छन हैं। रक्षीनां प्राणानां रसानां च स्वीकरणात् सूर्यः ( शांकरमाण्य ) मूर्यरित्म ही सम्पूर्ण प्राणियोक्षी प्राण्याति है। वह दिव्य अमृत-रससे प्राणियोक्षी जीवन प्रदान करती है। गायत्री, त्रिण्टुप्, जगती, अनुष्टुप्, बृहती, पंक्ति, उप्णिक्—ये सात व्याहतियाँ सूर्यके सप्तरित्मसे उत्पन्न हुई है। व्याहितयाँ रित्मयोक्षे अवयव हैं; जिनके द्वारा ज्ञान ( चेतना-संवित् ) संज्ञा उपलब्ध होती है। वैदिक्ष कालके मुनि, महर्षि सूर्य रित्म पान करके सूर्य-रित्मके अवयव सप्त-व्याहित तथा सम्पूर्ण वेदका साक्षात् अनुभव करते थे यानी सूर्यरित्मके प्रभावसे व्याहित एवं ऋग्यजु-साम-अथववेद मुनि-महर्पियोके हृदयमे आविभूत हो जाते थे। महर्षि याज्ञवल्क्यने इन्ही सूर्य-रित्मयोको पीकर ही व्याहित एवं वेदको अन्तर्भानसमे आविभूत किया था।

-5721262-

### सूर्योपासनासे श्रीकृष्ण-प्राप्ति

( लेखक-पूज्य श्रीरामदासजी शास्त्री महामण्डलेश्वर )

भगवान् भुवनभास्कर मानवमात्रके उपास्यदेव हैं। विश्वके सभी धर्मो, मतो, पथो एव जाति-उपजातियोमें भगवान् श्रीआदित्यनारायणके श्रीचरणोमे श्रद्धाके फूछ चढाये जाते हैं। भगवान् सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, नित्य दर्शन देते हैं एवं नित्य पूजा प्रहण करते है। उनके अमोध आशीर्वाटसे प्राणी अपनी ऐहछौकिक यात्राको सानन्द सम्पन्न कर लेता है।

धर्मप्राण भारतवर्षमे—विशेषतः हिंदू-जातिमे आरम्भसे ही सूर्यनारायणकी पूजा विविध पद्धतियोसे होती चली आयी है । वैदिक प्रन्थोसे लेकर आजतक समस्त आर्यप्रन्थोमे भगवान् सूर्यदेवकी प्रचुर महिमा एवं आराधनाके प्रकारोका विस्तृत वर्णन मिलता है । श्रीमद्भागवतके अनुसार—ये सूर्यदेव समस्त लोकोके आत्मा तथा आदिकर्ता हैं । श्रीहरि ही सूर्यके रूपमें विराजमान है। समस्त वैदिक्ष क्रियाओं के मूल कार्ण होनेसे ऋपियोने विविध प्रकारसे उनके गुणोका गान किया है। सूर्यस्त्रप श्रीहरिका ही माया उपाधिके कारण देश, काल, क्रिया, कर्ता, करण, कर्म, योगादि वेदमन्त्र, द्रव्य और ब्रीहि आदि फलरूपमे नौ प्रकारका वर्णन किया गया है—

एक एव हि लोकानां सूर्य आत्माऽऽदिक्रद्धरिः। सर्ववेदिकियामूलमृपिभिर्वेहुधोदितः॥ कालो देशः किया कर्ता करणं कार्यमागमः। द्रव्यं फलमिनि ब्रह्मन् नवधोक्तोऽजया हरिः॥ (श्रीमद्भा०१२।११।३०-३१)

छोकयात्रा समुचित रूपसे चले-—इसिलये वर्षके वारहो महीनोमें अपने भिन्न-भिन्न गणोंके साथ 'ये ही भ्रमण करते हैं। ऋपिगण वैदिक मन्त्रोसे इनकी स्तुति करते है, गन्धर्व और अप्सराऍ आगे-आगे गायन, नृत्य करती हैं, यक्ष्मण रयकी साज-सजा करते और नागगण बाँघे रखते हैं, राक्षस पीछेसे दकेलते है तो बालखिल्य ऋषि आगे स्तुति करते चलते हैं। इस प्रकार आदि-अन्तहीन भगवान् सूर्य कल्य-कल्पमें लोकोका पालन करते आये हैं—

एवं हानादिनिधनो भगवान् हरिरीश्वरः। करुपे करुपे खमात्मानं न्यृह्य लोकानवत्यजः॥ (श्रीमद्भा० १२ । १९ । ५०)

इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान् मूर्य उभय छोक-संरक्षक, साथकोके मार्गदर्शक, छोकयात्राके पालक एवं जगत्के प्राणियोके लिये कल्याणस्तम्म हैं। अन्य नित्य-नैमित्तिक कर्मोकी मॉित मूर्य-उपासना भी हमारे जीवनका एक अङ्ग है, 'उदिते जुहोति अनुदेतिजुहोति' आदि वाक्योके हारा साधक अपने अन्तःकरणकी मिळनताओं, वासनाओं, हृदयगत कळुपिताओका पवित्री-करण करता है। त्रिकाळ-संध्यामें भी नारायणखरूप सूर्यका वरण करके अपनी चुद्धिको सन्कर्मके छिये प्रेरित किया जाता है।

तात्पर्य यह है कि जब जीव भगवान् सूर्यकी डिपासनाके द्वारा मायिक जगतके व्यामीहरे निकलकर जपर उठता है और परात्पर परव्रह्म श्रीकृष्णका साक्षात्कार करता है, तब वह पुण्य-पापरहित विद्वान् प्रभुकी समताको प्राप्त कर लेता है—

यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुपं महान्तम्। तदा विद्वान् पुण्यपापे विध्य निरञ्जनं परमं साम्यमुपैति॥ (—मुण्डक ३।१।३)

## आदित्यो वै प्राणः

( लेखक-स्वामी श्रीओकारानन्दजी आदिवदरी )

अपने दोनो पाँवोको फैलाकर मृगराजने अंगड़ाई ली और भुवन-भास्करके स्वागतमे कुमकुम विखेरती उपा देवीकी ओर कर्घ्य मुखकर 'आऽऽओऽऽम्' का गम्भीर नाद किया । ओकारके उत्तरोत्तर द्रुत ल्यबद्ध तृतीय निनादने चन्नल भावनाओंको भयभीत करनेकी ही भाँति मृग एवं शशकसमूहोंको प्रकम्पित कर दिया और वे झाड़ियोकी ओटमें दुवक गये। सूर्योदय हो रहा था—'यत्पुरोदयात्स हिंकारस्तदस्य पशवोऽन्वायत्तास्तसान्ते हिं कुर्वन्ति' ( छान्दोग्योपनिषद् २ । ९ । २ )।

'घेनुओंने' 'हंऽऽ वांऽऽ' की ध्वनिकर मगवान् सूर्यका स्वागत किया और वछड़े पीठपर पूँछ रखकर पय:पान-हेतु वन्धनमुक्त होनेके छिये उतावले हो उठे। ग्राम-वधूने चक्कीकी लयपर सुर मिळाते हुए अपनी प्रभातीके लोक-गीतकी अन्तिम पंक्ति समाप्त की—'उठो ठाळजी गेर भयो है।' अपने गीले कौपीनको एक ओर फैलाकर ब्राह्म-मुहूर्त्तमें ही गङ्गा-स्नानकर लोटे वैदिक महर्पिने मन्दिरके प्राङ्गणमें लगे घण्टेका निनाद किया और उसकी वाणी फूट पड़ी—

अपसेधन् रक्षसो यातुधाना-नस्थाद् देवः प्रतिदोपं गृणानः । ये ते पन्थाः सवितः पूर्व्यासो-ऽरेणवः सुकृता अन्तरिक्षे॥ (—ऋ०१।३५।१०)

'हे स्वर्णामायुत किरणोंवाले, प्राणशक्तिप्रदाता, उत्तम नेता, सुखदाता, निज शक्तिसे सम्पन्न देव! यहाँ पगरें। प्रत्येक रात्रिमें स्तुति किये जानेपर राक्षसों तथा यातना देनेवालोंको दूर करते हुए सूर्यदेव यहाँ शुभागमन करें।'

वेटमन्त्रकी इन ऋचाओके उद्घोपके साथ ही सार्यि अरुणने अपने स्वामी आदित्यके रथकी गतिको वढा दिया । दिशाएँ प्रकाशित हो उठीं । इसे देख उपासकने सिर झुकाया—

आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते॥

'विश्वके कण-कणके नियामक प्रत्यक्ष देव भगवान् दिवाकरका शुभागमन इतना आह्वादकारी है कि उसकी तुंछना अवर्णनीय है। सतत गतिशीछ अद्भुत आभा-युक्त, हिरण्य-बल्गाओ-(किरणों-) से अलंकृत रथारुढ़, चित्र-विचित्र किरणोंसे अन्यकारका नाश करनेवाले भगवान् आदित्य वढ रहे हैं'—

अभीवृतं कृशनैर्विश्वरूपं हिरण्यशभ्यं यजतो बृहन्तम् । आस्थाद् रथं सविता चित्रभातुः कृष्णा रजांसि तविपीं द्धानः॥ (—ऋ०१।३५।४)

अपनी उपासनामे निरन्तर ध्यानरत सुकेशा, सत्यकाम, गार्ग्य, कौसल्य, वैदर्भी तथा कवन्धीका अनुष्ठान वर्षो चळता रहा । सभीका शोधविपय परब्रह्मका अन्वेपण था । सभीने अपने-अपने मतानुसार परब्रह्मका विवेचन किया और अन्तमे अपने विपयके समापन-प्रतिपादनहेतु वे भगवान् पिप्पळादके समीप उपस्थित हुए । सभीके हाथोमे सिमधा देखकर ब्रह्मज्ञानी महर्षि समझ गये कि ये सभी विधिवत् ब्रह्मविद्या-प्राप्तिहेतु आये हैं । गुरु-शिष्यकी वैदिक परम्परानुरूप पिप्पळादने कहा—'तुम सभी तप, इन्द्रिय-संयम, ब्रह्मचर्य और श्रद्धासे युक्त हो, गुरु-निष्ठानुरूप एक वर्ष आश्रममे निवास करों, तत्पश्चात् में तुम्हारी शङ्काओंका समाधान करहँगा।'

गुरुकुलवासकी अवधिको कुरालतापूर्वक निर्वहन कर महर्षि कत्त्वके प्रपौत्र कवन्धीने मुनि पिप्पलादसे पूछा—'भगवन् ! ये सम्पूर्ण प्रजाएँ किससे उत्पन्न होती है ?'—

'भगवन् कुतो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ।' तब पिप्पळादने गम्भीर गिरामें कहा—

आदित्यो ह वै प्राणो रियरेव चन्द्रमा रियर्वा एतत्सर्व यन्मूर्त चामूर्त च तस्मान्मूर्तिरेव रियः॥ अथादित्य उदयन्यत्प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रिहमपु संनिधत्ते॥ यद्दक्षिणाम् "" सहस्ररिमः शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजाना-मुद्यत्येष सूर्यः॥

(--प्रश्नो० १।५--८)

'निश्चय ही, आदित्य ही प्राण और चन्द्रमा ही रिय है। सभी स्थूल और सूक्ष्म मूर्त और अमूर्त रिय ही हैं, अतः मूर्ति ही रिय है। जिस समय उदय होकर सूर्य पूर्व दिशामें प्रवेश करते हैं, उससे पूर्व दिशाके प्राणो-को सर्वत्र व्याप्त होनेके कारण अपनी किरणोमें उन्हे प्रविष्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार सभी दिशाओं को वे आत्म-मूत कर लेते है। वे भोक्ता होनेके कारण वैश्वानर, विश्वरूप प्राण और अग्निरूप हो प्रकट होते हैं। ये सर्वरूप, ज्ञानसम्पन्न, समस्त प्राणोंके आश्रयदाता सूर्य ही सम्पूर्ण प्रजाके जनक है।'

महान् वैज्ञानिक लार्ड केल्विनने सूर्यकी आयु पचास करोड़ वर्ष ऑककर जो भूल की थी या हेल्म होल्ट्जके सूर्य-सम्बन्धी अन्वेषण आजके वैज्ञानिक पेट्रिक सूर आदि अमान्य घोषित कर चुके है, उन सभीको हमारी उपनिपदे चुनौती देती प्रतीत होती है । वे न तो सूर्यके विकीरणका कारण गुरुत्वाकर्षणीय आकुश्चन मानती हैं और न सूर्यको हाइड्रोजनसे हील्यिममें परिवर्तित द्रव्यकी संज्ञा देती है, वरन् अपने निश्चयका डिमडिम घोष करती हैं कि 'आदित्यो ब्रह्म'। सूर्य-सम्बन्धी वैज्ञानिक छान्दोग्योपनिपद्के इक्कीसवे खण्डका सूक्ष्म अध्ययन करें तो उन्हे सूर्य-सम्बन्धी वैदिक मान्यताओंका ज्ञान हो जायगा। सूर्यके भाग्यके साथ जुडी पृथ्वीके रहस्य सूर्यको बिना समझे अधूरे रहेगे। अस्तु, यज्ञानुष्ठानोंकी उपादेयता, वाञ्छित फलप्रदायक राक्ति तथा आवश्यकता वैदिककालसे वर्तमानतक खान्तः-सुखायके एकमात्र साधनके रूपमें निरन्तर वनी हुई है और चाहे किसी भी उपलब्धिहेतु यज्ञ-समारम्भ हो, सभीमे सूर्यका स्थान सर्वोपिर हैं।

अग्निहोत्री पुरुप दीतिमान् अग्निशिखाओं मे आहुतियो-हारा अग्निहोत्रादि कर्मका जो आचरण करता है, उस यजमानकी आहुतियोंको देवताओं के एकमात्र खामी इन्द्रके पास ले जानेका गुरुतर कार्य मूर्यिकरणोद्वारा ही सम्पन्न होता है—

पहोहीति तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रिहमभिर्यज्ञमानं वहन्ति। (--सण्डक०२।६)

ं रंग-विरंगे मुस्काते सुगन्धित पुष्प, सुखादु फलोसे लदे वृक्ष 'अन्नं हि भूतानां ज्येष्टम्'का प्रतिपादन करती-लहलहाती फसले—इन सभीका आधार आदित्य ही तो हैं।

प्रभाकर उद्गीत होते हुए भी प्रजाओके अन्न-उत्पत्तिके लिये उद्गान करते हैं। इतना ही नहीं, वे उदित होकर अन्धकार एवं तज्जन्य भयका भी नाश करते हैं।

अथाधिदैवतं य एवासौ तपति तमुद्रीथमुपासी-तोचन्वा एप प्रजाभ्य उद्गायित उद्यंस्तमोभयमपहन्त्य-पहन्ता ह वै भवस्य तमसो भवति य एवं वेद ॥

(--छान्दो० ३।१)

विभावसुकी विभिन्न दृष्टियोसे उपासना—जैसे वृहत्सामो-पासना, आध्यात्म तथा आविदैविक उपासना, आत्मयज्ञो-पासना, विराट्कोपोपासना आदिका विशद विवरण इसी उपनिपद्में विस्तारपूर्वक समझाया गया है। महर्षियोने इसी प्रकारके व्रत-प्रहणसे आत्माको दीक्षित किया और जीवनको यज्ञ वनाकर उस सत्यको उपठव्ध किया जो ब्रह्माण्डको धारण करनेवाला मध्यविन्दु वना। शकलके पुत्र विद्यवकी शङ्काओका समाधान करते हुए महर्षि याज्ञवल्क्यने जिन तेतीस देवताओका विवरण समझाया है, वे भी सूर्यके विना अध्रे रहते— 'त्रिंशदित्यणे वसव एकादश रुट्टा द्वादशादित्यास्त एकत्रिंशदिन्द्रच्चेव प्रजापितश्च त्रयस्त्रिशाविति।' (—बृहदारण्यक०३।९।२)

वे आठ वसु, एकाटश रुट, द्वादश आटित्य, इन्द्र तथा प्रजापित हैं। अर्जुनके व्यामोहको भंग करनेका उपवंश देते हुए भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—मैं अदितिके वारह पुत्रोंमें विष्णु और व्योतियोमें किरणोवान्य सूर्य हूँ— 'आदित्यानामहं विष्णुर्व्यातियां रिवरंगुमान् ।' (गीता १०। २१) थिट भगवान् रिव उटित न हों तो सभी ऑखोवाले चक्षुविहीन हो जायं। ऑख सूर्यके प्रकाशसे ही देखती है—'प्राविशादित्यश्चक्षुर्मृत्वा-क्षिणी' (ऐतरेयो० १२। ४) इसीलिये तो चराचर विश्व सूर्यके समक्ष नत हैं—

नमः सवित्रे जगदेकचक्षुपे
जगत्प्रस्तिस्थितिनाशहेतवे ।
त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे
विरश्चिनारायणशङ्करात्मने ॥
यस्योदयेनेह जगत् प्रवुध्यते
प्रवर्तते चाखिलकर्मसिद्धये ।
व्रह्मेन्द्रनारायणरुद्धवन्दितः
स नः सद्य यच्छतु मङ्गलं रविः ॥

मन्त्र-त्राह्मणके उस उपदेशके स्वरमें स्वर मिलाकर आइये हम सब भी उस सङ्गल्पको दोहराये।

सूर्य वतपते वतं चरिष्यामि तत्ते प्रव्रवीमि तच्छकेयम्।तेनध्यासम्।इद्महमनृतात्सत्यमुपैमि॥

हे व्रतपित सूर्य ! आजसे मै अनृत (असत्य) से सत्यकी ओर, अज्ञानसे प्रकाशकी ओर जानेका व्रत ले रहा हूँ । आपको उसकी सूचना दे रहा हूँ । मैं उसे निभा सकूँ । उस मार्गपर आगे वढ सकूँ ।

### परब्रह्म परमात्माके प्रतीक भगवान् सूर्य

( लेखक-खामी श्रीज्योतिर्मयानन्दर्जा महाराजमियामी-फ्टोरिडा, सं० रा० अमेरिका )

अति प्राचीन कालसे आजतक किसीने मानवके मिलाष्ट्रका इतना आकृष्ट एव चमत्कृत नहीं किया है, जिनना कि पूर्वमे उदित हो अनन्त आकाशमे विचरण करते हुए पश्चिममे अस्त होनेवाले परम तेजस्ती एवं स्तुत्य भगवान् सूर्य कर रहे है । इनकी किरणोके बिना इस पृथ्वीपर प्राणिमात्रका जीवन सम्भव नहीं है । प्रायः सभी व्यक्ति इन परम तेजस्ती भगवान् सूर्यका खागत एव पूजन करते है । समयकी कल्पना, दिन और रातका आवागमन, मास एवं ऋतुओका विभाजन तथा चन्द्रमाके क्षय एव वृद्धिद्वारा कृष्ण एवं शुक्क-पक्षोका होना आहि—सभी व्यावहारिक बातें मानव-जीवनको निरन्तर प्रभावित करती हैं । इन सबके कारण भगवान् सूर्य ही हैं । अनादिकालसे ही मनुष्य-जीवनकी अनन्त प्रेरणाओ एव इच्छाओको पूर्ण करनेके भावमय मन्त्र वेदमे अभिव्यक्त हैं—

'असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योमीममृतं गमय ।'

प्रभो ! आप मुझे असत्से सत्की ओर, अन्धकारसे प्रकाशकी ओर तथा मृत्युसे अमृतत्वकी ओर ले चले । अन्धकारमय जागतिक प्रपन्नोंसे आत्मप्रकाशकी ओर चलना ही मानव-जीवनकी उचित यात्रा है । माया, मोह या अज्ञान—ये समस्त सत्य शक्तियोंके विरुद्ध एक निरन्तर सवर्ष हैं; जो क्रोध, घृणा, हिंसा, लोभ एव समस्त दुर्गुणोंके रूपमे विद्यमान है और जिसका मूल कारण अविद्या तथा जन्म-जन्मान्तरकी वासना है, उसे अज्ञान कहते हैं । परंतु ज्ञान-खरूप सूर्य ऐसा प्रकाशका स्रोत है, जो अनन्तके सर्वोच्च प्रकाशके साथ प्राणीको जोड़ता है । प्रकाश परम पवित्र चेतनाका प्रतीक है । विश्वके सभी धमोने सामान्यरूपसे प्रकाशको ईश्वरकी उपस्थितिका प्रतीक चुना है । अतएव विश्व-

भरके समस्त मन्दिरों, चचो एव पूजनीय स्थानोमे दीपक जळाये जाते है। गीताने भी उस अनन्तका वर्णन—'ज्योतिपामि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते'-अन्धकारके परे एवं प्रकाशोका भी प्रकाश आहिरूपसे किया है । निदान, परब्रह्म ज्योतियोका भी ज्योति है । जो मायासे अत्यन्त परे कहा जाता है, वह परमात्मा वोधस्तरूप, जाननेयोग्य ( ज्ञेय ) एव तात्त्विक ज्ञानसे प्राप्त करने योग्य हैं। पर वह तो सबके हृदयमे ही विराजमान है । उपनिपदोक्षे द्रष्टा ऋषि कहते हैं---'भूः, भुवः तया खः'—इन तीन छोकोके अविष्ठाता उस श्रेष्ठ कल्याणकारी सूर्यदेवताके 'भर्ग'का ध्यान करते है, जो हमारी बुद्धिको सन्मार्गके प्रति प्रेरित करता है । सूर्योपनिपद्के अनुसार सूर्य सम्पूर्ण विश्वके आत्मा है। मृत्युसे एक्षा पानेके लिये उन्हे प्रणाम किया जाता है । सूर्योपनिपद्के अनुसार सूर्यसे ही समस्त प्राणियोकी उत्पत्ति एवं रक्षा होती है तथा सूर्यमे ही उन सबका अवसान होता है। मै वही हूं, जो सूर्य है-

'नमो मित्राय भानचे मृत्योमी पाहि।
भाजिष्णवे विश्वहेतचे नमः॥
सुर्योद् भवन्ति भूतानि सुर्येण पालितानि तु।
सुर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च॥
( —सूर्योपनिपद् २।४)

देवयान एवं पितृयान ( धूम्रमार्ग तथा अचिंमार्ग )—

उपनिपदोने श्रेय और प्रेयके दो मार्ग वतलाये हैं। पहलेको देवयान या अर्चिमार्ग तथा दूसरेको पितृयान अथवा धूम्रमार्ग कहा है। श्रेयोमार्गके पियक अर्चिमार्गका अनुसरण करते हुए मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो प्रेयमार्गका अनुसरण करते हैं, वे निरन्तर जन्म एवं मृत्युके चक्रमे पड़े रहते हैं। पहलेवाले मार्गका अनुसरण करनेवाले शाश्वत सूर्यकी ओर जाते हैं। प्रेयोमार्गवाले इन्द्रियोके मिथ्या सुखमे मोहित हुए रहते हैं। इनके अतिरिक्त एक तीसरा अन्य मार्ग भी उन लोगोके लिये हैं, जो पापपूर्ण कार्योमें सटा लित हैं। उनके लिये जो मार्ग हैं, वह अन्धकार एवं नारकीय यातनाओसे सम्पन्न हैं। अज्ञानमार्गका अनुसरण करनेवाले पापी नरकको प्राप्त करते हैं। जो गुणवान हैं, किंतु अहंभावसे पूर्ण होनेके कारण माया-मोहको हुर करनेमें असमर्थ है, वे अपने इन कमेंकि द्वारा स्वर्गको प्राप्त होते हैं। वहाँके स्वर्गीय आनन्दोंका अनुभव करके पुनः इस मृत्युलोकमे लोट आते हैं। ये दोनो दक्षिणायन या धूम्रमार्गका अनुसरण करनेवाले हैं। जो वार-वार सांसारिक जन्म-मरणकी आवृत्ति करता है, किंतु अहंभावसे उत्पन्न माया-मोहको नष्टकर जिसने परमारमासे एकत्व स्थापित कर लिया है, वह पाप-पुण्यसे मुक्त होकर कर्म

एवं उनके फलोंसे ऊपर उठकार आतम-प्रकाशको प्राप्त कर लेता है। इन्हें ही अर्चिमार्गका अनुयायी कहा गया है। पिप्पलाट मुनि कहते हैं—

अथोत्तरेण तपमा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मानमन्विष्यादित्यमभिजयन्ते । पनद्वे प्राणानामायतनभेतद्मृतमभय-

> मेत्रत्परायणमेतस्यात्र पुनरावर्तन्त ॥ (—प्रश्नापनिषद् १ । १० )

जिन्होंने आध्यामिक दृष्टिसे विश्वासपूर्वक इत्तचर्य तथा तपस्यासे अपने जीवनको सूर्यह्मी ईश्वरकी खोजमें लगा दिया है, वे उत्तरी मार्गसे जाने और सूर्यलोकको प्राप्त करते हैं। ये दिन्य सूर्य प्राणोंके सूलकोन हैं। ये वह अमृतमय, निर्भय तथा सर्वोत्कृष्ट स्थान हैं, जहाँसे किसीको पुनरागमनम्हम संस्तिचकमें लौटना नहीं पड़ता, अतः मानवजीवनकी चरमिनिहिके लिये इन सूर्यदेवकी साधना प्रत्येक मनुष्यका परम कर्तत्र्य है। (अनुवादक—गणिशेखर त्रिपाठी, एम्० ए०, साहित्यरत्न)

# वेदोंमें श्रीसूर्यदेवकी उपासना

-- 0:212-2r

( लेखक—श्रीदीनानायजी गर्मा शास्त्री, सारस्वत, विद्यावाचस्पति, विद्यावागीश, विद्यानिधि )

वेदोमें श्रीपूर्यकी उपासनाकी विवृत्ति मरी हुई है । 'सूर्य आतमा जगतस्तस्थुपश्च' ( यज्ज माध्यं ७ । ४२ ) सूर्य चलनशील पदार्थो तथा स्थिर वस्तुओंकी आत्मा है । यह सम्पूर्ण जगत् सूर्यके आश्रयसे ही स्थित है । सूर्यके अभावमे यह जगत् नहीं रह सकता । सूर्य जज्माके पुञ्ज हैं । जगत्मे जन्मा न होनेपर जल नहीं रह सकता । केवल वर्फ ही रहेगी । सूर्यसे ही अग्नि तथा विद्युत् प्राप्त होती है । वृष्टिका जल भी मूर्यकी कृपासे ही प्राप्त होता है ।

सूर्य चेतन देवता हैं; इस विषयमे यहाँतक कहा जाता है कि सभी पदार्थ चेतन हुआ करते हैं। इसी अभिप्रायसे व्याकरण महाभाष्यमें एक वार्तिक आया है— 'सर्वस्य वा चेतनावत्त्वात' (३।१।७)—इस

वार्तिकके विवरणमें कहा गया है—'सर्वे चेतनावत्।' वस्तुतः सभी पदार्थ चेतनावान् हैं।

'दुष्कृताय चरका चार्यम्'मं एक आधुनिक विद्वान्ने लिखा है—वस्तृतः अभिमानी देवताकी कल्पना भी अर्वाचीन विद्वानोंद्वारा सृष्ट है। प्राचीन आचार्य 'अचेतनेषु चेतनावत्' अर्थात्—अचेतनमें चेतनवत् व्यवहार औपचारिक (गोण) मानते थे। इसी नियमसे ही 'श्र्टणोत ग्रावाणः' (कृ० य० तै० सं०१। ३। १३।१) आदि वैदिक वाक्योका सामझस्य संपन्न हो जाता है। उसमे अभिमानी देवताकी कल्पनाकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। हमारे अनुसार यह कथन युक्त नहीं है। यह वचन महाभाष्यस्थ उक्त वार्तिकके आधारसे प्रवृत्त प्रतीत होता है। वस्तुतः यहाँ 'चेतनावत्' पाठ है, 'चेतनवत्' नहीं और यहाँ 'मतुप्' प्रत्यय है, 'चिति' नहीं । ( अर्थात् सभी पदार्थ चेतनावाले है, न कि चेतनके समान । )

उक्त वार्तिकके विवरणमे महाभाष्यमें कहा है— 'अथवा सर्व चेतनावत्।' एवं हि आह—'कंसकः सर्पति, शिरीपोऽयं खिपिति, सुवर्चला आदित्यमनु पर्येति।'अयस्कान्तमयः संकामित। ऋषिश्च (वेदम्) पठिति—'श्रुणोत ग्रावाणः'। (कृ० य० तै० सं० १।३।१३।१)

उपर्युक्त वाक्योको देकर सिद्ध किया गया है कि सभी दीख रही जड़ वस्तुएँ वेदानुसार चेतन हैं। श्रीकैयट तथा नागेशमहने भी यही सिद्ध किया है। वार्तमानिक विज्ञान भी यही सिद्ध करता है। इन अपूर्व बातोंको देखकर वैज्ञानिकोकी यह धारणा हो गयी है कि समस्त चराचरमें सारभूत वस्तु कोई भी नहीं और ससारमें कोई पदार्थ भी जड़ नहीं है। इसी कारण वैज्ञानिक लोग सूर्यमे भी प्रसन्तता-अप्रसन्तताके परमाणु मानने लगे है।

इसका विवरण इस प्रकार है—कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी

—लदनमे सूर्यके विपयमे एक लेक्चर हुआ था। उस
व्याख्याताने कहा—उत्तरी अमेरिकाके ग्रेनलैंड प्रदेशमे
एक दफीने (माणिक्य)का खोदना शुरू हुआ था।
वहाँ दफीना तो मिला नहीं, एक देवमन्दिर अवश्य
मिला। उसमे सूर्यकी एक सूर्ति है, उसके सामने एक
हिंदू व्यक्ति प्रणाम कर रहा है। सामने ही अग्निसे धुऑ
उठ रहा है, जिससे माल्यम होता है कि अग्निमे कुछ
सुगन्धित द्रव्य डाला गया है। इधर-उवर फूल पड़े है।
यह सब दश्य पत्थरोंसे बनाया गया है।

इस विचित्र सूर्य-मन्दिरसे माछम हुआ कि किसी युगमे हिंदुओका राज्य अमेरिकातक फैला था। इसके अतिरिक्त यह भी माछम हुआ कि हिंदुओंका विश्वास था कि सूर्य प्रसन्न तथा अप्रसन्न भी हो सकते है। यदि ऐसा न होता, तो एक हिंदू सूर्यकी इस प्रकार नमस्कारादि पूजा क्यो करता ? इस विषयको लेकर वैज्ञानिक ससारमे क्रान्ति उत्पन्न हो गयी।

मिस्टर जार्ज नामक किसी विज्ञानके प्रोफेसरने सूर्यके विपयमे यह परीक्षा की कि सूर्यमे कृपाशक्ति है या नहीं ? हिंदुओकी सूर्यपूजाका पता भारतीय प्राचीन इतिहाससे पहले ही था । मिस्टर जार्जने सोचा कि हिदुओकी सूर्योपासना क्या मुर्खतापूर्ण थी या वास्तविक ? इसकी एक दिन रोचक परीक्षा हुई । मईका महीना था । पूरे दोपहरके समय केवल पजामा पहनकर मि० जार्ज नगे शरीर धूपमें ठहरे । पाँच मिनट सूर्यके सामने ठहरकार वे कमरेमे गये । थर्मामीटरसे उन्होने अपना तापमान देखा । तीन डिग्रीतक बुखार चढा था। दूसरे दिन उस महाशयने श्रद्धासे फ्लंड-फलोका उपहार तैयार किया । अग्निमे धूप जलाया । अब वे पूरे दोपहरमें नंगे शरीर धूपमें गये। उन्होने सूर्यके सामने श्रद्धासे फूल-फल चढ़ाये। हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जब वे अपने कमरेमें गये तो उन्होंने देखा कि आज वे ग्यारह मिनटतक सूर्यके सामने रहे । थर्मामीटर्से माऌम हुआ कि आज उनका तापमान नामल (सामान्य) रहा । उसका पारा ठंडककी ओर रहा।

इससे उन्होंने यह परिणाम निकाला कि सूर्य केवल अग्निका गोला और जड़ है, वैज्ञानिकोका यह सिद्धान्त गलत है। उसमे प्रसन्नता और अप्रसन्नताका तत्त्व भी विद्यमान है। यह विवरण वरालोकपुर (इटावा)की 'अनुभूत योगमाला' पित्रकामे छपा था। वेदमें सूर्यके लिये कहा है—'इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः' (ऋ०१। १६८। २१)—इससे सूर्यको बुद्धियुक्त वताया गया है और 'धियो यो नः प्रचोदयातः' (यजु० माध्यं०३। ३५)—इस मन्त्रके द्वारा उसी सूर्यसे धार्मिक लोग बुद्धिकी प्रार्थना किया करते हैं।

इसीलिये बेटमें 'उद्यते तमः', 'उदायते तमः' 'उदिताय नमः' (अथर्ब १७ । १ । २२) 'अस्तं यते नमें ऽस्तमेण्यते नमोऽस्तमिताय नमः' (२३) सूर्यकी उदय और अग्तकी तीन दशाओं को नमस्कार किया गया है । इसी मूलको लेकर—

उत्तमा तारकोपेता मध्यमा छुमतारका।
अधमा सूर्यसिहता प्रातः सन्ध्या त्रिधा मता॥
उत्तमा सूर्यसिहता मध्यमा छुप्तभास्करा।
अधमा तारकोपेता सायंसन्ध्या त्रिधा मता॥
—सन्ध्योपासनाक ये तीन मेद वताये गये हैं।
प्रमुपयो दीर्घसन्ध्यत्वाद् दीर्घमायुरवाण्नुयुः।
प्रक्षां यशद्व कीर्ति च ब्रह्मवर्चसमेव च॥
(मनु०४। ९४)

ऋषियोंकी सन्ध्या लम्बी होनेसे उनकी आयु भी लम्बी होती थी। उनका यश तथा इहा भी तेज होता था। इसको मनुस्मृतिमे इस प्रकार रपष्ट किया गया है— पूर्वी सन्ध्यां जपन् तिष्ठेत् साविज्ञीमार्कदर्शनात्। , पिरचमां तु समासीनः सम्यग् ऋक्षविभाजनात्॥ (—मनु०२। १०१)

सावित्री-मन्त्रकी मुख्यताका कारण अद्देष्टमें जो भी हो, (क्योंकि यह वेदकी सारस्त्रक्ष है ) पर दृष्टमें भी मुख्य है । इसकी मुख्यताका कारण यह है कि इस मन्त्रमें बुद्धिकी प्रार्थना है । सूर्यसे बुद्धिकी प्रार्थना इस कारण है कि वे बुद्धिके अविष्ठाता देव है । इनके बुद्धिके ठाता होनेसे मृर्योदयके समय चोरोकी चार्य-प्रवृत्ति और जारोकी जारता-प्रवृति हृट जाती है ।

मूर्यसे ही वैज्ञानिकोने एक ऐसी सुई वनायी है कि जिसके इन्जेक्शनसे कुलटा खियोमे रख्वुद्धि उदित हो जाती है और मर्वसावारणका भय हट जाता है। वुद्धिकी प्रार्थनासे ही बुद्धा कुमारी वर तथा बुद्धान्ध ब्राह्मण वरस्त्पसे सब कुट मॉग ले सकता है। इस कारण सावित्री-मन्त्र बुद्धिदाता होनेसे सभी कुट देनेबाला है। अतः उसकी महत्ता स्पष्ट है। एक बुद्धा कुमारीने

पति, पुत्र, धान्य, गाय, योवन आदि चाहते हुए तपस्या की । बरदाता देवताने साक्षात् होकर उमे केवल एक वर मॉगनेके लिये कहा । उसने वर मॉगा—'में अपने पुत्रको बहुत धी-तृच मिला सोनेके पात्रोंमें मान खाना हुआ देखना चाहती हूँ।' इस प्रकार उसने अने योवन, पित, पुत्र, सोना, धान्य और गाय आदिको मांग लिया । इसी प्रकार एक जन्मान्य, निर्धन, अविवाहित हाहाणकी भी कथा है ।

देवताके मुखसे एक वरकी प्राप्त जानकर उसने भी देवतासे वर माँगा, 'में अपने पोतेको राज्यसिंहासनपर बैठा देखना चाहता हूँ।' इस प्रकार उसने एक वरसे अपनी ऑर्खे, धन, पुत्र, यौवन, विवाह, छी, पुत्र, पात्र आदि संतान भी माँग छी। यही बात है—बुद्धिकी प्रार्थनाकी। हमारे जो कार्य सिद्ध नहीं होते. उसका कारण है बुद्धिकी विश्ततता। इसीछिये प्रसिद्ध है—

#### 'विनाशकाले विपरीतबुद्धिः।'

महाभारतमे देवनाओंक लियं कहा है—-देवना डडा लेकर पद्मपालको मॉति पुरुपको रक्षा नहीं करने । जिसकी वे रक्षा करना चाहते हैं. उसे चुद्धि दे दिया करने हैं । जिसे गिराना चाहते हैं---उसकी चुद्धि छीन लिया करते हैं ( महाभारत, उद्योगपर्व ३४ । ८०-८१ )। इससे जब चुद्धिकों महत्ता सिद्ध हुई तब चुद्धि-प्रद सावित्री-मन्त्रकी भी महत्ता सिद्ध हो गयी।

इमिलिये इस वेदमाना सावित्रीका वेदमें महान् फल कहा है। (अथर्व० १९।७१।१)—'स्तुतामया वरदा वेदमाता प्र चोदयन्तां पावमानी हिजानाम्। आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्ति इविणं ब्रह्मवर्चसम्। महांदत्त्वा वजत ब्रह्मलोकम्' (अथर्व०१९।७१।१)।

ऐसी वेदमाताके पति सूर्यदेवका वेदमे कितना भारी फल लिखा है। 'योऽस्तो आदित्ये पुरुषः सोऽसावहम्' (यज्ज मध्य ४०। १७)। ऐसे सूर्यदेवकी सन्ध्या आदिद्वारा उपासना करना सभी दिजाका कर्तव्य है।

# वैदिक वाङ्मयमें सूर्य और उनका महत्त्व

( लेखक-आचार्य ५० श्रीविष्णुदेवजी उपाध्याय, नन्यव्याकरणाचार्य )

विश्वमें जीवन और गतिके महान् प्रेरक, हमारी इस पृथ्वीको अपने गर्भसे उत्पन्न करनेवाले और गतिमान्के रूपमे सम्पूर्ण संसारके सभी गतिमानोमें प्रमुख सूर्य' चराचर विश्वके संचालक; घटी, पल, अहोरात्र, मास एवं ऋतु आदि समयके प्रवत्तक प्रत्यक्ष देवता हैं। उनका नाम सौर-मण्डल-वाचक शब्दके ( ब्युत्पत्ति-मूलक खारस्यके ) अनुरूप है। यही कारण है कि सूर्यकी कल्पनामें सौर-शरीरका भान बराबर बना रहता है। ऋग्वेदमें सूर्यदेवको चौदह सूक्त समर्पित हैं। इन सूक्तोंमे प्रायः सूर्य शब्दसे भौतिक सौर-मण्डलका बोध होता है; यथा—ऋषि हमें वतलाते हैं कि आकाशमें सूर्यका ज्वलन्त प्रकाश मानो अमूर्त अग्निदेवका मुख है । मृतककी चक्षु (आँखें) उसमें चली जाती हैं। सूर्य विराट ब्रह्मकी ऑखोंसे उत्पन्न हैं। वे सूर्यदेव द्रद्रष्टा, सर्वद्रष्टा और अशेप जगतीके सर्वेक्षक हैं।

१. 'सरित गच्छित वा सुवित प्रेरयित वा तत्तद् व्यापारेषु कृतस्नं जगिदिति सूर्यः । यद्वा सुष्ठ ईर्यते प्रकाशप्रवर्षणादि-व्यापारेषु प्रेर्यते इति सूर्यः ।—( ऋग्वेद ९ । ११४ । ३ पर सायण )

और भी देखें—'सूते श्रियमिति सूर्यः' ( विष्णुसहस्रनाम १०७ पर आचार्य शंकर)ः 'स्वरित—आचरित कर्म स्वीर्यते अर्च्यते भक्तैरिति सूर्यः' ( निषण्ड ३ । १ ), तुलनीय—'सूर्यकी निष्पत्ति वैदिक 'स्वरं से हुई, जो ग्रीक helios से सम्बद्ध है' । ( मैकडॉकल, 'वैदिक देवशास्त्र', पृष्ठ ६६ ) तथा—

सूर्यः सरित भृतेषु सुवीरयित तानि वा । सु ईर्यत्वाय यो ह्येषः सर्वकर्माणि सन्द्रधत्।।
( बृहद्देवता ७ । १२८ । १ )

' २. तुल्रनीय—अपामीवा वाधते वेति सूर्यंम् ॥ (ऋ०१।३५।९) और भी देखें—उषा उच्छन्तो समिधाने अग्ना उद्यन्त्सूर्यं उर्विया ज्योतिरश्रेत् ॥ (ऋ०१।१२४।१)

३. अग्नेरनीकं बृहतः सपर्ये दिवि शुक्रं यजतं सूर्यस्य ॥ ( ऋ० १० । ७ । ३ )

४. सूर्ये चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा॥ (ऋ०१०।१६।३) और भी देखें—(१) चक्षोः सूर्यो अजायत । (ऋ०१०।९०।१३)

(२) चक्षुनों देवः सविता चक्षुर्ने उत पर्वतः । चक्षुर्घाता दघातु नः ॥ (ऋ०१०।१५८।३)

(३) चक्षुनों धेहि चक्षुपे चक्षुर्विख्यै तन्स्यः॥ (ऋ०१०।१५८।४)

इसीलिये अथर्ववेदमें सूर्यको चक्षुओंका पति बताया गया है और उनसे अपनी रक्षाकी कामना की गयी है— सूर्यश्रक्षप्रामधिपतिः स मावतु ॥ (अथर्व०५।२४।९)

अथवंवेदमे यह उल्लेख भी है कि वे प्राणियोंके एक नेत्र हैं, जो आकाश, पृथिवी और जलको परोवर ( अत्यन्त श्रेष्ठता—निपुणता )से देखते हैं।

सूर्यो द्यां सूर्यः पृथिवीं सूर्य आपोऽतिपश्यति । सूर्यो भूतस्यैकं चक्षुगरुरोह दिवं महीम् ॥ ( अथर्व०१३ । १ । ४५ )

तुलनीय-'त्वं भानो जगतश्रक्षुः'-( महाभारत २। १६६ )

५. श नः सूर्यं उरुचक्षा उदेतु ॥ (ऋ०७।३५।८)

भी देखें - दूरेहशे देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्याय शंसत ॥ (ऋ०१०।३७।१)

६. सूराय विश्वचक्षुषे ॥ (ऋ०१।५०।२)

७. त सूर्ये हरितः सप्त यहीः स्पशं विश्वस्य जगतो वहन्ति ॥ (ऋ०४।१३।३)

स्व संव ८-९-

सूर्यके द्वारा उद्बुद्ध होनेपर मनुष्य अपने छक्ष्योंकी ओर निकल पड़ते हैं और खकर्तन्योंको पूरा करनेमें न्यस्त हो जाते हैं। सूर्य मानवजातिके लिये उद्बोधक वनकर उदित होते हैं। वे चर और अचर विश्व—सभीकी आत्मा तथा उनके रक्षक हैं । उनके (दिन्य) रयं ने को एक ही घोड़ा (सारिय अथवा सब ब्रह्माण्डोंके सूर्योमें एक समान विराजमान दिन्यशक्ति) परिवहन करता है, जिसका नाम एतश है । उनके रथको अगणित

घोडे अथवा घोडियाँ खींचते हैं। ये संख्यामें सात हैं। ये घोडे (अथवा घोड़ियाँ) अन्य कुछ नहीं, सूर्यकी किरणें ही हैं । ऐसा अन्यत्र भी कहा गया है। 'सूर्यकी किरणें ही उन्हें छाती हैं '।' इन किरणोंका प्रादुर्भाव यतः सूर्यके रयसे होना है, अतः किरणों (घोड़ियों) को रयकी (सात) पुत्रियोंक क्र्पमें प्रहण किया गया है '।

एक चक्र-धारी र सूर्यके पथका निर्माण वरुणने किया है र । इस कार्यमें उनके सहायकोंका नाम अन्यत्र मित्र

```
८. उद्वेति सुभगो विश्वचक्षाः साधारणः सूर्यो मानुपाणाम् ॥—(ऋ०७।६३।१)
और भी देखें—(१) दिवो रुक्म उरुचक्षा उदेति ॥ (ऋ०७।६३।४)
(२) नृनं जनाः सूर्येण प्रस्ता अयन्नर्यानि कृणवन्नपांसि ॥ (ऋ०७।६३।४)
९. उद्वेति प्रसवीता जनाना महान् केतुरर्णवः सूर्यस्य ॥ (ऋ०७।६३।२)
और भी देखें—एप मे देवः सविता चच्छन्द यः समान न प्रमिनाति धाम ॥ (ऋ०७।६३।३)
१०. सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुपश्च ॥(ऋ०१।११५।१) (यज्ञ०७।४२)
और भी देखें—विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च गोपाः ॥ (ऋ०७।६०।२)
तुल्नीय—त्वमात्मा सर्वदेहिनाम् ॥(महाभारत ३।१६६)
११. महाभारत (५।१७०) में भी इनके दिव्य रथका उल्लेख मिलता है।
```

- १२. मेरे विचारसे एकवचन 'एतश' शब्द या तो सारिथके लिये या सब ब्रह्माण्डोके सूर्योमें एक समान विराजमान दिव्यशक्तिके लिये प्रयुक्त हुआ है। वह इसलिये कि श्रुग्वेदमें अन्यत्र घोड़ियों (हरित:) तया 'एतश'में मेदकर उसे उनके ऊपर बताया गया है। यत्सूर्यस्य हरित: पतन्ती: पुर: सतीक्षपरा एतशे कः॥ (श्रु॰ ५। २९। ५) इस प्रकार 'एतश' सारिथके लिये सुनिश्चित होता है; जब कि एक अन्य स्थल, जहाँ सविताको एतश बताते हुए उनके द्वारा पार्थिक लोकोंको मापे जानेका उल्लेख है—यः पार्थिवानि विममे स एतशो रजासि देव: सविता महित्वना॥ (श्रु॰ ५। ८१। ३)—एतशको दिव्यशक्ति घोषित करता है।
- १३. समानं चक्रं पर्याविवृत्सन् यदेतशो वहति धूर्षु युक्तः ॥ (ऋ०७।६३।२) तुलनीय-अयुक्त सूर एतशं पवमानः ॥ (ऋ०९।६३।७)

१४. भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य॥ (ऋ०१।११५।३ और भी ऋ०१०।३७।३ तथा ऋ०१०।४९।७) १५. सप्त त्वा हरितं रणे वहन्ति देव सूर्य ॥ (ऋ०१।५०।८,१।५०।९, और—ऋ०७।६०।३) १६. त सूर्ये हरितः सप्त यहीः स्पर्ग विश्वस्य जगतो वहन्ति ॥(ऋ०४।१३।३; और भी देखें ४।१३।४) १७. तत्रैव (वहीं)

- १८. अयुक्त सत् गुन्युवः सूरो स्थस्य नप्त्यः॥ (ऋ०१।५०।९)
- १९ मुपाय सूर्य कवे चक्रमीशान ओजसा ॥ और (ऋ०४।३०।४) ऋग्वेदके दो अन्य खलोपर सूर्यन्चकका उल्लेख इन शब्दोमे है—
- (१) त्वा युजा नि खिदत् सूर्यस्येन्द्रश्चकं सहसा सद्य इन्दो ॥ ( ऋ ० ४ । २८ । २ )
- (२) प्रान्यचक्रमन्नहः सूर्यस्य ॥ ( ऋ०५।२९।१० )
- २•-( ऋ०१।२४।८)

और अर्थमा लिया गया है''। वरुणने ऐसा क्यों किया ! सम्भवतः इसलिये कि सूर्य मापका साधन हैं ' और इस फीतेसे वरुण अपना काम करते हैं ' अपनी सुवर्ण-मय नौकाओंसहित पूषा उनका सन्देशवाहक है। पूषा-की नौकाएँ अन्तरिक्षरूपी सपुद्रमें संतरण करती हैं । अग्नि और यज्ञके समान उनको प्रकट करनेवाली भी उषा है''। वे उषाओंके उत्सङ्गमेंसे चमकते हैं हैं। इसीलिये उन्हें एक स्थानपर उपमाके रूपमें उषाके द्वारा लाया गया श्वेत और चमकीला घोड़ा बताया गया

है । उनके पिता (क्रीइ।क्षेत्र) घो हैं । देवताओं ने लिंदिं, जबिक वे समुद्रमें त्रिलीन थे, वहाँ से उमारा अगर अगिक ही एक रूपमें जिलीन थे, वहाँ से उमारा अगर अगर अगर कि एक रूपमें उनहें घोमें टाँगा । उनकी उत्पत्ति विश्वपुरुषके नेत्रसे हुई है । वही विश्वपुरुषके नेत्र भी हैं । वह एक उड़नेवाले पक्षी हैं , पित्रयों में भी वाज । वह आकाशके रत्न हैं । उनकी उपमा एक चित्र वर्णके पत्यरसे दी गयी है, जो आकाशके मध्यमे विराजमान है । उन ज्योतिष्मान् आयुधको मित्र और वरुण बादल और वर्षीसे

```
२१. ( ऋ० ७ । ६० । ४ और भी देखे-७ । ८७ । १ )
```

२८. दिवस्पुत्राय सूर्याय शंसत ॥ (ऋ॰ १० । ३७ । १) युलोकसे रक्षा करनेके लिये सूर्यसे की गयी प्रार्थनासे तुलनीय सूर्यों नो दिवस्पातु ॥ (ऋ॰ १० । १५८ । १ ) और भी देखें — सूर्यों युखानः ॥ (निरुक्त ७ । ५ )

२९. इन देवताओंमे इन्द्र, विष्णु, सोम, वरुण, मित्र, अग्नि आदिका नाम उल्लेखनीय है ।

३०. यद्देवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत । अत्रा समुद्र आ गूलहमा सूर्यमजभर्तन ॥ ( ऋ ० १० । ७२ । ७ )

३१. अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देवता अग्नि उसके उपासक पुरोहितोंकी दृष्टिमे बुलोकमे सूर्यके भीतर प्रवर्तमान अग्निके रूपमे आविर्भूत हुए हैं।

३२. यदेदेनमद्धुर्यजियांसो दिनि देनाः सूर्यमादितेयम् ॥ ( ऋ ० १० । ८८ । ११ )

३३. चक्षोः सूर्यो अनायत ॥ (भू० १०। ९०। १३)

३४. मुक्तिकोपनिपद्के उस खलसे तुलनीयः जिसमें उन्हें और चन्द्रमाको एक साथः विराट्रूप परमात्माका नेत्र बताया गया है। 'चक्षुपी चन्द्रसूर्यों।' और भी देखें स्मृतिवचन—चन्द्रसूर्यों च नेत्रे।

३५. उदपप्तदसौ सूर्यः ॥ (ऋ०१।१९१।९)

३६. पतङ्गमक्तमसुरस्य मायया ॥ (ऋ॰ १० | १७७ |१) और भी देखें-पतङ्गो वाच मनसा विभर्ति ॥ (ऋ॰ १० | १७७ |२ | ) उस मन्त्रसे तुलनीय, जिसमें उन्हें अरुणको सुपर्ण वताया गया है । उक्षा समुद्रो अंदणः सुपर्णः ॥ (ऋ॰ ५ । ४७ |३)

३७. (艰० ७।६३।५,% ५।४५।९)

३८. दिवो रुक्म उरुचक्षा उदेति॥ (ऋ॰ ७। ६३।४) और भी देखे—रुक्मो न दिव उदिता व्यद्योत्॥ (ऋ॰ ६।५१।१)

३९. मध्ये दिवो निहितः पृश्विनरञ्चमा ॥ (ऋ॰ ५।४७।३) और भी देखे—अथ यद्श्रु संअधितमार्योत्सोऽश्मा पृश्चिमरभवद्शृहं वै तमश्मेत्याचक्षते ॥ (शतपथब्राह्मण ६।१।२।३)

२२. ( 短 ॰ २ । १५ । ३, ऋ ॰ ३ । ३८ । ३ )

२३. मानेनेव तस्थिवाँ अन्तरिक्षे वि यो ममे पृथिवीं सूर्येण ॥ ( ऋ०५।८५।५)

२४. यास्ते पूपन्नावो अन्तः समुद्रे हिरण्ययीरन्तरिक्षे चरन्ति । ताभिर्यासि दूत्या सूर्यस्य ॥ ( ऋ ० ६ । ५८ । ३ )

२५. ( ऋ०७।८०।२ औरभी देखें —ऋ०७।७८।३)

२६. विभ्राजमान उपसामुपस्थाद्रे मैरुदेत्यनुमद्यमानः ॥ ( ऋ०७ । ६३ । ३ )

२७. ( ऋ०७।७७। ३; तुलनीय ऋ०७। ७६।१)

आवृत करते हैं " और जब मित्र तथा वरुण उन्हें अपने वादल और वर्णाके आवरणसे मुक्त करते हैं, तो वे मित्र और वरुणके द्वारा आकाशमें छोड़े गये ज्योतिष्मान् रथ प्रतीत होते हैं "।

सूर्य अनिशित चराचर (प्रकाशके प्राणियों) के लिये चमकते हैं । उनका यह चमकना मनुष्यों और देवताओं के लिये एक समान है । अन्धकारको चमके समान लपेटते हुए वे उसका विष्वंस करते हैं । इस प्रकार उन्हें अन्धकारके प्राणियों और यातुधानोंको पराजित करते देर नहीं लगती हैं । वे दिनोंको नापते और आयुके दिनोंको बढ़ाते हैं । वे वीमारी और प्रत्येक प्रकारके दुःखप्नका

विनाश करते हैं । जीवनका अर्थ ही सूर्योदयका वर्णन करना हैं । सभी प्राणी उनपर अवलिनत हैं । अपनी महत्ताके कारण वे देवोंके दिल्य पुरोहित (नायक) हैं । अपनी आकाश उन्होंके द्वारा ठहरा हुआ है । उन्हें विश्वकर्मा भी कहा गया है । सभी प्राणियोंको और उनके भले-बुरे कमोंको निहारनेमें समर्थ होनेके कारण ते वे मित्र, वरुण और अग्निकी आँख हैं; कि अर्यात् पित्र, वरुण और अग्निकी आँख हैं। इसीलिये ऋग्वेदमें यत्र-तत्र उनके उदयके समय उनसे प्रार्थना की गयी है कि वे मित्र, वरुण एवं अन्य देवताओंके समक्ष मनुष्यों-

```
४०. (ऋ०५।६३।४)
```

४१. सूर्यमाघरयो दिवि चित्र्यं रथम्॥ (ऋ०५। ६३। ७)

४२. उद्वेति सुभगो विश्वचक्षाः साधारणः सूर्यो मानुपाणाम् ॥ ( ऋ ० ७ । ६३ । १ )

४३. प्रत्यड् देवानां विशः प्रत्यङ्देपि मानुषान् ॥ (ऋ०१।५०।५)

४४. चर्मेव यः समिवन्यक् तमांसि॥ (ऋ०७।६३।१) तुल्नीय—द्विन्वतो रश्मयः सूर्यस्य चर्मेवावाधुस्तमो अप्सन्तः॥ (ऋ०४।१३।४)

४५. येन सूर्य ज्योतिया वाधसे तमः॥ ( ऋ०१०।३७।४)

४६. उत्पुरस्तात्सूर्य एति विश्वदृष्टो अदृष्ट्वा । अदृष्टान्त्सर्वाञ्चम्भयन्त्सर्वाञ्च यातुषान्यः ॥ (ऋ०१।१९१।८) और भी देखें—(१)(ऋ०१।१९१।९)(२)(ऋ०७।१०४।२)

४७. ( भू० १ । ५० । ७ )

४८. (短0 ८ | ४८ | ७)

४९. (ऋ०१०।३७।४)

५०. ज्योक्पश्यात्सूर्यमुच्चरन्तम् ॥ (ऋ०४।२५।४) और भी देखें—पश्येम नु सूर्यमुचरन्तम् ॥ (ऋ०६।५२।५)

५१. सूर्यंस्य चक्ष् रजसैत्याद्वतं तिसमन्नार्पिता भुवनानि विश्वा ॥ ( भू० १ । १६४ । १४ )

५२. महा देवानामसुर्यः पुरोहितः ॥ (ऋ०८।९०।१२)

५३. स्र्येंणोत्तभिता द्यौः॥ (ऋ०१०।८५।१)

५४. येनेमा विश्वा भुवनान्याभृता विश्वकर्मणा विश्वदेव्यावता ॥ ( ऋ० १० । १७० । ४ )

५५. पश्यक्तमानि सूर्य ॥ (ऋ०१।५०।७) और भी देखें—(१) ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्यन्नभि चण्टे सूरो अर्थ एवान् ॥ (ऋ०६।५१।२) (२) उमे उदेति सूर्यो अभिज्मन् । विश्वस्य स्थानुर्जगतश्च गोपा ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्यन्॥ (ऋ०७।६०।२)

<sup>(</sup>३) उद्वां चक्षुर्वं रूण सुप्रतीकं देवयोरेति सूर्यस्ततन्वान् । अभि यो विश्वा भुवनानि चष्टे स मन्यु मत्येष्या चिकेत ॥ (ऋ०७ । ६१ । १)

५६. चधुर्मित्रस्य वर्षणस्याग्नेः॥ (ऋ०१।११५।१)और भी देखें—(६।५१।१; ७।६१।१; ७।६३। १;१०।३७।१) अवस्तामें भी 'हरें अर्थात् सूर्यके जीव्रगामी घोड़ोंको अहुरमज्दा (वर्षण) का नेत्र बताया गया है।

को निष्पाप घोषित करें । एकं स्थलपर घटाओं के मध्य घर गये सूर्यके आलंकारिक वर्णनका सार है कि इन्द्रने उनका हनन किया " और उनके चक्रको चुरा लिया"। (इन्द्र वर्षा-बादलके देवता हैं।)

सूर्य रात्रिके समय निम्नतलसे यात्रा करते हैं "। उनका रात्रिके एक ओर उदय और दूसरी ओर अस्त होता है । वे इन्द्रके अधीन हैं । अग्निमें दी हुई आहुति वे ही प्राप्त करते हैं। उससे वृष्टि, वृष्टिसे अन और अन्नसे प्रजाकी उत्पत्ति होती है । उनको कभी-कभी एक असुर (राहु) छायारूपसे प्रस लेता है । अजब होनेके कारण सदा प्रकाशित उनका उच्चतम पद ही पितरोंका आवास है । अर्थोंका दान करनेवाले उनके साथ निवास करते हैं । उनका रक्षक

५७. यदद्य सूर्यं व्रवोऽनागा उद्यन् मित्राय वरुणाय सत्वम् ॥ (ऋ०७ । ६० ।१) और (ऋ०७ । ६२ ।२) ५८. संवर्गे यन्मघवा सूर्ये जयत् ॥ (१० । ४३ । ५)

५९. मुषाय सूर्य कवे चक्रमीशान ओजसा॥ (ऋ०१।१७५।४) और भी देखें — यत्रोत बाधितेम्यश्चर्क कुत्साय सुभ्यते । मुषाय इन्द्र सूर्यम् ॥ (ऋ०४।३०।४)

६०. अहश्च कृष्णमहर्र्जुनं च वि वर्तेते रजसी वेद्याभिः ॥ ( ऋ०६।९।१ ) और ( ऋ०७।८०।१) सूर्यके रात्रिपथके विषयमे ऐतरेयब्राह्मणका मत यह है कि रात्रिके समय सूर्यकी चमक जपरकी ओर होती है और फिर वह इस प्रकार गोल धूम जाता है कि दिनमें उसकी चमक नीचेकी ओर हो जाती है। 'रात्रीमेवावस्तात्कुरुतेऽहः परस्तात्' (३।४४।४) । ऋग्वेदकी एक उक्तिके अनुसार सूर्यका प्रकाश कभी 'रुश्तः' अर्थात् चमकनेवाला और कभी 'कृष्ण' होता है। (ऋ०१।११५।५)

एक दूसरे मन्त्रमें वर्णित है कि पूर्वकी ओर सूर्यके साथ चलनेवाला 'रजस् उस प्रकाशरों भिन्न है, जिसके साथ वह उदय होता है । देखें—( ऋ०१०।३७।३)

६१. ( ऋ०५।८१।४)

६२. यस्य वर्ते वरुणो यस्य सूर्यः ॥ (ऋ०१।१०१।३)

६३. अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याञ्जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ ( मनुस्मृति ३ । ७६ )

६४. सूर्य सर्भानुरतमसाऽविष्यदासुरः ॥ ऋग्वेदः और भी देखें—राहुसे कहा गया है— पर्वकाले तु सम्प्राप्ते चन्द्राकों छादयिष्यसि । भूमिच्छायागतश्चन्द्र चन्द्रगोऽर्के कदाचन ॥ ( ब्रह्मपुराण )

'तुम पूर्णिमा आदि पर्वोंके दिनींमें चन्द्रमा और सूर्यको आच्छादित करोगे । कभी पृथिवीकी छायारूपसे चन्द्रपर और कभी चन्द्रकी छायारूपसे सूर्यपर तुम्हारा आक्रमण होगा।'

पृथिवीकी छाया चन्द्रमापर पड़नेसे चन्द्रग्रहण और चन्द्रमाकी छाया सूर्यपर पड़नेसे सूर्यग्रहण होनेके वैज्ञानिक रहस्योद्घाटनसे तुलनीय ।

६५. यत्रानुकाम चरणं त्रिनाके त्रिदिवे दिवः । लोका यत्र ज्योतिष्मन्तस्तत्र माममृतं कृषि ॥ (ऋ०९। ११३।९) ६६. उच्चा दिवि दक्षिणावन्तो अस्थुर्ये अश्वदाः सह ते सूर्येण । हिरण्यदा अमृतत्वं भजन्ते वासोदाः सोम प्रतिरन्त आयुः ॥ (ऋ०१०। १०७। २)

सूर्यका सांनिष्य प्राप्त करनेवाले एक ऋषिके सम्बन्धमें वर्णित है कि वे ज्ञानद्वारा खर्णिम इंस वनकर स्वर्गमें गये और वहाँ उन्होंने सूर्यका सांनिष्य प्राप्त किया। अहीना हाऽऽश्वच्यः। सावित्रं निदाञ्चकार। सह इंसो हिरण्मयो भूत्वा स्वर्गलोकिमियाय। आदित्यस्य सायुज्यम्॥ (तै० व्रा०३।१०।९।११) और भी देखें—किं तद् यने यजमानः कुक्ते येन जीवन्तमुवर्ग लोकमेतीति जीवग्रहो वा एप यददाभ्योऽनिभष्ठतस्य गृह्णाति। जीवन्तमेवैनं सुवर्ग लोकं गमयति॥ (तै० सं०६।६।९।२०३)

सहस्रनयन कविको वतलाया गया है । ऋग्वेदमें इनको समर्पित एक सुन्डर सूक्तका भाव है—सर्वभृतोंके जाता प्रकारामान मृर्यकी घ्वजाएँ आकारामें ही गमन करती हैं। सर्वदर्शी सूर्यकी रिक्सियोंके प्रकट होते ही नक्षत्रादि प्रसिद्ध चोरोंके समान द्विप जाते हैं । सूर्यकी ध्वजारूप रहिमयाँ प्रञ्चलित अग्निक समान मनुष्योंकी ओर जाती हुई स्पष्ट दिखायी देती हैं । हे सूर्य ! तुम वेगवान् सवके दर्शन करने योग्य हो। तुम प्रकाशवाले सवको प्रकाशित करते हो । सूर्य ! तुम देवगण, मनुष्य तथा सभी प्रागियोंके निमित्त साक्षात् हुए तेज-को प्रकाशित करनेके छिये आकाशमें गमन करते हो । हे पवित्रताकारक वरुण (मूर्य)। तुम जिस नेत्रसे मनुर्प्योकी ओर देखते हो, हम उस नेत्रको प्रणाम करते हैं। हे सूर्य । रात्रियोंको दिनोंसे पृथक् करते हुए और जीवमात्रको देखते हुए तुम विस्तृत आकाशमें गमन करते हो । हे दूदछा सूर्य । तेजवन्त रिमयोंसहित

रथारोही हुए तुमको सात घोड़े चलाते हैं। मूर्य रथकी पुत्रीहर खयं उड़नेवाली सात अश्वियोंको रथमें जोड़कर आकाशमें गमन करते हैं; (ऐसे) अन्धकारको करण विस्तृत प्रकाशको फेलाते हुए देवताओंमें श्रेष्ठ मूर्यको हम प्राप्त हों (महाभारतमें उपलब्ध एक स्तोत्रके अनुसार वे सम्पूर्ण प्राणियोंकी योनि, कृत्य करनेवालोंका आचार, सर्वसांख्योंकी गिनि, योगियोंके परम परायण और मुमुआ-काङ्कियोंकी गिनि हैं । यही नहीं, वे उस सहस्रयुगका आदि और अन्त हैं, जो ब्रह्माका दिन कहलाता हैं । मनु, मनुपुत्रों, मनुसे उत्पन्न सम्पूर्ण जगत् और सम्पूर्ण मन्वन्तरोंके अभिपति होनेके कारण वे प्रलयका समय उपस्थित होनेपर सब कुल भस्म कर देनेवाले संवर्तक अगिनको अपने कोघरे उत्पन्न करते हैं ।)

सूर्य अनेक हैं; वह इस प्रकार कि प्रत्येक न हडाण्डकी केन्द्रशक्ति उसके अपने एक प्रयक् सूर्य हैं और श्रीभगवान्का विराट् स्थृष्ट देह अनन्त-

६७. सहस्रणीयाः कत्रयो ये गोपायन्ति सूर्वम् । (ऋ०१०।१५४।५)

६८. देखिये (ऋ॰ वे॰ १ | ५० | १—१० ) अथर्ववेदमें उपलब्ब इनको समर्पित एक विस्तृत सूक्तका कुछ अंग्र इस सूक्तका ही प्रतिरूप प्रतीत होता है। देखें (१३ । २)

६९. त्वं योनिः सर्वभृतानां त्वमाचारः क्रियावताम् । त्वं गतिः सर्वसांख्यानां योगिनां त्वं परायगम् । अनावृतार्गत्यादारं त्वं गनित्त्वं मुमुञ्जुताम् ॥ (महाभारत ५ । १६६ )

७०. यदहो त्रक्षणः प्रांक्तं सहस्रयुगसम्मितम् । तस्य त्वमादिरन्तश्च काल्जैः सम्प्रकीर्तितः ॥ (महाभारत ५ । १७०)

७१. (वही ५ । १८५)

७२. ज्योतिय-शास्त्रके छिद्दान्तानुसार पञ्चभृतमय सूर्यप्रवान द्रक्षाण्डका संक्षित परिचय इस प्रकार दिया वा सकता है—'प्रत्येक ब्रह्माण्डकी केन्द्रश्चाक्ति सूर्य हैंं। तदनुसार य ब्रह्माण्डकी सूर्य इस ब्रह्माण्डके केन्द्रश्चानीय हैं। समस्त प्रह-उपप्रह उन्होंकी आकर्षण-विकर्षण-शक्तिके प्रभावसे उनके चार्य ओर अनुद्रण प्रदक्षिण किया करते हैं। समस्त ब्रह्माण्डमें एतदितिरिक्त ज्योतिम्मान् कोई भी वस्तु नहीं है। समस्त क्योतिके आवाररूप सूर्यसे ही ब्रह्माण्डके अन्तर्गत समस्त प्रह-उपप्रहमें क्योतिका सञ्चार होता है। हमारे राूर्य-परिवारमें अदतक ऐसे २६८ प्रह-उपप्रह देखे गये हैं। जो सूर्यक्त ज्योतिसे क्योतिम्मान् होकर उनके बार्य ओर घूमते हैं। प्रहण्ण सूर्यकी प्रदक्षिण करते हैं। इन सब प्रह-उपप्रहाँको डेकर सूर्य धूवके बार्य ओर प्रदक्षिण करते हैं।

हैं प्रां हेण्डरसन ( Prop. A. Henderson ) का वचन है—"it would take ray of light a billion years, to go 'around' the Universe, travelling at the rate

कोटि ब्रह्माण्डोंसे सुशोभित है । प्रत्येक सूर्य सविता परमात्मा । तात्पर्य यह है कि सूर्य भौतिक सौर-मण्डल-हैं । सिवता अर्थात् सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंके सूर्योमें एक के स्थूल देवता हैं, जबिक सिवता उनमें अन्तिनिहित समान विराजमान प्रेरक दिव्यशक्तिरूप परब्रह्म दिव्यशक्तिका ध्यानावस्थित महर्षियोके अन्तःकरणमें

of 186,000 miles per second. The sun is the supreme existence in the whole solar system All of the sun we are filted to receive comes to us as the sunshine, illuminating, vivifying, pleasant, bringing into existence all that is living on this plane."— ब्रह्मण्ड इतना बड़ा है कि प्रति सेकंड १८६००० मील चलनेवाली एक रिस्मिको ब्रह्मण्डकी प्रदक्षिणा करनेमे करोड़ों वर्ष लग जायगा। लिटरेरी डाइजेस्टकी इस सम्मितिसे तुलनीय—

"Our own universe—we mean this limited Einsteinian universe—is a thousand million times larger than the region now telescopically accessible to us.".—दूरवीनसे जहाँतकका पता लगता है, उससे कई करोड़ मीलतक ब्रह्माण्डका विस्तार है। इस ब्रह्माण्डमे सवसे उत्तम वस्तु सूर्य हैं। उनकी किरणोमें जो प्राणशक्ति है, उसके बलसे ही विश्वके सब जड़-चेतन पदार्थ उत्पन्न हुए हैं।

७४. आइन्स्टीन ( Einstein ) के अनुसार ब्रह्माण्डकी सीमा तो है; किंतु इसकी सीमाका पता लगाना असम्भव है। इसके चारों ओर और भी ब्रह्माण्ड होंगे। ".. the universe is finite but unbounded; 'space being affected with a curvature which makes it return upon itself' Outside, there may be other universes—admits Einstein."

७५. यास्क 'सवितां की परिभाषा करते हुए कहते हैं—'सविता सर्वस्य प्रसविताः ( निरुक्त १० । ३१ )—'सविताः अर्थात् सवका प्रेरक । आचार्य शकरके अनुसार, 'सर्वस्य जगतः प्रसविताः सविताः ( विष्णुसहस्रनाम १०७ पर आचार्य शंकर )। विष्णुपुराणके शब्दोमें, 'प्रजाना प्रसवनात्सवितेति निगद्यतेः (१।३०।१५ )। शतपयब्राह्मणमें कहा गया है। 'सविता देवानां प्रसविताः ( सविता देवोंके भी उपजीव्य हैं ) (१।१।२।१७ )।

उपर्युक्त परिभाषाओं तथा अन्य मिल्ती-जुलती अनेक परिभाषाओं के सम्बन्धमें ए० ए० मैकडॉनलके इस व्याख्यात्मक वचन-से प्रकृत विषय तुलनीय कि "सूधातुका, जिससे 'सविता' शब्द बना है, इस शब्द के साथ लगातार प्रयोग हुआ है और वह भी एक ऐसे ढगसे जो कि ऋग्वेदकी अपनी विशेषता है। उन्हीं कार्यों की अभिव्यक्ति दूसरे किसी भी देवताके सम्बन्धमें किसी और ही धातुसे की गयी है। साथ ही 'सविता' सम्बन्धमें न केवल सूधातुका, अपित इससे निष्पन्न अनेक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे कि प्रस्वित और प्रस्व। बार-वार आनेवाले इन एक धातुज प्रयोगों से स्पष्ट हो जाता है कि इस बातुका अर्थ 'प्रेरित करना', 'उद्बुद्ध करना' और 'प्रचोदित करना' रहा है।"

पुष्टिके लिये इस विशिष्ट प्रयोगके कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अन्तर्मे कहा है कि 'स्पृष्ट है कि 'सू' घातुका यह प्रयोग प्रायः सविताके लिये ही हुआ है। ('वैदिक देवशास्त्र, पृष्ठ ७४-५)

७६. अनेक मन्त्रोंमें सूर्य और स्विता अविविक्त ढगसे एक ही देवता बनकर आते हैं। यथा—
उद्भवें केंद्रं स्विता देवो अश्रेज्योतिर्विश्वस्मे भुवनाय कृण्यन्। आप्रा द्यावापृथियी अन्तरिक्षं वि सूर्यो रश्मिभिश्चेकितानः॥
( ऋ॰ ४। १४। २ )

"सविता देवने शपनी क्योतिको ऊँचा उभाग है और इस प्रकार उन्होंने समस्त लोकको प्रकाशित किया है; सूर्य प्रसारताके माथ चमकते हुए युलोक, पृथिवी और अन्तरिक्षको अपनी किरणोंसे आपूरित कर रहे हैं? ।

एक और सूलके प्रथम—( ऋ०७। ६३। १), द्वितीय—( ऋ०७। ६३। २) और चतुर्थ—( ऋ०७। ६३। ४) प्राद्धमूत आध्यात्मिक प्रेरणाके अनुसार वर्णित रूपँ।

(क्रमशः)

— मन्त्रोंमें सूर्यका वर्णन उन्हीं पदोंके द्वारा हुआ है, जो प्रायः सविताके लिये प्रयुक्त होते हैं; और तृतीय मन्त्रमें तो सविताको स्पष्टतया सूर्यका तद्द्रय कहा गया है।

यही नहीं, अन्य अनेक सूक्तोंमें भी दोनों देवतांओंको प्रयक् करके देखना कठिन हो गया है। देखिये-

(१) (ऋ० १०। १५८। १, २, ३ और ५)

शत० ब्रा० में भी देखें—'असी वे सविता य एप सूर्यस्तपतिंगा (३।२।३।१८) (इसमें अभिन्नता स्पष्ट है।)

यद्यपि निक्क्तमें भी कहा गया है—'आदित्योऽपि सिवतोच्यते'।। (१०।३२), तथापि उनकी दृष्टिमें सिवताका काल अन्यकारकी निष्टृत्ति होनेके उपरान्त आता है। "सिवता व्याख्यातः। तस्य कालो यदा द्यौरपहततमस्काकीण-रिह्मम्बिति" (नि०१२।१२)। इसी प्रकार ऋग्वेदके मन्त्र ५।८१। ४ पर सायण भी सूर्यको उदयके पूर्व सिवता और उदयसे अस्ततक सूर्य कहते हैं—'उदयात् पूर्वभावी सिवता, उदयास्तमयवर्ती सूर्य इति। परंतु यदि ऋपियोंने सूर्यको उदयके पूर्व सिवता और उदयास्ततक सूर्यके रूपमे देखा होता तो उनके द्वारा सूर्योदयके पश्चात् भी स्तोताको प्रेरित करनेके लिये सिवताकी मित्र, अर्थमा और भगके साथ स्तुति न की जाती (ऋ०७। ६६।४)।

यही नहीं, ऐसी स्थितिमें अन्यत्र (१०।१३९।१) उन्हें 'सूर्यरिसयोसे सम्पन्न' विशेषणसे युक्त भी कभी न किया जाता—'सूर्यरिसहिरकेशः पुरस्तात् सविता ज्योतिहदं अयान् अजस्तम्' किर, सविताकी स्तृति अस्तंगामी सूर्यके रूपमें भी की गयी है (आगे पिह्ये)।

और भी देखें—उत सूर्यस्य रिमिभः समुच्यसि॥ (ऋ०५।८१।४) वुलनीय—

येन द्यौरमा पृथिवी च दल्हा येन खः स्तिभितं येन नाकः। यो अन्तिरिक्षे रज्ञसी विमानः कस्मै देवाय इविपा विषेम॥ यं क्रन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्येक्षेता मनसा रेजमाने। यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्मै देवाय इविषा विषेम॥ (ऋ॰ १०। १२१। ५-६)

७८. भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं कहते हैं---

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् । यचन्द्रमसि यचाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ (गीता १५ । १२ )

कठोपनिषद् ( २ | ३ | १५ )में वर्णित है—'परमात्माकी ज्योतिसे ही सूर्यः चन्द्र आदिमें ज्योति आती है और उसीसे यह मारा संसार आलोकित हैं — तमेव भान्तमनुभाति सर्वे तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥

और भी देखें—स यथा सैन्ववयनो अनन्तरोऽवाह्यः कृत्स्नो रसघन एवैवं वा अरे अयमात्मा अनन्तरोऽवाह्यः कृत्स्नः प्रजानयन एव ।

'जिस प्रकार सैन्धवखण्ड भीतर-वाहर सर्वत्र ही लवणमय है, उसी प्रकार आत्मा भी भीतर-वाहर सर्वत्र ज्ञानमय है। उसीकी चित्सत्ताका आध्यात्मिक विलास ज्ञानस्पसे वेदके द्वारा, अधिदेव विलास ज्ञाक्तिरूपसे सूर्यात्माके द्वारा और अधिभूत विलास (स्यूल) ज्योतिरूपसे सूर्यगोलक, अग्नि तथा अन्यान्य ज्योतिष्कगणके द्वारा दृश्यसंसारमे विलसित है। वुलनीय—विद्वानादित्यं ब्रह्मेत्युपास्ते॥ (छान्दोग्योपनिपद् ३।१९।१—४)

## श्रीसूर्य-तत्त्व-चिन्तन

( लेखक—डा० श्रीत्रिभुवनदास दामोदरदासजी सेठ )

ऋग्वेद कहता **है**— सूर्य आतमा जगतस्तस्थुषश्च । (१।११५।१)

'सूर्य सबकी आत्मा हैं'—प्राणखरूप होनेसे वे सबकी आत्मा हैं। उषाके बाद ही सूर्यका उदय होता है। सूर्यके प्रत्यक्ष देव होनेसे उनकी पूजाके लिये किसी भी प्रकारकी मूर्तिकी आवश्यकता नहीं रहती।

ऋग्वेद भागे कहता है-

नः सूर्यस्य लंडको ययोथाः (२।३३।१) हम सूर्यके प्रकाशसे कभी दूर न रहें। सूर्य स्थावर-जक्रम सभीकी आत्मा हैं। वेदोंने सूर्यका महत्त्व प्रतिपादित किया है। यदि सूर्य न हों तो पळभरके ळिये भी स्थावर-जक्रम जगत् अपना अस्तित्व न टिका सके।

सूर्य सबका प्राण है।

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकलपयत्। (ऋ०१०।११०।३)

'परमेश्वरने सूर्य और चन्द्रमाको यथापूर्व—पूर्व कल्पवत्-निर्माण किया है।' यहाँ सूर्य प्राण हैं और चन्द्रमा रिय है। श्ली शक्तिको रिय कहते हैं। प्राण खयंप्रकाशी है और रिय परप्रकाशी है। चन्द्रमाका प्रकाश सूर्यसे लिया हुआ प्रकाश है। ब्रह्मका प्रथम आविष्कार आदित्य या सूर्य ही है, जिससे पूरा सौर मण्डल बना है। प्रश्नोपनिषद् (१।५) कहता है—

आदित्यो ह चै प्राणो रियरेव चन्द्रमाः । 'नि:संदेह सूर्य ही प्राण हैं और चन्द्रमा ही रिय है।' 'यत् सर्व प्रकाशयित तेन सर्वान् प्राणान्

'यत् सर्व प्रकाशियात तेन सवान् प्राणा रिहमपु सन्निधत्ते।' (प्र॰ उ॰ १।६)

सूर्यकी किरणोसे ही सम्पूर्ण जगत्में प्राणतत्त्वका संचार होता है। जहाँ प्राण पहुँचता है, वहाँ ही जीवन होता है । अतः घरोंकी रचना ऐसी बनायी जाती है कि उनमें धाधिक-से-अधिक सूर्यकी रित्तमयाँ आयें और घरको शुद्ध करें। रोगोत्पादक कीटाणुओंका विनाश इन्हीं सूर्य-रित्तमयोंसे होता है। सूर्यका जो यह उदय होता है, वह सम्पूर्ण प्राणमय है। उदय होते ही वे अपनी प्राणपूर्ण किरणोंसे सभी दिशा-उपदिशाओंको व्याप्त कर देते हैं और सर्वत्र अपनी अद्भुत प्राणशक्तिसे सबको नवजीवन प्रदान करते हैं।

सूर्य यज्ञके उत्पन्नकर्ता एवं उसके मुख हैं। उत्तम संकल्प करनेवाले देव सूर्यको प्राप्त होते हैं। सूर्यदेवद्वारा सर्व शुभ कर्मोंके स्रोतरूप यज्ञ बना है। उस यज्ञसे जो सामर्थ्य प्राप्त होती है, वह सब मुझे प्राप्त होवें। (अथर्व०१३।१।१३-१४)

ये सूर्य अहो-रात्रका निर्माण करते हैं। पृथ्वीके जिस अर्घ भूभागमें प्रत्यक्ष होते हैं, वहाँ दिन और अन्य अर्घ भूभागमें रात्रि होती है। इस अन्तरिक्षमें विराजमान तेजखी सूर्यकी हम स्तुति करते हैं। वे हमारे मार्ग-दर्शक बने। (अथर्व०१३। २। ४३)

जिनकी प्रेरणासे वायु और जलके प्रवाह चलते हैं, जो सबका घ्वंस करते हैं, जिनसे सब जीवित रहते हैं, जो प्राणसे पृथ्वीको तृप्त और अपानसे समुद्रको परिपूर्ण करते हैं, जिनमें अग्नि आदि सर्वदेव एक पिक्तमें आश्रित हैं (अथर्व० १३ । ३ । २—५), वे सूर्यदेव गायत्रीके अमृतमय केन्द्रमें स्थित हैं ।

ये सूर्य वैश्वानर विश्वरूप प्राणाप्ति हैं। (प्र० ठ० १। ७) वे ही सबका चैतन्य हैं। वे ही सबकी प्रेरक शक्ति हैं। वे ही सबकी ज्योति हैं। वे प्रजाओं के प्राण सूर्य, विश्वको रूप देनेवाले, रिमयोवाले प्रकाशमान हैं। उनसे ही ज्ञान और धनकी उत्पत्ति हुई है। अगर

सूर्य न होते तो ज्ञान कहाँसे उत्पन्न होता और सूर्यकी अग्नि न होती तो रत्न भी न होते । अतः वे ज्ञान और धनके उत्पादक हैं ।

सूर्य के कालखरूपका भी वर्णन किया जाता है। सूर्य आकाशमें जिस मार्गसे गमन करते हैं, उस आकाशपथको 'रिविपथ' कहते हैं। उस मार्गको सत्ताईस मार्गोमें विभक्त करके उनके 'नक्षत्र' नाम दिये गये हैं। इस विशाल आकाशस्थानको 'सीर-जगत्' कहते हैं। इस भ्रमणपथमें सूर्यके साथ, उनके आस-पासमें नवप्रह घूमते हैं। उनमें पृथ्वीका भी समावेश हो जाता है। इन सत्ताईस नक्षत्रोंके अधिष्ठाता देवके रूपमें एक सूर्य ही हैं; परंतु बारह महीने और वारह राशियोंकी गणना करनेसे उन सूर्यके बारह नाम हैं। वर्षमें सूर्यकी दो गतियाँ होती हैं, जिनको उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। सूर्य जब उत्तरायणमें गमन करते हैं, तब दिन दिश्वणायनमें गमन करनेपर रात्रि दीर्घ हो जाती है और तेज-बळकी कमी हो जाती है।

सत्यरूपी सूर्यके उदय होनेसे पहले 'उषा'का प्रादुर्भाव होता है। 'उपा'के प्रादुर्भावके साथ सम्पूर्ण यज्ञोंकी क्रियाएँ भी आती हैं। इसका विस्तृत वर्णन ऋग्वेद के छठे मण्डलमें किया गया है। सूर्यगीता कहती है—

ब्रह्माण्डानि च पिण्डानि समष्टिव्यष्टिभेद्तः। परस्परविमिश्राणि सन्त्यनन्तानि संख्यया॥ (१।२१)

ब्रह्माण्ड और पिण्ड, समष्टि और व्यष्टि-मेदसे परस्पर मिले हुए हैं और उनकी संस्था अनन्त है।

यदा कुण्डिलनी शिक्तराविभविति साधके। तदा स पञ्चकोरो मत्तेजोऽनुभवित भ्रवम्॥ (१।४८) साधकमें जब कुण्डलिनी-शक्तिका आविर्भाव होता है, तब वह अवस्य ही पञ्चकोपोंमें मेरे (सूर्यकें) तेजका अनुभव करता है।

पीठोत्पन्नकरेष्वेषु साधनेष्वप्रकेष्वपि । योगिभिस्तु निजं देहं साधनोत्तममीरितम् ॥ (१।६०)

पीठको उत्पन्न करनेवाले आठ साधनोंमें योगियोंने निज देहको ही उत्तम साधन कहा है।

यथा सर्वेषु कायेषु गवां तिष्ठति गोरसः॥
तथापि गोस्तनादेव स्रवतीति विनिश्चितम्।
तथेव मामिका शक्तिर्विधमानाऽपि सर्वतः॥
नित्यनिमित्तिकैः पीठेराविभवति भूतले।
(१।८१-८३)

जिस प्रकार गौके समस्त शरीरमें गोरस रहता है, परंतु स्तनसे ही वह निर्गत होता है, उसी प्रकार मेरी शक्ति सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी पृथ्वीपर नित्य और नैमित्तिक पीठोंद्वारा आविर्भूत होती है।

मरणे दाघद्दीनइचेचेजस्तत्त्वं समाश्रितः। अथवा धूम्रतत्त्वं स शुक्कं कृष्णगतिश्रितः॥ (यो०गी०८।७६)

जिस पुरुपकी मृत्यु होनेपर भी उसका मृत शरीर दहनहीन रहे अथवा अघोर स्थलमें या अरण्यमें मरनेसे दहन-कार्यके अभावमें दहन-क्रियाका अभाव हो, तो उस तत्त्वका देवता उसे सूर्यरूप तेजतत्त्वमें ग्रहण करता है।

पकसित्रयने भृशं तपित यः काले स दाहकमो येनातन्यतयत्मकाशसमये नेपां पदं दुर्लभम्। सा व्योमावयवस्य यन्न विदिता लोके गितः शाश्वती श्री सूर्यः सुरसेवितोऽपि हि महादेवः स नस्नायताम्॥

जिनकी देवोंने सेवा की है, ऐसे वे भगवान् सूर्य-नारायण हैं। जो एक अयन (उत्तरायण) में बहुत तपते हैं, जिन्होंने प्रतिदिन समयानुसार नियमित गति की है, जिनके प्रकाशसे कोई भी स्थान रिक्त नहीं रहता है और जिनकी द्याखण्ड गित इस पृथ्वीकोक्तमें किसीके द्वारा भी जाननेमें नहीं आती है, ऐसे आकाशमें गित करनेवाले सूर्यदेव हमारा सदा रक्षण करें।

## वेदोंमें सूर्य-विज्ञान

( लेखक-ख॰ म॰म॰ पं॰ श्रीगिरिघरजी शर्मा चतुर्वेदी )

सूर्यका विज्ञान वेद-मन्त्रोंमें वृह्त आया है । वेद सूर्यको ही सब चराचर जगत्का उत्पादक कहता है— 'नूनं जनाः सूर्येण प्रस्ताः' और इसको ही 'प्राणः प्रजानाम' कहा जाता है । वेदोंमें सूर्यको इन्द्र शन्दसे भी कहा गया है । उस इन्द्र नामसे ही सूर्यको स्तुतिका ऋग्वेदीय मन्त्र यहाँ उद्धृत करते हैं— इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गा अपः प्रेरणं सगरस्य चुझात्।

यहाँ इन्द्र शब्द सूर्यका बोधक है। इन्द्र शब्द अन्तिरक्षिके देवता विद्युत्के छिये भी प्रयुक्त है और युछोकके देवता सूर्यके छिये भी। इन्द्र शब्दका दोनों ही प्रकारका अर्थ सायण-भाष्यमें भी प्राप्त होता है। इन्द्र चौदह भेदोंसे श्रुतिमें विर्णत हैं। उन भेदोंका संग्रह ब्रह्मविज्ञानके इस पद्यमें किया गया है—

इन्द्रा हि वाक्पाणियो वलं गति-र्विद्युत्प्रकादोदवरतापराक्ष्याः । द्युक्लादिवर्णा रविचन्द्रपुरुपा-द्युत्साह आत्मेति मताश्चतुर्देश॥

ये हैं—१-वाक्, २-प्राण, ३-मन, ४-बल, ५-गति, ६-विद्युत्, ७-प्रकारा, ८-ऐरवर्य, ९-पराक्रम, १०-रूप, ११-मूर्य, १२-चन्द्रमा, १३-उत्साह और १४-आत्मा । इन्द्रका विज्ञान श्रुतिमें सबसे गम्भीर है । अस्तु ! दो विशेषण इन्द्रके आते हैं—एक सहस्रान् धौर दूसरा मरुत्वान् । इन्द्र अन्तरिक्षस्य वायु वा विद्युत्सरूप है थौर सहस्रान् इन्द्र सूर्यस्य है । यहाँ भी यह सूक्ष विभाग है कि सूर्य-मण्डलको युलोक कहा जाता है और उसमें प्रतिद्वित प्राणक्षित्र विकासो इन्द्र काष्या जाता है । शुतिमें व्यक्तिस्पष्ट इराका उद्देश कार्या जाता है । शुतिमें व्यक्तिस्पष्ट इराका उद्देश कार्या कार्ता है । शुतिमें व्यक्तिस्पष्ट इराका उद्देश कार्या कार्ता है । शुतिमें व्यक्तिस्पष्ट इराका उद्देश कार्या कार्ता है । शुतिमें व्यक्ति हो विशेष्ठ व्यक्ति व्यक्ति कार्योर कार्या कार्ता है । शुतिमें व्यक्ति हो विशेष्ठ व्यक्ति व्यक्ति कार्योर कार्योर कार्योर कार्योर कार्योर कार्या कार्योर कार्यो कार्योर कार्योर कार्योर कार्यो कार्योर कार्यो कार्य कार्योर कार

पूर्वीक्त मन्त्रमें इन्द्र पटका अर्थ सूर्य है। तव मन्त्रका स्पष्टार्थ यह हुआ—'यह महान् स्तुतिरूप वाणी इन्द्रके लिये प्रयुक्त है।' इन्द्र अन्तिरक्षिके मध्यसे जलको प्रेरित करता है और अपनी शक्तियोसे पृथ्वीलोक और युलोक—दोनोंको रोके हुए है, जैसे कि अक्ष रथके चक्रोंको रोके रहता है। विचारिये कि इससे अधिक आकर्षणका स्पष्टीकरण क्या हो सकता है! फिर भी, यहाँ केवल इन्द्र शब्द आनेसे यदि यह संदेह रहे कि यहाँ इन्द्र सूर्यका नाम है या वायुका! तो इसी सूक्तका—इससे दो मन्त्र पूर्वका मन्त्र देखिये, जिसमें सूर्य शब्द स्पष्ट है—

स सूर्यः पर्युक्त वरांस्येन्द्रो ववृत्याद्रथ्येव चक्रा । अतिष्ठन्तमपद्यं न सर्गं कृष्णा तमांसि त्विष्या जघान ॥ ( ऋ०१०।८९।२ )

यहाँ श्रीमाधवाचार्य 'वरांसि' का अर्थ तेज वतलाते हैं। उनके मतानुसार मन्त्रका अर्थ है कि 'वह सूर्यरूप इन्द्र बहुत-से तेजोंको इस प्रकार घुमाता है, जिस प्रकार सारिय रथके चक्रोंको घुमाता है और यह अपने प्रकाशसे कृष्णवर्णके अन्धकारपर इस प्रकार आधात करता है, जैसे तेज चल्नेवाले वोड़ेपर चाबुकका आधात किया जाता है।' किंतु, सत्यत्रत सामश्रमी महाशय यहाँ 'वरांसि' का अर्थ नक्षत्र आदिका मण्डल करते हैं, जो कि यहाँ सुसंगत है और कव मन्त्रका अर्थ रुपष्ट रूपसे यह हो जाता है कि 'सूर्यरूप इन्द्र समस्त महान् मण्डलांको रथचककी भाँति घुमाता छे-।' इसमें काक्ष्मणका दिनान कविक रुपष्ट हो जाता है कीर श्रीमाववाचार्यके क्ष्मिक अनुसार भी तेजोमण्डलमा घुमाना कौर इन्द्र शब्दका अर्थ सूर्य होना अमिन्यरूप हो है। फिर भी संदेह हो तो सूर्य सदके मध्यमें और

सवके आकर्षक हैं, इस विज्ञानको दूसरे मन्त्रोंमें भी स्पष्ट देखिये—

वैद्यानर नाभिरसि क्षितीनाम् । विद्यस्य नाभि न्त्ररतो भ्रवस्य । ( भ्रः १० । ५ । ३ ) दिवो धत्ती भुवनस्य प्रजापितः । ( ४ । ५३ । २ ) यत्रेमा विद्या भुवनाधि तस्थः । ( १ । १६४ । २ )

—इत्यादि बहुत-से मन्त्रोंमें भगवान् सूर्यका नाभिस्थानपर, अर्थात् मध्यमें रहना और सब लोकोंको धारण करना स्पष्ट रूपसे कहा गया है। और भी देखिये—

तिस्रो मान्स्रीन् पितृन् विश्वदेक उध्यस्तस्यौ नेममवग्लापयन्ति । मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वविदं वाचमविश्वमिन्याम् ॥ (ऋ०१।१६४।१०)

मातृ शब्द पृथ्वी और पितृ शब्द युका वाचक है, जो वेदमें बहुधा प्रयुक्त होता है। इस मन्त्रका धर्य यह है कि एक ही सूर्य तीन पृथ्वी और तीन युक्नेकोंको धारण करते हुए ऊपर स्थित हैं। इनको कोई भी ग्लानिको प्राप्त नहीं करा सकते, अर्थात् दवा नहीं सकते। उस युक्लेकके पृष्ठपर सभी देवता संसारके जानने योग्य सर्वत्र ब्याप्त न होनेवाली वाकको परस्पर बोलते हैं।

तिस्रो भूमीर्धारयन् त्रीस्त द्यन् त्रीणि व्रता विद्धे अन्तरेषाम् । ऋतेनादित्या महि वो महित्वं तद्यमन् वरुण मित्र चारु॥ ( ऋ०२।२७।८ )

इसका अर्थ यह है—'आदित्य तीन भूमि और तीन युळोकोंको धारण करते हैं। इन आदित्योंके अन्तर्ज्ञानमें वा यज्ञमें तीन प्रकारके व्रत, अर्थात् कर्म हैं । हे अर्थमा, वरुण, मित्र नामक आदित्य-देवताओ ! भारतसे तुम्हारा छुन्दर अतिविशिष्ट महत्त्व है ।'

इस प्रकार कई एक मन्त्रोंमें तीन भूमि एवं तीन युळोकोंका धारण सूर्यके द्वारा बताया गया है। सत्यव्रत सामश्रयी महाशयका विचार है कि 'ये छहीं मह यहाँ सूर्यके आगर्पणमें स्थित बताये गये हैं। पृथ्वी और सूर्यके मध्यमें रहनेवाले चन्द्रमा, बुध और शुक्त—ये तीन भूमियोंके नामसे कहे गये हैं और सूर्यसे जयरके मंगल, बृहस्पति और शनि—ये शुके नामसे कहे गये हैं। यो इन सब महोंका धारणाकर्षण सूर्यके द्वारा सिद्ध हो जाता है।'

श्रीगुरुजी तीन भूमि और तीन युटोककी यह न्यास्या उपयुक्त नहीं मानते; क्योंकि यों विचार करनेपर प्रद-नक्षत्र आदि भूमि वहुत हैं। तीन-तीनका परिच्छेद ठीक नहीं चैठता । यहाँ तीन मूमि और तीन चुळोकका अभिप्राय दूसरा है । छान्दोग्योपनिषद्में बताये हुए तेज, अप्, अन्नके त्रिवृत्करणके अनुसार प्रत्येक मण्डलमें तेज, अप्, अन तीनोंकी स्थिति **धै** भौर प्रत्येक मण्डलमें पृथ्वी, चन्द्रमा भौर सूर्य—यह त्रिलोक्ती नियत रहती है। इस त्रिलोकीर्मे भी प्रत्येकमें तेज, अप, अन तीनोंका भाग है। इनमेंसे अनका भाग पृथ्वी, अप्का भाग अन्तरिक्ष और तेजका भाग चु कहलाता है। तब तीनों मण्डलोको मिलाकर तीन भूमि और तीन द्यु हो जाते हैं। ये तीनों भूत और रिन हैं और इनका धारण करनेवाला प्राण-रूप आदित्य-देवता हैं, जो 'तथा चौरिन्द्रेण गर्भिणी'में वताया गया है।

अथवा दूसरा अभिप्राय यह है कि छान्दोग्योप-निषद्में सत्से जो तेज, अप् और अन्नकी सृष्टि

१. लेखकके आचार्य ख० श्रीवेदमहार्णंव मधुसूद्रनजी झा ।

बतलायी गयी है । उनमें प्रत्येक फिर तीन-तीन प्रकारका होता है। तेजके भी तीन मेद हैं - तेज, अप्, अन । अप्के भी तीन भेद हैं—तेज, अप्, अन्न और अनके भी तीन मेद हैं—तेज, अप्, अन्न। इनमें प्रथम वर्गकी अन-अवस्था और द्वितीय वर्गकी तेज-अवस्था एकरूप होती है, अर्थात् तेज-वर्गका अन्न और अप्-वर्गका तेज एक ही है। यों ही अप्के वर्गका अन और अन्नके वर्गका तेज एक ही है। तब नौमेंसे दो घट जानेपर सात रह जाते हैं। ये ही सात व्याहति या सात लोक प्रसिद्ध हैं--भूः, भुवः, खः, महः जनः, तपः, सत्यम् । वहाँ भूः पृथ्वी है । भुवः जल है या जल-प्रधान अन्तरिक्ष है । स्वः तेज या तेजः प्रधान चुलोक हैं । महः वायु या केवल वायु-प्रधान लोक है । जनः आकाश या वायुमण्डल-बहिर्भृत शुद्ध आकाशलोक है। तपः क्रिया या सकल क्रियाके मूल कारणभूत प्राण-प्रजापतिका लोक है । सत्यम् सत्की पहली व्याकृत-अवस्था मन या मनोमय परमेष्ठी-का लोक है। अब इनमें भूः, भुवः, खः ये तीनों पृथ्वी कहलाते हैं । स्वः, महः, जनः—ये तीनों अन्तरिक्ष कहलाते हैं और जनः, तपः, सत्यम्—ये तीनों द्यु हैं, जिनका धारण पूर्वोक्त मन्त्रोंमें सूर्यद्वारा बताया गया है । अब चाहे संसारमें सैकड़ो-हजारों मण्डल या गोल बन जायँ, अनन्त पृथ्वी-गोल हों, किंतु तत्त्व-त्रिचारसे सात व्याहतियोंसे बाहर कोई नहीं हो सकता । अतएव यह व्यापक अर्थ है । श्रीमाधवा-चार्यने भी 'तिस्तो भूमीः' से व्याहतियाँ ही ही हैं। अस्तु, चाहे कोई भी अर्थ स्वीकार कीजिये; किंतु सूर्यका धारणाक्षर्ण-तिज्ञान इन मन्त्रोंमे अवस्य ही मानना पड़ेगा । नौ भूमियों या सैकड़ों-हजारों भूमियोंका इन्द्र या सूर्यके अधिकारमें बद्ध रहना भी मन्त्रोंमें बताया गया है, और सूर्यका चक्रकी भाँति सबको घुमाना 🕻 । वस्तुतः (घोड़े सात नहीं) एक ही सात

और खयं भी अपनी धुरीपर घूमना पूर्नोक्त मन्त्रोंमें और 'विवर्तते अहनी चिक्रियेव' इत्याटि वहुत-से मन्त्रोंमें स्फुट रूपसे कहा गया है।

भूमिके भ्रमणका भी संकेत मन्त्रोमें कई जगह प्राप्त होता है। केवल इतना ही नहीं, भूमि अपनी धुरीपर क्यों चूमती है ? इसका कारण एक मन्त्रमें विलक्षण ढंगसे प्रकट किया गया है---

यह इन्द्रमवर्द्धयद् यद् भूमि व्यवर्तयत्। चकाण ओपरां दिदि ॥

( ऋ० म०८ । १४५ )

मन्त्रका सीधा अर्थ यह है कि 'यज्ञ इन्द्रको बढ़ाता है, इन्द्र युलोकमें ओपरा—अर्थात् श्वंग बनाता हुआ पृथ्वीको विवर्त्तित करता है अर्थात् घुमाता है । किरण जिस समय किसी मूर्त पदार्थपर आघात करके छौटती है, तब उसका गमन-मार्ग आगमन-मार्गसे कुछ अन्तरपर होता है । उसे ही वैज्ञानिक भापामें शृङ्ग या शोपरा कहते हैं। तव किरणोके आघातसे पृथ्वीका घूमना इस मन्त्रसे प्राप्त होता है। ( अवस्य ही यह उन्मत्त-प्रलाप नहीं है, किंतु इसके स्पष्टीकरणके लिये गहरी परीक्षाकी आवश्यकता है। सम्भव है कि किसी समय परीक्षासे यह विज्ञान स्फट हो जाय और कोई वड़ी गम्भीर बात इसमेंसे प्रकट हो पड़े । )

और भी सूर्यका और सूर्यके एय और अर्खोंका वर्णन देखिये-

सप्त युअन्ति रथमेकचक-मेको अभ्वो वहति सप्तनामा। चक्रमजरमनव त्रिनाभि यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थः॥ (短0 4 | 358 | 7)

'सूर्यके एक पहियेके रयमें सात घोड़े जुड़े हुए

नामका या सात जगह नमन करनेत्राळा घोड़ा इस रथको चळाता है। इस रयचक्रकी तीन नामियाँ हैं। यह चक्र (पहिया) शिथिल नहीं, अत्यन्त दढ है और कभी जीर्ण नहीं होता। इसीके आधारपर सारे लोक स्थिर हैं। यह हुआ सीधा शब्दार्थ। अब इसके विज्ञानपर दिए डाली जाय।

निरुक्तकार यास्क कहते हैं कि देवताओं ते रय, अरव, आयुध आदि उन देवताओं से अत्यन्त भिन्न नहीं होते; किंतु परम ऐरवर्यशाली होनेके कारण उनका खरूप ही रथ, अश्व, आयुध आदि रूपोंसे वर्णित हुआ है अर्थात् आवश्यकता होनेपर वे अपने खरूपसे ही रथ, अश्व आदि प्रकट कर लेते हैं। मनुष्योंकी भाँति काष्ठ आदिके रथ आदि वनानेकी उन्हें आवश्यकता नहीं होती। अतएव श्रुति रथ, अरव, आयुध आदि रूपसे देवताओं की ही स्तुति करती है। अस्तु, इसके अनुसार यहाँ रथ शब्दका तात्पर्य सूर्यके ही वर्णनमें है। रथ शब्दकी सिद्धि करते हुए निरुक्तकारने कहा है कि यह स्थिरका विपरीत है, अर्थात् 'स्थिर' शब्द ही वर्ण-विपर्यय होकर 'रथ' शब्दके रूपमे आ गया है। अतः सूर्यकी स्थिरताका भी प्रमाण कई विद्वान् इससे निकालते हैं।

रथ और रथीमें मेदकी ही यदि अपेक्षा हो, तो सौर-जगन्मण्डल-सूर्यिकरण-क्षान्त ब्रह्माण्ड सूर्यका रथ मानना चाहिये । पुराणमें सूर्यकी गतिके प्रदेश क्षान्तिवृत्तको सूर्यस्थ बताया गया है—

साशीतिमण्डलशतं काष्ठयोरन्तरं द्वयोः। आरोहणावरोहाभ्यां भानोरव्देन या गतिः॥ सरथोऽधिष्ठितोदेवरादित्यैर्ऋषिभिस्तथा।इत्यादि (वि०पु०२।१०।१-२)

सवत्सर इस रथका चक्र (पिह्या) माना गया है। वस्तुतः संवत्सररूप काल ही इस सब जगत्को फिरा रहा है। कालके ही कारण जगत् घूम रहा है। पिरणाम होना---एक अवस्थासे दूसरी अवस्थामें चला

जाना ही जगत्का जगत्मन हैं । उसका कारण काल ही है । सुतरां, सौर जगत्का पहिया संवत्सररूप काल हुआ । इस सवत्सररूप चक्रका मन्त्रके उत्तरार्थमें वर्णन हुआ है । तीन इसकी नाभियाँ हैं, एक संवत्सरमें तीन वार जगत्की स्थित विल्कुल पल्ट जाती है । वे ही तीन ऋतुएँ ( शीत, उणा, वर्षा ) यहाँ चक्रकी नाभि वतलायी गयी हैं । पाँच-छः ऋतुओका जो विभाग है, उसके अनुसार अन्यत्र पाँच या छः अरे वताये जाते हैं—

विनाभिमति पञ्चारे पण्नेमिन्यक्षयात्मके। संवत्सरमये कृत्स्नं कालचकं प्रतिष्ठितम्॥ (वि॰ पु॰ २।८।४)

अथवा तीन—भूत, वर्तमान, भविष्यत्-मेदसे मिन्न काल इस चक्रकी नाभियाँ हैं । जो व्याख्याता चक्र पदसे भी सौर जगत् ( ब्रह्माण्ड )का ही प्रहण करते हैं, उनके मनसे भूमि, अन्तरिक्ष और दिव-नामके तीनों लोकोंकी तीन नाभि हैं।

और इस चक्रका विशेषण दिया गया है—'अनवंम्।' इसकी व्याख्या करते हुए निरुक्तकार कहते हैं कि 'अप्रत्युतमन्यस्मिन' अर्थात् यह सूर्य-मण्डल किसी दूसरे आधारपर नहीं है । यह 'अजर' है, अर्थात् जीण नहीं होता और इसीके आधारपर सम्पूर्ण लोक स्थित हैं । इस व्याख्याके अनुसार सूर्यमण्डलके आकर्षणसे सब लोग बँघे हुए हैं एवं सूर्य अपने ही आधारपर हैं, वे किसी दूसरेके आकर्षणपर बद्ध नहीं हैं । यह आधुनिक विज्ञानसे स्फुट हो जाता है । सबस्तररूप कालको चक्र माननेके पक्षमें भी इन नीनों विशेषणोंकी संगति स्पष्ट है । कालके ही आधारपर सब हैं, काल किसीके आधारपर नहीं और काल कभी जीर्ण भी नहीं होता ।

मेद माननेवाले वायुको सूर्यका अश्व कहते हैं अर्थात् वायुमण्डलके आधारसे सूर्य चारों ओर घूमते हैं । वह वायु वस्तुतः एक है; किंतु स्थान-मेदसे उसकी आवह-प्रवह आदि सात संज्ञाएँ हो गयी हैं। अतएव कहा गया कि 'एक ही सात नामका या सात स्थानोंमें नमन करनेवाला अश्व वहन करता है। किंतु निरुक्तकारके मतानुसार अशन, अर्थात् सब स्थानोमे व्याप्त होनेके कारण सूर्य ही अञ्च है । किंतु सूर्यमण्डल हमसे बहुत दूर है। उसे हमारे समीप सूर्यकी किरणे पहुँचाती है। सूर्य अश्व है, तो किरणें वला (लगाम) है। जहाँ किरणें ले जाती हैं, वहीं सूर्यको भी जाना पडता है। (लगाम या रास और किरण ---दोनोका नाम संस्कृतमे 'रिश्म' है---यह भी ध्यान देनेकी बात है।) इससे सूर्यको वहन करनेवाली किरणें ही सूर्याश्व हुई । कई भावोंसे मन्त्रोंका विचार होता है-कहीं सूर्य अश्व तो रिंग वला, कहीं सूर्य अश्वारोही, तो किरण अर्थ आदि । वह किरण भी वस्तुतः एक अर्थात् एक जातिकी है, किंतु किरणें सात भी कही जा सकती हैं। सात कहनेके भी अनेक कारण है । किरणोंके सात रूप होनेके कारण भी उन्हें सात कह सकते हैं। अथवा संसारमे वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्, हेमन्त और शिशिर-ये छः ऋतुएँ होती है और सातवीं एक साधारण ऋतु । इन सातोका कारण सूर्यकी किरणें ही हैं। सूर्यकी किरणोंके ही तारतम्यसे सब परिवर्तन होते हैं। इसिलिये सात प्रकारका परिवर्तन करानेवाली सूर्य-किरणोंकी अवस्थाएँ भी सात हुईँ। अथवा भूमि, चन्द्रमा, बुध, शुक्र, मङ्गल, बृहस्पति और शनि—इन सातो प्रहो और लोकोंमे या मृः भुवः खः आदि सातो भुवनोमें प्रकाश पहुँचानेवाले और इन सभी छोकोसे रस आदि छेनेवाछी सूर्य-किरणें ही हैं। स्थानोंके सम्बन्धसे इन्हे सात कहा अतः सात जाता है, यह वात 'सप्तनाम' पदसे और भी स्फुट होती है । सूर्यकी किरणें सात स्थानोंमें नत होती हैं । प्रकारान्तरमें यह 'सप्तनाम' पद सूर्यका विशेषण है, अर्थात् सात रिमयाँ सूर्यसे रस प्राप्त करती रहती हैं। सातों लोकोंसे इसका आहरण सूर्य-रिमद्वारा होता है अथवा सातो ऋषि सूर्यकी स्तृति करते हैं। यहाँ भी ऋषिसे तारा-रूप ग्रह भी लिये जा सकते हैं और विसष्ठ आदि ऋषि भी। इस प्रकार, मन्त्रार्यका अधिकतर विस्तार हो जाता है।

अव पाठक देखेंगे कि पुराणो और वृद्ध पुरुषोके मुखसे जिन बातोंको सुनकर आजकलके विज्ञमानी सज्जनोका हास्य नहीं रुकता, वे ही बात साक्षात वेदमें भी आ गयी हैं। उनका तात्पर्य भी ऐसा निकल पड़ा कि बात-की-बातमें बहुत-सी विद्याका ज्ञान हो जाय। क्या अब भी ये हँसो उड़ानेकी ही बातें हैं! क्या पुराणोमे भी इनका यही स्पष्ट अभिप्राय उद्घाटित नहीं है! खेद इसी बातका है कि हम इधर विचार नहीं करते।

अब इन तीनों देवताओका परस्पर कैसा सम्बन्ध है ! इसका प्रतिपादक एक मन्त्र भी यहाँ उद्धृत किया जाता है—

अस्य वामस्य पिलतस्य होतु-स्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यइनः । तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्या-भापस्यं विश्वपति सप्तपुत्रम्॥ (ऋ॰ १।१६४।१)

दीर्घतपा ऋषिके द्वारा प्रकाशित इस मन्त्रका निरुक्त-कारने केवल अधिदैवत (देवता-पक्षका) अर्थ किया है और भाष्यकार श्रीसायणाचार्यने अधिदैवत और अध्यातम—दो अर्थ किये है। पहला अधिदैवत अर्थ इस प्रकार है—

(वागस्य) सज्जि सेवा करने योग्य या सबको प्रकाश देनेवाले, (पिलतस्य) सम्पूर्ण लोकके पालक, (धोतुः) स्तुतिके द्वारा यज्ञादिमें आह्वान करने योग्य, (तस्य अस्य) सुप्रसिद्ध इन प्रत्यक्ष देव सूर्यका, (मध्यमः भ्राता) वीचका माई अन्तरिक्षस्य वायु अथवा विद्युत्-रूप अग्नि (अइनः अस्ति) सर्व-व्यापक है। (अस्य तृतीयः भ्राता) इन्हीं सूर्यदेवका तीसरा भाई (घृतपृष्टः) घृतको अपने पृष्टपर धारण करनेवाळा— घृतसे प्रदीत होनेवाळा अग्नि है। (अत्र) इन तीनोंमें (सप्तपुत्रम्) सर्वत्र फैळनेवाळे सात किरण-रूप पुत्रोंके साथ सूर्यदेवको ही मे (विद्युतिम्) सवका स्वामी और सबका पाळन करनेवाळा (अपदयम्) जानता हूँ। इस अर्थसे सिद्ध हुआ कि अग्नि, वायु और सूर्य—ये तीनों ळोकोके तीन मुख्य देवता हैं। इन तीनोंमें परस्पर सम्बन्ध है और सूर्य सवमें मुख्य हैं। इस मन्त्रमें विशेषणोंके द्वारा कई एक विशेष विज्ञान प्रकट होते हैं; उन्हींका वर्णन नीचे किया जाता है।

चामस्य—निरुक्तकार 'वन' धातुसे इस शब्दकी सिद्धि मानते हैं। धातुका अर्थ है—संभक्ति, अर्थात् सम्यक् भाजन या संविभाग—वाँटना। इससे सिद्ध हुआ कि सूर्य सबको अपना प्रकाश और वृष्टि-जल आदि बाँटते रहते हैं। इतर सभी सूर्यके अधीन रहते हैं। यक्त-में भी सूर्यकी ही प्रधान स्तुति की जाती है।

पिलतस्य—निरुक्तकार इसका पालक अर्थ करते हैं; अर्थात् सूर्य सबका पालन करनेवाले हैं। किंतु पिलत शब्द श्वेत केशका भी वाचक है और श्वेत केशके सम्बन्धसे कई जगह वृद्धका भी वाचक हो जाता है। अतः इसका यह भी ताल्पर्य है कि सूर्य सबसे वृद्ध (प्राचीन) हैं।

होतु: —यह शब्द वेटमें 'ह' धातु और 'हा' धातु— दोनोंसे बनाया जाता है। हू धातुका अर्थ है — दान, आदान और प्रीणन। ह्वा धातुका अर्थ है — स्पर्हा, आह्वान और शब्द । अतः इस विशेषणके अनेक तालर्थ हो सकते हैं — जैसा कि सूर्य हमें षृष्टि-जलका दान करते हैं, पृथ्वीमेंसे रसका आहरण (भोजन) करते हैं और सबको प्रसन्न रखते हैं। सब प्रह-उपप्रहोंके नाभि-रूप केन्द्र-स्थानमें स्थित रहकर मानो उनसे स्पर्दा कर रहे हैं। सब प्रह-उपप्रहोंका आहान-रूप आकर्पण करते रहते हैं और तापके द्वारा वायुमें गति उत्पन्न कर उसके द्वारा शब्द भी कराते हैं। चतुर्थ पादमें भी सूर्यके दो विशेषण हैं।

विश्पतिम्—प्रजाओंको उत्पन्न करनेवाले और उनका पालन करनेवाले। 'नृनं जनाः सूर्येण प्रस्ताः' इत्यादि श्रुतियोंमें स्पष्ट रूपसे सूर्यको सबका उत्पादक कहा है।

सप्तपुत्रम्—यहाँ पुत्र शब्दका रिहमयोंसे ही प्रयोजन है। यह सभीका अभिमत है। अतः इसका तात्पर्य हुआ कि रिहमयों (सप्त) बड़े वेगसे फैंडनेवाडी हैं। और उनमें सात भाग हुआ करते हैं; सूर्य अदिति-के सप्तम पुत्र हैं—इस ऐतिहासिक पक्षका अर्थ भी यहाँ ध्यान देने योग्य है।

भाता—इसका निरुक्तकार अर्थ करते हैं कि भरण करनेयोग्य अथवा भरण करनेत्राला । इससे यह तात्पर्य सिद्ध होता है कि अपनी रिश्मयोंके द्वारा आकृष्ट रसको सूर्यदेव वायुमें समर्पित करते हैं, वायुको गति आदि भी अपनी किरणोंद्वारा देते हैं अथवा वायु सूर्यसे अन्तरिक्षस्थ रसको हरण कर लेता है, मानो तीनों लोकोंके स्वामी सूर्यदेव ही थे, उनसे अन्तरिक्ष स्थान वायुने लीन लिया।

मध्यमः—पदसे विद्युत्-(विजलीकी आग) का प्रहण करनेपर भी ये अर्थ इस प्रकार ही ज्ञातव्य हैं। उसकी उत्पत्तिमें भी निरुक्तकार सूर्यको कारण मानते हैं और वह भी मध्यम स्थानका हरण करता है।

अदनः इससे वायु और विद्युत्की व्यापकता सिद्ध होती है। इनके विना कोई स्थान नहीं सर्वत्र वायु और विद्युत् अनुस्यूत रहती हैं। भ्राता इसका अभिप्राय भी पूर्ववत् है। सूर्य अपने प्रकाशद्वारा इसका भरण करते हैं; अर्थात् अग्निमें तेज सूर्यसे ही आया है और यह भी अपने छिये सूर्यके राज्यमेंसे पृथ्वी-रूप स्थान छीन छेता है।

घृतपृष्टः—घृतसे अग्निकी वृद्धि होती है; अथवा घृत शब्द द्रव्यका वाचेक होनेसे सोमका उपलक्षक है। अग्नि सदा सोमके पृष्ठपर आरूढ रहती है। बिना सोमके अग्नि नहीं रह सकती और बिना अग्निके सोम नहीं मिलता—'अद्योषोमात्मकं जगत्।'

इस प्रकार देवताओं के विशेषणीसे छोटे-छोटे शब्दोमें विज्ञानकी बहुत-सी बाते प्रकट होती हैं। देवता-विज्ञान ही श्रुतिका मुख्य विज्ञान है। ऐसे मन्त्रों के अर्थ सम्यक् समझकर आधुनिक विज्ञानसे उनकी तुल्ना करनेपर हमारे विज्ञानसे उक्त आधुनिक विज्ञानका जितने अंशमे मेद है, वह भी स्पष्ट हो सकता है। इस प्रकारकी चेप्टासे हम भी अपने शास्त्रोका तत्त्व समझ सकेंगे और आधुनिक विज्ञानको भी अधिक लाभ होगा; क्योंकि आधुनिक विज्ञानको भी अधिक लाभ होगा; क्योंकि आधुनिक विज्ञानको भी अधिक लाभ स्थिर नहीं हुआ है। सम्भव है, उनको भी इन प्राचीन सिद्धान्तोंसे बहुत अंशोंमे सहायता मिले। अस्तु, अब सक्षेपमे उक्त मन्त्रका आध्यात्मिक अर्थ भी लिखा जाता है।

(वामस्य) समस्त जगत्का उद्गिरण करनेवाला अर्थात् अपने शरीरमें स्थित जगत्को बाहर प्रकाशित करनेवाला, (पिलतस्य) सबका पालक, अथवा सबसे प्राचीन, (होतुः) सबको फिर अपनेमे ले लेनेवाला अर्थात् संहार करनेवाला—सृष्टि, स्थिति, लयके कारण प्रमात्माका (भाता) भाग हरण करनेवाला अर्थात् अंशरूप (अइनः) व्यापनशील (मध्यमः अस्ति) सबके मध्यमें रहनेवाला स्त्रात्मा है। और (अस्य) इसी प्रमात्माका (तृतीयः भ्राता) तीसरा भ्राता

( घृतपृष्ठः अस्ति ) विराट् है । घृतपृष्ठ शब्द जलका भी वाचक है और जलसे उस जलका कार्य स्थूल शरीर लक्षित होता है । उस शरीरका स्पर्श करनेवाला स्थूल शरीरामिमानी विराट् सिद्ध हुआ । (अत्र ) इन सबमे (विश्वपतिम् ) सब प्रजाओके खामी, (सप्त-पुत्रम् ) सातो लोक जिसके पुत्र है, ऐसे परमात्माको (अपश्यम् ) जानता हूँ; अर्थात उसका जानना परम श्रेयस्कर है । इसका तात्पर्य यही है कि सम्पूर्ण जगत्का खाधीन कारण एक परमात्मा है और सूत्रात्मा एवं विराट्, जो सूक्ष्म दशा और स्थूल दशाके अभिमानी, वेदान्त-दर्शनमे माने गय हैं—दोनो इसी परमात्माके अंश है ।

अब आप लोगोने विचार किया होगा कि वेदमें विज्ञान प्रकट करनेकी रोली कुछ अद्भुत है। ऊपरसे देखनेपर जो बात हमें साधारण-सी दिखायी देती है, वही विचार करनेपर बड़ी गहरी सिद्ध हो जाती है। इसका एक रोचक उटाहरण यहाँ दिया जा रहा है।

अश्वमेध यज्ञमे मध्यके दिन एक ब्रह्मोद्यका प्रकरण है। एक स्थानपर होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा—इन सवका परस्पर प्रश्नोत्तर होता है। इस प्रश्नोत्तरके मन्त्र ऋग्वेटसहिता और यज्ञवेंटसहिता—दोनोंमे आये हैं। उनमेसे एक प्रश्नोत्तर देखिये—

पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः
पृच्छामि यत्र भुवनस्य नाभिः।
(ऋ॰१।१६४।३४, यजु॰ २३।६१)

यह यजमान और अध्वर्युका संत्राद है। यजमान कहता है कि भै तुमसे पृथ्वीका सबसे अन्तका भाग पूछता हूँ और भुवन अर्थात उत्पन्न होनेवाले सब पदार्थों-की नामि जहाँ है, वह (स्थान) पूछता हूँ। रनमें दो प्रश्न हुए—एक यह कि पृथ्वीकी जहाँ समाप्ति होती है, वह अवधि-भाग कौन-सा है और उत्पन्न होनेवाले

सब पदार्थोंकी नामि कहाँ है ! अव उत्तर सुनिये। अध्वर्यु कहता है—

इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्याः । अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः ॥ ( पूर्वते आगेका मन्त्र )

यज्ञकी वेदीको दिखाकर अध्वर्यु कहता है कि 'यह वेदी ही पृथ्वीका सबसे अन्तिम अवधि-भाग है और यह यज्ञ सब भुवनोंकी नामि है।' स्थूल दृष्टिसे कुछ भी समझमें नहीं आता। वात क्या हुई! भारतवर्षके हर एक प्रान्तके प्रत्येक स्थानमे यज्ञ होते थे। सभी जगह कहा जाता है कि यह वेदी पृथ्वीका अन्त है। मला सब जगह पृथ्वीका अन्त किस प्रकार आ गया!

यह तो एक विनोद-जैसी बात माकृम होती है। दो गाँववाले एक जगह खड़े थे। एक अपनी समझ-दारीकी वड़ी डींग मार रहा था। दूसरेने उससे पूछा-- 'अच्छा, त् वड़ा समझदार है, तो वता सव जमीनका बीच कहाँ है ?' पहला था बड़ा चतुर । उसने झटसे अपनी ठाठी एक जगह गाड़कार कह दिया-'यही कुळ जमीनका वीच है।' दूसरा पूछने लगा— 'कैसे १' तो पहलेने जवाव दिया कि 'तू जाकर नाप आ । गळत हो तो मुझसे कहना । अब वह न नाप सकता था, न पहलेकी वात झूठी हो सकती थी। यह एक उपहासका गल्प प्रसिद्ध है । तो क्या वेद भी ऐसी ही मजाककी बातें वताता है ! नहीं, विचार करनेपर आपको प्रतीत होगा कि इन अक्षरोमें वेद भगवान्ने बहुत कुछ कह दिया है। पहले एक मोटी वात लीजिये। आदि और अन्त, समतल, तया चौकोर प्रमृति रूप पदार्थिक नियत होते हैं । किंतु गोल वस्तुका कोई आदि-अन्त या ओर-छोर नियन नहीं होना । जहाँसे भी प्रारम्भ मान हैं, उसके समीप ही अन्त आ जायगा। भूमि

गोळ है, इससे इसका आदि-अन्त नियत नहीं । जहाँसे एक मनुष्य चळना आरम्भ करे, उसके समीप भागमें ही प्राप्त होकर (आकर) वह अपनी प्रदक्षिणा समाम करेगा । ऐसा अवसर नहीं आयगा कि जहाँ जाते-जाते वह सक जाय और आगे भृषि न रहे । इससे अध्ययु यजमानको बताता है कि भाई ! भृषिका अन्त क्या पूछते हो, वह तो गोळ है । हर एक जगइ उसके आदि-अन्तकी कल्पना की जा सकती है । इससे तुम दूर क्यों जाते हो । समझ लो कि तुम्हारी यह वेदी ही पृथ्वीका अन्त है । जहा आदिकी कल्पना करोगे, वहींपर अन्त भी वन जायगा । इससे वेद भगगन्ने एक रोचक प्रश्नोत्तरके रूपमें पृथ्वीका गोळ होना हमें बता दिया ।

अत्र याज्ञिक प्रसद्धमें इन मन्त्रोंका दूसरा भात्र देखिये । यज्ञके कुण्डों और वेदीका सनिवेश प्राकृत सिनवेशके आधारपर कित्यत किया जाता है। सुर्थके सम्बन्धसे पृथ्वीपर जो प्राकृत यज्ञ हो रहा है, उसमें एक ओर सूर्यका गोळा है, दूसरी ओर पृथ्वी है और मध्यमें अन्तरिक्ष है । अन्तरिक्षद्वारा ही सूर्य-किरणोंसे सब पदार्थ पृथ्वीपर आते हैं। इस सन्निवेशके अनुसार यज्ञमें भी ऐसा सिनवेश वनाया जाता है कि पूर्वमें आहवनीय कुण्ड, पश्चिममें गाह्यत्य कुण्ड और दोनोंके वीचमे वेदी । तब यहाँ आहवनीय कुण्ड सूर्यके स्थानमें है। गार्हपत्य पृथिवीके स्थानमें और वेदी अन्तरिक्षके स्थानमे है। इस विभागको दृष्टिमें रखकर जब यह कहा जाता है कि यह वेदी ही पृथ्वीका अन्त है, तो उसका यह अभिप्राय स्पष्ट समझमें आ सकता है कि पृथ्वीका अन्त वहीं है, जहाँसे अन्तिरक्षिका प्रारम्भ है। वेदी-रूप अन्तरिक्ष ही पृथ्वीका द्सरा अन्त है। इसके अतिरिक्त पृथ्वीका और कोई अन्त नहीं हो सकता।

इन मन्त्रोंको समझानेका एक तीसरा प्रकार भी है और वह इन दोनोसे गम्भीर है। ऋग्वेद-भाष्यमें इस मन्त्रकी व्याख्या करते हुए श्रीमाधवाचार्यने ब्राह्मणकी यह श्रुति उद्धृत की है—

एतावती वे पृथिवी यावती वेदिरिति श्रुतेः।

अर्थात् जितनी वेदी है, उतनी ही पृथ्वी है । इसका तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण पृथ्वीरूप वेदीपर सूर्य-किरणोके सम्बन्धसे आदान-प्रदानरूप यज्ञ बराबर हो रहा है । अग्नि पृथ्वीमे सर्वत्र अभिन्याप्त है और विना आद्भतिके वह कभी ठहरती नहीं है। वह अन्नाद है। उसे प्रतिक्षण अनन्त्री आवश्यकता है। इससे वह खयं बाहरसे अन लेती रहती है और मूर्य अग्नि आदिको अन देते रहते भी है। जहाँ यह अन-अनादभाव अथवा आदान-प्रदानकी किया न हो, वहाँ पृथ्वी रह ही नहीं सकती । उससे स्पष्ट ही सिद्ध है कि जहाँतक प्राकृत यज्ञकी वेदी है, वहाँतक पृथिवी भी है। बस, इसी अभिप्रायको मन्त्रने भी स्पष्ट किया है कि वेदी ही पृथ्वीका अन्त है । अन्त पदको आदिका भी उपलक्षक समझना चाहिये । पृथ्वीका आदि-अन्त जो कुछ भी है, वह वेदीमय है। यह वेटी जहाँ नहीं, वहाँ पृथ्वी भी नहीं है।

आजकलका विज्ञान जिसको मुख्य आधार मान रहा है, उस विद्युत्का प्रसंग वेदमे किस प्रकार है ? यह भी देखिये——

अप्सन्ते सधिप्रय सौपधीरनुरुध्यसे। गर्भे सन् जायसे पुनः। (यजु०१२।३६)

अर्थात् 'हे अग्निदेव! जलमें तुम्हारा स्थान है, तुम ओपधियोंमे भी व्याप्त रहते हो और गर्भमे रहते हुए भी फिर प्रकट होते हो ।' ऐसे मन्त्रोमें अग्नि सामान्य पद है और उससे पार्थिव अग्नि और वैद्युत अग्नि— दोनोका ग्रहण होता है। किंतु इससे भी विद्युत्का जलमें रहना स्पष्ट न माना जा सके, तो खास विद्युत्के लिये ही यह मन्त्र देखिये— यो अनिध्मो दीद्यद्प्तन्त-यों विप्रास्त ईस्त्रते अध्यरेषु। अपां नपान्मसुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावृचे वीर्याय॥ (ऋ०१०।३०।४)

'जो विना ईघनकी अग्नि जलके भीतर दीप्त हो रही है, यज्ञमे मेघावी लोग जिसकी स्तुति करते हैं, वह हमे 'अपां नपात' मधुयुक्त रस देवे—जिस रससे इन्द्र वृद्धिको प्राप्त होता है और वलके कार्य करता है।'

इस मन्त्रमे विना ईंथनके जलके भीतर प्रदीत होने-वाली जो अग्नि बतलायी गयी है, वह विद्युत्के अतिरिक्त कौन-सी हो सकती है, यह आप ही विचार करें । फिर भी कोई सज्जन यह कहकर टालनेका यल करें कि जलमें बड़वानलके रहनेका पुराना खयाल है, यही यहाँ कहा गया होगा तो उन्हे देखना होगा कि इसमें उस अग्निको 'अपां नपात्' देवता बताया गया है और 'अपां नपात्' निघण्टुमें अन्तरिक्षके देवताओमें ही आता है । तब 'अन्तरिक्षकी अग्नि जलके भीतर प्रज्वलित' इतना कहनेपर भी यदि विद्युत् न समझी जा सके, तो फिर समझनेका प्रकार कठिनतासे मिल सकेगा । अभि प्रवन्त समनेच योपाः

कल्याण्यः स्तयमानासो अग्निम् । इतस्य धाराः समिधो नसन्त ता जुषाणो हर्यति जातवेदाः॥ (ऋ०४।५८।८)

इस मन्त्रमे भी भगवान् यास्कने विद्युत्का विज्ञान और जलसे उसका उद्भव स्पष्ट ही लिखा है । विस्तारकी आवश्यकता नहीं । यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि विद्युत् और उसकी उत्पत्ति आदिका परिचय वेदमे स्पष्ट है; प्रत्युत जहाँ आजकलका विज्ञान विद्युत्पर सब कुछ अवलम्बित करता हुआ भी अभीतक यह न जान सका कि विद्युत् वस्तु क्या है ! वह 'मैटर' है या नहीं ! इसका विवाद अभी निर्णयपर ही नहीं पहुँचा, वहाँ वेदने इसे 'इन्द्र देवता'का रूप मानते हुए इसका प्राणविशेष 'शक्तिविशेष' (एनर्जी) (अनमेटेरियल) होना स्पष्ट उद्घोषित कर रखा है। (देवता प्राणविशेष है, यह पूर्व कहा जा चुका है) और, इसे सूर्यका भ्राता कहते हुए सूर्यसे ही इसका उद्भव भी मान रखा है। यों जिन सिद्धान्तोंका आविष्कार वैज्ञानिकोंके लिये अभी शेष ही है, वे भी वेदमें निश्चित रूपसे उपलब्ध हो जाते हैं।

रूपके सम्बन्धमें वर्तमान विज्ञानका मत है कि जिन वस्तुओंमें हम रूप देखते हैं, उनमें रूप नहीं; रूप सूर्यकी किरणोमें है। वस्तुओंमें एक प्रकारकी मिन्न-मिन्न शक्ति है, जिसके कारण कोई वस्तु सूर्य-किरणके किसी रूपको उगल देती है और शेप रूपोंको खा जाती है। ताल्पय यह कि रूपोंका आधार—रूपोंको वनानेवाली सूर्य-किरणों हैं। आप देखिये; वेद भी रूप-विज्ञानके सम्बन्धमें उपदेश करता है—
शुक्रं ते अन्यद् यज्ञतं ते अन्यद्

थहनी

विपुरूपे

विश्वा हि माया अवसि खथावो भद्रा ते पूपनिह रानिरस्तु॥ (ऋ०६।५८।१)

इस मन्त्रमें भाष्यकार श्रीमाधवाचार्यने भी छुक-छुक्र-रूप और यजत-कृष्ण-रूप यही अर्थ किया है। पूपा देवताकी स्तुति है कि 'रूप तुम्हारे हैं, तुम्हीं इन दोनोंके द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकारकी सत्र मायाओंको बनाने हो या रक्षा करते हो।'

इससे यह भी प्रकट किया गया है कि रहप मुख्यतः दो ही है— गुरू और कृष्ण । उन्होंके संिमश्रणसे सिन्ध-स्थान रक्त-हम और किर परस्पर मेन्ट्से नाना रहप वन जाते हैं । यों यहाँ 'पूपा' देवताको रहपका कारण माना गया है और— 'इन्द्रो रूपाणि कनिकद्चरत् ।' से तैक्तिरीयसंहिता इत्यादिमें इन्द्रको सब रहपोंका वनानेवाला कहा गया है । तात्पर्य यह कि सूर्य-किरण-संसक्त देवता ही रहपोंके उत्यादक हैं । यह विज्ञान हमें इन मन्त्रोंमें मिल जाता है । [ वैदिक सूर्य-विज्ञानको इन वातोंके परिप्रेक्यमें आधुनिक विज्ञानवेताओंको परिशीलन करना चाहिये और उभय विज्ञानोंके समन्वयका प्रयास करना चाहिये — स० ]

'उदयत्येप सूर्यः'

द्येशिरवासि ।

विद्वसूर्प हरिणं जातवेद्सं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम्। सहस्त्ररिमः शतथा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुद्यत्येय सूर्यः॥

सूर्यक तत्त्वके ज्ञाताओका कहना है कि ये किरणजालसे मण्डित एवं प्रकाशमय, तपते हुए सूर्य विश्वके समस्त रूपोंके केन्द्र हैं। सभी रूप (रग और आकृतियाँ) सूर्यसे उत्पन्न और प्रकाशित होते हैं। ये सविता ही सबके उत्पत्तिस्थान हैं और ये ही सबकी जीवन-ज्योतिके मूल-स्रोत है। ये सर्वज्ञ और सर्वाधार हैं, ये वैश्वानर (अग्नि) और प्राण-शक्तिके रूपमें सर्वत्र व्याप्त हैं और सबको धारण किये हुए हैं। समस्त जगत्के प्राणरूप सूर्य अद्वितीय हैं— इनके समान विश्वमे अन्य कोई भी जीवनी शक्ति नहीं है। ये सहस्ररिम—सूर्य हमारे शतशः व्यवहारोंको सिद्ध करते हुए उदित होते हैं। (प्रश्नोप॰ १।८)



## वैदिक सूर्यविज्ञानका रहस्य

( लेखक स्व म । म । आचार्य प । श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम् । ए० )

#### (क) उपक्रम

बहुत दिन पहलेकी बात है, जिस दिन महापुरुष परमहस श्रीविश्रद्धानन्दजी महाराजका पता लगा था; तन्न उनके सम्बन्धमें बहुत-सी अछौकिक शक्तिकी बाते सुनी थीं। बातें इतनी असाधारण थीं कि उनपर सहसा कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था । यद्यपि 'अचिन्त्यमहिमानः खलु योगिनः' ( योगियोंकी महिमा अचिन्त्य होती है )—इस शास्त्र-वाक्यपर मैं विश्वास करता था और देश-विदेशके प्राचीन और नवीन यगोमें विभिन्न सम्प्रदायोंके जिन विभृतिसम्पंच योगी और सिद्ध महात्माओंकी कथाएँ प्रन्योंमे पढता या, उनके जीवनमें घटित अनेक अलैकिक घटनाओंपर भी मेरा विश्वास था, तथापि आज भी हमलोगोंके बीचमे ऐसे कोई योगी महात्मा विद्यमान है, यह बात प्रत्यक्ष-दर्शिक मुखसे सुनकर भी ठीक-ठीक हृदयङ्गम नहीं कर पाता था । इसलिये एक दिन संदेह-नाश तथा औत्सक्यकी निवृत्तिके लिये महापुरुषके दर्शनार्थ मै गया।

उस समय सच्या समीपप्राय थी, सूर्यास्तमे कुछ ही काल अविशष्ट था । मैने जाकर देखा, बहुसख्यक मक्तों और दर्शकोसे घिरे हुए पृथक् आसनपर एक सौम्यमूर्ति महापुरुष व्याप्र-चर्मपर विराजमान हैं । उनकी सुन्दर लम्बी दाढ़ी है, चमकते हुए विशाल नेत्र हैं, पक्ती हुई उम्र है, गलेमे सफेद जनेऊ है, शरीरपर काषाय वस्त्र हैं और चरणोमे मक्तोके चढाये हुए पृष्य तथा पुष्पमालाओंके ढेर लगे हैं । पास ही एक खच्छ काश्मीरी उपलसे बना हुआ गोल यन्त्रविशेप पड़ा है । महात्मा उस समय योगविद्या और प्राचीन आर्षविज्ञानके गूढतम रहस्योकी उपदेशके बहाने साधारणरूपमें व्याख्या कर रहे थे । कुछ समयतक उनका उपदेश

सुननेपर जान पड़ा कि इनमें अनन्य साधारण विशेषता है; क्योंकि उनकी प्रत्येक बातपर इतना जोर था, मानो वे अपनी अनुभवसिद्ध वात कह रहे हैं--केवल शास्त्रवचनोकी आवृतिमात्र नहीं । इतना ही नहीं, ने प्रसङ्गपर ऐसा भी कहते जाते थे कि शास्त्रकी सभी बाते सत्य हैं, आवश्यकता पडनेपर किसी भी समय योग्य अधिकारीको मै दिखला भी सकता हूँ । उस समय 'जात्यन्तरपरिणाम' का विषय चल रहा था। वे समझा रहे थे कि जगत्मे सर्वत्र ही सत्तामात्ररूपसे सुक्मभावसे सभी पदार्थ विद्यमान रहते हैं । परंतु जिसकी मात्रा अधिक प्रस्फ़टित होती है, वही अभिन्यक्त और इन्द्रियगोचर होता है। जिसका ऐसा नहीं होता, वह अभिव्यक्त नहीं होता-नहीं हो सकता। अतएव इनकी व्यञ्जनाका कौशल जान लेनेपर किसी भी स्थानसे किसी भी वस्तुका आविर्भाव किया जा सकता है। अभ्यासयोग और साधनाका यही रहस्य है । हम व्यवहार-जगत्में जिस पदार्थको जिस रूपमें पद्चानते हैं, वह उसकी आपेक्षिक सत्ता है, वह केवल हम जिस रूपमें पहचानते है, वही है-यह बात किसीको नहीं समझनी चाहिये। छोहेका दुकड़ा केवल छोहा ही है सो बात नहीं है, उसमे सारी प्रकृति अव्यक्त-रूपमें निहित है; पर्तु छौहभावकी प्रधानतासे अन्यान्य समस्त भाव उसमें विलीन होकर अदस्य हो रहे हैं। किसी भी विलीन भावको ( जैसे सोना ) प्रबुद्ध करके उसकी मात्रा बढा दी जाय तो पूर्वभाव स्वभावतः ही अन्यक्त हो जायगा और उस सुवर्णादिके प्रबुद्धभावके प्रबछ हो जानेसे वह वस्तु फिर उसी नाम और रूपमें परिचित होगी। सर्वत्र ऐसा ही समझना चाहिये। वस्तुतः लोहा सोना नहीं हुआ, वह अन्यक्त हो गया और सुवर्णभाव अव्यक्तताको हटाकर प्रकाशित हो गया। आपातदृष्टिसे यही समझमें आयेगा कि लोहा ही सोना हो गया है—परंतु वास्तवमे ऐसा नहीं है। अ कहना नहीं होगा कि यही योगशास्त्रका 'जात्यन्तरपरिणाम' हैं। पतञ्जलिजी कहते है कि प्रकृतिके आपूरणसे 'जात्यन्तरपरिणाम' होता है—एकजातीय वस्तु अन्य-जातीय वस्तुमें परिणत होती है ('जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्')। यह कैसे होता है, सो भी योगशास्त्रमें वतलाया गया है। †

वुळ देरतक जिज्ञामुरूपसे मेरे पूछताठ र र नेपर उन्होंने मुझसे कहा—'तुम्हें यह करके दिखाता हैं।' इतना कहकर उन्होंने आसनपरसे एक गुलाबका फूळ हाथमें लेकर मुझसे पूछा—'बोलो, इसको किस न्दपमें बदल दिया जाय!' वहां जवाफल नहीं या, इसीसे मंने उसको जवाफल बना देनेके लिये उनसे कहा। उन्होंने मेरी बात स्वीकार कर की और बार्ये हाथमें गुलाबका फूळ लेकर दाहिने हाथसे उस स्फटिकय-अबे द्वारा उसपर विकीण मूर्यरिंमको संहत करने लगे। मैंने

\* यंगियाने 'मूलपृथक्त्व कहकर अन्यक्तभावने वीज-निष्ठरूपों भी पृथक्ताकी सत्ता त्यीकार की है। देसा न करनेसे सृष्टिवैचिन्यका कोई मूल नहीं रह जाता। न्यासदेवने कहा है, 'जात्यनुच्छेदेन सर्व सर्वात्मकम्। इसते यः जाना जाता है कि जातिका उच्छेद प्रलयमें भी नहीं होता, प्रलय और अन्यक्तावर्यामें भी जातिभेद रहता है—परन वर अधिष्ठानके लोपके कारण अन्यक्त रहता है। सृष्टिके साथ-ही-साथ उसकी रृष्ट्रित होती है। प्रलयकी परमावस्थां समस्त प्रकृतिपर ही आवरण पड़ जाता है, इसलिये उसमें विकारोन्मुख परिणाम नहीं रहता। साधारणतः जिसको सृष्टि कहा जाता है, वह आंशिक सृष्टि और आंशिक प्रलय होता है—आवरण जहाँ नहीं है, वहाँ निरन्तर विकार पेदा होता रहता है, जहाँ है, वहाँ कोई भी विकार नहीं होता। जहाँ कोई आवरण नहीं होता, वहाँ प्रकृति सर्वतंभावने मुक्त होकर अखिल परिणामकी ओर उन्मुख हो जाती है। युगपत् अनन्त आकारोका स्फुरण होता है, इसलिये किसी विविध आकारका भान नहीं होता, उसको निराकार स्फूर्ति कहते हैं, वहीं बहा है।

† पतझिलका सिद्धान्त है— 'निमित्तमप्रये। जक्रम् '— निमित्तकारण उपादानस्वरूपा प्रकृतिको प्रेरणा नहीं कर सकता। वह प्रकृतिनिष्ठ आवरणको दूर करता है। आवरण दूर होनेपर आच्छन्न प्रकृति उन्मुक्त होकर अपने आप ही अपने विकारों के रूपमे परिणत होने लगती है। लोहें में मुवर्ण-प्रकृति है, वह आवरणसे हकी है— और होंह-प्रकृति आवरणसे मुक्त है, इसीसे लोहपरिणाम चल रहा है; किंतु यदि मुवर्ण-प्रकृतिका यह आवरण किसी उपायसे (यं,ग या आपंविज्ञानसे) हटा दिया जाय तो लोह-प्रकृति हक जायगी और मुवर्ण-प्रकृति परिणामकी धारामें विकार उत्त्यन करेगी। यह स्वाभाविक है, यह कौशल ही प्रकृति विद्या है। परंतु इसके द्वारा असत्को सत् नहीं किया जा सकता। केवल अव्यक्तको व्यक्त किया जा सकता है। वस्तुतः सत्कार्यवादमें सृष्टिमात्र ही अभिव्यक्त है। जो कभी नहीं था, वह कभी होता भी नहीं, (नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः)। इसीसे सृष्टि कहते हैं कि निमित्त प्रकृतिको प्रेरित नहीं कर सकता—प्रवृत्ति नहीं दे सकता। प्रकृतिको विकारोन्मुखताकी ओर स्वाभाविक प्रेरणा विद्यमान है। प्रतिवन्धक रहनेके कारण वह कार्य कर नहीं पाती। पूर्वीकृत कौशल या निमित्त (धर्माधर्म और इनी प्रकार निमित्त) इस प्रतिवन्धक को केवल हटा भर देता है।

कान्तद्शों कविने कहा है-

शमप्रधानेपु तपे।वनेपु गृढं हि दाहात्मकमस्ति तेजः। स्पर्शानुकूला अपि सूर्यकान्तास्ते हान्यतेजोऽभिभवाद् दहन्ति।। इससे जाना जाता है, जो शीतल (शमप्रधान) है उसमें भी 'दाहात्मक तेज' या ताप है, परंतु वह गृढ है। अर्थात् सभी जगह सभी वस्तुएँ हैं, परंतु जो गृढ है (छिपी है) वह देखनेंग नहीं आती। उसकी किया भी नहीं होती। जो व्यक्त है, उसीकी किया होती है, वही दृश्य है। 'गृढ़' धर्मकी किया न हो सकने ज कारण 'व्यक्त' धर्मकी प्रधानता है। यदि व्यक्त धर्म वाह्य तेज (अन्य तेज) के द्वारा अभिभूत कर दिशा जाय तो विश्रमान धर्म जो अभीतक गुप्त था, वह अनिभभूत होनेके कारण प्रकट हो जाता है और किया करने लगाता है।

देखा, उसमें क्रमशः एक स्थूल परिवर्तन हो रहा है। पहले एक लाल आभा प्रस्कृटित हुई—धीरे-धीरे तमाम गुलाबका फूल विलीन होकर अन्यक्त हो गया और उसकी जगह एक ताजा हालका खिला हुआ झूमका जवा प्रकट हो गया। कौत्हल्लाश इस जपापुण्यको मैं अपने घर ले आया था। \* स्वामीजीने कहा—'इसी प्रकार समस्त जगत्में प्रकृतिका खेल हो रहा है, जो इस खेलके तत्त्वको कुळ समझते हैं, वे ही ज्ञानी हैं। अज्ञानी इस खेलसे मोहित होकर आत्मवित्मृत हो जाता है। योगके विना इस ज्ञान या विज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार विज्ञानके बिना वास्तविक योगपदपर आरोहण नहीं किया जा सकता।'

मैंने पूछा—'तब तो योगीके लिये सभी कुछ सम्भव है ?' उन्होंने कहा—'निश्चय ही है, जो यथार्थ योगी हैं, उनकी सामर्थ्यकी कोई इयत्ता नहीं है, क्या हो सकता है और क्या नहीं, कोई निर्दिष्ट सीमारेखा नहीं है । परमेश्वर ही तो आदर्श योगी हैं, उनके सिवा महाराक्तिका पूरा पता और किसीको प्राप्त नहीं है, न प्राप्त हो ही सकता है । जो निर्मल होकर 'परमेश्वरकी शक्तिके साथ जितना यक्त हो सकते हैं, उनमें उतनी ही ऐसी शक्तिकी स्कृति होती है । यह यक्त होना एक दिनमें नहीं होता, क्रमशः होता है । इसीलिये

शुद्धिके तारतम्यके अनुसार शक्तिका स्करण भी न्यूनाधिक होता है । शुद्धि या पवित्रता जब सम्यक्ष्रकारसे सिद्ध हो जाती है, तब ईश्वर-सायुज्यकी प्राप्ति होती है । उस समय योगीकी शक्तिकी कोई सीमा नहीं रहती । उसके लिये असम्भव भी सम्भव हो जाता है । अघटनघटना-पटीयसी माया उसकी इच्छाके उत्पन्न होते ही उसे पूर्ण कर दिया करती है ।

मैने पूछा—'इस फूलका परिवर्तन आपने योगबलसे किया या और किसी उपायसे ?' खामीजी बोले—'उपायमात्र ही तो योग है । दो वस्तुओको एकत्र करनेको ही तो योग कहा जाता है । अवश्य ही यथार्थ योग इससे पृथक् है । अभी मैंने यह पृथ्य सूर्यविज्ञानद्वारा बनाया है । योगबल या ग्रुद्ध इच्छाशिक्तसे भी सृष्टि आदि सब कार्य हो सकते हैं, परंतु इच्छा-शिक्ता प्रयोग न करके विज्ञानकौशलसे भी सृष्टियादि कार्य किये जा सकते हैं ।' मैने पूछा—'सूर्यविज्ञान क्या है ?' उन्होंने कहा, 'सूर्य हो जगत्का प्रसिवता है । जो पुरुष सूर्यकी रिम अथवा वर्णमालाको भलीभाँति पहचान गया है और वर्णोको शोधित करके परस्पर मिश्रित करना सीख गया है, वह सहज ही सभी पदार्थोका संघटन या विघटन कर सकता है । वह

<sup>\*</sup> घर लानेका कारण यह था कि ऑलोद्धारा देखनेपर भी उस समय में यह धारणा नहीं कर पाता था कि ऐसा क्योंकर हो सकता है। मुझे अस्पष्टरूपसे ऐसा भान होता था कि इसमें कहीं मेरा दृष्टिश्रम तो नहीं है, मैं कहीं सम्मोहनी विद्या ( मेस्मेरिज्म )के वशीभूत होकर ही जवा-फूलकी कोई सत्ता न होनेपर भी जवाफूल तो नहीं देख रहा हूं । लोग Optical illusion, hallucination, hypnotism आदि शब्दोंके द्वारा इसी प्रकार ऐसी सृष्टिक्रियाको समझानेकी चेष्टा किया करते हैं। ये लोग अश्व हैं, क्योंकि सम्मोहनविद्याके प्रभावसे अथवा तज्जातीय अन्य कारणोसे जिस सृष्टिका प्रकाश होता है, वह प्रातिभासिक होती है, स्थायी नहीं होती। वह लोकिक व्यवहारमें भी नहीं आ सकती। परंतु व्यावहारिक सृष्टि इससे अलग है। स्वप्न और जाग्रत-अवस्थामें जैसे भेद हैं, वैसे ही प्रातिभासिक और व्यावहारिक सत्तामें भी पृथक्ता है। वेदान्तियोकी जीवसृष्टि और ईश्वरसृष्टिका मेद भी इस प्रसङ्गमें आलोचनीय है। वस्तुत: मैंने अज्ञानवश ही संदेह किया था। वह जपापुष्प जागतिक जपापुष्पोंकी तरह ही व्यावहारिक सत्तासम्पन्न पदार्थ था, द्रष्टाके दृष्टिश्रमसे उत्पन्न आभासमात्र नहीं था। इस फूलको मैंने बहुत दिनोंतक अपने पास पेटीमें बड़े जतनसे वस्ता और लोगोंको दिस्ताया था, वहुत दिन बीत जानेपर वह सूख गया।

देखता है कि सभी पटाथोंका मूल बीज इस रश्मिकराके विभिन्न प्रकारक संयोगसे ही उत्पन्न होता है। वगभेदसे और विभिन्न वर्णोंके संयोगसे मेट, विभिन्न पट उत्पन्न होते हैं, वैसे ही रहिममेट और विभिन्न रिमर्यांके मिश्रण-मेदसे जगतके नाना पढार्थ उत्पन्न होते हैं। अवस्य ही यह स्थूल दृष्टिमें बीज-सृष्टिका एक रहत्य है । सूरम दृष्टिमें अव्यक्त गर्भमें बीज ही रहता है। बीज न होता तो इस प्रकार संस्थान-मेदजनक रश्मित्रशेषके संयोग-वियोग-विशेषसे और इन्हाशक्ति या सन्यसद्धरूपके प्रभावसे भी सृष्टि होनेकी सम्भावना नहीं रहती । इसीलियं योग और विज्ञानके एक होनेपर भी एक प्रकारसे दोनोंका किञ्चित् पृथक्रूरूपमें त्र्यवहार होना है । रश्मियोंको शुद्धरूपसे पहचानकर उनकी योजना करना ही सूर्यविज्ञानका प्रतिपाद्य विपय है। जो ऐसा कर सकते हैं, वे सभी स्थृत और सूक्ष्म कार्य करनेमें समर्थ होते हैं । मुख-दृ:ख, पाप-पुण्य, काम-क्रोध. लोम, प्रीति, भक्ति आदि सभी चैतमिक वृत्तियां और संस्कार भी रिमयोंके संयोगसे ही उत्पन्न होते हैं । स्थृट वस्तुके छिये तो कुछ कहना ही नहीं है । अनएव जो इस योजन और वियोजनकी प्रणालीको जानते हैं. वे सभी कुछ कर सकते हैं --- निर्माण भी कर सकते हैं और संहार भी, परिवर्तनकी तो कोई वात ही नहीं। यही सूर्यविज्ञान है।

मैंने पूछा— आपको यह कहांसे मिला ! मैंने तो कहीं भी इस विज्ञानका नाम नहीं सुना ।' उन्होंने हँसकर कहा, 'तुम लोग बच्चे हो, तुम लोगोंका ज्ञान ही कितना है ! यह विज्ञान भारतकी ही वस्तु हैं- उच्च कोटिके ऋषिगण इसको जानते थे और उपयुक्त क्षेत्रमें इसका प्रयोग किया करते थे । अब भी इस विज्ञानके पारदर्शी आचार्य अवस्य ही वर्तमान हैं । वे हिमालय और निव्वतमें गुप्तरूपसे रहते हैं । भैंने खयं निव्वतके उपान्तभागमें ज्ञानगंज नामक वड़े भारी योगाश्रममें रहकर

एक योगी और विज्ञानवित मजपुरुषसे दीर्वकाल्तक कठोर साधना करके इस विद्याको नया ऐसी ही और भी अनेक छुम विद्याओंको सीरवा है । यह अस्पन्त ही जिल्ह और दुर्वम विषय है—इसका दायिक भी अस्पन्त अधिक है । इसीलिय आचार्यगण सहसा किसीको यह विषय नहीं सिखाते ।

मंने पूछा, 'क्या इम प्रकारको शीर भी विद्याएँ हैं !' उन्होंने प्रत्या, 'हं नजी तो क्या! चन्द्रविद्यान, नक्षत्र-विद्यान, बाधुविद्यान, क्षणविद्यान, शब्द्रविद्यान और मनोविद्यान इत्यादि बहुत विद्याएँ हैं । केन्द्र नाम सुनक्षर ही तुम क्या समजोगे ! तुमशेगोंने शाखोंमें जिन विद्याओंके नाममात्र सुने हैं, ने तथा उनके अतिरिक्त और भी न मालूम वित्तनी और हैं !'

इस प्रकार वार्ते होने-दोने संघ्या हो चडी। पास ही घड़ी रक्की थी। महापुरुपने देखा. अब समय नहीं है, वे तुरंत नित्यक्तियांके चिय उठ व्हें हुए और क्रियागृहमें प्रविष्ट हो गये। हम सब लोग अपने-अपने स्थानोंको ठींट आये।

इसके बाद में प्रायः प्रतिदिन ही उनके पास जाता और उनका सङ्ग करता। इस प्रकार क्रमशः अन्तरङ्गता वह गर्या। क्रमशः नाना प्रकारकी अर्छोक्तिक बातें में प्रत्यक्ष देग्नने लगा। क्रितनी देग्री, उनकी संख्या बतलाना कठिन है। दूरसे. नजदीकसे. स्थूलरूपमं. सूक्ष्मरूपसे, भौतिक जगतमें, दिव्य जगतमें—यहाँतक कि आध्मिक जगतमें भी—में उनकी असंख्य प्रकारकी लोकोत्तर शक्ति खेलको देख-देखकर स्तम्भित होने लगा। केक्ल मेंने निजमें खयं जो कुछ देखा और अनुभव किया है, उसीको लिखा जाय तो एक महाभारत वन सकता है। परंतु यहाँ उन सब बातोंको लिखनेकी आवश्यकता नहीं है और सारी बातें बिना विचार सर्वत्र प्रकट करने योग्य भी नहीं हैं। मैं यहाँ यथासम्भव निरपेक्ष-

रूपसे स्नामीजी महोदयके उपिटए और प्रदर्शित (सूर्य-) विज्ञानके सम्बन्धमें दो-चार वार्ते लिख्ँगा।

### ( ख ) सूर्यविज्ञानका रहस्य

यद्यपि कालधर्मके कारण हम सौरिवज्ञान या सावित्री-विद्याको भूल गये हैं, तथापि यह सत्य है कि प्राचीन कालमें यही विद्या ब्राह्मण-धर्मकी और वैदिक साधनाकी मित्तिखरूप थी। सूर्यमण्डलतक ही संसार है, सूर्यमण्डलका भेद करनेपर ही मुक्ति मिल सकती है—यह बात ऋषिगण जानते थे। वस्तुतः सूर्यमण्डलतक ही वेद या शब्दब्रह्म है—उसके बाद सत्य या परब्रह्म है। शब्दब्रह्ममें निष्णात ही परब्रह्मको पा सकता है—

शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ।
—यह बात जो लोग कहा करते, वे जानते थे

कि शब्दब्रह्मका अतिक्रमण किये बिना या सूर्यमण्डलको लॉघे बिना सत्यमें नहीं पहुँचा जाता । श्रीमद्भागवतमें

ळिखा है---

य एष संसारतरः पुराणः
कर्मात्मकः पुष्पफले प्रस्ते॥
द्वे अस्य वीजे शतमूलस्त्रिनालः
पञ्चस्कन्धः पञ्चरसप्रस्तिः।
इशैकशास्त्रो द्विसुपर्णनीडस्त्रिवस्कलो द्विफलोऽर्कप्रविष्टः॥
(११।१२।२१-२२)

'यह कर्मात्मक संसारवृक्ष है—जिसके दो बीज, सौ मूल, तीन नाल, पाँच स्कन्ध, पाँच रस, ग्यारह शाखाएँ हैं; जिनमें दो पक्षियोंका निवासस्थान है, जिसके तीन वल्कल और दो फल हैं। \* यह संसार-वृक्ष

सूर्यमण्डलपर्यन्त व्याप्त है । श्रीधरखामी ओर विश्वनाय दोनोंने कहा है—अर्कप्रवृष्टः सूर्यमण्डलपर्यन्तं व्याप्तः । तिन्निर्मिद्य गतस्य संसाराभावात् ।

प्रकृतिका रहस्य जाननेके लिये यह सूर्य ही साधन है । श्रुतिमें आया है कि सूर्यमें रहनेवाला पुरुष मैं हूँ—

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् । योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽहम् ॥ (मैत्री-उपनिषद् ६ । ३५ )

सूर्यसे ही चराचर जगत् उत्पन्न होता है, यह श्रुतिने स्पष्टरूपमें निर्देश किया है। इसी मैत्री-उपनिषद्में लिखा है कि प्रसवधर्मके कारण ही सूर्यका 'सविता' नाम सार्थक हुआ है (सवनात् सविता)। वृहद्योगियाञ्चवल्क्यमें स्पष्ट तौरपर लिखा है——

सविता सर्वभावानां सर्वभावांश्च स्यते ॥ सवनात् प्रेरणाञ्चैव सविता तेन चोच्यते । (१।५५-५६)

सूर्योपनिपद्में सूर्यके जगत्की उत्पत्ति उसके पालन और नाशका हेतु होनेका वर्णन आया हैं—

सूर्योद् भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु । सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च ॥

आचार्य शौनकने बृहदेवतामे उच्चखरसे कहा है कि एकमात्र सूर्यसे ही भूत, भविष्य और वर्तमानके समस्त स्थावर और जङ्गम पदार्थ उत्पन्न होते हैं और उसीमें छीन हो जाते हैं।

यही प्रजापति तथा सत् और असत्के योनिखरूप हैं—यह अक्षर, अन्यय, शास्त्रत ब्रह्म हैं। ये तीन

<sup>#</sup> बीज=पुण्य-पाप । मूळ=वासना ( शत=असंख्य )। नाळ=गुण । स्कन्ध=भूत । रस=गन्दादि विषय । शाखा= इन्द्रिय । फळ=सुख-दुःख । सुपर्ण या पक्षी=जीवात्मा और परमात्मा । नीड=वासस्थान । वल्कळ-धातु अर्थात् वात, पित्त और ब्लेब्मा ।

<sup>†</sup> षृष्ट् प्राणिप्रसवे इत्यस्य धातोरेतद्रूष्पम् । सुनोति सूयते वा उत्पादयति चराचर जगत् स सविता । षू प्रसवेश्वर्ययोः सर्ववस्त्नां प्रसवः उत्पत्तिस्थानं सर्वेश्वर्यस्य च ।

भागोमें विभक्त होकर तीन छोकोमें वर्तमान हैं—समस्त देवता इनकी रिनमे निविष्ट हैं—

भवद् भृतं भविष्यच जङ्गमं स्थावरं च यत्। अस्यैके सूर्यमेवैकं प्रभवं प्रलयं विदुः॥ असतश्च सतश्चेव योनिरेषा प्रजापतिः। तद्क्षरं चाव्ययं च यच्चेतद् ब्रह्म शाश्वतम्॥ कृत्वैव हि त्रिधातमानमेषु लोकेषु तिष्ठति। देवान् यथायथं सर्वान् निवेश्य स्वेषु रिश्मषु॥

सूर्यसिद्धान्तनामक ज्योतिष-प्रन्थमें छिखा है कि ये सब जगत्के आदि हैं, इस कारण ये आदित्य हैं। जगत्को प्रसव करते हैं, इस कारण सूर्य और सिवता हैं—ये तमोमण्डलके उस पार परम ज्योतिःखरूप हैं—आदित्यो ह्यादिभूतत्वात् प्रसूत्या सूर्य उच्यते। परं ज्योतिस्तमःपारे सूर्योऽयं सिवतेति च॥

यह जो परम ज्योतिकी बात कही गयी, वह शब्द-ब्रह्ममय मन्त्रज्योति है—यही अखण्ड अविभक्त प्रणवात्मक वेदस्वरूप है—इसीसे विभक्त होकर ब्रह्म, यज्ञः और सामरूप वेदत्रयका आविर्भाव होता है । सूर्यपुराणमें इसील्रिये स्पष्ट कहा गया है कि—

नत्वा सूर्य परं धाम ऋग्यजुःसामरूपिणम्। अर्थात् परंधाम सूर्य ऋक्-यजु-साम रूप हैं; उन्हें नमस्कार है।

विद्यामाध्यकारने भी इसीछिये सूर्यको 'त्रयीमय' और 'अमेयांग्रुनिधि'के नामसे निर्देश किया है और कहा है कि ये तीनो जगत्के 'प्रवोधहेतु' हें । उन्होंने कहा है कि सूर्यके विना 'सर्वदर्शित्व' सम्भव नहीं; इसीसे मानो शंकरने उन्हें नेत्ररूपसे धारण किया है । सूर्यसे ही सब भूतोंके चैतन्यका उन्मेप और निमेप होता है, यह श्रुतिमें भी छिखा है—

योऽसौ तपन्तुदेति स सर्वेषां भूतानां प्राणानाद-योदेति । असौ योऽस्तमेति स सर्वेषां भूतानां प्राणा-नादायास्तमेति ॥

विष्णुपुराणके याज्ञवल्क्यकृत सूर्यस्तोत्र (अश ३,

अध्याय ५)में सूर्यको 'विमुक्तिका द्वार', 'ऋग्यजुः-सामभूत', 'त्रयीधामवान्', 'अग्नीपोमभूत', 'जगत्के कारणात्मा' और 'परम सौपुन्नतेजोधारणकारी' कहकर क्यों वर्णन किया गया है, यह वात अब समझमें आवेगी। अग्नि और सोम मूळतः सूर्यसे अभिन्न हैं, यह श्रुतिसे भी माछम होता है।

् उद्यन्तं वादित्यमग्निरनुसमारोहित सुपुद्रः सूर्यरिमश्चन्द्रमा गन्धर्वः ।

श्रुतिमें आया है कि सूर्य पूर्वाह्वमें ऋग्दारा, मध्याह्वमें यज्ञःहारा और अस्तकालमें सामदारा युक्त होते हैं—

त्रमिंभः पूर्वाह्वे दिवि देव ईयते यजुर्वेदे तिष्ठति मध्य अहः। सामवेदेनास्तमये महीयते वेदेरसुन्यस्त्रिभिरेति सूर्यः॥

सूर्यसिद्धान्तकार कहते हैं कि ऋक् ही सूर्यका मण्डळ और यजुः तथा साम उनकी मूर्ति हैं—यह काळात्मक, काळ्कत, त्रयीमय भगवान् हैं।

ऋचोऽस्य मण्डलं सामान्यस्य मूर्तिर्यज्रिष च । त्रयोमयोऽयं भगवान् कालात्मा कालकृद् विभुः॥

वस्तुतः प्रणव या ॐकार या उद्गीय ही सूर्य हैं—
ये नादब्रह्म हैं, ये निरन्तर रव करते हैं, इस कारण
'रिवर' नामसे विख्यात हैं । छान्दोग्य-उपनिषद् (१।
८।१—५) में है कि त्रयीविद्या या छन्दोरूप तीन
वेदोंने इस उद्गीयको आवृत कर रक्खा है। इसकें
बाहर मृत्युराज्य है। देवताओंने मृत्यु-भयसे डरकर
सबसे पहले वेदकी शरण प्रहण की और छन्दोंद्वारा अपनेको आच्छादित किया—अपना गोपन या रक्षा
(गुप्=रक्षा) की; तथापि मृत्युने उन छोगोंको देख
छिया था—जिस तरह जलके अंदर मछली दिखायी
पड़ती है, उसी तरह। जलके दृष्टान्तसे माद्यम होता है
कि वेदन्नय जलवत् खच्छ आवरण है। मधुविद्यामे भी
वेदको 'श्रापः' या जल कहा गया है। एक हिसाबसे

यही पुराणवर्णित कारगवारि है \*। देवताओंने उससमय वैदसे निकलकर नादका आश्रय ग्रहण किया । इसीसे 🗸 वेद-अन्तमें नादका आश्रय लिया जाता है । यही अमर अभय पद है। उसके बाद ( छा० १।५। १-५ में ही ) स्पष्ट कहा गया है कि उद्गीय या प्रणव ही सूर्य हैं---ये सर्वदा नाद करते हैं । इस प्रणव-सूर्यकी दो अवस्थाएँ हैं । एक अवस्थामें इनकी रिममाला चारों ओर विकीर्ण हुई है । दूसरी अवस्थामें समस्त रिमयाँ संहत होकर मध्यविन्दुमें विलीन हुई हैं । यह द्वितीय अवस्था ही प्रणवकी कैवल्य या शुद्धावस्था है। कौषीतक प्राचीन कालमे इसके उपासक प्रणव-सूर्यकी सृष्टयुनमुख प्रथम अवस्था अवस्था है। उन्होने अपने पुत्रसे प्रथम उपासनाकी बात कही । उद्गीय वा प्रणव ही अधिदेवरूपमें सूर्य हैं, यह कहकर अध्यात्मदृष्टिसे यही प्राण है, यह समझाया गया है।

प्रश्नोपनिषद् (५ । १—७) में लिखा है कि अन्कारका अभिध्यान प्रयाणकालतक करनेसे अभिध्यानके मेदके कारण मिन्न-मिन्न छोक अधिकृत ( छोकजय ) होते हैं । यह ॐकार ही 'पर' और ब्रह्म है। एक मात्राक अभिध्यानके फलखरूप जीव उसके द्वारा संवेदित होकर शीव्र ही जगतीको यानी पृथिवीको प्राप्त होता है । उस समय ऋक् उसको मनुष्यलोकार्मे पहुँचा देते हैं । वहाँ वह तपस्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धाद्वारा सम्पन्न होकर महिमाका अनुभव करता है। द्विमात्राके अभिध्यानके फलसे मनःसम्पत्ति उत्पन होती है-उस समय यजुः उसको अन्तरिक्षमें ले जाते हैं। वह सोमलोकमें जाता है और विभूति-का अनुभव कर पुनरावर्तन करता है। त्रिमात्राके —अर्थात ॐअक्षरके—द्वारा परम पुरुपके अभिध्यानके प्रभावसे तेजः या सूर्यमें सम्पत्ति उत्पन्न होती है-उस समय साधक सूर्यके साथ तादाल्य प्राप्त करता है। जिस तरह सॉपकी बाह्य लचा या केंचुल खिसक पड़ती है - पूर्यमण्डलस्थ आत्मा भी उसी तरह समस्त पापों या मलसे विमुक्त हो जाता है।‡ वहाँसे साम उसे ब्रह्मलोकमें ले जाते हैं । साधक सूर्यसे-'जीवधन'से

्रै श्रीवैष्णव भी इसे स्वीकार करते हैं। सूर्यमण्डलमें प्रवेश किये विना जीवका लिङ्ग-शरीर नहीं नष्ट होता। लिङ्ग-शरीरके मुक्त हुए विना जीवकी मुक्ति कहाँ १ जीव रविमण्डलमें आनेपर ही पवित्र होता है और उसके सब क्लेश दग्व हो जाते हैं। ऐसा महाभारतमें भी कहा है। पिथागोरसके मतसे भी शुद्धिमण्डल सूर्यम स्थित है—सूर्य जगत्के मध्यमें अवस्थित है। जीवमात्र ही यहाँ आनेपर अपने आत्मभावको प्राप्त करते और पवित्र होते हैं। अरस्तुका भी कहना है कि पिथागोरसके मतसे शुद्धिमण्डल या Sphere of fire सूर्यत्य है।

<sup>🖇</sup> वेदसे ही सृष्टि होती है, यह इस प्रसङ्गमे स्मरण रखना चाहिये। वेद ही शब्द-ब्रह्म हैं।

<sup>े</sup> ये रिश्मण ठीक रास्तींके समान हैं। जिस तरह रास्ता एक गाँवसे दूसरे गाँवतक फैला रहता है, उसी तरह सब राशियाँ भी इह लोकसे परलोक पर्यन्त फैली हुई हैं। इनकी एक सीमापर सूर्यमण्डल है और दूसरी सीमापर नाइनिक । सुषुप्तिकालमें जीव इस नाइनिक भीतर प्रवेश करता है—उस समय स्वप्न नहीं रहता, शान्ति उत्पन्न होती है। यह तेज:स्थान है। देहत्यागके वाद जीव इन सब रिश्मयोका अवलम्बन लेकर, ॐकारभावनाकी सहायतासे ऊपर उठता है। सङ्कल्पमात्रसे ही मनमें वेग होता है और उसी वेगसे सूर्यपर्यन्त उत्थान होता है। सूर्य ब्रह्माण्डके द्वारस्वरूप हैं—शानी इस हारको भेदकर सत्यमे और अमर धाममे पहुँच सकते हैं, अज्ञानी नहीं पहुँच सकते। हृदयसे चारो ओर असंख्य नाड़ियाँ या पथ फैले हुए हैं—केवल एक सूक्ष्म पथ ऊपर मूर्द्याकी ओर गया हुआ है। इसी सूक्ष्म पथसे चल सकनेपर सूर्यद्वार अतिक्रम किया जाता है। अन्यान्य पथोसे चलनेपर भुवनकोशमें ही आबद्ध रहना पड़ता है। यद्यपि भुवनकोशका केन्द्र सूर्य होनेके कारण समस्त भुवन एक प्रकारसे सौरलोकके ही अन्तर्गत हैं, तथापि केन्द्रमे प्रविष्ट न हो सकनेके कारण सौरमण्डलके वाहर जाना असम्भव हो जाता है।

—परात्पर पुरमें सोये हुए पुरुपका दर्शन करता है। तीनो मात्राएँ पृथक्-पृथक् विनश्वर और मृत्युमती हैं; परंतु एकीभूत होनेपर ये ही अजर और अमर भावकी प्राप्त करानेवाली हैं।

इससे माछम होता है कि वेदत्रय पृथक रूपमें लोकत्रयको प्राप्त करानेवाले हैं— ऋक् भूलोकको, यजुः अन्तरिक्षलोकको और स्वाम स्वर्गलोकको प्राप्त करानेवाला है। ये तीनों लोक पुनरावर्तनशील हैं। ये ही प्रणवकी तीन मात्राएँ हैं। वेदत्रयको धनीभूत करनेपर ही ॐकाररूप ऐक्यका स्फरण होता है। उसके द्वारा पुरुपोत्तमका अभिष्यान होता है। वेदत्रय जब सूर्य हैं एवं प्रणव जब वेदका ही धनीभूत प्रकाश है, तब सूर्य प्रणवका ही बाह्य विकास है, इसमें कोई सदेह नहीं।

हमारे ऋषियोंका कहना है कि शुद्ध आत्मतेज अंशतः सूर्यमण्डल मेदकर जगत्में उतर आता है। शुद्ध भूमिसे जगत्में अवतीर्ण होनेके लिये और जगत्से शुद्ध धाममें जानेके लिये सूर्य ही द्वारखरूप हैं। पिथा-गोरसने कहा है कि सूर्य एक तेजोधारकमात्र है—इसीमेंसे होकर आत्मज्योतिः जगत्में उतरती है। प्लेटोका कहना है कि ज्योतिः Kabalis और अन्यान्य तत्व-दर्शियोंके मतसे परम पदार्थका प्रथम विकास है।\* अपनी रिमसे ईश्वरने जो तेज प्रज्वलित किया है, वही सूर्य है। सूर्य प्रकाश या तापकी प्रभा नहीं है, विलक्ष मेठटाइ है, यह एक Lens मात्र है, जिसके प्रभावसे आदिम ज्योतिका रिमसमूह स्थूल Material बन जाता है, हमारे सौरजगत्में एकत्र होता है और नाना प्रकारकी शक्ति उत्पन्न करता है।

सूर्यरिक्मयाँ अनन्त हैं—जातिमें और संख्यामें अनन्त हैं। परंतु मूळ प्रभा एक ही है—यह शुक्कवर्ण

है। यही मुल शुक्रवर्ण लाल, नील इत्यादिके परस्पर मिलनेके कारण और भी विभिन्न उपवर्णकि रूपमें प्रकाशित होता है। शुक्रसे सर्वप्रथम लाल, नील प्रभृति प्रथम स्तरका आविर्माव होता है। शुक्रसे अनीन जो वर्णातीत तत्त्व है, उसके साथ शुक्रका सह्चर्प होनेसे इस प्रथम भूमिका विकास होता है। यह अन्तः संधपका फल हैं। यह वर्णातीत तत्त्व ही चिट्ट्रपा शक्ति है। इस प्रथम स्तरसे परस्पर संयोग या चहिःसंसर्ग होनेके कारण दितीय स्तरका आविर्माव होता है। आपेक्षिक दिसे पहली शुद्ध सृष्टि है और दूसरी मिलन सृष्टि है।

दूसरे प्रकारसे भी यही बात माद्रम होती है। वह एक और अखण्ड है। यह अत्रिभक्त रहता हुआ भी पुरुप और प्रकृतिरूपमें द्विधा विभक्त होता है—यही आत्मविभाग या अन्तः संघषसे उत्पन्न स्वाभाविक सृष्टि है। निम्नवर्ती सृष्टि पुरुप और प्रकृतिके परस्पर सम्बन्ध या षहिः संघपसे आविभृत हुई है—यही महिन मैथुनी सृष्टि है।

सूर्यविज्ञानका मूळ सिद्धान्त समझनेके लिये इस अवर्ण, शुक्कवर्ण, मौलिक विचित्र वर्ण और यौगिक विचित्र उपवर्ण—सवको समझना आवश्यक है—विशेपतः अन्तके तीनोंको ।

जपर जो शुक्रवर्णकी बात कही गयी है, यही विशुद्ध सत्त्व है—इस सादे प्रकाशके जपर जो अनन्त वैचित्र्यमय रंगका खेल निरन्तर हो रहा है, वही विश्व-लीला है, वही संसार है। जैसा बाहर है वैसा ही भीतर भी एक ही व्यापार है। पहले गुरूपदिष्ट क्रमसे इस सादे प्रकाशके स्फरणको प्राप्त करके, उसके जपर यौगिक विचित्र उपवर्णके विश्लेषणसे प्राप्त मौलिक विचित्र वर्णोंको एक-एक करके अलग-अलग पहचानना होता

है।

है। मूल वर्णको जाननेके लिये सादेकी सहायता अत्यावश्यक है, क्योंकि जिस प्रकाशमें रंग पहचानना है, वह प्रकाश यदि स्वयं रंगीन हो तो उसके द्वारा ठीक-ठीक वर्णका परिचय पाना सम्मव नहीं।

रगीन चरमेके द्वारा जो कुछ दिखायी देता है, वह दश्यका रूप नहीं होता, यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं । योगशास्त्रमे जिस तरह चित्तशुद्धि हुए बिना तत्त्रदर्शन नहीं होता, उसी तरह सूर्यविज्ञानमें भी वर्णशुद्धि हुए विना वर्णभेदका तत्त्व हृदयङ्गम नहीं हो सकता । हम जगत्मे जो कुछ देखते हैं, सब मिश्रण है—उसका विश्लेपण करनेपर सघटक शुद्ध, वर्णका साक्षात्कार होता है। उन सब वर्णोंको अलग-अलग सादे वर्णके ऊपर डालकर पहचानना होता है। सृष्टिके अंटर शुक्कवर्ण कहीं भी नहीं है। जो है वह आपेक्षिक है । पहले विशुद्ध शुक्रवर्णको कौशलसे प्रस्फुटित कर लेना होगा । यह प्रस्फुटित करना और कुछ नहीं है, पहले ही कहा है कि समस्त जगत् सादेके कपर खेल रहा है; रंगोके इस खेलको स्थानविशेषमे अवरुद्ध कर देनेसे ही वहॉपर तुरत शुक्र तेजका विकास हो जाता है। इस शुक्रको कुछ कालतक स्तम्भित करके उससे पूर्वोक्त विचित्र वर्णोका खरूप पहचान लेना होता है। इस प्रकार वर्णपरिचय हो जानेपर सब वर्णोंके संयोजन और त्रियोजनको अपने अधीन करना होता है । कुछ वर्णोंके निर्दिष्ट क्रमसे मिलनेपर निर्दिष्ट वस्तुकी सृष्टि होती है, क्रम्भङ्ग करनेसे नहीं होती। किस वस्तुमें कौन-कौन वर्ण किस कमसे रहते हैं, यह सीखना होता है। उन सब वर्णोंको ठीक उसी क्रमसे सजानेपर ठीक उस वस्तुकी उत्पत्ति होगी—अन्यया नहीं। जगत्के यावत् पदार्थ ही जब मूछतः वर्णसङ्घर्षजन्य हैं, तब जो पुरुप वर्णपरिचय तथा वर्णसंयोजन और वियोजनकी प्रणाळी जानते हैं, उनके ळिये उन पदार्थोंकी सृष्टि और संहार करना सम्भव न होनेका कोई कारण नहीं।

साधारणतः लोग जिसे वर्ण कहते है, वह सूर्य-विज्ञानविद्क्तां दृष्टिमे ठीक वर्ण नहीं ----वर्णकी छटामात्र है। शुद्ध तत्त्वका आश्रय लिये विना वास्तविक वर्णका पता पानेका कोई उपाय नहीं। काकतालीय न्यायसे भी पाना कठिन है--क्योंकि एक ही वर्णसे सृष्टि नहीं होती, एकाधिक वर्णके सयोगसे होती है। इसीसे एकाधिक ग्रुद्ध वर्णोके सयोगकी आशा काकतालीय न्यायते भी नहीं की जा सकती । भारतवर्षमे प्राचीन कालमें वैदिक लोगोकी तरह तान्त्रिक लोग भी इस विज्ञानका तत्त्व अच्छी तरह जानते थे। इसे जानकर ही तो वे 'मन्त्रज्ञ', 'मन्त्रेश्वर' और 'मन्त्रमहेश्वर'के पदपर आरोहण करनेमे समर्थ होते थे। क्योंकि पडध्वज्ञद्भिका रहस्य जो जानते हैं, वे समझ सकते है कि वर्ण और कला नित्यसंयुक्त हैं। वर्णसे मन्त्र एव मन्त्रसे पदका विकास जिस तरह वाचक भूमिपर होता है, उसी तरह वाच्य भूमिपर कलासे तत्त्व और तत्त्वसे भुवन तथा कार्यपदार्यकी उत्पत्ति होती है । वाक् और अर्थके नित्यसंयुक्त होनेके कारण जिन्होंने वर्णको अधिकृत किया है, उन्होंने कलाको भी अधिकृत कर लिया है । अतएव स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत्में उनकी गति अबावित होती है।\*

<sup>🛊</sup> दैवाधीन जगत् सर्वे मन्त्राधीनाश्च देवताः । ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद् ब्राह्मणदेवता ॥

समस्त जगत् देवताओद्वारा संचालित है। जो कुछ जहाँ होता है, उसके मूलमे देवशक्ति है। देवता मन्त्रका ही अभिन्यक्त रूप है। वाचक मन्त्र ही साधकके प्रयत्नविशेषसे अभिन्यक्त होकर देवतारूपमे आविर्भूत होता है। जिस तरह विना वीजके वृक्ष नहीं, उसी तरह मन्त्रके बिना देवता नहीं। जो वर्णतत्त्ववित् पुरुष वर्णसंयोजनके द्वारा मन्त्रका गठन कर सकते हैं, सुतरा जो मन्त्रेश्वर हैं, वे देवताके भी नियामक हैं, इसमे कोई सदेह नहीं। समग्र जगत इस प्रकार मन्त्रक, मन्त्रेश्वर ब्राह्मणके अधीन हो जायगा, इसमें संशय करनेका कोई कारण नहीं।

उत्पर शुक्र वर्ण या शुद्ध सत्त्वकी जो वात कही गयी है, वही आगमशास्त्रका विन्दु-तत्त्व है। यह चन्द्रविन्दु है। यही कुण्डलिनी और चिदाकाश है—यही शब्दमातृका है। इसके विक्षोभसे ही नाद और वर्ण उत्पन्न होते हैं। अकारादि वर्णमाला इस शुद्ध सत्त्वरूप चन्द्रविन्दुसे ही शुक्क वर्णसे क्षरित होती है। अजारादि वर्णमाला इस शुद्ध सत्त्वरूप चन्द्रविन्दुसे ही शुक्क वर्णसे क्षरित होती है। अजारादि वर्णमाला इस शुद्ध सत्त्वरूप चन्द्रविन्दुसे ही शुक्क वर्णसे क्षरित होती है। जो इन सब वर्णोंके अद्भव और विस्तार-क्रम नहीं जानते, जो सम्वन्ध स्थापित करने और तोड़नेमें समर्थ नहीं है, वे किस प्रकारसे मन्त्रोद्धार कर सकते हैं!

सूर्य-विज्ञानके मतसे, सृष्टिका आरम्भ किस प्रकार होता है, यह हमने वतल दिया। वैज्ञानिक सृष्टि मूल सृष्टि नहीं है, यह स्मरण रखना चाहिये। इसके बाद सृष्टिका विस्तार किस प्रकार होता है, यह बतलाना है।

परंतु विषयको और भी स्पष्टरूपमें समझनेकी चेष्टा करें। दृष्टान्तरूपसे ले लें कि हमे कर्पूरकी सृष्टि करनी है। मान लीजिये कि सौरविद्याके अनुसार क, म, त, र—इन चार रिमयोका इस प्रकार कमवद्ध संयोग होनेसे कपूर उत्पन्न होता है। अव उद्युद्ध श्वेत वर्णके ऊपर क्रमशः क, म, त और र—इन चार रिमयोको डाल्नेसे कपूरकी गन्ध मिलेगी। परंतु एक ही साथ चारो रिमया नहीं डाली जा सकर्ती—डाल्नेसे भी कोई लाभ नहीं। सृष्टि काल्मे ही सम्पन्न होती है। क्रम काल्का धर्म है। सुतरां क्रमलङ्बन असम्भव है। इसलिये सत्त्वशोधन करके उसके जपर पहले 'क' वर्ण डाल्नेसे ही खच्छ सत्त्व 'क'के आकारमे

भाकारित और वर्णमें राजित हो जायगा । शुद्र सत्त्व ही वास्तविक आकर्षण-शक्तिका मूळ है। इसीसे वह 'क' को आकर्पित करके रखता है और खयं भी उसी भावमे भावित हो जाता है । इसके वाद 'म' डालनेगर वह भी उसमें मिळकर उसके अन्तर्गत आ जायगा। इसी प्रकार 'त' और 'र'के विपयमें भी समझना चाहिये । 'र' अन्तिम वर्ण है-इसीसे इसके डाळते ही कर्पूर अभिव्यक्त हो जाता है। अव्यक्त कर्पूर-सत्ताकी अभिन्यक्तिका यही आदि क्षण है। यदि का, म, त और र—इन रश्मियोंके उस संघातको अञ्चण रक्खा जाय तो वह अभित्र्यक्ति अक्षुण्ग रहेगी, अत्र्यक्त अवस्था नहीं आवेगी । परंतु दीर्घ कालतक उसे रखना कठिन है। इसके छिये विशिष्ट चेष्टा चाहिये; क्योंकि जगत् गमनशील है। यहाँपर एक गर्मार रहस्यमय बात है। अन्यक्त कर्पूर ज्यो ही न्यक्त हुआ त्यों ही **उ**सको पुष्ट करनेके छिये—धारण करनेके छिये यन्त्र चाहिये। इसीका दूसरा नाम योनि है। वह व्यक्त सत्ता विद्वमात्र है । योनिख्या शक्ति प्रकृतिकी अन्तर्निहित लालिमा है । उसका आविर्भाव भी शिक्षा-सापेक्ष है । यद्यपि सारे वणोंकी तरह यह लालिमा भी विश्वव्यापी है तथापि इसकी भी अभिव्यक्ति है । अन्तिम वर्णके संघपसे जिस समय कर्पुर सत्ता केवळ छिङ्गरूपमें अलिङ्ग अव्यक्त सत्तासे आविर्भूत होती है, उस समय यह लालिमा ही अभिन्यक्त होकर उसको धारण करती है और उसको स्थूल कर्पूररूपमे प्रसव करती है। विश्वसृष्टिमें यवनिकाकी आड़में यह गर्माधान और प्रसव-क्रिया निरन्तर चल रही है। सूर्यविज्ञानवेत्ता प्रकृतिके

'अकारः सर्ववर्णाभ्यः प्रकाशः परमः शिवः।

<sup>\*</sup> अ, आ प्रभृति वास्तवमे अक्षर नहीं — क्योंकि ये सव वर्ण या रिस्मयाँ सहस्रारस्थ सादे चन्द्रियम्बके विवलनेसे स्विति होती हैं। मूलाधारकी प्रसुत अग्नि किया-कौशलसे उद्बुद्ध होकर ऊपरकी ओर प्रवाहित होती है और अन्तमे चन्द्रियन्दुको स्पर्शकर गला देती है। इसीसे रिस्मयाँ विकीर्ण होती हैं। परंतु मूलके साथ योगसूत्र अञ्चुण्ण रहता है। स्वीसे उनको अक्षर कहते हैं। सब वर्णोंके मूलमे जो अक्षर रहता है, वही उस मूल वर्णका प्रतीक है।

इस कार्यको देखकर उसपर अधिकार करनेकी चेष्टा करता है। संयोगकी तीव्रताके अनुसार सृष्टिविस्तारका तारतम्य होता है। कर्पूरका सत्तारूपसे आविर्माव ( विलक्षण, अभिनव ) सृष्टि है, उसका परिमाण या मात्राकी वृद्धि ( पूर्वसृष्ट पदार्थकी मात्राविषयक ) सृष्टि है। मात्रावृद्धि अपेक्षाकृत सहज कार्य है। जो एक बूँद कर्पूर निर्माण कर सकते हैं, वे सहज ही उसे क्षणभरमे लाख मनमें परिणत कर सकते हैं; क्योंकि प्रकृतिका भाण्डार अनन्त और अपार है—उसके साथ संयोजन करके दोहन कर सकनेपर चाहे जिस क्रुको चाहे जिस परिमाणमें आकर्षित किया जा सकता है\*। परंतु वस्तुकी विशिष्ट सत्ताका आविर्माव कठिन कार्य है। वही स्थूल जगत्की बीज-सृष्टि है।

परंतु यह बीजसृष्टि भी प्रकृत बीजकी सृष्टि नहीं है, मूल बीजकी सृष्टि नहीं है । ऊपर जो अव्यक्त कर्मूर-सत्ताकी बात कही गयी है, वही मूल बीज है । और जो लिङ्गरूपसे बीजकी बात कही गयी, वही गौण या स्थूल बीज है। स्थूल बीज विभिन्न रिश्मयोके कमानु-कूल संयोगविशेषसे अभिव्यक्त होता है । परंतु मूल बीज अलिङ्ग अव्यक्त, प्रकृतिका आत्मभूत और नित्य है। इस प्रकारके अनन्त बीज हैं । प्रत्येक बीजमें एक भावरण है—उससे वह विकारोन्मुख नहीं हो सकता, मूळ बीज स्थूळ बीजके रूपमे परिणत नहीं हो सकता। सूर्यविज्ञान रिमविन्यासके द्वारा उस मूळ बीजको व्यक्त करके सृष्टिका आरम्भ दिखा देता है।

परंतु उस बीजको व्यक्त करनेके और भी कौशल हैं । वायुविज्ञान, शब्दविज्ञान इत्यादि विज्ञान-बळसे चेष्टापूर्वक रिश्मिविन्यास किये बिना भी अन्य उपायोंसे वह अभिव्यक्तिका कार्य संघटित किया जाता है । पूज्य-पाद परमहंसदेवने, उन सब विज्ञानोंके द्वारा भी सृष्टि-प्रभृति प्रक्तिया किस प्रकार साथित हो सकती है, यह योग्य अधिकारियोंको प्रत्यक्ष दिखा दिया है। इन पंक्तियोंके लेखकने भी सौभाग्यवश उसे कई बार देखा है; परंतु उन सब गुह्य विषयोंकी अधिक आलोचना करना अनुचित समझकर यहाँपर हम छोड़ रहे हैं । जो ऋषि-मुनियोंके हदयकी वस्तु है, उसे सर्वसाधारणके सामने रखना अच्छा नहीं। (संकेत मात्र पर्याप्त है।)

सृष्टिकी आलोचना करते हुए साधारणतः तीन प्रकारकी सृष्टिकी बात कही जाती है। उनमें पहली परा सृष्टि, दूसरी ऐश्वरिक सृष्टि और तीसरी ब्राह्मी सृष्टि या वैज्ञानिक सृष्टि है। सूर्यविज्ञानके बलसे जिस सृष्टिकी बात कही गयी है, उसे तीसरे प्रकारकी सृष्टि समज्ञनी चाहिये।

<sup>#</sup> शून्यको किसी भी बड़ी-से-बड़ी सख्याके द्वारा गुणा करनेपर भी एक विन्दुमात्र सत्ताका उद्भव नहीं होता । परंतु अति क्षुद्र सत्ताको भी संख्याद्वारा गुणा करनेपर मात्रा-बृद्धि होती है । किसीके भी हृद्यमे सरसो बराबर भी पवित्रता होनेपर कृपाबलसे महापुरुपगण उसका उद्धार कर सकते हैं; क्योंकि कुछ रहनेपर उसे बढ़ाया जा सकता है । परंतु जहाँपर कुछ नहीं है—अर्थात् अभिन्यक्तरूपमे नहीं है—वहाँ बाहरकी सहायता वेकार हं । उस समय साधकको अपनी चेष्टा-के द्वारा उसे भीतरसे जाग्रत् करना पड़ता है । यही पौरुषका क्षेत्र है । फिर विन्दुमात्र भी उद्बुद्ध होते ही बाह्य शक्ति कृपारूपसे उसको बढ़ा देती है । इस पौरुषके बिना केवल कृपाद्वाग कोई फल नहीं होता । श्रीकृष्णने द्रौपदीके पात्रसे बिन्दुबरावर अत्र लेकर उसके द्वारा हजारों ऋषियोको तृप्त कर दिया था । देश और विदेशमे महापुरुषोके चिरत्रोंसे ऐसे अनेक दृष्टान्त मिल जायंगे ।

## वेदोमें भगवान् सूर्य

( लेखक--श्रीमनोहर वि० अ० )

रूर्यको भगवान् कहते हैं । वास्तवमे ही वे इस सौरमण्डलमें भगवत्स्वरूप हैं । सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें जो कार्य भगवान् करते हैं, इस सौरमण्डलमें सूर्यकी भी वहीं स्थिति है और तत्सम कृति है । इसलिये वेदने स्वयं भगवान्की सूर्यसे उपमा दी है—

व्रह्म सूर्यसमं ज्योतिः। (यजु० २३।४८) भवानो अर्वाङ्खर्ण ज्योतिः। (ऋक्०४।१०।३) वेदमें आये हुए सारे देववाची नाम अन्तमें परमेश्वरकी स्तुति करते हैं; क्योंकि प्रत्येक देवके गुणकी अन्तिम पराकाष्टा उसीमें सार्थक होती है। इसल्यिं किसी भी नामसे स्तुति की जाय, वास्तवमें वह

परमेश्वरकी ही स्तुति होती है---

तं गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनृषत । उतो क्रपन्त धीतयो देवानां नाम विश्वतीः ॥ (ऋक्०९।९९।४)

इसी प्रकार भगवान्के बाद सबसे अधिक नाम सूर्यके हैं। विवखान्, पूपा, त्वष्टा, धाता, विधाता, सिवता, मित्र, वरुण, आदित्य, राक्र, उरुक्रम, विष्णु, भग इत्यादि नाम अलग-अलग देवोंके होते हुए सूर्यके वाचक भी है। इसलिये इन नामोसे इन देवताओंके वर्णनके साथ सूर्यकी स्तुति भी होती है। जब भग या सिवताको भगका प्रसविता कहते हैं, तो उसका अर्थ यही है कि सूर्य ही खयं भगवान् हैं—

भग एव भगवाँ अस्तु देवः सनो भग पुर एताभमेव। (अथर्व०३।१६।५)

सुवाति सविता भगः। (ऋक्०७।६६।४) क्योंकि जवतक अपने पास कोई वस्तु न हो, वह द्सरेको कैसे दी जा सकती है। सूर्यके उदयके साथ ही जगत्के कार्य प्रारम्भ होते हैं। सूर्य ही दिन-रात और ऋतु-चक्रके नियामक हैं। सूर्यकी उष्माके विना वनस्पतियाँ पक नहीं सकती, अन्न उत्पन्न नहीं हो सकता और परिणामतः प्राणधारी प्राणको धारण नहीं कर सकते।

सूर्यकी किरणोंमें मनुष्यंक छिये उपयोगी सब तत्त्व विद्यमान है। सब रोगों और दुरितोंको दूर करनेकी शक्ति है। तभी तो 'विश्वानि देवसवितदुरितानि परासुव' कहा जाता है। सूर्यका सुचारुरूपसे सेवन करने-वालेको किसी विटामिनके खानेकी आवश्यकता नहीं रहती। सूर्यका सही प्रयोग सब वरणीय तत्त्व प्रदान करता है—

तत्सवितुर्वूणीमहे वयं देवस्य भोजनम् । श्रेष्ठं सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमहि॥ (ऋक्०५।८२।१)

देवस्य सवितुः सवे।विश्वा वामानि धीमहि। (ऋक्०५।८२।६)

स देवान विश्वान् विभर्ति । (ऋक्०३।५९।८)

—रोगों, रोगकृमियोंको नष्ट करता है। उदित होते हुए सूर्यका नियमित सेवन तो हृदय और मस्तिष्कके सब विकारोंको भी नष्ट करनेकी सामर्थ्य रखता है—

आ देवो याति सविता परावतो
पऽविश्वा दुरिता वाधमानः।
(ऋक्०१।३५।३)

अपसेधन् रक्षसो यातुधानान-स्थाद् देवः प्रतिदोषं गृणानः। (ऋक्०१।३५।१०)

संते शीर्ष्जः कपालानि हृद्यस्य च योविधः॥ उद्यन्नादित्य रिह्मिभः शीष्जो रोगमनीनशांग भेदमशीशमः।

( अथर्व० ९।८। २२ )

हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय। (ऋक्०१।५०।११)

सूर्यः कृणोतु भेपजम् । ( अथर्व॰ ६ । ८३ । १ ) अजीजनत् सविता सुम्नमुष्ध्यम् । ( ऋक्॰ ४ । ५३ । २ )

इस प्रकार मानसिक शान्ति प्रदान करके वे सब प्रकारके सुख प्राप्त कराते हैं और व्रतोंको पूर्ण करनेकी सामर्थ्य देते हैं—

व्रतानि देवः सविताभिरक्षते । (ऋक्०४।५३।४)

सबकी आत्मा सूर्य

सूर्यमे उत्पादन और प्रेरणा-शक्तिका उत्स है। सूर्योदय होते ही प्राणियोंको अपने दैनिक कार्योमे प्रवृत्त होने की खतः प्रेरणा होती है। इसल्यि सूर्यको चल और अचल अथवा चेतन और जड़—दोनो प्रकारकी सृष्टिकी आत्मा कहा गया है—

सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च। चश्चरित्रस्य चरुणस्याग्नेः॥ (ऋक्०१।११५।१)

दोनोमे इसीके द्वारा रोचना दिखायी देती है। दिनमें चुलोकको ये ही प्रकाशित करते है—

अन्तश्चरित रोचनास्य प्राणाद्पानती। व्यख्यन्महिषो दिवम्। (ऋक्०१०।१८९।२) वे ही सबके सामने मार्गदर्शक वनकर खड़े हुए हैं और उनके अच्छे-बुरे कर्मो तथा पुण्य-पापको देखते हुए—

नकीमिन्द्रो निकर्तवे न शक्तः परिशक्तवे। विद्वं श्रुणोति पद्यति। (ऋक्०८।७८।५)

—— मित्रवत् पुण्यक्तमंका फल देते हैं । वरुण पुलिस-विभागकी तरह उन प्राणियोंके दुष्ट कर्मोंका लेखा-जोखा रखकर, न्यायकारी ( अर्यमा ) भगवान्के सामने उपस्थित करते हैं । अतः जो सबके वशी तथा नियन्त्रणकर्ता हैं,

वे अपने सेवककी अंहसा (पापसे) रक्षा करते हैं।

यो मित्राय वरुणायाविधज्जनोऽनर्वाणं तं परि पातो अहंसो दाश्वासं मर्तमंहसः। तमर्यमाभिरक्षति ऋजूयन्तमनुवतम् । उक्थेर्य एनोः परिभूपति व्रतं स्तोमैराभूपति व्रतम् ॥ (ऋक्॰१।१३६।५)

सूर्य खयम्भू हैं, इस सौर जगत्में श्रेष्ठ हैं, सारे जगत्को प्रकाशित कर रहे हैं। सवको वर्चस् और ज्योति देते हैं। जो भी सूर्यके नियमोंका अनुसरण करेगा, वह उनके समान वर्चली बनेगा। यहाँ सूर्य और भगवान्मे तादात्म्य दर्शाया है।

स्त्रयंभूरिस श्रेष्ठो रिश्मर्वचींदा असि वर्ची मे देहि। सूर्यस्यावृतमन्वावर्ते। (यज्ञ०२।२६)

विश्वमाभासि रोचनम् । ( ऋक्०१।५०।४) इदं श्रेण्ठं ज्योतिपां ज्योतिरुत्तमं

विश्वजिद्धनजिद्धच्यते वृहत्। विश्वभाड्भाजो महि सूर्यो दश उरु पप्रथे सह ओजो अच्युतम्॥ (ऋक्०१०।१७०।३)

परमात्मा ही हमे जाने या अनजाने किये हुए पापोसे मुक्त करनेकी सामर्थ्य रखते हैं। उनकी कृपा होनेपर ही पुरुप देवयानके पथपर चळता हुआ कल्याण प्राप्त करता है—

यदि जाग्रद्यदि खप्न एनांसि चक्तमा वयम्। सूर्यो मातसादेनसो विश्वान्मुचत्वंहसः॥ (यज् २०।१६)

अध्वनामध्वपते प्रमातिर स्वस्ति
मेऽस्मिन्पथिदेवयाने भूयात्॥
(यज्ञ॰ २।३३)

यदाविर्यद्पीच्यं देवासो अस्ति दुण्कृतम्। आरे असमद्भातन। (ऋक्०८। ४७। १३)

यहाँ परमात्नाको सर्वोत्पादक तथा सर्वप्रेरक होनेसे सूर्य-नामसे सम्बोधित किया गया है। सौर जगत्मे सूर्यकी भी यही स्थिति है।

### सर्य-( भगवदु-) दर्शन

सर्वन्यापक विष्णु (सूर्य भगवान्) का परम पद द्युलोकमें सूर्यसदृश विस्तृत है। सूरिलोग सूर्यकें समान ही उन्हें सदा देखते हैं—

तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति स्रयः। दिवीव चक्षुरातृतम्। (ऋक्०१।२२।२०)

यहाँ भी सर्वन्यापक ब्रह्म तथा सूर्यमें समानता दर्शायो गयी है।

सूर्य जड़, चेतन, विद्वान्, मूर्ख तथा पुण्यात्मा और पापी—सबको समानरूपसे प्रकाश एवं प्रेरणा देते हैं—

साधारणः सूर्यो मानुषाणाम् । ( ऋक्०७।६३।१) प्रत्यङ्देवानां विद्याः प्रत्यङ् उदेषि मानुषान् । प्रत्यङ्विद्वं सर्वदेशे । ( ऋक्०१।५०।५ )

वे सब प्रकारके अन्न तथा वनस्पतिको पकाते हैं— स ओपधीः पचति विश्वरूपाः। ( ऋक् १०।८८।१०)

जीवनी शक्ति प्रदान करते है-

अरासत क्षयं जीवातुं च प्रचेतसः। (ऋक्०८१४७१४)

आ दाशुषे सुवति भूरि वामम्। ( ऋक्०६।७१।४)

फिर भी संसारका प्रत्येक प्राणी और पदार्थ अपनी सामर्थ्यके अनुसार ही हाक्ति ग्रहण करता है। सूर्यकी प्रेरणामें मनुष्य जिस मात्रामें कर्म करते हैं, उसी मात्रामें पदार्थ अथवा अर्थ-लाभ करते हैं।——

नुनं जनाः सुर्येण प्रस्ता अयन्नर्थानि कृणवन्नपांसि । ( ऋक्० ७ । ६३ । ४ )

### सर्यद्वारा भगवत्त्राप्ति

सिन्नताके रूपमे सूर्य नाना सुखके वर्षक हैं, जड़-जंगम दोनोंकें नियन्त्रक हैं। इसिल्यें हमें भी शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक रोग, दोष तथा पापके नाशके छिये तीनों प्रकारकी रक्षा करनेयोग्यके सुख एवं शान्ति प्रदान करें —

वृहत्सुम्नः प्रसवीता निवेशनो जगतः
स्थातुरुभयस्य यो वशी।
स नो देवः सविता शर्म
यञ्छत्वस्मे क्षयाय त्रिवरूथमंहसः॥
(ऋक्०४।५३।६)

वे सविता देव नाना प्रकारके अमृत-तत्त्व प्रदान करते हैं—

स द्यानो देवः सविता साविषदमृतानि भूरि। (अथर्व०६।१।३)

हम उन सिवता देवके पापों और दुःखोंको भस्म करनेवाले वरणीय तेजका ध्यान करते हैं और फिर उसे धारण करनेका प्रयत्न करते हैं। वह सर्वप्रेरक हमारे संकल्प, बुद्धि और कमोंको सन्मार्गयर प्रेरित करे—

तत्सिवतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ( भृक्॰३।६२।१० )

जिससे हम उन देवोके देव, परमञ्योतिर्मयको प्राप्त कर सकों—

उद्वयं तमसस्परि सः पदयन्त उत्तरम्। देवं देवत्रा स्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्॥ (यज्ञ०२०।२१)

यहाँ सूर्य और भगवान्में मेद ही नहीं दीखता । भगवदर्शन या प्राप्ति सूर्यद्वारा ही सम्भव मानी गयी है ।

आदित्यवर्ण पुरुप

ग्रह्मके विना ब्रह्माण्डकी कल्पना (सृष्टि) सम्भव नहीं । इसी प्रकार सूर्यके विना इस सौर जगत्की कल्पना (सृष्टि) सम्भव नहीं है । यद्यपि सूर्यकी सृष्टि भगवान्द्रारा हुई है, फिर भी उन सूर्यमें उन भगवान्की शक्ति कार्य कर रही है । शक्ति और शक्ति-मान्में अमेद मानकर खयं वेदने आदित्यस्थित पुरुष और ब्रह्माण्डस्थित पुरुषमे अमेद दर्शाया है— हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्। योऽसावादित्यपुरुषः सोऽसावहम्, ओस् खंब्रह्म॥ ( यजु० ४०। १७ )

भगत्रान्के बाद सौर-जगत्के सृष्ट पदार्थीमे सूर्य ही सबसे महिमामय तत्त्व हैं। इसलिये भगवान्की झलक दिखानेके लिये वेदमे भगवान्को आदित्यवर्ण कहा है। जैसे सूर्य सर्वरोगमोचक हैं, वैसे ही भगवान् मृत्युसे मोक्ता हैं---

वेदाहमेतं पुरुपं महान्तमादित्यवर्णं तमसःपरस्तात्। तमेच विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ (यजु०३१।१९)

जैसे सूर्य जगत्के अन्धकारके आवरणको झटककर हटा देते हैं, वैसे ही भगवान् भक्तके अज्ञानावरणको झटक देते हैं---

आदीं केचित्परयमानास आप्यं वसुरुचो दिन्या अभ्यनूपत । बारं न देवः सविता व्यूर्णुते ॥ (ऋकु०९।११०।६)

इस प्रकार वेदोमें आदित्यपुरुष और बह्यपुरुषमें या भगवान् और सूर्यमे गुणों और कार्योंकी इतनी समानता दर्शायी है कि उनमें कभी-कभी अभेद प्रतीत होता है। हमारी सृष्टिमें सबसे महिमामय तत्त्व सूर्य ही हैं और इसलिये भगवान्को यदि किसी स्थूल दश्यमान तस्वसे समझना हो तो केवल सूर्यद्वारा ही समझा जा सकता है । इसीलिये आदित्य-हृदयमें कहा गया है कि सूर्यमण्डलमे कमलासनपर आसीन 'नारायण'का सदा ध्यान करना चाडिये---

ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती

नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः।

प्रेरणा, दीप्ति और हितकारिताकी दृष्टिसे मनुष्यका भादर्श पुरुष या लक्ष्य सूर्य हैं । वह सूर्य-सदश बनकर ही भगवान् परमेधर या वहाका दर्शन वार सकता है और उन्हें प्राप्त कर सकता है।

# वेदोंमें भगवान् सूर्यकी महत्ता और स्तुतियाँ

( लेखक-श्रीरामखरूपजी शास्त्री 'रसिकेश' )

पृथ्वीसे भी अत्यविक उपकारक भगवान् सूर्य हैं। (क) अन्धकारका नाश-अतः हमारे पूर्वज ऋषि-महर्षियोने श्रद्धा-त्रिभोर होकर सूर्यदेवकी स्तुति-प्रार्थना और उपासनाके सैकडो सुन्दर मन्त्रोकी उद्गावना की है । उनके प्रशंसनीय प्रयासका दिग्दर्शन कराया जा रहा है।

#### १-सूर्य-स्तुति ---

वैदिक ऋषियोका ध्यान भगवान् सूर्यके निम्नलिखित गुणोक्ती ओर विशेषरूपसे गया है--(क) अन्धकारका नारा, ( ख ) राक्षसोंका नारा, ( ग ) दुःखो और रोगोंका नाश ,(ध) नेत्र-ज्योतिकी वृद्धि, (ङ) चराचरकी आत्मा, ( च ) आयुकी दृद्धि और ( छ ) छोक्रोंका धारण ।

नीचे मुवन-भास्करके इन्हीं गुणोके सम्बन्धमें वेद-मन्त्रोंद्वारा प्रकाश डाला जाता है ।

अभितपा सौर्य ऋषिकी प्रार्थना है-

येन सूर्य ज्योतिषा वाधसे तमो जगच विश्वमु-दियर्षि भानुना । तेनास्मद् विद्वामनिरामनाहुतिमपा मीवामप दुष्ख्यप्तयं सुव ॥

(ऋग्वेद १०।३७।४)

हे सूर्य! आप जिस ज्योतिसे अन्धकारका नाश करते हैं तथा प्रकाशसे समस्त ससारमें स्कृतिं उत्पन्न कर देते है, उसीसे हमारा समप्र अन्नोंका अभाव, यज्ञका अभाव, रोग तथा कुखप्नोके कुछभाव दूर कीजिये।

#### ( ख ) राक्षसोंका नाश—

महर्पि अगस्य ऐसे ही विचारोंको निम्नाङ्कित मन्त्रमें व्यक्त करते हैं---

उत् पुरस्तात् सूर्यं एति विश्वदृष्टो अदृष्ट्हा । अदृष्टान्त्सर्वोञ्जम्भयन्त्सर्वोश्च यातुधान्यः ॥ ( ऋग्वेद १ । १९१ । ८ )

'सत्रको दीखनेत्राले, न दीखनेत्राले (राक्षसों) को नष्ट करनेत्राले, सब रजनीचरों तथा राक्षसियोंको मारते हुए वे सूर्यदेव सामने उदित हो रहे हैं।'

#### (ग) रोगोंका नाश-

प्रस्तुत मन्त्रसे विदित होता है कि सूर्यका प्रकाश पीलिया रोग तथा हृदयके रोगोमे विशेप लामप्रद माना जाता था। प्रस्कण्य ऋषिकी सूर्य देवतासे प्रार्थना है—

उद्यन्तद्य मित्रमह आरोहन्तुत्तरां दिवम्। हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय॥ (ऋग्वेद १।५०।११)

'हे हितकारी तेजवाले सूर्य ! आप आज उदित होते तथा ऊँचे आकाशमे जाते समय मेरे हृदयके रोग तथा पाण्डुरोग (पीलिया) को नष्ट कीजिये ।' इस मन्त्रके 'उद्यन' तथा 'आरोहन' शब्दोसे सूचित होता है कि दोपहरसे पूर्वके सूर्यका प्रकाश उक्त रोगोका विशेपतः नाश करता है।

### (घ) नेत्र-ज्योतिकी वृद्धि-

वेदोमें विभिन्न देवताओको पृथक्-पृथक् पदार्थोका अधिपति एवं अधिष्ठाता कहा गया है । उदाहरणार्थ, अथर्ववेद (५।२४) में अथर्वा ऋषि हमें बताते हैं कि जैसे अग्नि वनस्पतियोके, सोम छताओंके, वायु अन्तिरक्षके तथा वरुण जलोके अधिपति है, वैसे ही सूर्यदेवता नेत्रोके अधिपति है। वे मेरी रक्षा करें।

सूर्यश्चक्षुपामधिपतिः स मावतु॥ ( अथर्व० ५ । २४ । ९ )

यहाँ नेत्र प्रागियोके नेत्रोतक ही सीमित नहीं है; क्योंकि वेद तो भगवान् सूर्यको मित्र, वरुण तथा अग्नि-देवके भी नेत्र वताते हैं— चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः। (ऋ०१।११५।१)

ये सूर्य देवताओंके अद्भुत मुखमण्डल ही हैं, जो कि उदित हुए है। ये मित्र, वरुण और अग्निदेवोंके चक्षु हैं। सूर्य तथा नेत्रोंके घनिष्ठ सम्बन्धको ब्रह्मा ऋपिने इन अमर शब्दोंमें व्यक्त किया है—

स्यों मे चक्षुर्वातः प्राणोऽन्त-रिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम्। (अथर्व०५।९।७)

'सूर्य ही मेरे नेत्र हैं, वायु ही प्राण हैं, अन्तिरक्ष ही आत्मा है तथा पृथिवी ही शरीर है।'

इसी प्रकार दिवंगत व्यक्तिके चक्षुके सूर्यमे छीन होनेकी कामना की गयी है। ( ऋ॰ १०। १६।३) सूर्यदेवता दूसरोको ही दृष्टि-दान नहीं करते, स्वयं दूर रहते हुए भी प्रत्येक पदार्थपर पूरी दृष्टि डालते हैं। ऋजिया ऋपिके विचार इस विपयमें इस प्रकार है—

वेद यस्त्रीणि विद्धान्येषां देवानां जन्म सनुतरा च विषः । ऋजु मर्तेषु दिजना च पर्यन्निम चण्टे सूरो अर्थ प्वान् ॥ (ऋ०६।५१।२)

जो विद्वान् सूर्यदेवता तथा इन अन्य देवताओंके स्थानो ( पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं धौ ) और इनकी संतानोके ज्ञाता हैं, वे मनुष्योके सरल और कुटिल कमोंको सम्यक् देखते रहते हैं।

### ( ङ ) चराचरकी आत्मा—

वैदिक ऋषियोकी प्रगाढ़ अनुभूति थी कि सूर्यका इस विशाल विश्वमें वही स्थान है, जो शरीरमें आत्मा-का । इसी कारणसे वेदोमे ऐसे अनेक मन्त्र सहज सुलम हैं, जिनमे सूर्यको सभी जड़-चेतन पदार्थोकी आत्मा कहा गया है । यथा—

सूर्य आतमा जगतस्तस्थुषश्च॥ ( ऋ॰ १ ।११५।१)

ये सूर्यदेवता जंगम तथा स्थावर सभी पदार्थोकी आत्मा हैं।

### ( च ) आयु-वर्धक—

यो तो रोगोसे बचाव तथा उनके उपचारसे भी आयु-षृद्धि होती है, फिर भी वेदोमे ऐसे मन्त्र विद्यमान हैं, जिनमें सूर्य एव दीर्घायुका प्रत्यक्ष सम्बन्ध दिखाया गया है। यथा—

तचक्षुरेंवहितं पुरस्ताच्छुकमुचरत् । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम् । ( यजु॰ ३६ । २४)

देवताओद्वारा स्थापित वे तेजस्वी सूर्य पूर्विदशामें उदित हो रहे हैं । उनके अनुग्रहसे हम सौ वर्पोतक (तथा उसरो भी अधिक ) देखे और जीवित रहे । (छ ) लोक-धारण—

वैदिक ऋषि इस वातको सम्यक् अनुभव करते थे कि छोक-छोकान्तर भी सूर्य-देवताद्वारा धारण किये जाते हैं। निदर्शनके छिये एक ही मन्त्र पर्याप्त होगा—

विभ्राजञ्ज्योतिपा खरगच्छो रोचनं दिवः। येनेमा विश्वा भुवनान्याभृता विश्वकर्मणा विश्वदेव्यावता॥ (ऋ०१०।१७०।४)

'हे सूर्य ! आप ज्योतिसे चमकते हुए द्यौ छोकके सुन्दर सुखप्रद स्थानपर जा पहुँचे हैं। आप सर्वकर्म-साधक तथा सब देवताओके हितकारी है। आपने ही सब छोक-छोकान्तरोको धारण किया है।

### २-सूर्य-देवसे प्रार्थनाएँ---

उपर्युक्त अनेक मन्त्रोमे सूर्यदेवताका गुण-गान ही नहीं है, प्रसंगवश प्रार्थनाएँ भी आ गयी हैं। दो-एक अभ्यर्थनापूर्ण मन्त्र द्रष्टव्य हैं—

द्विस्पृष्ठे धावमानं सुपर्णमदित्याः
पुत्रं नाथकाम उप यामि भीतः।
स नः सूर्यं प्रतिर दीर्घमायुमीरिपाम सुमतौ ते स्याम॥
(अथर्व०१३।२।३७)

भी चौकी पीठपर उड़ते हुए अदितिके पुत्र, सुन्दर पक्षी ( सूर्य ) के पास कुछ मॉगनेके लिये डरता हुआ जाता हूँ । हे सूर्यदेवं ! आप हमारी आयु ख्ब लंबी करें । हम कोई कष्ट न पावें । हमपर आपकी कृपा बनी रहे ।'

अपने उपास्य प्रसन्न हो जायँ तो उनसे अन्य कार्य भी करा छिये जाते हैं । निम्नछिखित मन्त्रमे महर्षि विसिष्ठ भगवान् सूर्यसे कुछ इसी प्रकारका कार्य करानेकी भावना व्यक्त करते हैं—

स सूर्यं प्रति पुरो न उद्गा एभिः स्तोमेभिरेत्दोभिरेवैः। प्रनोमित्राय वरुणाय वोचोऽनागसो अर्थम्णे अग्नये च॥ ( ऋ० ७ । ६२ । २ )

'हे सूर्य ! आप इन स्तोत्रोके द्वारा तीव्रगामी घोडोके साथ हमारे सामने उदित हो गये हैं । आप हमारी निष्पापताकी बात मित्र, वरुण, अर्थमा तथा अग्नि-देवसे भी कह दीजिये ।'

#### उपासना--

रतुति, प्रार्थनाके पश्चात् उपासककी एक ऐसी अवस्था आ जाती है, जब वह अपने आपको उपास्यके पास ही नहीं, बल्कि, अपनेको उपास्यसे अभिन्न अनुभव करने लगता है । ऐसी ही दशाकी अभिव्यक्ति निम्न-लिखित वेद-मन्त्रमें की गयी है—

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्। योऽसावादित्ये पुरुपः सोऽसावहम् ॥ (यजु०४०।१७)

'उस अविनाशी आदित्यदेवताका शरीर सुनहलें ज्योतिपिण्डसे आच्छादित है। उस आदित्यपिण्डके भीतर जो चेतन पुरुष विद्यमान है, वह मै ही हूँ।' उपर्युक्त विप्रणसे सिद्ध है कि जहाँ हमारे वैदिक पूर्वज भौतिक सूर्य-पिण्डसे विविध लाभ उठाते थे, वहाँ उसमे विद्यमान चेतन सूर्य-देवतासे ख-कामना-पूर्तिके लिये प्रार्थनाएँ भी करते थे। तत्पश्चात् उनसे एकरूपताका अनुभव करते हुए असीम आत्मिक आनन्दके भागी बन जाते थे। सचमुच महाभाग सूर्य महान् देवता हैं।

## ऋग्वेदमें सूर्य-सन्दर्भ

ऋग्वेदमें सूर्यसे सन्दर्भित कुल चौदह सूक्त हैं, जिनमेंसे ग्यारह पूर्णतः सूर्यकी उपवर्णना, स्तुति या महत्त्व-प्रतिपादक हैं । संक्षेपमें उदाहरण देखें---स्प 'आदित्य' हैं; क्योंकि वे अदिनिके पुत्र बतलाये गये हैं। भदितिदेवीके पुत्र आदित्य (सूर्य) माने गये हैं । आदित्य छः हैं—मित्र, अर्यमा, भग, वरुण, दक्ष और अंश (म० २, सूक्त २७, मं० १) । पृ०९ । ११४ । में सात तरहके सूर्य वताये गये हैं। १०। ७२।८ में कहा गया है कि अदितिके आठ पुत्र थे---मित्र, वरुण, धाता, अर्यमा, अंश, भग, विवस्तान् और आदित्य। इनमेंसे सातको लेकर अदितिदेवी चली गर्यी और आठवें सूर्यको उन्होने आकारामें छोड़ दिया।[तैत्तिरीय ब्राह्मणमें आदित्यके स्थानपर इन्द्रका नाम है । शतपथ-ब्राह्मणमें १२ आदित्योंका उल्लेख है। महाभारत ( अदिपर्व, १२१ अध्याय )में इन १२ आदित्योंके नाम हैं-धाता, अर्थमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इन्द्र, विवस्त्रान्, पूषा, त्वष्टा, सविता और विष्णु । अदितिका यौगिक अर्थे अखण्ड है । यास्कने अदितिको देवमाता माना है।]

कहा जाता है कि वस्तुतः सूर्य एक ही हैं। कर्म, काल और परिस्थितिके अनुसार उनके विविध नाम रखे गये हैं।

मण्डल १, सूक्त ३५ में ११ मन्त्र हैं और सब-के-सब सूर्यवर्णनसे पूर्ण हैं। एक ही सूक्तमे सूर्यका अन्तरिक्षमें भ्रमण, प्रातःसे सायंतक उदय-नियम, राशि-विवरण, सूर्यके कारण चन्द्रमाकी स्थिति, किरणोंसे रोगादिकी निवृत्ति, सूर्यके द्वारा भूलोक और युलोकका प्रकाशन आदि बातें भी विदित होती हैं। आठवें मन्त्रमें कहा गया है—'सूर्य आठों दिशाओं— (चार दिशाओं और चार उनके कोनों) को प्रकाशित किये हुए हैं। उन्होंने प्राणियोंके तीन संसार और सप्त सिन्धु भी प्रकाशित किये हैं। सोनेकी ऑग्बोंबाले सिवता यजमानको द्रव्य देकर यहाँ आवें।

मं० १, सू० ५०, म० ८ में छिखा है—मूर्य!
तुम्हें हरित नामके सात घोड़े (किरणें) रथसे ले
जाते हैं। किरणें या ज्योनि ही तुम्हारे केश हैं।
मं० २, मू० ३६-२ में कहा गया है—मूर्यके एकचक्रवाले रथमें सात घोड़े जोते गये हैं। एक ही अश्र (किरण) सात नामोंसे रथ ढोता है। इससे विदित होता है कि ऋषिको सूर्य-रिसके सात मेदों और उनके
एकत्वका भी ज्ञान था।

मं० १,स्० १२३,मं० ८ में कहा गया है—
'उपा सूर्यसे ३० योजन आगे रहती है।' इसपर
आचार्य सायणने छिखा है—'सूर्य प्रतिदिन ५०५२
योजन भ्रमण करते हैं। इस तरह सूर्य प्रत्येक दण्डमें
७९ योजन घूमते हैं। उपा सूर्यसे ३० योजन
पूर्वगामिनी है, इसिछये सूर्योदयसे प्रायः आधा घंटा
पहले उपाका उदय मानना चाहिये।' पाश्चात्त्योंके
मतसे सूर्य वीस हजार मील प्रतिदिन चलते हैं;
परंतु सूर्यकी गति अपने कक्षमे ही होती है।\*

इन दो मन्त्रोमें सूर्य-सम्बन्धी अनेक विषय ज्ञातव्य हैं—'सत्यात्मक सूर्यका वारह अरों, खूँटो वा राशियोसे युक्त चक्र खर्गके चारो ओर वार-वार भ्रमण करता है और कभी पुराना नहीं होता। अग्नि इस चक्रमें पुत्र-खरूप होकर सात सौ वीस दिन (अर्थात् ३६० दिन और

<sup>\*</sup> इ॰ यजु॰ वे॰ तै॰ वा॰के दिवोक्स सन्त्रके भाष्यमे आचार्य सायणने सूर्यको नमस्कार करते हुए उनकी गतिका भी उल्लेख किया है—

योजनानां सहस्रे हे हे शते हे च योजने । एकेन निमिषार्चेन क्रममाण नमोऽस्तु ते ॥ [ वैशानिक सूर्यकी गति एक सेकण्डमें १२ मील बतलाते हैं।]

३६० रात्रियाँ ) निवास करते हैं । अगले मन्त्रमें दक्षिणायन (पूर्वार्द्ध ) और उत्तरायण (अन्यार्घ )का भी कथन है (मं० १, सू० १६४,मं० ११-१२)। मं० १, सू० ११७, मं० ४० में भी दक्षिणायनका विषय है । मं० १, सू० १६, मं० ४८ में भी ३६० दिनोंकी वात है।

मं० १, सू० १५५, मं० ६ में कालके ये ९४ अंश वताये गये हैं—संवत्सर, दो अयन, पाँच ऋतु (हेमन्त और शिशिरको एक माननेपर), बारह मास, चौबीस पक्ष, तीस अहोरात्र, आठ पहर और बारह राशियाँ।

म० ५, सू० ४०, मं० ५-९ मे सूर्य-प्रहणका पूर्ण वित्ररण है।

मं० ७, सू० ६६, मं० ११में सूर्य (मित्र वरुण और अयमा) के द्वारा वर्ष, मास, दिन और रात्रिका बनाया जाना लिखा है। पृ०१२८-८मे १२ मासोकी बात तो है ही, तेरहवे महीनेका भी उल्लेख है। यह तेरहवाँ महीना मलमास अथवा मलिम्लुच है। पृ०१३५०-३में भी मल्लासका उल्लेख है।

पृथिवीके चारो ओर सूर्यकी गतिसे जो वर्ष-गणना की जाती है, उसमें बारह 'अमावास्याओ'की गणना करनेसे कई दिन कम हो जाते हैं। अतः सौर और चान्द्र वर्षोमें सामञ्जस्य करनेके छिये चान्द्र वर्षके प्रति तीसरे वर्षमें एक अधिक मास, मछमास अथवा मिछम्छच रखा जाता है। इस मन्त्रसे ज्ञात होता है कि वैदिक साहित्यमे दोनों (सौर और चान्द्र) वर्ष माने गये हैं और दोनोंका समन्वय भी किया गया है।

मं० १०, सू० १५६, मं० ४ में कहा गया है, कि 'अक्षर और ज्योतिर्दाता सूर्य सदा चळते रहते हैं ।'

मं० १०, सू० १८९, के १-३ मन्त्रोंमें सूर्यकी गतिशीखता और तीस मुहर्तोंका उल्लेख है। पृ०१९२६-३०में

इन्द्रद्वारा सूर्यके आकाशमें स्थापनके साथ ही सारे संसारके नियमनकी बात लिखी है।

मं० १०, सू० १४९, मं० १ में कहा गया है कि 'सूर्यने अपने यन्त्रोंसे पृथिवीको सुस्थिर रखा है। उन्होंने बिना अवलम्बनके सुलोकको दृढ़ रूपसे बॉध रखा है।

इन उद्धरणोंसे विदित होता है कि भ्रमणशील सूर्यने अपनी आकर्षणशक्तिसे पृथ्वीप्रमृति प्रहोपप्रहोके साम आकाश एवं खर्ग (धौ) और सारे सौर-मण्डलको बाँधकर नियमित कर रखा है। इससे स्पष्ट ही विदित होता है कि आयोंको सूर्यकी आकर्षण-शक्ति और खगोलका निपुण ज्ञान था। अगले मन्त्रसे भी इस मतका समर्थन होता है। इस गतिशील चन्द्रमण्डलमें जो अन्तर्हित तेज है, वह आदित्य-किरण ही है।

मं० १, सू० ८४के १५ वें मन्त्रपर सायणने निरुक्तांश (२-६) उद्धृत किया है—'अथाप्य-स्यैको रिहमश्चन्द्रमसं प्रति दीप्यते । आदित्यतोऽस्य दीप्तिभवति ।' अर्थात् 'सूर्यकी एक किरण चन्द्रमण्डलको प्रदीत करती है । सूर्यसे ही उसमें प्रकाश आता है ।'

वैज्ञानिकोकं मतसे सूर्यकी किरणे अनेक रोगोंको विनष्ट करती हैं। ऋग्वेदके तीन मन्त्रो (मं० १ सू० ५०, मं० ८, ११, १३) से वैज्ञानिकोंके इस मतका समर्थन मिलता है—'सूर्य उदित होकर और उन्नत आकाशमें चढ़कर हमारा मानस (हृदयस्थ) रोग और पीतवर्णरोग एवं शरीररोग विनष्ट कर देते हैं। रोगसे मुक्त होनेकी इच्छावाले सूर्योपासकोके लिये ये तीन मन्त्र मुख्य हैं। प्रत्येक सूर्योपासक अपनी आधिव्याधिकी शान्तिके लिये इन मन्त्रोंको जपता है। सूर्यन्मस्कारके साथ भी इन मन्त्रोंका जप करनेसे प्रस्कण्य ऋषिका चर्म-रोग विनष्ट हुआ था।

ऋग्वेदमें खगोलवर्ती सप्तर्पि, ग्रह, तारा तथा उल्का आदिका भी उल्लेख है। कहा गया है कि जो सप्तर्पि नक्षत्र हैं, आकाशमें संस्थापित हैं और रात होनेपर दिखायी देते हैं, वे दिनमें कहाँ चले जाते हैं! १। २१। १० मन्त्रके मूलमें 'ऋचा' शब्द है, जिसका अर्थ सायणने 'सप्त तारा' किया है। ऋचु धातुसे ऋक्ष शब्द बना है, जिसका अर्थ उज्ज्वल है। इसीलिये नक्षत्रोका नाम उज्ज्वल पड़ा और सप्तर्पियोंका नाम उज्ज्वल भाद्य हुआ। पाश्चात्त्य भी इन्हें (ऐसा ही) कहते हैं। अन्यान्य मन्त्रोंमें भी सप्तर्पियोंका उल्लेख है।

मं० १, सू० ५५, मं० ६ में इन्द्रके द्वारा ताराओंका निरावरण करना छिखा है। मं० १०, सू० ६५, मं० ४ में प्रहो, नक्षत्रों और पृथिवीको देवोके द्वारा यथास्थान नियमित करनेकी बात है। १०। ६८। ४में कहा गया है कि मानो आकाशसे सूर्य उल्काको फेंक रहे हैं। १४ मुवनोका उल्लेख है। इस प्रकार इन मन्त्रोंसे सौर-पिशारका ज्ञान होता है। आर्य खगोछ-विद्याक ज्ञाता थे। वैदिक साहित्यक अन्यान्य प्रन्थोंमें इसका विस्तार है। ऋग्वेदमे प्रत्येक विपय सूक्ष्मतम सूत्रमे वर्णित हैं। अतः वड़ी सावधानीसे प्रत्येक विपयका अध्ययन और अन्वेपण करना चाहिये।\*

#### 

## औपनिषद श्रुतियोंमें सूर्य

( लेखक—डाँ० श्रीसियारामजी सक्सेना 'प्रवरः, एम्० ए०, ( द्वय ), पी-एच्० डी०, साहित्यरत्न, आयुर्वेदरत्न )

येन त्रितो अर्णवान्निष्भूव येन सूर्य तमसो निर्मुमोच । येनेन्द्रो विश्वा अजहादराती-स्तेनाहं ज्योतिपा ज्योतिरानशान आक्षि ॥ (तैत्तिरीय आरण्यक २ । ३ । ७ )

आदित्य ब्रह्म—सूर्यदेव समस्त जगत्मे प्राणोंका संचार करते हैं। सूर्योदय होते ही अन्धकारकी जड़ता दूर हो जाती है, प्रकाशकी उत्साहमयी कार्य-तत्परता सब ओर दृष्टिगोचर होने लगती है तथा रोगी मी अपनेको नीरोग-जैसे अनुभव करते हैं। इन सबके हेतु सूर्य भला क्यों न अभिनन्य होगे ? प्रत्येक हिंदू अपने दैनन्दिन जीवनका आरम्भ रिव-वन्दनसे करता है। वैदिकों

तथा आगमिकोंकी गायत्री उपासना और योगियोके त्राटक सूर्योपासनाके ही अङ्ग हैं।

सूर्योपनिपद्में सूर्यब्रह्मकी उपासनाका निर्देश है। उसमें ऋषि-कथन है—'नारायणाकार सूर्य एवं चिन्मूर्ति-वैभवको नमस्कार करता हूँ। सूर्य चराचरकी आत्मा तथा आगमिकोकी गायत्री-उपासना और योगियोके त्राटक सूर्योपासनाके अन्तर्गत उपास्य-क्ष्य हैं।

'हे सूर्य ! तुम प्रत्यक्ष कर्म-कर्ता हो तथा ब्रह्मा-विष्णु-महेरा हो । आदित्यसे देव और वेद उत्पन्न होते हैं । आदित्यमण्डल तप रहा है । यह प्रत्यक्ष चिन्मूर्ति ब्रह्मका वैभव है । श्वेताश्वतर उपनिपद्में भी आदित्य, अग्नि और सोमको ब्रह्म कहा है ।

अीरामगोविन्द त्रिवेदीके अगुवेद हिन्दी अनुवादके भूमिका-भागसे साभार ।

सूर्यं नारायणाकार नौमि चिन्मूर्तिवैभवम् । ...
 सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुपश्च । त्वमेव प्रत्यक्ष कर्मंकर्तीसि त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि ।
 त्वमेव प्रत्यक्ष विष्णुरसि त्वमेव प्रत्यक्षं कद्रोऽसि । आदित्याद् देवा जायन्ते आदित्याद् वेदा जायन्ते ।
 आदित्यो वा एप एतन्मण्डल तपति असावादित्यो ब्रह्म ।। (-सूर्योपनिषद् )

'आदित्य ब्रह्म हैं'— इसकी व्याख्या छान्दोग्य-उपनिपद्में हुई है। पहले असत् ही था। वह सत्— 'कार्याभिमुख' हुआ। अङ्कुरित होकर वह एक अण्डमें परिणत हो गया। उस अण्डके दो खण्ड हुए। रजत-खण्ड पृथ्वी है और खर्ण-खण्ड द्युलोक है। फिर इससे जो उत्पन्न हुए, वे आदित्य हैं। इनके उदय होते समय घोप उत्पन्न होते हैं। सम्पूर्ण प्राणी और भोग भी इन्हींसे उत्पन्न होते हैं। इन आदित्य ब्रह्मके उपासक-को ये घोप सुन्दर सुख देते हैं। अन्यत्र श्रुति कहती है कि जो उद्गीथ (गाने योग्य) है, वह प्रणव है और जो प्रणव है, वह उद्गीथ है। ये आकाशमें विचरने-वाले सूर्य ही उद्गीय हैं और ये ही प्रणव भी हैं। आशय यह है कि सूर्यमें ही परमात्मा और उनके वाचक अन्की भावना करनी चाहिये; क्योंकि ये अन्का उच्चारण करते हुए ही गमन करते हैं।

ब्रह्माण्डके दो मूल भाग हैं—हो और पृथिवी; जिनमें समस्त प्राण, देव, लोक और भूत हैं। ये दो मूल भाग ब्रह्मके दो रूप हैं; जिन्हे मूर्त-अमूर्त्त, मर्त्य-अमृत, स्थित-यत्, सत्-त्यत् और पुरुप-प्रकृति भी कहा जाता है। अमूर्त्तके अन्तर्गत वायु तथा अन्तरिक्षका ज्योतिर्मय 'रस' आता है, जिसका प्रतीक आदित्यमण्डलका 'पुरुप' है। मूर्त्तके अन्तर्गत वायु तथा अन्तरिक्षके अतिरिक्त और जो

कुछ है, उसका रस आता है, जिसका प्रतीक खयं तपनेवाला आदित्य-मण्डल है ।

मूर्त-अमूर्त्त, वाक्-ब्रह्म अथवा माया और पुरुप-ब्रह्मके दो-दो रूप विश्वके दो मूल तत्त्व हैं। द्यावा-पृथिवी मूर्त्त रूपका संयुक्त नाम है। इन स्थूल रूपोर्मे इनके अमूर्त्त (स्थूल) रूप व्याप्त रहते हैं। इसका एक मूर्त्त (स्थूल) रूप सूर्यमण्डल है, जिसमें अमूर्त्तरूप 'ज्योतिर्मय' पुरुप रहता है। इन दोनोंकी संयुक्त संज्ञा मित्रावरुण है। आगेकी विचारणामें मित्र और वरुण-ये दोनो आदित्यके पर्याय हैं और इनके कुल पृथक्-पृथक् कार्य भी बताये गये हैं। वारह आदित्योकी विचारणा भी कदाचित् इसीसे क्रमशः वढी है।

आदित्यमें ब्रह्म—बृहदारण्यक उपनिपद्में कहा है कि यह व्यक्त जगत् पहले आप् (जल) ही था। उस आप्ने सत्यकी रचना की। अतः सत्य ब्रह्म है और यह जो सत्य है, बही आदित्य हैं । इस सूर्यमण्डलमें जो यह पुरुप है, उसका सिर 'म्ः' है। सिर एक है और यह अक्षर भी एक है। दक्षिण नेत्रमें जो यह पुरुप है, उसका 'भूः' सिर है। सिर एक है और यह अक्षर भी एक है। सिर एक है और यह अक्षर भी एक है। भुनः यह भुजा है। भुजाएं दो हैं और ये अक्षर भी दो है। 'स्नः' यह प्रतिष्ठा (चरण) है। प्रतिष्ठा दो हैं और ये अक्षर भी दो हैं। 'स्नः' यह प्रतिष्ठा (चरण) है। प्रतिष्ठा दो हैं और ये अक्षर भी दो हैं। 'स्नः' यह उसका उपनिपद् (गूढ़नाम) है।

३. आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशस्तस्योपन्याख्यानम्। असदेवेदमय्रआसीत्। तत् सदासीत्। तत् समभवत्। तदाण्डं निरवर्तत। सत् सवत्सरस्य मात्रामशयत। तिन्नरभियत। ते आण्डकपाले रजतं च सुवर्णे चाभवताम्। तद् यत् रजतः सेयं पृथिवी। यत् सुवर्णः सा द्यौः । अथ यत् तद्जायत सोऽसावादित्यस्तं जायमानं घोपा उल्लवोऽनूद-तिष्ठन्तर्वाणि च भृतानि सर्वे च कामाः । स य एतमेवं विद्वानादित्य ब्रह्मेत्युपास्तेऽभ्याशो ह यदेनः साधवो घोपा आ च गच्छेयुरुप च निम्रेडेरिक्मेडेरन्॥ (-छा० उ० ३। १९। १-४)

थ. अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ इत्यसौ वा आदित्य उद्गीथ एप प्रणव ओमिति होप स्वरन्नेति ॥ (-छा० उ०१।५।१)

५. बृ० उ० २ । ३ । १-५ ६. डॉ० फतहसिंह भ्वैदिक दर्शना प्रप्र ७९

७. वृ० उ० ५ । ५ । १-२ ८. वृ० उ० ५ । ५ । ३-४

इसी उपनिपद्में याज्ञवल्क्य राजा जनकसे कहते हैं कि यह पुरुप 'आदित्य-ज्योति' है। आदित्यके अस्त होनेपर चन्द्र; आदित्य और चन्द्र—इन दोनोंके अस्त होनेपर अग्नि; अग्निके भी अस्त होनेपर वाक्, और वाक्के शान्त होनेपर आत्मा ही ज्योति है। वाश्य यह है कि आदित्यादिक समीका प्रकाशक परमात्मा हैं। उन्हींकी ज्योतिसे समस्त ज्योनिष्पिण्ड पुष्ट होते और कर्म करते हैं। ब्रह्माण्डमे ब्रह्मकी यह ज्योति आदित्यमण्डलके हिरण्मय पुरुषके रूपमें अवस्थित है और वह विभिन्न रूपोंमें राजती है अर्थात् नाना नाम-रूपात्मक जगत्के रूपमे अभिन्यक्त होती है। "

गोपाछोत्तरतापिनी उपनिपद् कहता है कि आदित्यों में जो ज्योति है, वह गोपाछकी शक्ति ही है । नारायणो-पनिपद् भी आदित्यमे परमेष्टी ब्रह्मात्माका निवास बताता है। भी कौपीतिक-ब्राह्मणके अनुसार भी आदित्यका प्रकाश ब्रह्मकी ही दीप्ति है। अवियों और गीतामें ब्रह्मको ही ज्योतिका मूछ स्रोत और प्रकाशकों को भी प्रकाश देनेवाल कहा गया है। भ

वृहदारण्यक श्रुतिका कथन है कि इस वादिग्यमें यह जो तेज:खरूप अमृतमय पुरुप है, यह जो अध्याग्म-चाक्षुप-तेज अमृतमय पुरुप है, वही यह आत्मा है, अमृत है एवं त्रहा है । पिण्ड और त्रद्माण्डकी एकता होनेसे यह भी सिद्र है कि दोनोंके पुरोंमें रहनेवाले पुरुपोंमें भी एकता है—मानव-पुरुपका प्राण-पुरुप वहीं है, जो आदित्यमण्डलख्य पुरमें रहनेवाला पुरुप है । जो अन्तर्यामी हमारे शरीरमें है, वही देव 'सहचशीर्या' 'सहस्राक्ष' और 'सहस्रपाद' होकर समस्त त्रिस्त्रके भीतर और वाहर है । वही अमृतका स्वामी चराचरका वशी है; वही हमारी देहकी नवहार-पुरोमें निवास करनेवाला देही है । वही हमारी देहकी नवहार-पुरोमें निवास करनेवाला देही है ।

स्यंदेच—सूर्यका ताना और प्रकाशित होना सर्वत्र्यापी परमात्माकी अन्तर्निहित शक्तिके कारण हैं। इसे इस प्रकार भी कहा गया है कि सूर्य आदि सभी परमात्माके भयसे या उनकी इच्छा अथवा प्रेरणासे और उनके संकेतपर अपने-अपने कार्यमें छगे हुए हैं।

९. वृ० उ० ४ । ३ । १—६ । १०. वृ० उ० ४ । ३ । ३२ । ११. स होवाच तं हि वै नारायणा देव आद्या व्यक्ता द्वादश मूर्तयः सर्वेषु छोकेषु सर्वेषु देवेषु सर्वेषु मनुष्येषु तिष्ठन्तीति । "आदित्येषु व्योतिः (—गो० उ० ता० उ० २ । १ )

१२. व एप आदित्वे पुरुषः स परमेष्ठी ब्रह्मात्मा ॥ ( -नारा॰ उप॰ )

१३. एतट् वै ब्रह्म दीप्यते यथादित्यो दृश्यते ॥ (-कौ० ब्रा० १२)

१४. येन सूर्यस्तपित तेजसेद्धः ॥ तमेव भान्तमनुभाति सर्वे तस्य भासा सर्विमिदं विभाति ॥ ( मु॰ उ० २ । २ । १०; द्वे॰ उ० ६ । १५; क॰ उ० २ । १५ ); तच्छूम्रं ज्योतिपां ज्योतिः ॥ ( —मु॰ उ० २ । २ । ९ ); ज्योतिपामिप तज्ज्योतिः ॥ ( —गीता १३ । १७ )

तथा-यदादित्यगत तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् । यचन्द्रमिस यचाग्नौ तत्तेजो विढि मामकम् ॥

( -गीता १५। १२)

१५. यश्चायमस्मिन्नादित्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यातमं चाक्षुषस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेद्र सर्वम् ॥ (-वृ० उ० २ । ५ । ५ )

१६. (क) यदचायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः स य एविवत् ॥ ( -तै० उ० २ । ८ । ५ )

(ख)-ए० उ०३।११ १७. -ए० उ०३।१२-४१

१८. नवहारे पुरे देही ह४सो लेलायते वहिः। वशी सर्वस्य लोकस्य स्यावरस्य चरस्य च॥

(-व्ये०ड० ३।१८)

१९. (क) भीपोदेति सूर्यः॥ ( -तै॰ उ० २।८।१)

गायत्री मन्त्रमें सिवताको देव कहा है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। सूर्यमण्डल उनका तेज है—देवस्य भर्गः'। आदित्यके सिवता आदिक वारह खरूप हैं। श्रुति कहती है कि आदित्य, रुद्र और वसु आदि तैतीसो देवता नारायणसे उत्पन्न होते हैं, नारायणके द्वारा ही अपने-अपने कर्मोमें प्रवृत्त होते हैं और अन्तमे नारायणमे ही लीन हो जाते हैं। "परमात्माके तीन पद तीन गुहाओमें निहित हैं। वे ही सबके बन्धु, जनक और सिवता तथा सबके रचिता हैं। ' (सिवताके रथ और घोड़ोंका वर्णन वेद और प्रराणोंमे विस्तारसे आया है। '

नेत्रगत सूर्य—सूर्य भगवान्के नेत्र हैं । जब विराट् पुरुप प्रकट हुआ तो उसके नेत्रमें सूर्यने प्रवेश किया । इसी प्रकार समस्त प्राणियोके नेत्रोमे सूलशक्ति सूर्यकी ही हैं । हिरण्यगर्भरूप पुरुषके नेत्रोंसे आदित्य प्रकट हुए हैं<sup>रह</sup> । बृहदारण्यकमें इसे इस प्रकार कहा है कि इस आदित्य-मण्डलमें जो पुरुप है और दक्षिण नेत्रमें जो पुरुष है—वे ये दोनों पुरुप एक-दूसरेमें प्रतिष्ठित हैं । आदित्य रिक्मयोंके द्वारा चाक्षुष पुरुपमें प्रतिष्ठित है और चाक्षुप पुरुप प्राणोंके द्वारा उसमें प्रतिष्ठित है ।

इस विषयका पूर्ण स्पष्टीकरण कृष्णयजुर्वेदीय 'चाक्षुप उपनिषद्'मे हुआ है। उसमे बताया है कि चाक्षुण्मती विद्यासे अक्षि-रोगोका निवारण होता है और हम अन्वतासे बचते हैं। इसी सन्दर्भमे सूर्यके खरूप और शक्तिका निर्वचन हुआ है। सूर्य नेत्रके तेज हैं और उसको ज्योति देते हैं। वे महान् हैं, अमृत हैं एवं कल्याणकारी हैं। शुचि और अप्रतिमरूप है। वे रजोगुण (क्रियाशिक ) और तमोगुण (अन्धकारको अपनेमें

( ख ) भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः । भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्घोवति पञ्चमः ॥

( -कठ० २ | ३ | ३ )

२०. (क) द्वादशादित्या रुद्रवसवः सर्वाणिच्छन्दांसि नारायणादेव समुत्यद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते च । एतद् ऋग्वेदश्चिरोऽधीते ॥ ( -नारायणाथर्वश्चिर उप० १ )

( ख ) यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति । तं देवाः सर्वे अर्पितास्तदु नात्येति कश्चन ॥ एतद्वे तत् ॥ ( –कठ०२।१।९ )

२१. त्रीणि पदा निहिता गुहासु यस्तद्वेद स पितुः पितासत्। स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा॥ (—नारायण उप०१।४) २२. ऋक्०१।८।२, वि० पु०२।१०।

२३. (क) अथ चक्षुरत्यवहत् तद् यदा मृत्युमत्यमुच्यत स आदित्योऽभवत् सोऽसावादित्यः परेण मृत्युमित-क्रान्तस्तपिति ॥ ( —वृ० उ० १ । ३ । १४ )

( ख ) अग्निर्मूर्घा चक्षुषी चन्द्रसूर्योः ।। ( – মুण्डक० २।१।४)

२४. आदित्यश्रक्षुर्भृत्वाक्षिणी प्राविभत् ॥ ( - ऐ० उ० १ । २ । ४ )

२५. सूर्यश्रक्षः ॥ ( -वृ० उ० १ । १ । १ ) तद् यद् इदं चक्षः सोऽसावादित्यः । ( -वृ० उ० ३ । १ । ४ ) चक्षुनों देवः सविता चक्षुनं उत पर्वतः । चक्षुर्घाता दघातु नः ॥ ( -सूर्य उ० )

पर्वके द्वारा पुण्यकालका आख्यान करनेके कारण सूर्यको 'पर्वतः कहा है। सबको धारण करनेवाला होनेसे सूर्यको 'धाताः' कहा जाता है।

२६. ''चक्षुष आदित्यः''॥ (-ऐ० उ० १।१।४)

२७. तद् यत् तत् सत्यमसौ स आदित्यो य एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन् पुरुषस्तावेतावन्योन्यस्मिन् प्रतिष्ठितौ रिक्मिभिरेषोऽस्मिन् प्रतिष्ठितः प्राणैरयममुष्मिन् । स यदोल्किमिष्यन् भवति शुद्धमेवैतन्मण्डलं पश्यति नैनमेते रक्ष्मयः प्रत्यायन्ति ॥ ( –गृ० उ० ५ । ५ । २ )

छीन करनेकी शक्ति ) के आश्रयभूत हैं। अतः उनसे असत्से सत्, अन्धकारसे प्रकाश और मृत्युसे अमृतकी और ले जानेकी प्रार्थना है<sup>36</sup>।

बृहदारण्यक्षमे विश्व-व्यापी ब्रह्मके दो रूप बताये गये हैं; वे हैं मूर्त्त और अमूर्त्त । ब्रह्माका एक मूर्त्त रूप ब्रह्माण्डमे आदित्यमण्डल है और पिण्डमें चक्षु है । अमूर्त्त रूप वह ज्योतिर्मय रस है, जो ब्रह्माण्डमें आदित्य-मण्डलस्थ 'पुरुप'के रूपमे और पिण्डके अन्तर्गत चक्षुमे विराजमान है । इस प्रकार आदित्य और चक्षुका एकीकरण है, तादात्म्य है<sup>25</sup> ।

ब्रह्माण्ड और पिण्डकी एकता है। अतः अन्न, आप् और तेजके जिस त्रिवृत्से ब्रह्माण्डमें अग्नि, सोम और सूर्यका उद्भव हुआ है, उसीसे पिण्डमें मन, वाक् और प्राणका निर्माण हुआ है । तात्पर्य यह कि ( वाक्, मन, प्राण और चक्षु आदि ) पिण्डकी शक्तियाँ ब्रह्माण्डकी शक्तियोंका ही रूपान्तर हैं। ऐतरेय उपनिपद्मे इसे एक रूपकके द्वारा स्पष्ट किया गया है। उसमे एक अन्यापदेशात्मक कथा है कि देवताओंने अपने लिये आयतन माँगा, तव परमेश्वरने मनुष्यको उनका आयतन वनाया। देवता उसके अङ्गोमे प्रवेश करके विभिन्न इन्द्रियशक्तियोंके रूपमें रहने लगे। आदित्य-देवताने अग्नि-अङ्गमें प्रवेश किया और वे चक्षु-शक्ति बनकर रहने लगे ।

इस प्रकार सूर्य सव लोकोंके चक्षु हैं 3—'सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः।'

रूप-विधायक सूर्य— रूप मुख्यतः दो हैं — शुक्ल और कृष्ण । आदित्यका वर्ण कृष्ण है और उनकी ज्योति हिरण्मयी है जो शुक्लकी समवर्तिनी है । इस प्रकार सूर्य सब रूपोंके निर्माणमें सक्षम हैं । आदित्यमण्डलस्थ इन्द्र-प्राण समस्त प्राणोंका निर्माण करता हुआ विचरण करता है । इसीलिये श्रुति कहती है कि आदित्य चक्षुमें प्रतिष्ठित हैं और चक्षु-रूपमें प्रतिष्ठित है । ऑखसे ही रूपोको देखता है तो रूप किसमें प्रतिष्ठित है ! रूप हदयमें प्रतिष्ठित है । हदयसे ही रूपको जानता है । अतः हदयमें ही रूप प्रतिष्ठित है । आशय यह है कि दश्यमान रूपोंको सूर्य बनाते हैं किंतु इन रूपोंका अनुभवकर्ता हदय हैं । हदय भगवान्का निवास है । उसी शक्तिसे रूपका बोध होता है । तात्पर्य यह भी है कि आदित्यमण्डलस्थ बहा अनुभूतिका विपय है ।

सृष्टि-कर्ता सूर्य—वेदो ओर उनके शीर्य उपनिपदोंका कथन है कि सूर्यदेव चराचरके आत्मा हैं—'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च ।' ये सूर्य जो उदित होते हैं, प्रजाओके प्राण हैं। उपनोपनिपद्के प्रथम प्रश्नके उत्तरमें सूर्यकी प्राणरूपता स्पष्ट की गयी है। प्राण और प्रकाशपति सूर्यमे तादात्म्य है।

२८—चाक्षुप उप० २९—वृ० उ० २।३।१—५ ३०—छां० उ० अध्याय ६, खण्ड २ से ६

३१-ए० उ०१ ११ ३२-ए० उ०१ १२ ३३-५० उ०२ । ११

३४-रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव ॥ क० उ० २ । २ । ९

रूपं रूपं मघवा बोभवीति ॥ इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते ।

३५-इन्द्रो रूपाणि कनिकदचरत् ॥ तै० सं०

२६- "स आदित्यः किस्मन् प्रतिष्ठित इति चक्षुषीति किस्मिन्तु चक्षुः प्रतिष्ठितमिति रूपेष्विति चक्षुषा हि रूपाणि पश्यित किस्मिन्तु रूपाणि प्रतिष्ठितानीति हृदय इति होवाच हृदयेन हि रूपाणि जानाति हृदये ह्येव रूपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्तीत्येवमेवैतद् याज्ञवल्क्य ॥ (-वृ० उ० ३ । ९ । २० )

३७-प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः ॥ (-प्रश्न० उ० १ । ८)

३८-इन्द्रस्तव प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता । त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः ॥

सूर्य अग्निमय हैं और जगत् अग्नि तथा सोम-तत्त्वके योगसे बना है—'अग्नीपोमात्मकं जगत्'। आशय यह कि सृष्टि व्यप्टि या मिथुन-प्रक्रियासे होती है। इसे स्पष्ट करते हुए श्रुति कहती है कि तेजोवृत्ति द्विविध है—सूर्यात्मक और अनलात्मक। इसी प्रकार रस-शक्ति भी द्विविध है--सोमात्मक और अनलात्मक। तेज विद्युदादिमय है और रस मधुरादिमय। तेज और रसके विमेदोसे ही चराचरका प्रवर्तन हुआ है । अग्नि ऊर्ध्वंग है और सोम निम्नग । ये क्रमशः शिव और शक्तिके रूप हैं। इन दोनोसे सव व्यात है। तैत्तिरीयोपनिषद्की शीक्षावछीके तृतीय अनुवाकमे कहा है — 'अग्नि पूर्वरूप है और आदित्य उत्तररूप ।' हॉ, तो इनके द्वारा होनेवाला सृष्टि-विस्तार आगे वताया गया है । सप्तम अनुवाकमे आधि-भौतिक और आध्यात्मिक पदार्थोकी रचना स्पष्ट की गयी है । मुण्डक-उपनिपद्मे सृष्टिकम इस प्रकार बताया उद्भव हुआ, अग्निकी है--परमेश्वरसे अग्निका समिधा आदित्य हैं । इनसे सोम हुआ । सोमसे पर्जन्य, पर्जन्यसे नाना प्रकारकी ओषधियाँ और ओपियोसे शक्ति पाकर जीव—संताने हुई (-मु॰ उ॰ २।१।५) तथा नारायण-उपनिपद् ( ३ । ७९ ) आदि अन्य श्रुतियोमे भी सूर्यतापसे पर्जन्य और उससे आगेकी उद्भूतियाँ वतायी गयी हैं।

प्रश्नोपनिपद्में आदित्य (अग्नि) की 'प्राण' और सोमकी 'रिय' संज्ञाएँ वतायी गयी है। प्रजापितने इन दोनोको उत्पन्न करके इनसे सृष्टिका विस्तार किया। मूर्त्त (पृथिवी, जल और तेज) तथा अमूर्त्त (वायु एवं आकाश) ये सव रिय हैं (-प्र॰ उ०१।४) अतः मूर्त्तमात्र अर्थात् देखने और जाननेमे आनेवाली सभी वस्तुएँ रिय हैं। सूर्य जीवनी-शक्ति और चेतना- शक्तिके घनीभूत रूप हैं। चन्द्रमामें स्थूल तत्त्वों (मांस, मेद और अस्थि आदि)को पुष्ट करनेवाली भूत-तन्मात्राओंकी अधिकता है। समस्त प्राणियोंके शरीरमें रिव एवं शशीकी ये शक्तियाँ विद्यमान है।

सािक्ती-उपनिषद्में प्रथम प्रश्न है—'सििता क्या है ? और सािक्ति क्या है ? इसके उत्तरमें कहा है—'अिन और पृथ्वी, वरुण और जल, वायु और आकाश, यज्ञ और छन्द, मेघ एवं विद्युत्, चन्द्र तथा नक्षत्र, मन एवं वाणी तथा पुरुप और खी—ये सििता और सािक्तिके विविध जोडे हैं। इन जोड़ोसे विश्वकी उत्पत्ति हुई है।' इसीिके क्रममें (सा॰ड॰ १।९ में) यह भी कहा गया है कि आदित्य सििता है और चुलोक सािक्ति है। जहाँ आदित्य हैं, वहाँ चुलोक है; जहाँ चुलोक है, वहाँ आदित्य हैं। ये दोनों योनि (विश्वके उत्पादक) हैं। ये दोनों एक जोड़ा है।

बृहदारण्यक-उपनिपद् (१।२।१-३)में शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकारकी सृष्टियोका वर्णन है। इनमें अर्क-सृष्टि शुद्ध है। अर्कका तेज वायु और प्राण-तत्त्वोमें विभक्त हुआ है। यह शाश्वत सृष्टि है। आदित्यसे संवत्सर हुआ। संवत्सर और वाक्से व्युष्टि या मिथुन-प्रक्रियाद्वारा जो सृष्टि हुई वह नश्वर है, अतः अशुद्ध है।

वेदोंका सृष्टि-विज्ञान उपनिपदोमे स्पष्ट किया गया है । उसका विवेचन करनेसे इस लेखका विस्तार हो जायगा, जो यहाँ अभी अभीष्ट नहीं है ।

सूर्य-नक्षत्र—साितत्रयुपनिपद्मे गायत्रीमन्त्रके 'भर्गः' राब्दकी व्याख्यामे कहा गया है कि साित्रत्रीका दूसरा पाद है—'भुवः। भर्गों देवस्य धीमहि।' अन्तरिक्षलोकमे सित्ता

३९.-द्विविधा तेजसो वृत्तिः सूर्यात्मा चानलात्मिका । तथैव रसगक्तिश्च सोमात्मा चानलात्मिका ॥ वैद्युदादिमय तेजो मधुरादिमयो स्सः । तेजोरसविभेदैस्तु वृत्तमेतचराचरम् ॥ (-वृहजाबालोपनिपद् २ । २-३ )

देवताके तेजका हम ध्यान करते हैं। अग्नि भर्ग है, चन्द्रमा भर्ग है। सूर्योपनिपद्मे भगवान् सूर्यनारायणके तेजकी वन्द्रना है। सूर्य-गायत्रीयों है—'आदित्याय विद्महें सहस्रकिरणाय धीमहि। तन्नः सूर्यः प्रचोद्यात्।' यहाँ 'सहस्रकिरण' शब्द सूर्यकी परम तेजखिताका वोधक है। फिर स्पष्ट कहा है कि सूर्यसे ज्योनि उत्पन्न होती है—'आदित्याज्ज्योतिर्जायते।' वृहदारण्यकमें भी है कि आदित्य-ज्योति ही यह पुरुष है और आदित्य ही सबको ज्योति देते तथा कर्ममें प्रवृत्त करते हैं । मुण्डकोपनिषद् (२।१।४-१०) के अनुसार भी ये सूर्य ही ज्योतिके मूल और निधान हैं।

इस ज्योति:पिण्डसूर्यको प्रकाशित करनेवाले परमात्मा है। सूर्प उन्हें प्रकाशित नहीं करते; यहाँतक कि परमात्माके लोकतक तूर्य और उनके प्रकाशकी गति ही नहीं है। उन परमेश्वरके प्रकाशसे ही सब प्रकाशित हैं। वहां ज्योतियोकी भी ज्योति हैं, रें जो सूर्य-चन्द्र-नक्षत्र-रहित लोकमें अपना प्रकाश फैलाते हैं।

सूर्यका नाम हिरण्यगर्भ है। सूर्यके चारों ओर परिविस्तृत प्रकाश-पुञ्ज हिरण्यमय होनेसे 'हिरण्य' कहलाता है। उस हिरण्यके गर्भमें अर्थात् मध्यमें सूर्य श्वित हैं। अतः सूर्य हिरण्यगर्भ हैं। हिरण्यगर्भको सूर्य-प्राण, इन्द्र और विष्णु भी कहते हैं। ईश्वरके हदयमें ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्र—ये तीन अक्षर-तत्त्व नित्य विद्यमान रहते हैं। तीनों अक्षरोंमें अविनामाव-सम्बन्ध है अर्थात् एकके विना दूसरा नहीं रह सकता। अतः तीनों एक ही हैं और इन तीनोसे प्रत्येकका और तीनोंके समष्टि-रूप ईश्वरका बोध हो जाता है।

ये सूर्य कल्य, युग, संवरसर, मास, पक्ष, दिवस, रात्रि, घटी, पल और क्षण—सत्रके निर्माता हैं। " दो पक्षोंके तीस दिन-रात्रि सूर्यके तीस अङ्ग या धाम " कहलाते हैं। संवरसरके वारह मासोके वारह आदित्य-देवता हैं, जो सब कुछ प्रहण करते-कराते चलते हैं। अतः वे आदित्य कहलाते हैं। " तिरहवे अविमासको भी सूर्य ही बनाते हैं। " प्रतिवर्ष पृथ्वी जो सूर्यकी परिक्रमा करती है, उस अवधिको द्वादश मासोमे विभाजित करनेपर भी कुछ दिन और घंटे बच रहते हैं। तीन वर्षोंके बाद वह एक पृथक मास बन जाता है। उसे अविमास कहते हैं।

(कट०२।२।१५; मुण्डक०२।२।१०; द्वेता०६।१४)

पत्र न सूर्यस्तपति यत्र न वायुर्वाति यत्र न चन्द्रमा भातिः तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः॥ ( बृहजाताल उ०८। ६ )

४२. हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम् । तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तचदात्मविदो विदुः ॥
[\*—व्याप्यनिष्ठ-व्यापकनिरूपितचर्मरूपसम्बन्धः । ] (मुण्डक उ०२ । २ । ९)

सर्वन्यापि निगलम्त्रो ह्यमह्योऽथ जयो ध्रुवः। एष ब्रह्ममयो ज्योतिर्ब्रह्मग्रन्देन बन्दितः॥ ( हस्विंगपुराण ३ । १६ । १४ )

४३. व्वे० उ० ६ । १४ ४४. कालचकप्रणेतारं श्रीसूर्यनाययणम् ॥ (सू० उ०) ४५. ऋग्वेद १० । १८९ । ३ ४६. कतम आदित्या इति द्वादश वै माषाः संवत्सरस्येत आदित्या एते द्वीद्र सर्वमाददाना यन्ति ते यदिद्र सर्वमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति ॥ ( वृ० उ० ३ । ९ । ५ ) संवत्सरोऽसावादित्यः ॥ ( नारायण उ० ३ । ७९ ) ४७. अहोगत्रैर्निमतं त्रिशदङ्गं त्रयोदशं मासं यो निर्मिमीते ॥ ( अथर्व० १३ । ३ । ८ )

४०. याजवल्क्य किं ज्योतिस्य पुरुष इति । आदित्यज्योतिः सम्राडिति होवाचादित्येनैवायं ज्योतिपास्ते पत्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीत्येवमेवैतद् याज्ञवल्क्य ॥ ( -वृ० उ० ४ । ३ । २ )

४१. न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमिनः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वे तस्य भासा सर्वमिद विभाति॥

स्योंपासना—सूर्य स्वर्गद्वार और मुक्ति-पय हैं । तेतिर्राय उपनिपद्में कहा है कि 'खः' व्याद्वितकी प्रतिष्ठा आदित्यमें है और 'महः' की ब्रह्ममें है। इनके द्वारा खाराज्यकी प्राप्ति होती हैं । सूर्यको 'गुरु' भी कहा गया है। सूर्यदेवसे श्रीमारुतिने शिक्षा ग्रहण की थी। आगम-प्रन्थोमे भी सूर्यका गुरुरूप प्रदर्शित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि सूर्य अध्यात्मित्रद्वाओं के प्रदाता और प्रचारक हैं। गायत्री मन्त्रमें सूर्यदेवसे बुद्धि माँगी गयी हैं । सूर्यके 'पूपा' रूपसे भक्तगण अपने कल्याणकी प्रार्थना करते हैं । वेतेताश्वतर उपनिषद्में भी सविताको बुद्धिकी योजना करनेवाळा कहा गया है ।

उपनिपटोमे सूर्यको उपासना विविध रूपोंमे बतायी गयी है । सूर्योपासना-विपयक कुछ विद्याओका भी निरूपण उपनिपदोमे हुआ है । ये विद्याएँ हैं—ब्रह्म-विद्यान विद्यान विद

उपासनां, आदित्य-दृष्टिसे मासोपासनां, त्रिकाल-सन्ध्यो-पासनां, सूर्योपस्थानं और महावाक्य-विविसे सूर्य अदैत ब्रह्मकी भावना और उपासनां — इन उपासनाओंसे समस्त इष्ट-प्राप्ति होती है और अन्तमें मुक्ति मिळ जाती है।

सात्विक विद्याओं में प्रवेशके छिये चुद्धिको विकसित करना और स्मरणशक्तिको बढ़ाना आवश्यक है । बुद्धि सूर्यका ही एक अंश है । अतः उसका विकास सूर्यके उपस्थान (आराधन) से ही हो सकता है । पछाशके बुक्षमें स्मरण-शक्तिवर्धनका गुण है; क्योंकि वह ब्रह्म-स्वरूप है । अतः ब्रह्मचारीके छिये पछाशका दण्ड-धारण करने और पछाशकी सिमधाओंसे यज्ञ करनेका विधान किया गया है ।

सूर्य सत्य-रूप है । आदित्यमण्डलस्थ पुरुप और दक्षिणेक्षन् पुरुप परस्पर रिमयों और प्राणोसे प्रतिष्ठित हैं—यह कहा जा चुका है। जब वह उत्क्रमणकी इच्छा करता है, तो उसमे ये रिमयॉ प्रत्यागमन नहीं

४८. भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति । भुव इति वायौ ॥ १ ॥ सुवरित्यादित्ये ॥ २ ॥ (तै० उ०१ । ६ । १-२ ) सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो हान्ययात्मा॥ ( मुण्डक उ०१ । २ । ११ )

४९. मह इति व्रह्मणि। आम्रोति स्वाराज्यम् ॥ (तै॰ उ॰ १।६।२) ५०. धियो यो नः प्रचोदयात्। ५१. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रयाः स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः ॥ (श्रुतियोका श्रान्ति-पाठ) ५२. २वे॰ उ० २।१-४।

५३. छा० उ०, प्रपाठक ३, लण्ड ११ से २१, विशेपतः २१ बृ० उ० अध्याय ५, ब्राह्मग ४-५ । ५४. छा० उ०, प्र० ८ खं० १। ५५. छा० उ०, प्र० ३, खं० १+१२; बृ० उ० अन्याय २, ब्राह्मण ५ ।

५६. वृ० उ०, अ०६, त्रा०३। ५७. छा० उ०, प्र०४, ख०१०।१५।५८. वृ० उ०, अ०६, त्रा०२। ५९. छा० उ०, प्र०१, खं०५।६०. छा० उ०, प्र०२, ख०९।६१. कौषीतिक ब्राह्मण उप०२।५;

र्वृ॰ उ॰, अ॰ ५, ब्रा॰ १४। ६२. छा॰ उ॰ ३, ख॰ ८। एहोहीति तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रिमभिर्यजमान वहन्ति । प्रिया वाचमभिवदन्त्योऽर्चयन्त्य एप वः पुण्यः मुक्तो ब्रह्मलोकः ॥ ( मुण्डक उ॰ १।२।६ )

६३. सोऽहमर्कः परं ज्योतिरर्कज्योतिरह दिवः ॥ (महावाण्य उ०) योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ (ईशावास्य०१६) तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥ (मुण्डक उ०२।२।९) ६४. ब्रह्म वै पलाशः ॥ (श० ब्रा०५।३।५।१५) करतीं । आराय यह कि मूर्य-पथसे उत्क्रमण करनेवाले व्यक्तिका संसारमें पुनरागमन नहीं होता । पूपा (सूर्य) ही जगतमें सत्यपर पड़े आनरणको हटाकर सत्य-धर्मकी दृष्टि प्रदान करते हैं । सूर्यका यह तेज कल्यागतम है । है यह ब्रह्म है, आत्मा है, आदित्य है। अन्य देवता इसके अङ्ग हैं। आहित्यसे सारे छोक महिमान्त्रित हैं, ब्रह्मसे सारे वेद ।

नारायण श्रुतिका बचन है कि आदित्यमण्डलका जो ताप है, वह ऋचाओंका है। अतः वह ऋचाओंका लोक है। आदित्यमण्डलकी अर्चि सामोंकी है, अतः वह सामोंका लोक है, इन अर्चियोमे जो पुरुष है, वह यजुष् है और वह यजुर्गणका छोक है। इस प्रकार आदित्य-मण्डलमें जो हिरण्मय पुरुप है, वह यह त्रयी विद्या ही तप रही है। आदित्य ही तेज, ओज, वल, यश, चक्ष, श्रोत्र, आत्मा, मन, मन्यु, मनु, मृत्यु, सत्य, मित्र, वायु, आकारा, प्राण और छोकपाछ आदि हैं । आदित्यके अन्तर्गत भूताविपति खयंभू ब्रह्मकी उपासनासे सायुज्य और सार्षि मुक्ति मिछती है।

उपर्युक्त विद्याओं और उपासनाओंका वर्णन पृथक् लेखकी अपेक्षा रखता है । अतः अब हम यहीं लेखनीको विश्राम देते हैं। उपनिपदोंमें प्रतिष्टित हमारे सूर्यदेव विश्वका महुछ करें।

# सूर्यमण्डलसे ऊपर जानेवाले

द्वाचिमौ

योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो इतः॥

सूर्यमण्डलभेदिनौ ।

'हे पुरुपव्यात्र ! सूर्यमण्डलको पारकर ब्रह्मलोकको जानेवाले केवल दो ही पुरुप हैं---एक तो योगयुक्त संत्यासी और दूसरा युद्धमें छड़कर सम्मुख मर जानेवाळा बीर । (-उद्योग० ३२ । ६५ )



६५-यद्यत्तत् सत्यमसौ स आदित्यो य एप एतस्मिन् मण्डले पुरुपो यश्चायं दक्षिणेऽऋन् पुरुपस्तावेतावन्योन्यस्मिन् प्रतिष्ठिती रिमिभरेपोऽस्मिन् प्रतिष्ठितः प्राणैरयममुप्मिन् । स यदोत्क्रमिष्यन् भवति शुद्धमेवैतन्मण्डलं पश्यति नैनमेते रदमयः प्रत्यायन्ति ॥ (—वृ० उ० ५ । ५ । २ )

६६-हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् । तत्त्वं पूपन्नपादृणु सत्यधर्माय दृष्टये । पूपन्नेकर्पे यम सूर्यं प्राजा-पत्य ब्यूह रश्मीन् समूह । तेजो यत्ते रूपं कट्याणतमं तत्ते पश्यामि ॥(—ईशावास्य० १५-१६ )

६७—मह इति । तद् ब्रह्म । स आत्मा । अङ्गान्यन्या देवताः ॥ १।। मह इत्यादित्यः । आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते · · ।। २ ।। मह इति ब्रह्म । ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते ।। (—तै० उ० १ । ५ । १–३ )

६८-आदित्यो वा एप एतन्मण्डलं तपित तत्र ता ऋचस्तहचां मण्डलं स ऋचां लोकोऽथ य एप एतस्मिन् मण्डलेऽर्चिद्ण्यते तानि सामानि स साम्नां लोकोऽय य एप एतस्मिन् मण्डलेऽर्चिषि पुरुपस्तानि यजूपि स यजुपां मण्डलं स यजुपां लोकः । सैपा त्रय्येव विद्या तपति य एपोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः ॥

आदित्यों वै तेन ओनो वलं वराश्रक्षः श्रोत्रे आत्मा मनो मन्युर्मनुर्मृत्युः सत्यो मित्रो वायुराकाशः प्राणो लोकपालः कः किं कं तत्सत्यमन्नममृतो जीवो विस्वः कतमः स्वयंमु ब्रह्मैतद् मृत एष पुरुप एप भृतानामधिपतिर्ब्रहाणः सायुज्य ४ सलोकता-मानोत्येताषामेव देवतानां सायुज्य×सार्ष्टिता×समानलोकतामानोति य एवं वेदेत्युपनिपत् ॥

-नारायण-उप० ३ | १४-१५ )

## तैतिरीय आरण्यकमें असंख्य सूर्योंके अस्तित्वका वर्णन

( लेखक--श्रीसुवायगणेशजी भट्ट )

आक्षाशमें हमें एक ही सूर्य दीख पड़ते हैं; किंतु वास्तवमें सूर्य असंख्य—अनन्त हैं। वे एक-दूसरेके समीप नहीं हैं। दूर—बहुत दूर है। इस कारण हम केवल ऑखोसे उनको देख नहीं पाते। अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक लोगोने दूरदर्शक यन्त्रोकी सहायतासे उन असल्य सूर्योको देख लिया है और अब भी देख रहे है। परंतु हमारे प्राचीन ऋपि-मुनियोने वेददर्शन-कालमें दूरदर्शक यन्त्रोके बिना केवल अपने तप:-तेजके प्रभावसे अनेकानेक असंख्य सूर्योके दर्शन प्राप्त कर लिये थे। इसका विवरण कृष्णयज्ञवेदीय तैतिरीय आरण्यक-(११२।७) में विस्तृतक्ष्पसे विद्यमान है—

अपश्यमहमेतान् सप्तस्यानिति । पश्चकर्णो वात्सायनः। सप्तकर्णश्च ह्राक्षिः। आनुश्चाविकरावनीः कश्यप इति । उभौ वेदयिते । नहि शेकुमिव महामेरं गन्तुम् ॥

वत्स ऋपिका पुत्र पञ्चकर्ण और प्लक्ष ऋपिका पुत्र
सप्तकर्ण—उन दोनों ऋपियोकी उक्ति है कि हमने सात
स्र्योको प्रत्यक्ष देख लिया है; किंतु आठवाँ जो करयप
नामक सूर्य है, उन्हें हम देख नहीं सके हैं। इससे
जान पडता है कि करयप रूप्य मेरुमण्डलमे ही परिश्रमण
करते रहते हैं। हम वहांतक जा न सके।
अपर्यमहमेनन्सूर्यमण्डलं परिचर्तमानम्। गार्थः
प्राणवानः। गच्छन्तमहामेरुम्। एवं चाजहतम्।

गर्गके पुत्र प्राणत्रात नामक महर्षिका कथन है— 'हे पञ्चकर्ण और सप्तकर्ण! करुयप नामक अप्रम सूर्यको मैने प्रत्यक्ष देख लिया है। ये सूर्य मेरुमण्डलमे ही भ्रमण करते हैं। वहाँ जाकर उन्हें कोई भी देख सकता है। तुम वहाँ योग-मार्गसे जाकर देख ले।

ये आठने सूर्य कश्यप भूत, भनिष्य और न्रतमान घटनाओको अतिसृक्ष्मरूपसे जानते हैं। यह इनका वैशिष्ट्य है। इसिलिये कश्यप सूर्यको 'पश्यक' नामसे भी पुकारते हैं। 'कश्यपः पश्यको भवति । तत्सर्वे परिपश्यतीति सोक्षम्यात्।' यह श्रुति ही इसका प्रमाण है।

पञ्चकर्णादि ऋपियोसे देखे हुए सूर्याङ्क नामक आरण्यकमे इस प्रकार वर्णित हैं—

आरोगो भाजः पटरः पतङ्गः । खर्णरो ज्योतियी- , मान् विभासः । ते अस्मै सर्वे दिवमापतिनत । ऊर्जे दुहाना अनपस्फुरन्त इति । कश्यपोऽप्रमः ॥

आरोग, भाज, पटर, पतङ्ग, स्वर्णर, ज्योतिषीमान्, विभास और करयप—ये आठ सूर्योके नाम हैं। हम नित्यप्रित ऑखोसे जिन सूर्यको देखते हैं, उनका नाम 'आरोग' है और रोप सभी सूर्य अतिराय दूर हैं। अथवा आड़मे हैं, अतएव हम इन ऑखोसे उन्हें नहीं देख सकते।

इस सूर्याप्टकमें कर्यप प्रधान है । आरोगप्रमृति अन्य सूर्य कर्यपसे अपनी प्रकाशक-शक्ति भी प्राप्त करते है । आरोग सूर्यके परिश्रमणको हम जानते है । अन्य भाज, पटर और पतङ्ग—ये तीन सूर्य अधोमुख होकर मेरुमार्गके नीचे परिश्रमण करते है और वहाँके प्राणि-सम्होको प्रकाश वितरण करते है । खर्णर, ज्योतिपीमान् और विभास—ये तीन सूर्य ऊर्ध्वमुखी होकर मेरुमार्गके ऊपर परिश्रमण करते और वहाँके चराचर वस्तुओंको प्रकाश देते हैं ।

आठ दिशाओंमे, हमारी दृष्टिसे पूर्व दिक् सूर्य हैं। इसी प्रकार आग्नेय आदि दिशाएँ भी एक-एक सूर्यसे युक्त है। रूपिसे ही वसन्त आदि ऋतुओंका निर्माण होता है। विना सूर्यके ऋतुओंका निर्माण और परिवर्तन असम्भव है। आग्नेय आदि सभी दिशाओंमे वसन्त आदि समस्त

ऋतुओका क्रमशः आविर्भाव और परिवर्तन होता रहता है । अतएव सभी दिशाओमे भिन्न-भिन्न सूर्यका अस्तित्व निश्चित है ।

### 'एतयैवाऽऽवृताऽऽसहस्रसूर्यतायाइति वैशम्पायनः।'

वैशम्पायनाचार्यजी कहते है कि 'जहाँ-जहाँ वसन्तादि ऋतुओका और तत्तद्धमोंका आविर्भाव है, वहाँ-वहाँ तत्सम्पादक मूर्यका अस्तित्व रहता ही है। इस न्यायके अनुसार सहस्र—असंख्य अनन्त सूर्योका अस्तित्व आवश्यक है। पश्चकर्ण, सप्तकर्ण और प्राणत्रात ऋपियोको सात एवं आठ सूर्योको देखकर तिह्वपयक ज्ञान प्राप्त हो गया—इसमें आश्चर्यकी कोई वात नहीं है।

#### 'नानाळिङ्गत्वादतूनां नानासूर्यत्वम् ।'

यदि एक ही सूर्य रहते तो वसन्तािं ऋतुओसे होनेवाले औण्य, शैत्य एव साम्यादि विभिन्न सहा, असहा सुख-दु:खोका अनुभव न होता । तव पूरे वर्पभर एक ही ऋतु और उसके प्रभावका अनुभव प्राप्त होता रहता । कारणभेदके विना कार्य-भेदका अनुभव सम्भव नहीं है । ऋतु-धर्म-बैलक्षण्यसे ही उसके कारणरूप असंख्य सूर्योका अस्तित्व सिद्ध होता है । यह हमारा ही अभिमत नहीं, अपितु भगवती शृतिका भी मत है—

यद्धाव इन्द्रं ते शतश्शनं भूमीः। उत स्युः। न त्वा विज्ञनसहस्रश्सूर्याः। अनु न जातमप्र रोदसी-इति। (१।७।६)

'हे इन्द्र ! यद्यपि तुमसे शत-शत खर्गलोकोका निर्माण सम्भव है, और सैकड़ों भूलोकोका सृजन सम्भव है, तथापि आकाशमे स्थित सहस्रो सूयोंके

प्रकाशको पूर्णतया तुम और तुमसे निर्मित खर्गादि छोक सव मिलकर भी नहीं ले सकते। इस मन्त्रमें सहस्र सूर्योका स्पष्ट उल्लेख है।

चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः। आप्राद्यावापृथिवी अन्तरिक्षर

> सूर्ये आत्मा जगतस्तस्थुपश्च॥ (यजु० वे० ७ । ४२ )

भगवान् सूर्य अत्यन्त दयामय हैं । नि:स्वार्थ बुद्धिसे प्रजारक्षण करना ही उनका ध्येय है। रहिम ही उनकी सेना है, जो सर्वदा अन्धकाररूप दृत्रासुरका नाश करती रहती है। सूर्य केवल हमारे ही नहीं, प्राणि-मात्रके—यहाँतक कि वृक्ष, लता, गुल्म और वनस्पति आदिके भी मित्र हैं । सूर्य जब उदय होते है, तव चराचर प्राणियोका मन प्रफुल्छित हो उठता है। उनके प्रकाशसे आरोग्यकी वृद्धि होती है । समुदित सूर्य अपनी रश्मिरूपी सेनाको विभक्त करके त्रैलोक्यमे प्रत्येक स्थानपर भेजते हैं । इस रिम-सेनाके सचरणमात्रसे चराचर समस्त प्राणियोका संरक्षण होता है। इन रहिनयोके सानिध्यसे सत्यप्रियता, निर्भयता, नीरोगता, आरोग्य, उत्साह, क्षीरादिकी वृद्धि और धन-धान्यकी समृद्धि प्राप्त होती है । भगवान् सूर्य स्थावर और जङ्गम जगत्के आत्मा है । समस्त मानवकोटिके प्राणधारियोके प्रेरक और कल्याणके प्रदाना हैं । हमे उन महान् ज्योतिःखरूप भगवान् सूर्यनारायणका सदा ध्यान करना चाहिये।

### स जयति

स जयत्युद्येनेषां चतस्विषि दिश्च निवसतां नृणाम्।

मेरोः प्रतिदिन मन्यामाशां विद्धाति यः प्राचीम्॥

(— कात्या० सुल्व सू० भा० मङ्गला० मे तृ० कर्काचार्य)
जो मेरु पर्वतके चारो दिशाओमे रहनेवाले मनुष्योके लिये अन्यान्य
दिशाओमे प्राची (पूर्व) दिशा निर्देशन करते है, वे स्थिदेव विजय प्राप्त
करे—सर्गोत्कृष्ट रूपमे रहे।





### तैतिरीय आरण्यकके अनुसार आदित्यका जन्म

( लेखक-श्रीसुब्रहाण्यजी शर्मा, गोकर्ण)

सृष्टिके पहले सर्वत्र जल-ही-जल भरा था। देव-मानव, पशु-पक्षी तथा तरु-लता कही कुछ भी न था। इस पानीके साम्राज्यमे सर्वप्रथम केवल जगदीश्वर, प्रजापति ब्रह्माका आविर्माव हुआ । तभी उन्हे एक कमलपत्र दिखलायी पडा । तत्र वे उस कमलपत्रपर जा बैठे कुछ काल व्यतीत होनेके बाद उनके मनमे जगत्की सृष्टि करनेकी इच्छा उत्पन्न हुई । अतः सृष्टि करनेके लिये प्रजापति तपस्या करने लगे। तपस्याके पश्चात् अत्र यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि वे किस 'प्रजा'का सृजन करे ? प्रश्न उठते ही तुरत प्रजा-पतिका शरीर कॉपने लगा। उसके कम्पनसे अरुण, केतु एव वातरशन--इन तीन प्रकारके ऋपियोका आविर्भाव हुआ । नखके कम्पनसे वैखानस ऋशियोका जन्म हुआ । केराके कमानसे वालखिल्योका निर्माण हुआ । उसी समय प्रजापतिके शरीरके सार-सर्वखसे एक कूर्मका आकार खय वन गया । वह कूर्म पानीमे संचरण करने लगा । आगे-पीछे सचरण करनेवाले उस कूर्मको देख-कर प्रजापति ब्रह्मदेवको आश्चर्य हुआ। वे सोचने छगे कि यह कहाँसे आया ? उन्होने उस कूर्मसे पूछा---'तुम मेरे त्वक् (त्वचा) और मांससे पैटा हुए हो 😲 तव

कूमने उत्तर दिया--- 'तुम्हारे मांस आदिसे मेरा जन्म नहीं हुआ है । मेरा जन्म तो तुमसे भी पहलेका है । मैं तो सर्वगत, नित्य चैतन्य, सनातन—शाश्वतखरूप हूँ और पहलेसे ही मै यहाँ सर्वत्र और तुम्हारे हृदयमे भी त्रिद्यमान हूँ । कुछ विचारकर देखो ।' इस प्रकार कहकर कूर्मशरीरधारी नित्य चेतनखरूप परमात्माने सहस्रशीर्ष, सहस्रवाहु और सहस्रो पादोसे युक्त अपने विश्वरूपको प्रकट करके प्रजापतिको दर्शन दिया। तत्र प्रजापतिने साप्राङ्ग प्रणाम करके प्रार्थना की---'हे भगवन् ! आप मुझसे पहले ही विद्यमान है। इसमे कोई सन्देह नहीं है । हे पुराणपुरुप ! आप ही इस जगत्का सृजन कीजिये। यह कार्य मुझसे पूर्ण न हो सकेगा ।' तब, 'तथास्तु' कहकर कूर्मरूपी भगवान्ने अपनी अञ्जलिमे जल लेकर और 'ओवाहयेव' इस मन्त्रसे पूर्वदिशामे जलका उपधान किया। उसी उपधान-ऋमसे-भगवान् 'आदित्य'का जन्म (तै० आ० १।२३। २-५)। उसी समय विश्व प्रकाशमय हो गया । हे प्रकाशपूर्ण आदित्य ! हमारे अन्धकारपूर्ण हृदयोमे भी पूर्ण प्रकाशके उदय होनेका अनुप्रह प्रदान करे ।

## प्रकाशमान् सूर्यको नमस्कार

यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः। पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये॥

(यजु॰ ३१। २०)

जो सूर्य पृथिव्यादि लोकोंके लिये तपते हैं, जो सब देवोमे पुरोहित है—उनके प्रवर्तकके समान प्रकाशक है, जो उन सभी देवोसे पहले उत्पन्न हुए, ब्रह्मखरूप प्रमेश्वरके समान प्रकाशमान् उन सूर्यनारायणको नमस्कार है।





## ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें सूर्य-तत्त्व

( लेखक-अनन्तश्रीविभृपित खामी श्रीधराचार्यजी महाराज)

अथर्ववेदके कौशिक गृह्यसूत्रके 'मन्त्रव्राह्मणयोवेंदनामध्यम्' सूत्रके आधारसे वेद मन्त्र और ब्राह्मण-मेदसे दो प्रकारके हैं। इनमे मन्त्र मूळवेद है और ब्राह्मण त्ळवेद । ब्राह्मण-भागके विधि, आरण्यक और उपनिपद्-मेदसे तीन पर्व हैं और एक पर्व मन्त्र-भाग है। कुळ मिळकर वेदके मन्त्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिपद्—ये चार पर्व हो जाते हैं। वेदके इन चारो पर्वामे सूर्य-तत्त्वका विश्लेषण किया गया है; परतु ब्राह्मण-प्रन्थोमे उसका विश्लेषण विशेषक्रपसे हुआ है। मन्त्रभागमें वीजक्रपसे जिस तत्त्वका उल्लेख है, उसका ही त्र्लक्रपसे ब्राह्मण-प्रन्थोमें विश्लेपण हुआ है। यह मन्त्र-ब्राह्मण वेदबाह्मय पुरातन-कालमे विस्तृत था; किंतु आज वह अत्यल्प संख्यामे ही उपळव्य होता है।

विश्वका मूल-जाहाण-प्रन्थोंके आधारपर विश्वके मूलमे सम्मिलित दो तत्त्व है-अग्नि और सोम । इनसे उत्पन्न विश्वके पदार्थ भी दो रूपोमे उपरुष्य होते हैं-शुष्क और आई । जो शुष्क है, वह आग्नेय और जो आई है वह सौम्य । सूर्य शुष्क हैं तो चन्द्रमा सौम्य हैं। जैमिनीय ब्राह्मणके अनुसार अग्नि सोमके सम्पर्कसे अर्वी-खर्वी प्रकारोमे परिणत हो जाती है। इसी प्रकार सोम भी अग्निके सम्पर्कते अर्वो-खर्वो प्रकारोमे परिणत हो जाता है । अग्नि और सोमके अनन्तानन्त प्रकारोमेसे ये तीन मुख्य हैं---पार्थित्र-क्रमश: प्रकार अन्तरिक्ष-अग्नि और दिव्याग्नि । सोमके भी तीन प्रकार मुख्य है—आप, बायु और सोम। ब्राह्मण-प्रन्थोमे तीन अग्नियोके ये विशेष नाम है— पानक, पत्रमान और शुचि ।

प्राचीन कवियोने इन तीन अग्नियोके तीन विशेष धर्म माने हैं—ताप, ज्वाला और प्रकाश । इनमें ताप पार्थिव-अग्निका, ज्वाला आन्तरिक्ष्य अग्निका धर्म है। मुलस्यमे दिच्याग्निका विशेष है, अर्थात् अग्नियाँ अव्यक्त रूपसे उपलब्ध नहीं होतीं । इनका जो रूप हमे उपलब्ध होता है, वह इन तीन अग्नियोंकी समप्रि है। जिसको वैश्वानर कहते हैं, वह तापधर्मा है। ताप पार्थिव-अग्निका धर्म है । उसमे उपल्ब्य ज्वाला और प्रकाश क्रमशः आन्तरिक्य और सूर्य-अग्निका गुण है । ज्वाला आन्तरिक्य अग्निका असाधारण धर्म है । ताप और प्रकाश आगन्तुक धर्म हैं, जो पार्थिव-अन्नि और दिव्याग्निसे आते हैं । प्रकाश दिव्याग्निका असाधारण धर्म है । ताप और ज्वाला—ये दोनो पार्थिव और आन्तरिक्य अग्निके धर्म है ।

सोमके भी अनन्तानन्त रूपोमेंसे आप, वायु और सोम—ये तीन रूप मुख्य हैं। इनमेसे आप (जल) सोमका घनरूप है। वायु तरलरूप है। सोम विरल्ह्य है। वेदोमे अग्नि और सोमके सत्य तथा ऋत—दो-डो रूप माने गये हैं। सहदयरूप सत्य और हृदय-हीनरूप 'ऋत' माना गया है। अग्निका सत्य-रूप सूर्यमण्डल और ऋत-रूप दिक्-अग्नि है, जो सर्वत्र व्याप्त है। सोमका सत्य-रूप वन्द्रमण्डल और ऋत-रूप दिक् सोम है, जो सर्वत्र व्याप्त है। ऋत-अग्नि और ऋत-सोम—ये दोनों रूप ऋतुओंके प्रवर्तक है।

स्र्यंका विक्लेपण—ज्ञहाण-प्रन्थोने मूर्यतत्त्वका । विक्लेपण श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिहा और अनुमान—इन चार प्रमाणोंके आधारसे किया है—'एतैरादित्यमण्डलं सर्वेरेच विधास्यते।' इन प्रमाणोंके आधारसे उन्होंने ( ज्ञाहाणप्रन्थोंने ) सूर्यकी उत्पत्ति, उनका ताप-प्रकाश,

उसकी सात प्रकारकी सात किरणें, भूमण्डलपर उनका प्रभाव तथा व्यापक प्रभा (प्रकाश) आदि अनेक विधियोका विश्लेपण किया है।

सूर्यकी उत्पत्ति-सूर्य एक अग्निपण्ड है अर्थात् पार्थिव, आन्तरिक्ष्य एव दिव्य (सूर्य)--इन तीनों अग्नियोका समष्टि रूप पिण्ड है। पिण्डकी उत्पत्ति और स्थित--ये दोनो ही विना सोमके नहीं हो सकतीं। अग्नि स्वभावसे ही विशक्तलनधर्मा है। वह सोमसे सम्बन्धित हुए बिना पकड़में नहीं आती। संसारके पदार्थोमे घनता उत्पन्न करना सोमका काम है । अतः सूर्यपिण्डकी उत्पत्ति भी इसी सोमहृतिसे होती है और हुई है। ध्रव, धर्म, धरण एव धर्म-मेदसे सोम चार प्रकारके है। इस सोममात्राकी न्यूनता अथवा आधिक्यके कारण अग्नि भी ध्रुव, धर्म, धरण एवं धर्मरूपोमे परिणत हो जाती है । ये ही अवस्थाएँ निविड, तरल, विरल एव गुण कहलाती है। सूर्य पिण्ड है। पिण्डका निर्माण सोमके विना नहीं हो सकता । ब्राह्मण-प्रन्थोमे प्रतिपादित विज्ञानके आधारसे सोमकी आहुतिसे ही सूर्यका उदय हुआ है, जैसा कि शत-पथ्छतिका विज्ञान है—'आहुतेः ( सोमाहुतेः ) उदैत ( सूर्यः )' अर्थात् सूर्यपिण्ड अग्नि और सोम—दोनोक्ती समिटि है।

सूर्यकी स्थिति—सूर्य एक पिण्ड है, जो सदा प्रज्वित रहता है। अग्निमे जवतक सोमाहृति होती है, तभीतक वह प्रज्वित रहती है। आहृतिके बद होते ही अग्नि उच्छित्र हो जाती है अर्थात् बुझ जाती है। अतः सटा प्रज्वित दिखायी पड़नेत्राले सूर्य-पिण्डमे भी अवस्य किसीकी आहृति माननी पड़ेगी, अन्यथा किसी भी स्थितिमे पिण्ड स्थिर एव प्रज्वित नहीं रह सकता। इस प्रकार ब्राह्मणोक्त विज्ञानके आधारसे सूर्यमे निरन्तर ब्रह्मणस्पति सोमकी आहृति होती रहती है, जिससे सूर्यका स्वरूप वना हुआ है। इस आहृतिके प्रभावसे

ही वह अरबों वर्पोसे एक-सा स्थिर बना हुआ है और आगे भी एक-सा स्थिर बना रहेगा।

सूर्यका प्रकाश--- ब्राह्मण-प्रन्थोमे सूर्यप्रकाशके विपयमें गहन चर्चा है। उनका कहना है कि सूर्य एक अग्नि-पिण्ड हैं। अग्निका खरूप काला है। वेद खयं सूर्यपिण्डके लिये 'आकृष्णेन रजसा वर्तमानः' (यजु॰) कह रहा है। उस काले पिण्डसे जो ऋक्, यजुः सोमात्मक प्राण निकलते हैं, वे सर्वथा रूप-रस आदिसे रहित हैं। पृथ्वीके ४८ कोसके ऊपरतक एक भूवायुका स्तर है, जो वेदोंमें 'एमूषवराह' नामसे प्रसिद्ध है। वह वायुस्तर सोमात्मक है । यह सोम बाह्य पदार्थ है । जब धाता ( सूर्य ) सौर-प्राण इस सोममे मिलता है, उस समय प्राणसंयोगसे वह सोम जलने लगता है। उसके जलते ही पृथ्वी-मण्डलमें प्रकाश (प्रभा) हो जाता है, जो हमको दिखायी पडता है। ४८ कोसके ऊपर ऐसा भाखर प्रकाश नहीं है-यह सिद्धान्त समझना चाहिये। उस प्रकाशके पर्देमे ही हम उस काले पिण्डको सफेद देखने लगते हैं।

विज्ञानान्तर—सूर्य एक अग्निपण्ड है। अग्निपण्ड काला होता है—यह भी निश्चित है। इस कृष्ण अग्निमय सूर्य-पिण्डमें ज्योति-प्रकाश सोमकी आहुतिसे उत्पन्न होता है, अर्थात् प्रकाश अग्नि और सोम—इन दोनोंके परस्पर सिम्मश्रणका फल है। इससे सिद्र होता है कि केवल अग्निमें भी प्रकाश नहीं हैं और न केवल सोममें ही प्रकाश है। प्रकाश दोनोंके यज्ञात्मक सिम्मश्रणमें है। सूर्य-किरणोंमे उपलब्ध ताप भी पार्थिव अग्निके सिम्मश्रणका ही फल है। भगवान् सूर्यकी अनन्त रिमयोंमें सात रिमयों मुख्य हैं। सात रस, सात रूप, सात धातु आदि सभी सात रिमयोंके आधारपर ही प्रतिष्ठित हैं।

त्रयीमय सूर्य-ब्राह्मण-प्रन्थोमे सूर्यमण्डलको त्रयीमय ( वेदत्रयीमय ) माना गया है, अर्थात्—ऋक्, यज्ञ एवं साममय माना है। इसका निरूपण शतपथ-श्रुति इस प्रकार कर रही है—'यदेतन्मण्डलं तपति तन्महदुक्थम् । ता

भ्रम्यः स भ्रम्यां होकः । अथ यद्भिर्दीप्यते तन्म-हाव्रतम् । तानि सामानि स साम्नां होकः । अथ य एतस्मिन् मण्डहे पुरुषः सोऽग्निः। तानि यज्ंषि, स यजुपां होकः। सैपा त्रस्येव विद्या तपति—

अर्थात् सूर्यमण्डल त्रयीविद्यामय है; अर्थात् सूर्यमण्डलमें तीन पर्व हैं—सूतपर्व, प्रकाशपर्व और प्राणपर्व । इनमेंसे भृतमाग ऋग्वेद है, प्रकाशमाग सामवेद है ज्वं प्राणमाग यजुर्वेद है । इस प्रकार त्रयी-विद्या ही सूर्यस्पसे तप रही है । ब्राह्मण-प्रन्थोंके मतमें न केवल सूर्य ही, अपितु पटार्थमात्र त्रयीमय—वेदमय है । पदार्थमें उपलब्ध नियमन-भाग ऋग्वेद है, प्रकाश-भाग सामवेद है और पुरुपभाग यजुर्वेद है; कि बहुना, ऋक, यजुः, साम—इन तीनोकी समष्टि ही पदार्थ है ।

विश्वका जीवन सूर्य—विश्वका जीवन सूर्य है। प्राणन, अपानन-क्रिया (श्वास-प्रश्वास) जीवन है। इसका मूल सूर्य हैं; जैसा कि श्रुतिका उद्धोधन है—'अयं गौः पृश्विनरक्रमीत्, असदन्मातरं पुरः। पितरं च प्रयन्त्वः। "व्यस्पन्महिपो दिवम्

'प्रातःकाल माता (पृथिवी ) की ओर खड़े हुए तथा पिता ( चुळोक ) की ओर जाते हुए नाना रूपवाले इन सूर्यने सारे विश्वपर आक्रमण किया है।'

सूर्यकी किरणें समस्त प्राणियोके अन्तःकरणमें प्राणन, अपानन-क्रियाएँ करती रहती हैं। ऐसे ये सूर्य उदित होते ही सारे भूमण्डळमें व्याप्त हो जाते हैं। प्राणन-अपाननकी क्रिया ही जीवन है।

निद्रा और उद्घोध—रात्रिम प्राणिगण निद्रासे अभिमूत हो जाते और प्रातःकाल उद्वुद्र हो जाते हैं, यह प्रत्यक्ष है। इन दोनोके कारण भगवान् सूर्य ही हैं। इसका कारण शतपय-त्राह्मण इस प्रकार वतलाता है—'अय यद् अस्तमेनि, तद्ग्नावेच योनो गर्भो भूत्वा प्रविशति, तं गर्भे भवन्तिममाः सर्वाः प्रजा अनुगर्भा भवन्ति।' अर्थात् रात्रिके समय सूर्य पार्थिव अग्निमें

गर्भस्ररूपसे प्रविष्ट हो जाता है। इसमें प्रवल प्रमाण यही है कि रात्रि होते ही पार्थित्र प्राणरूपी पुरीनत् नाडीमें हमारा आत्मा गर्भरत रूपमे परिणत हो जाता है। रात्रिके समय पार्थिव अग्निकी योनिमें प्रविष्ट होते हुए सूर्यके साथ ही उनकी रिमयोसे वद्र हमारी आना इनका धका खाकर स्वयं भी पृथ्वीकी ओर गर्भित हो जाती है । ब्राह्मण-विज्ञानके अनुसार रात्रिमें भी सूर्यका अभाव नहीं होता । केवल प्रकाशके प्रवर्तक विवस्तान् सूर्यका ही अभाव रहता है । दूसरे ग्यारह सूर्य रहते हैं । दिनभर सूर्य प्राणोका हरण किया करते हैं एवं सायंकाल होते ही सारे प्राणोंको उन पढार्थोमें छोड़ जाते हैं। जवतक हमारे प्रातिखिक ( निजी ) आत्मीय प्राणोंपर किसी अन्य विष्ठि प्राणका आक्रमण नहीं होता, तवतक हम आनन्दसे विचरण करते रहते हैं। परंतु जहाँ किसी वलिष्ठ प्राणने हमप्र आक्रमण किया कि हम अचेत हो जाते हैं। सायंकाळ होते ही विश्वदेव हमपर आक्रमण करते हैं, अत: हमारी आत्मा अमिभूत हो जाती है और हम अचेत होकर सो जाते हैं: फिर प्रात:काल होते ही सूर्य अपने प्राणोंको, जो रात्रिमें आये थे, खींचने लगते हैं । अतः हमारा आत्मीय प्राण उद्वुद्ध हो जाता है ।

एका मृर्तिस्त्रयो देवा:— त्राह्मणोके आधारसे वह सूर्यमण्डल हा, विण्यु और महेश है । उत्पादक होनेसे वह हा, सबका आश्रय (अधिष्ठाता ) होनेसे इन्द्र और यज्ञमय होनेसे विष्णु कहलाता है । इसल्यि एका मृर्तिस्त्रयो देवा:— प्रह्मविष्णुमहेश्वराः' कहा जाता है । आज-कल जो महेश्वर नामसे प्रसिद्ध हैं, वेदभापामे वे इन्द्र हैं, अर्थात् इन्द्रका पर्याय महेश्वर हैं । एक ही सूर्यनारायण गुण-मेटसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं । अतः एकका उपासक तीनोंका उपासक है । इस रहस्यसे आजकलके वैष्णव और शैव दोनो बिहान् अपरिचित हैं । इसका पुनर्मृत्याङ्कन किया जाय, यह अनुरोध है। 'सूर्य आतमा जगतस्तस्थुपश्च ।'— सूर्यदेव सचराचर जगत्के आत्मरूप हैं ।

## वैष्णवागममें सूर्य

( हेखक—डॉ० श्रीसियारामजी सक्सेना 'प्रवर' )

(१)

ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसंनिविष्टः। केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपुर्धृतशङ्ख्यकः॥

निरुक्तमे आदित्यंका एक नाम 'भरत' है । अतः भारतका अर्थ हुआ---आदित्यकी ज्योति, इस ज्योतिकी उगसना करनेवाला । देशके सम्बन्धमे अर्थ यह हुआ कि सूर्यकी उपासना करनेवाळा देग अर्थात्—भारत। भारतीयोमे गायत्रीकी उपासना आरम्भसे ही प्रचलित है। गायत्री वेद-माता है। फलितार्थ यह हुआ कि सूर्योपासना प्रमुख वैदिक-विधि है और अन्य देवोंकी उपासनासे पूर्ववर्त्ती तथा उनकी आधारभूता है । 'तन्त्रसार'में विष्णु, नारायण, नरसिंह, हयग्रीव, गोपाल, श्रीराम, शिव, गणेश, दक्षिणासूर्ति, सूर्य, काम, शक्ति, त्वरिता, वाला, लिन्नमस्ता, कालिका, तारा और गरुड़की गायत्रियाँ दी हुई है । 'वृहद्ब्रह्म-संहिता' आदि अन्य तन्त्रो, उपनिपदो तथा पुराणोमे गणेश आदि अन्यान्य अनेक देवताओकी गायत्रियाँ मिलती हैं । इससे स्पष्ट है कि भारतमे प्रचलित सभी मत सूर्यको सर्वदेवाधार मानते है। 'तन्त्रसार' का निर्देश है कि 'अपने इप्टदेवताको सूर्यमण्डलमे स्थित समझकर सूर्यको अर्घ्य दे और फिर उस देवताकी गायत्री जपे<sup>1</sup> 'नन्दिकेश्वरसंहिता'मे तो यहॉतक कह दिया है कि सूर्यको अर्ध्य दियें विना विष्णु, शङ्कर या देवीकी पूजा करनी ही नहीं चाहिये । आशय यह है कि देवताओकी शक्तियोका अवस्थान सूर्यमण्डलमें हैं ।

सब देवोके परमदेव नारायण है। नारायणमे सव देवता है और नारायण सूर्यमण्डलके अविवासी है। 'बृहद्ब्रह्मसहिता'मे अनेक बार यह बात कही गयी है; यथा—

सूर्यमण्डलमध्यस्थं श्रीमन्नारायणं हरिम्। अर्घ्यं दत्त्वा तु गायत्र्याः । । ॥ संध्यां कृत्वा हरिं ध्यात्वा सूर्यमण्डलमध्यगम् ॥ सूर्यमण्डलमध्यस्थं । । । अच्युतम् ॥ आदित्ये पुरुषो योऽसौ । । । ॥ संध्यां कृत्वा विधानेन मुनयो विष्णुदेवताम्। सूर्यमण्डलमध्यस्थामध्यं दद्यात् समाहितः॥

'तन्त्रसार'में भी यही बात कही गयी है । सूर्यका ध्यान भी सिवतृमण्डलमध्यवर्ती नारायणका ही ध्यान है । वैष्णव-तन्त्रोकी इस विचारणाके आधार उपनिपटोंमें हैं । शृति-वचन है कि आदित्यकी 'शुक्काभाः' को ही 'नीलं परं कृष्णम्' जानना चाहिये ।

सूर्यमण्डल्वर्ती देवके त्रयीरूपकी व्याख्या 'लक्ष्मीतन्त्र'के उन्तीसवे अध्यायमे हुई है । व्यापक परब्रह्मकी नारायणी शक्ति परिणामद्वारा प्रणवाकृति हो जाती है। प्रणवके अग्नि और सोम अथवा किया और भूति— ये दो विभाग हैं। विण्युका पाड्गुण्य-चिन्मय-आद्य-परम उन्मेप ही शक्ति है, जो जगत्की रक्षाके लिये दो प्रकाररो प्रवर्तित होती है—

१. निरुक्त २ । २ । ८ । २. तन्त्रसार, पृष्ठ ६८से ७० । ३. (क) ततः ॐ सूर्यमण्डलस्थाये अमुकदेवताये नमः इत्यनेन तत्तद्गायत्र्या त्रिवार जल निक्षिप्य तत्तद्गायत्रीं जपेत् । पृ० ६५ ।

<sup>(</sup> ख ) सूर्यमण्डलवासिन्यै देवतायै ततः परम् । अर्घ्यमञ्जलिमादाय गायन्या वा त्रिरुत्धिनेत् ॥ पृ०६८

थ. नं० स०, तन्त्रसार पृ० ६६मे उद्धृत । ५. वृ० ब्र० स० १ । १२ । ५४ । ६. वृ० ब्र० सं० ३ । ७ । १८२;

७. वृ० व्र० स०३ । ७ । १८३ । ८. वृ० व्र० स०-३ । ७ । १९१ । ९. वृ० व्र० सं० ३ । १० । १ । १०. यथा- 'य एष आदित्ये पुरुषो दृश्यते ' 'वृ० उप० ४ । ११ । १

ऐश्वर्य-सग्मुख होकर और तेजोमुख होकर । ऐश्वर्य-सम्मुखरूप पाड्गुण्य है । इसे 'भूनि-छश्मीं' भी कहा जाता है । ऐश्वर्य-भूयिष्ठ इस भूत-शक्तिका तनु सोगमय है । 'भूति' जगत्का आप्यायन करती है, इससे उसे 'सोग' कहा जाता है ।

षाड्गुण्य-विग्रहा परमेश्वरी व्यूहिनी हैं । उनके तीन न्यूह हैं—इच्छामय, ज्ञानमय और कियामय । इनमें कियामय न्यूह ही शक्तिका तेजोगय रूप है। यह उज्ज्वल तेज और पाड्गुण्यमयी है । इसके भी तीन न्यूह हैं --स्यराक्ति, सोमशक्ति और अग्निशक्ति । इनमें मूर्यशक्ति उज्ज्वल, परा और दिव्या है, जो निरन्तर जगत्का निर्वहण कर रही है । इसके अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत—तीन रूप हैं । अध्यात्मस्था सूर्यशक्ति पिङ्गला नाड़ीके मार्ग-पर चलती हैं । अधिभूतस्था सूर्यशक्ति विस्वमे आलोक-का प्रवर्तन करती है । अधिदैविकी सूर्यशक्ति सूर्यमण्डलमे सिधत है । सूर्यमण्डलमें जो तपनानिका तप्त अर्चियाँ हैं, वे ऋचाएँ हैं । जो उसकी अन्तःस्थ दीप्तियाँ हैं, वे साम है और जो पराशक्ति पुरुपरूपमें सूर्यभण्डलके अन्तःस्थ है, वह रमणीय दिन्य पुरुष यजुर्मय है । 'क्रिया-त्र्यूह'की सोममयी और अग्निमयी शक्तियोका वर्णन इस लेखकी सीमासे बाहरका विपय है । अतः हम केवल सूर्यशक्तिका वर्णन कर रहे हैं।

सूर्यमण्डलका अन्तर्वर्ती यह पुरुष राह्यक्रधारी, श्रीश, पीनोटर, चतुर्गुज, प्रसनवदन, कमलासन और कमलनेत्र है। इस अन्तःस्थ पुरुषकी मुर्घा 'दशहोता' है, स्तनादिक 'पडहोता' है, र्शार्पण्य समप्राण 'समहोता' है, शोभा 'दक्षिणा' हे, सन्धिया 'संभार' हैं, नाड़ियों देवपनियां हैं, मन होताओंका हृदय है, चेतन 'पुरुपमुक्ता' है, शक्ति 'श्रीस्का' है, गुह्मनाम 'ॐकार–प्रणव-तार' है और स्थूल नाम 'रुद्रिय' तथा 'शुक्तिय' हैं । इस दिख्य यनुर्मय तनुका अन्यास करनेसे मनुष्य अभिचार और पापोंसे मुक्त हो जाता है। यह लक्ष्मीतन्त्रका निर्देश है।

वैदिक विचारणामें प्रत्येक देवनाका परम रूप 'वृद्धा' ही है । वेद सूर्यको जगत्का कारण, चराचरकी आत्मा और वृद्धा वृद्धा गया है । वेष्णवागमों और तन्त्रोंमें सूर्यमण्डलमध्यस्य नारायणकी मान्यता वेदोकी इसी प्रतिपत्तिके अनुसार है । 'विष्णुसहस्वनाम'में सूर्य और उसके पर्यायोंको विष्णुक नामोंमें गिनाया गया है । 'नारदपञ्चरात्र'में भी विष्णु-नामोमे सूर्यके नामोंकी गणना करायी गया है ।' आदित्य वारह है और विष्णु भी द्वादश रूपभूक्ष हैं । ज्योतिर्मयतामें भी सूर्य और विष्णुका अभेद है— सूर्य तेजोमय हैं, विष्णु भी ज्योति:स्वरूप है ।' 'भगवती

१. इसीलिये पिंगला नाड़ीको सूर्यनाड़ी कहा जाताहै। यह पुरुषा है। २. मिलाइये—(क) आदित्यो वा एप एतन्मण्डल तपति। तत्र ता अम्चस्तहचां मण्डलम् ॥ (—नारायणोपनिपद् ३।१४) (ख) विष्णुपुगण। ३. होताओंकी विस्तृत जानकारीके लिये द्रष्टव्य है—तेत्तिरीय आरण्यकका तृतीय प्रपाठक। रुद्रिय, गुकिय नामोंके लिये द्रष्टव्य है— वेत्तिरीय आरण्यकका तृतीय प्रपाठक। रुद्रिय, गुकिय नामोंके लिये द्रष्टव्य है—अहिर्बुक्त्य-संहिता, अ०-५८ और ५९। ४. यथा—अमृ०१। ११५। १। ५. यथा—(१) आदित्यो ज्ञहोत्यादेशस्तस्योप-व्याख्यातम्। वृ० उ० ३।९।१ (२) तेत्ति० उ० ३।१।१।६ वि० त० ना०। ना० पं० रा० ग्रहोक १।१।७०। ७. ना० पं० रा० ४।८। ४८। ८. वही ४।८। ४८। ९. यथा—तेजस्विनां सूर्यः। ना० पं० रा०१।१।७०। रवेड्योंतिः स्वरूपस्य (पुराणसहिता ८।२९) तपत्यकः पु० स० १५।३२। १०. ब्रह्मत्योतिः ना० पा० रा०१।३।१०। व्योतिरूपम् ना०पं० रा०१।१२। २७। ब्रह्म तेजोसयं ब्रह्म० ना०पं०रा०४।३।७८। एकं व्योतिः स्वरूपं च सचिदानन्दसंज्ञकम्—सनत्युमारसहिता ३४।२।१।

विष्णुमाया सनातनी<sup>3</sup>, ही भास्करमे प्रभारूपा परिलक्षित होती हैं।<sup>2</sup>

किंतु वास्तवमें सूर्यकी आधिमौतिकी प्रभा ही 'ज्योति:-स्वरूप ब्रह्म' नहीं है । ब्रह्मज्योति तो निर्गुण, निर्छिप, परम शुद्ध, प्रकृतिसे परे, कृष्ण-रूप, सनातन और परम है । वह नित्य और सत्य है तथा भक्तानुप्रह-कातर है । वह आदित्यकी ज्योतिके भी भीतर रहनेवाळी आधारभूता परमा, शाश्वती 'ज्योति' है । इसीसे उसे ब्रह्मज्योति कहा गया है । यह ब्रह्मज्योति ही वैणावोके अतुळ रूपधारी 'श्यामसुन्दर' हैं ।

यतः ब्रह्मज्योति सूर्य-ज्योतिका आधार है और हेतु है । अतः ब्रह्मज्योति अधिभूत सूर्यकी ज्योतिसे करोड़ो गुनी अधिक है ।

'नरसिंह' रूपकी व्याख्यामें आगमका कथन है कि जो हंसरूप जनार्टन आकाशमें स्पृथेके साथ जाते हैं, उन विहगम मगवान्का वर्णन सूर्यके वर्णसे किया जाता है। "तात्पर्य यह कि अनन्त आकाश-व्यापी विष्णुकी आभाके एक रूप सूर्य है। नृसिंहमन्त्रके 'भृद्र' पदकी व्याख्यामें कहा गया है कि सूर्यमें प्रकाश भरने, सज्जनोमें भद्रभाव जागरित करने और घोर ससार-ताप-रूप भवको भगा देनेके कारण नृसिंह 'भद्र' कहे गये हैं। परमात्मा परात्पर श्रीकृष्णकी सतत उपासना सूर्यादिक सभी देव करते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण सूर्य, इन्द्र, रुद्र आदि सभीके द्वारा वन्दित हैं । सूर्य उन्हींके प्रसादसे तपते हैं। "

```
१. — ना० प० रा०२।६।१८ २. प्रभारूपे भास्करे सा (---ना० पं०रा०२।६।२४)
३. जपन्त परम शुद्ध ब्रह्मज्योतिः सनातनम् । निर्लिप्त निर्गुण कृष्णं परम प्रकृतेः परम् ॥
                                                                  (--ना० प० रा० १ । १२ । ४८ )
थ्ठ. नित्यं सत्य निर्मुण च ज्यांतिरूप सनातनम् । प्रकृतेः परमीशान
                                                              भक्तानुग्रहकातरम् ॥
                                                                  (--ना० प० रा०१।१२।२७)
५. ध्यायन्ते सतत सन्तो योगिनो वैष्णवाः सदा। ज्योतिरभ्यन्तरे
                                                           रूपमतुल
                                                                       श्यामसुन्दरम् ॥
                                                                     (--ना०प०रा०१।१।३)
इ. गोपगोपीश्वरो योगी सूर्यकोटिसमप्रभः। (--ना० प० रा० ४। १। २४) सूर्यकोटिप्रतीकाशः॥
                                                                     (---ना०प० रा० ४। ३।३०)
                      पूर्णेन्द्रयुतसनिभः । यस्मिन् परे विराजन्ते मुक्ताः ससाखन्धनैः॥
   सर्यकोटिप्रतीकाशः
                                                                        (---लक्ष्मीतन्त्र १७ । १५ )
   तत्रेश्वर कोटिदिवाकरचुतिम् ॥ (—पुराणसहिता ११। २३ । ११)
७. सूर्येण यः सहायाति इसरूपी जनार्दनः। विहगमः स देवेशः सूर्यवर्णेन वर्ण्यते ।।
                                                                   (-अहिर्बुध्न्यसहिता ५६ । २६ )
८. भा ददाति रवी भद्रा भाव द्रावयते सताम् । भव द्रावयते
                                                              घोर ससारतापसततम् ॥
                                                                   (--अहि० सं० ५४। ३३-३४)
                                      सुराः । कुमाराद्यश्च मुनयः सिद्धाश्च कपिलादयः ॥
९. गणेशरोपब्रह्मेशदिनेशप्रमुखाः
   लक्ष्मीसरस्वतीदुर्गासावित्रीराधिकापराः
                                      । भक्त्या नमन्ति य शश्चत् त नमामि परात्परम् ॥
                                                                  (--ना० पं० २१०, प्रा० वन्दना )
   ···· स्त्विन्ति वेदाः सावित्री वेदमातृकाः ॥
                                                                 (--ना०प० रा०१।३।४१)
  ब्रह्मसूर्येन्द्ररुद्रादिवन्द्यः ॥
                                                               (--ना० प० रा० ४। ३। १११)
                · · · · · · · ः तपत्यर्कः
                                                                      (---पुराणसंहिता १५ । ३२ )
 १०. यत्प्रसादेन'
```

वैष्णवागमोका छम्य भगवान् विष्णुकी परव्रक्षता दिखाना है। अतः वे सूर्यको एक देवताके रूपमें ही प्रदर्शित करते हैं। फिर भी सूर्यको विष्णुसे सर्वथा पृथक् नहीं दिखाया गया है। उनके खरूपको समझनेके छिये सूर्य-सारूपका सकेत हुआ है।

मूर्य विष्णुके निवास है, यह हम देख चुके हैं। इसीको यो भी कहा गया है कि मूर्यमण्डल क्षेत्र है और विष्णु क्षेत्रज्ञ हैं । क्षेत्रका अर्थ 'पीठ या मद्रपीठ' भी है। 'शृहद्ब्रह्मसहिता'का कथन है कि श्रुनिने सूर्यमें जिस पुरुपका रहना कहा है, आदित्य उसका शरीर है। तात्रय यह कि सिवता नामके विष्णुकी सिवतामें स्थित होनेकी धारणा करे। अनः वुधजनोने सिवताको गायत्रीका देवता कहा है। सिवता देवता गायत्रीसे स्वतन्त्र या पृथक नहीं है; क्योंकि जैसा कि श्रुनिने कहा है—सब कुल नारायणसे ही उत्पन्न हुआ है। इसिलिये जो कुल दश्यमान जगत् है, उसके स्वामी नारायण है और ज्ञान-कर्म-तप-श्रुनि सब नारायण-परायण है—

आदित्ये पुरुषो योऽसावहमेवेति निश्चितम्। आदित्यस्य रारीरत्वादमदं श्रुतिरुज्जगौ॥ सवित्वनामको विष्णुः सवित्रस्थो विचार्यनाम्। सविता देवना तेन गायक्याः ख्यायते वुधैः॥ न स्वतन्त्रतया देवो गायक्याः सविता मतः। नारायणादेव सर्वमुत्यन्नं श्रुतिरुज्जगौ॥

इस प्रकार विचारणाके प्रस्ताररूपमे कहा जाता है कि सूर्य वासुदेवकी अप्ट विभ्ितयोमेसे एक हैं, जो आठो हिर्की मद्गीठरूपमे स्थित हैं। अतः मुमुक्षुओको इनकी अमेदरूपमे उपासना करनी चाहिये— सूर्येन्द्राग्नीन् विधिसोमं रुद्रं वायुं क्षिति जलम्। वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रव एव च॥ विभृतयो हरेद्रचैता भद्रपीठतया स्थिताः। तद्भेदतयोपास्या मुमुक्षुभिरहर्निशम्॥

किंतु यह समरण रखना आवश्यक है कि भगवान् वासुदेव ही सर्वत्र व्याप्त हैं और उनसे व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा, इन्द्र, शिब, गणेश और सूर्य—ये समी वासुदेवकी शङ्ख-चक-गढा-पद्मधारी तनुभूत विभूतियों है। अतः मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले हरिके भक्त किसी भी देवनाकी उपासना उसे विष्णुका 'शरीर', 'पीठ', 'ढास' या 'बेप' (अश ) माननेके अतिरिक्त अन्य किसी भावसे कैसे कर सकते हैं?

व्यापदो भगवानेप व्याप्यं सर्ने चराचरम् ॥
न तद्स्ति विना यत् स्याद् वासुदेवेन किचन ।
व्रह्मा शक्तश्च रुद्रश्च गणेशो भास्करस्तथा ॥
विचिन्त्या वासुदेवस्य तनुभूता विभृतयः ।
चतुर्भुजाः शङ्खचक्रगदाज्ञळ्जधारिणः ॥
नान्यं देवं नमस्कुर्यात् तच्छरीरतया विना ।
पृथक्तवेनार्चयन्तो वा मामकास्ते प्रकीर्तिनाः ॥
हरेः पीठा हरेदीसा हरिशेषा द्विजातयः ।
पृथग्भृताः कथंभूता उपास्या सुक्तिमिच्छता ॥

सूर्य और चन्द्रमा विराट् पुरुपंक नेत्र है। नारट-पञ्चरात्रान्तर्गत विष्णुसहस्रनाममे विष्णुका नाम 'सूर्य-सोमेक्षण" है और अन्यत्र इन्हे 'रिविलो वन' कहा गया है। 'माहेश्वर-तन्त्र'का कथन है कि सूर्य भगवान्के नेत्रगत है।

वैष्णवागममे सूर्यकी उपासना देवरूपमे ही प्रशस्त है । नवप्रह-पूजा, सूर्यार्घ, मूर्यपूजा, पञ्चदेवोपासना और पञ्चायतन-पूजामे सूर्यकी धारणा एक देव-विशेपकी

१. वृ० व्र० स० ३ । ७ । १९९ । २. (क) वृ० व्र० स० ३ । ७ । १९६ । (ख) इति पीठतया विग्णोगिद्त्यः प्रतिपद्यते ॥ ( —वृ० व्र० स० ३ । ७ । १९९ )। ३. मिलाइये — तैत्ति ० उ० ३ । १ । १ । ४. वृ० व्र० सं० ३ । ७ । १९१ – १९६ । ६. वृ० व्र० स० ३ । ७ । १९५ – १९६ । ६. वृ० व्र० स० ३ । ७ । १९५ – १९६ । ६. वृ० व्र० स० ३ । ७ । १९५ – १९६ । ६. वृ० व्र० स० ३ । ७ । १९५ – १९६ । ६. वृ० व्र० स० ३ । ७ । १९७ । १०७ । १. सूर्योऽस्य चक्षूणि गतः (—माहे ० तं ० १ । ५२) । ग०४ । ३ । ३ । १० । १०७ । १०७ । १०७ । १०७ । १०७ । १०७ । १०७ । १०७ । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०

है । भगवान् विष्णु इनके अन्तर्वर्त्ता परम प्रमु है, परात्पर है । वे रिव है, रिवतनु है, रिवरूप हैं और रिवक अंश हैं । नारायणगायत्रीके अनुसार वे हंस ही नहीं—महाहंस हैं । 'नारदपञ्चरात्र'में परमात्मा श्रीकृष्णके एक सौ आठ नामोमे एक नाम 'सर्वप्रहरूपी' भी है । सर्वप्रहरूप होना प्रत्येक प्रहसे परम—श्रेष्ठ होना है। अतः आगमका वचन है कि एक श्रीकृष्णमन्त्रके जपसे सभी प्रहोका अनुप्रह प्राप्त हो जाता हैं ।

सूर्यदेव हेमवर्णके हैं। भगवान् सूर्य अपने एक चक्र (सक्सर) वाले बहुयोजन-विस्तृत रयमें आसीन होकर अपने तिग्म अंशुओसे जगत्को प्रकाशित करते हैं। उस महान् रथके वाहक सात अश्व है, जिनका परिचालक सारिथ अरुण खयं है—

रथमास्त्राय भगवान् वहुयोजनविस्तृतम्। वामपाइवें स्थितं त्वेकचकं दिव्यं प्रतिष्ठितम्॥ वहन्ति सत्तयः सत्तच्छदांसि स्यन्दनं महत्। सारिश्रश्चारुणः सर्वोनश्वान् वाह्यति स्वयम्॥

सूर्यके वारह रूप है। ये वारह आदित्य वारह महीनोसे सम्बद्ध है। इनके नाम है—इन्द्र, धाता, भग, पूपा, मित्र, वरुण, अर्थमा, अंग्रु, विवस्तान्, त्वष्टा, सविता और विष्णु । वैष्णवागमके अनुसार समस्त विश्व चतुर्व्यूहात्मक है । अप्ट वसु वासुदेवकी, एकाटश रुद्र सक्तर्पणकी, द्वादश आदित्य अनिरुद्धकी और दिव्य पितर प्रचुम्न ( विष्णु )की विभूतियाँ हैं । सभी प्राणियोमे विष्णुका अन्तर्यामिलें है ।

सूर्यकी द्वादश कलाएँ है। इनके नाम है— तिपनी, तापिनी, धूमा, मरीचि, ज्वालिनी, रुचि, सुधूमा, भोगदा, विश्वा, वोधिनी, धारिणी और क्षमा<sup>9</sup>। (कहीं-कहीं<sup>33</sup> सुधूम्राके स्थानपर सुषुम्या नाम मिलता है।)

(२)

सूर्योगसनाके प्रमुख रूप है—गायत्री-उपासना, संध्या, सूर्यमन्त्र, जप, सूर्यपूजा और पञ्चदेव-पूजा । किसी भी प्रकारकी पूजारों पूर्व इप्टदेवका आवाहन किया जाता है और अर्घ्य दिया जाता है । पोडशोपचार हो तो उत्तम है । जपसे पूर्व माळाका संस्कार किया जाता है । अव इनपर सक्षेपमे विचार किया जायगा ।

पूजासे पहले देवताका आवाहन किया जाना है। सूर्यका आवाहन इनके ध्यानके साथ किया जाना है; क्योंकि वे आकागके मणि, प्रहोके स्नामी, स्साक्ष, द्विभुज, दिनेश और सिन्दुर्वर्गी है तथा उनके भजनसे कुलकी

(ना०पं० रा०४।३।७)

१. खेरमभागी ( -ना॰ पं॰ रा॰ ४।८।४८)

२. (क) हसो हंसी हंसवपुर्हसरूपी कृपामयः। (--ना० पं० रा० ४।८।८८)

<sup>(</sup> ख ) नारायणाय पुरुपोत्तमाय च महात्मने । विशुद्धसद्माधिष्टाय महाहसाय धीमहि ॥

३. सर्वग्रहरूपी परात्परः (ना०प०रा०४।१।३६)

छ. इम मन्त्र महादेवि जपन्नेव दिवानिशम् । सर्वग्रहानुग्रहभाक् सर्विष्यितमो भवेत् ॥ (ना०पं०ग०४।१।४४)

५. ( तन्त्रसार, पृ० स० ६२ ) । ६. ( वृ० व्र० स० २ । ७ । ९३-९४ )

ও. इन्द्रो धाता भगः पूपा मित्रोऽथ वरुणोऽर्यमा। अगुर्विवस्वास्त्वष्टा च सविता विष्णुरेव च॥ (वृ० व्र० स०३। १०। २२)

८. वृ० व्र० स० ३ । १० । २३ । ९. वृ० व्र० सं० ३ । १० । ४८ । १०. महानिर्वाणतन्त्र— ६ । २९ ११. देखिये, पुराणसिंदता १० । ६० की पादिरिषणी । १२. अवाहयेन् त सुमर्णि महेर्ग सप्तान्ववाह द्विभुज दिनेयम् ।

वैष्णवागमोका छस्य भगवान् विष्णुकी परव्रह्मता दिग्वाना है। अतः वे सूर्यको एक देवताके रूपमें ही प्रदर्शित करते हैं। फिर भी सूर्यको विष्णुसे सर्वथा पृथक् नहीं दिग्वाया गया है। उनके खरूपको समझनेके छिये सूर्य-सारूपका सकेत हुआ है।

मूर्य विष्णुके नियास हैं, यह हम देख चुके हैं। इसीको यो भी कहा गया है कि सूर्यमण्डल क्षेत्र है और विष्णु क्षेत्रज्ञ हैं । क्षेत्रका अर्थ 'पीठ या भड़पीठ' भी है। 'युहद्व्रस्तिहिता'का कथन है कि श्रुनिने सूर्यमें जिस पुरुपका रहना कहा है, आदित्य उसका शरीर है। तात्र्य यह कि सिवता नामके विष्णुकी सिवतामें स्थित होनेकी धारणा करे। अतः बुधजनोंने सिवतामें स्थित होनेकी धारणा करे। अतः बुधजनोंने सिवताको गायत्रीका देवता कहा है। सिवता देवता गायत्रीसे स्वतन्त्र या पृथक नहीं है; क्योंकि जैसा कि श्रुतिने कहा है—सव कुछ नारायणसे ही उत्पन्न हुआ है। इसिलिये जो कुछ दृश्यमान जगत है, उसके स्वामी नारायण हैं और जान-कर्म-तप-श्रुनि सच नारायण-परायण हैं—

आदित्ये पुरुषा याऽसावहमेवति निश्चितम्। आदित्यस्य दारीरत्वादमदं श्रुतिरुज्जगो॥ सवितृनामको विष्णुः सवितृस्थो विचार्यनाम्। सविता देवना तेन गायच्याः ख्यायते वुधैः॥ न स्वतन्त्रतया देवो गायज्याः सविता मतः। नारायणादेव सर्वमुत्यन्नं श्रुतिरुज्जगो॥

इस प्रकार विचारणाके प्रस्ताररूपमे कहा जाता है कि सूर्य वासुदेवकी अप्ट विमूनियोमेमे एक हैं, जो आठों हरिकी मद्यीठरूपमे स्थित हैं। अनः मुमुञ्जुओको इनकी अमेदरूपमे उपासना करनी चाहिये— स्येन्द्राग्नीन् विधिसोमं रहं वायुं क्षितिं जलम्। वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च॥ विभृतयो हरेइचेता भद्रपीठतया स्थिताः। तद्भेदतयोपास्या सुमुक्षुभिग्हर्निञम्॥

किंतु यह समरण रखना आवश्यक है कि भगवान् वासुदेव ही सर्वत्र व्याप्त हैं और उनसे व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा, इन्ह्र, शिव, गणेश और सूर्य—ये सभी वासुदेवकी शिक्ष-चक्र-गटा-पद्मवारी तनुभूत विभूतिये। हैं। अतः मुक्तिकी इन्छा रखनेवाले हरिके भक्त किसी भी देवताकी उपासना उसे विष्णुका 'शरीर', 'पीठ', 'दास' या 'शेप' (अश ) माननेके अतिरिक्त अन्य किसी भावसे कैसे कर सकते हैं?

व्यापको भगवानेप व्याप्यं सर्नं चराचरम् ॥ न तद्दित विना यत् स्याद् वासुदेवेन किंचन । ब्रह्मा शक्षश्च रुद्रश्च गणेशो भास्करस्तथा ॥ विचिन्त्या वासुदेवस्य तनुभूता विभृतयः । चतुर्भुजाः शङ्घचक्रगदाजरुजधारिणः ॥ नान्यं देवं नमस्कुयोत् तच्छरोरतया विना । पृथक्त्येनाच्यन्तो वा मामकास्ते प्रकोर्तिनाः ॥ हरेः पीठा हरेदीसा हरिशेषा द्विजातयः । पृथाभृताः कथंभूता उपास्या सुक्तिमिच्छता ॥

सूर्य और चन्द्रमा विराट् पुरुपक नेत्र है। नारद-पञ्चरात्रान्तर्गत विष्णुसहस्रनाममे विष्णुका नाम 'सूर्य-सोमेक्षण' है और अन्यत्र इन्हे 'रविलो वन' कहा गया है। 'माहेश्वर-नन्त्र'का कथन है कि सूर्य भगवान्के नेत्रगत हैं।

वैष्णवागममे सूर्यकी उपासना देवस्त्यमे ही प्रशस्त है। नवप्रह-पूजा, सूर्यार्घ, सूर्यपूजा, पञ्चदेवोपासना और पञ्चायतन-पूजामे सूर्यकी धारणा एक देव-विशेपकी

१. बृ० व्र० स० ३ । ७ । १९६ । (ख) इति पीठतया विग्णोगिटत्यः प्रतिपद्यते ॥ ( — बृ० व्र० स० ३ । ७ । १९६ । (ख) इति पीठतया विग्णोगिटित्यः प्रतिपद्यते ॥ ( — बृ० व्र० स० ३ । ७ । १९९ )। इ. मिलाइये — तैत्ति ० उ० ३ । १ । १ । ४. बृ० व्र० स० ३ । ७ । १९१ – १९३ । ७ । २०६ – २१० । ७ . ना० पं० य० ४ । ३ । १ । १८ । वृ० व्र० सं० ३ । १० । १०७ । ९ . सूर्योऽस्य चक्षूपि गतः ( — माहे० तं० १ । ५२ )।

है । भगवान् विष्णु इनके अन्तर्वर्त्ता परम प्रमु है, परात्पर हैं । वे रिव है, रिवतनु हैं, रिवरूप हैं और रिवके अंश हैं । नारायणगायत्रीके अनुसार वे हंस ही नहीं—महाहंस हैं । 'नारदपञ्चरात्र'में परमात्मा श्रीकृष्णके एक सौ आठ नामोमे एक नाम 'सर्वप्रहरूपी' भी है । सर्वप्रहरूप होना प्रत्येक प्रहसे परम—श्रेष्ठ होना है। अतः आगमका वचन है कि एक श्रीकृष्णमन्त्रके जपसे सभी प्रहोका अनुप्रह प्राप्त हो जाता हैं ।

मूर्यदेव हेमवर्णके हैं। भगवान् सूर्य अपने एक चक्र (सक्सर) वाले बहुयोजन-विस्तृत रयमे आसीन होकर अपने तिग्म अंग्रुओसे जगत्को प्रकाशित करते हैं। उस महान् रथके वाहक सात अश्व है, जिनका परिचालक सार्थि अरुण खयं है—

रथमास्त्राय भगवान् वहुयोजनविस्तृतम्। द्यामपाइर्वे स्थितं त्वेकचकं दिव्यं प्रतिष्ठितम्॥ वहन्ति सत्तयः सत्तव्छदांसि स्यन्दनं महत्। सार्थिश्चारुणः सर्वोनश्वान् वाह्यति स्वयम्॥

सूर्यके वारह रूप हैं। ये वारह आदित्य वारह महीनोसे सम्बद्ध है। इनके नाम है—इन्द्र, धाता, भग, पूपा, मित्र, वरुण, अर्थमा, अशु, विवस्वान्, त्वष्टा, सविता और विष्णुँ। वैष्णवागमके अनुसार समस्त विश्व चतुर्व्यूहात्मक है । अप्ट वसु वासुदेवकी, एकादश रुद्र संकर्पणकी, द्वादश आदित्य अनिरुद्धकी और दिव्य पितर प्रयुष्त ( विष्णु )की विभूतियाँ हैं । सभी प्राणियोमे विष्णुका अन्तर्यामिलें है ।

सूर्यकी द्वादश कलाएँ है। इनके नाम है— तिपनी, तापिनी, धूमा, मरीचि, ज्वालिनी, रुचि, सुधूमा, भोगदा, विश्वा, वोधिनी, धारिणी और क्षमा । (कहीं-कहीं सुधूमाके स्थानपर सुपुम्गा नाम मिलता है।)

(२)

सूर्योगसनाके प्रमुख रूप है—गायत्री-उपासना, संध्या, सूर्यमन्त्र, जप, सूर्यपूजा और पञ्चदेव-पूजा । किसी भी प्रकारकी पूजारो पूर्व इष्टदेवका आवाहन किया जाता है और अर्घ्य दिया जाता है । पोडशोपचार हो तो उत्तम है । जपसे पूर्व माळाका संस्कार किया जाता है । अव इनपर संक्षेपमे विचार किया जायगा ।

पूजासे पहले देवताका आवाहन किया जाता है। सूर्यका आवाहन इनके ध्यानके साथ किया जाता है; क्योंकि वे आकाशके मणि, प्रहोके स्वामी, र सतास्व, द्विभुज, दिनेश और सिन्द्रवर्णी हैं तथा उनके भजनसे कुलकी

(ना०पं० स०४।३।७)

१. खेरमभागी ( -ना० प० रा० ४ । ८ । ४८ )

२. (क) हसो हसी हसवपुर्हसरूपी कृपामयः । ( ---ना० पं० रा० ४ । ८ । ८८ )

<sup>(</sup> ख ) नारायणाय पुरुपोत्तमाय च महात्मने । विशुद्धसद्माधिष्ठाय महाहसाय धीमहि ॥

३. सर्वग्रहरूपी परात्परः (ना०प०रा०४।१।३६)

थ. इम मन्त्र महादेवि जपन्नेव दिवानिशम् । सर्वप्रहानुग्रहभाक् सर्वप्रियतमो भवेत् ॥ (ना०प०ग०४।१।४४)

५. ( तन्त्रसार, पुरु सरु ६२ ) । ६. ( वृरु ब्रु र १ । ७ । ९३-९४ )

ও. इन्द्रो धाता भगः पूपा मित्रोऽथ वरुणोऽर्यमा। अंगुर्विवम्वास्त्वष्टा च सविता विष्णुरेव च॥ ( वृ० व० स० ३। १०। २२ )

८. वृ० व्र० स० ३ । १० । २३ । ९. वृ० व्र० स० ३ । १० । ४८ । १०. महानिर्वाणतन्त्र—६ । २९ ११. देखिये, पुराणसहिता १० । ६० की पादि पणी । १२. अवाहयेत् त ग्रुमणि महेश सप्ताश्ववाह द्विभुजं दिनेशम् ।

वृद्धि होती है। 'ॐ घृणिः सूर्य आदित्योस्' इस मन्त्रसे सूर्यको अर्थ दिया जाता है'। 'सम्मोहन-तन्त्र'में 'हीं हंसः' मन्त्रसे अर्घ देनेका निर्देश हैं। इस प्रकार तन्त्रोमे सूर्यका आशहन-मन्त्र यह हो जाता है—'हां हंस ॐ घृणिः सूर्य आदित्यः'। इसके पश्चात् इष्ट देवताकी समयानुसार गायत्रीसे अथवा 'ॐ सूर्य-मण्डळस्थाये नित्यचैतन्योदिताये अमुकदेवताये नमः' इस मन्त्रसे तीन बार जलाञ्जलि दी जाती है। 'अमुक्त'के स्थानपर अपने इष्टदेवताका नाम जोड़ा जाता है। अर्घ देनेके अनन्तर गायत्रीका जप करना चाहिये । सूर्यको अर्घ देनेके पश्चात् ही हर, हिर या देवीकी पूजा की जाती हैं।

किसी भी जपसे पहले मालाका संस्कार किया जाता है। 'आगमकल्पदुम'के अनुसार माला-संस्कार-विधि यह है कि आसन-शुद्धि और भूत-शुद्धिके पथ्यात् पद्धदेवोका आवाहन किया जाय। पञ्चदेवोमे सूर्यदेव भी हैं। सायक मालाको थोड़ी देर पञ्चगव्यमे रखकर फिर खर्णपात्रमे रखे हुए पञ्चामृतमे स्थापित करे। फिर शीतल जलसे धोकर धूप दे और चन्दन, कस्त्री, कुकुम आदिका लेग करे। फिर १०८ वार ॐका जप करे और नवप्रह, दिक्पाल तथा गुरुकी पूजा करे। तत्पश्चात् मालाको प्रहण करें।

सूर्यके द्वादशनाम, अप्रोत्तरशतनाम, सहस्रनाम तथा मन्त्रोका जप होता है। इनके बहुत अच्छे फल

शास्त्रोमें वताये गये हैं। मयूर कविकृत सूर्यशतक तथा अन्य अनेक स्तोत्र हैं, जिनका भक्तगण वड़ी श्रद्धासे गान करते हैं।

मन्त्र सोम, सूर्य और अग्निरूप होते हैं । मन्त्र-जिज्ञासु इनका ज्ञान 'तन्त्रसार' आदि प्रन्थोंसे प्राप्त कर सकते हैं । मन्त्रका फल प्राप्त करनेके लिये पहले मन्त्रको सिद्ध करना पड़ता है । सभी प्रकारके तन्त्रोमे इसकी विधियाँ वतायी गयी है । मन्त्र-सिद्ध करनेके लिये मन्त्रको चैतन्य किया जाता है । इसकी एक तिधि सूर्यमण्डलके माध्यमसे वतायी गयी है । विद्विःस्थित अथवा अन्तःस्थित द्वादश कलात्मक सूर्यमे साधक अपने सनातन गुरु शिवका और ब्रह्मरूपा उनकी शक्ति तथा अपने मन्त्रका ध्यान करके उस मन्त्रका १०८ वार जप करे । इससे उसका मन्त्र चैतन्य हो जाता है । गायत्री-मन्त्र सूर्य-सम्बद्ध है । 'ॐ घृणिः सूर्य आदित्योम्' यह सूर्यका अधाक्षर मन्त्र है ।

परमेश्वर-सिहताके अनुसार 'सूर्य' भगत्रान्के विमानके वाद्यावरण भूतलके देवताओं मेसे एक हैं"। सूर्य और चन्द्र सौदर्शन महामन्त्रके दाहिने और वार्ये गत्राक्षमें पूज्य हैं"।

गायत्री वेद-माता है और इसका जप करना प्रत्येक द्विजका अनिवार्य कर्तत्र्य हैं । जो यह त्रयी पराशक्ति

सिन्द्रवर्ण प्रतिमावभास भजामि सूर्ये कुछबुिहितोः ॥ (कल्याण साधनाङ्क पृष्ठ ४५८मे उद्घृत )
ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च । हिरण्ययेन सिवता रथेना देवा याति भुवनानि पश्यन् ॥
(यजुर्वेद २३ । ४३ )

२. तन्त्रमार, पृ०-६५ । २. वही । ३. ज्ञानार्णवतन्त्र

थः यायन्न टीयने चार्घ्य भास्कराय महात्मने । नायन्न पूज्येद् विष्णुं शङ्कर वा महेश्वरीम् ॥ ( नन्दिकेश्वरसिता )

आ० क० तन्त्रसार पृ० ६५ पर उद्भृत । ६. तन्त्रसार पृ० ६२ । ७. पार० स० ११ । २०६ । ८. पार० स० २५ । २७,

आकाशमें सूर्यनामसे तप रही है, वह ( ऋक्-यज़:-साममयीं ) तीन प्रकारकी है । वह वेद-जननी सावित्री है । त्रिवर्ण प्रणव उसका आधार है । वह प्रकाशानन्द-विग्रहा है, वर्णोकी परामाता है और ब्रह्मसे उदित होकर उसीमें प्रतिष्ठित होती है । वह दिव्य सूर्य-वपु सावित्री अनुलोम-विलोमसे सौम्य और आग्नेयीं है । गानेवालेका त्राण करती है, अतः वह गायत्री है । अपनी किरणोके हारा पृथ्वी एवं सरिताओं आदिसे जीवन ( जल ) लेकर वह पुनः पौधोंमें छोड़ देती है । उसे सूर्यमयी शक्ति कहते हैं ।

परवेत्रता महादेवी गायत्री गुणभेदसे त्रिरूपा है। वह प्रातःकालमे ब्रह्मशक्ति, मध्याहमे वैष्णवी शक्ति और सायकालमे वरदा शैवी शक्ति है। 'आद्याये विद्याहे परमेश्वर्थे' धीमहि, तन्नः काली प्रचोदयात'—यह तान्त्रिक गायत्री-मन्त्र है'। ब्रह्मके उपासकोको गायत्री-जप करते समय ब्रह्मको गायत्रीका प्रनिपाद्य समझना चाहिये। किंतु अन्य सब आराधक वैदिकी संध्या करते समय सूर्योपास्थान-पूर्वक सूर्यको अर्थ दे। ब्रह्म-सावित्री (गायत्री) वैदिक भी है और तान्त्रिक भी। दोनो प्रकारसे यह प्रशस्त है। प्रवल कलिकालमे गायत्रीमे द्विजोका ही अविकार है, अन्य मन्त्रोमे नहीं। गायत्रीके आरम्भमे ब्राह्मणोको 'ॐ', क्षत्रियोको 'श्री' और वैश्योको 'श्री' कौर वैश्योको 'श्री' कौर वैश्योको

सध्यामे मुख्यतः दस क्रियाएँ होती हैं—आसन-शुद्धि, मार्जन, आचमन, प्रागायाम, अधमर्षण (भृतशुद्धि), अर्घ्यदान, सूर्योपस्थान, न्यास, ध्यान और जप । अर्घ्यदान और सूर्योपस्थान दोनो सूर्यदेवकी उपासना हैं। गायत्रीका जप करते समय सूर्यमण्डलमे अपने इष्टदेशका ध्यान करना चाहिये । स्नान-विविमे कथित नियमसे तर्पण भी करना आवश्यक है । योगियोके लिये संध्या, तर्पण और ध्यान आभ्यन्तर भी होते हैं । कुण्डलिनी शक्तिको जागरित करके उसे पट्चक कमसे सहस्रारमे ले जाकर परमिशव ( परात्पर श्रीकृष्ण )के साथ एक कर देना आभ्यन्तर संध्या है । चन्द्र-सूर्याग्निखरूपणी कुण्डलिनीको परम विन्दुमे सिनिविष्ट करके आज्ञाचक्रमें निहित चन्द्र-मण्डलमय पात्रको अमृतसारसे परिपूर्ण कर उससे इष्टदेवताका तर्पण करना आभ्यन्तर तर्पण है । रवि-शशि-बिहकी ज्योतिको एकत्र केन्द्रित कर महाशून्यमे विलीन करके निरालम्ब पूर्णतामे स्थित हो जाना ही योगियोका ध्यान है । वैष्णवागममे भी ऐसा ध्यान प्रशस्त है ।

भगवान् सूर्यकी पृथक्-पृथक् षोडशोपचार-विधिसे पूजा करनेके भी विधान है। 'महानिर्वाण-तन्त्र'मे यह विधान है कि 'क म' आदि 'ठ ड' 'वर्ण-बीज'द्वारा सूर्यकी द्वादश कलाओको पूजकर् फिर मन्त्रशोधित अर्ध-पात्रमें 'ॐ सूर्यमण्डलाय द्वादशकलात्मने नमः' मन्त्रसे सूर्यकी पूजा करनी चाहिये। "रामाराधक वैण्यवोमें सूर्यका महत्त्व इसल्ये भी है कि भगवान् रामने सूर्यवंशमे अवतार लिया था। 'सूर्य-पूजा वश-बृद्धिको लिये है। सूर्यशक्ति गायत्रीकी उपासना बुद्धि-वर्धन और सुमित-प्राप्तिके लिये है। सूर्य तेजोदेव हैं और उपासकोको तेजस्वी बनाते हैं। श्रीमद्भागवतकी मान्यता है कि अदितिपुत्रो अर्थात् आदित्यो या देवोकी उपासनाका फल स्वर्ग-प्राप्ति है।

१. लक्ष्मीतन्त्र २९ | २६ — ३२ | २. महानिर्वाणतन्त्र ५ | ५५ — ६५ | ३. म० नि० त० ८ | ७७-७८ | ४. म० नि० तं० ८ | ८५-८६ | ५. हत्पद्मे पद्मनामं च परमात्मानमीश्वरम् | प्रदीपकिलिकाकार ब्रह्मज्योतिः सनातनम् ॥ (—ना०पं०रा०१ | ६ | १० ) ६. सूर्यकलाओकी पूजाके मन्त्र ये हैं — कं मतिपन्ये नमः । खं चं तापिन्ये नमः । गं फधूम्राये नमः । धं प मरीच्ये नमः । ड० न० न्वालिन्ये नमः । च धं रुचये नमः । छं द सुधूम्राये नमः । जं थं भोगदाये नमः । झं त विश्वाये नमः । ज ण बोधिन्ये नमः । ट ढ धारिण्ये नमः । ठ ढं क्षमाये नमः । ७. म० नि० तं० ६ । २७-३० । ८. सूर्यवशाध्यजो रामः ॥ (—ना० ५० रा० ४ । ३ । ७) ९. (क) — स्वर्गकामोऽदितेः सुतान् ॥ (—भाग० २ । ३ । ४ )

पञ्चदेवोपासनामे भी सूर्य-पूजा होती है । सूर्य, गणेश, देशी, रुद्र और विष्णु—ये पांच देव हैं, जिनकी पूजा बेंगवजन सब कार्योंके आरम्भमें करते हैं । इनकी पूजा करनेवाले कभी भी संकट या कप्टोमे नहीं पड़ते। इन पञ्चदेवोकी उपासनाके लिये शैंव, गाणपत्य, शाक्त, सौर और वैष्णव-सम्प्रदाय पृथक्-पृथक् भी हैं; किंतु सामान्य वैष्णव-पूजामे पञ्चदेवोपासनाको महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है 'कपिछतन्त्र'के अनुसार । कारण यह है कि पञ्चदेव पञ्चभूतके अविष्ठाता है । आकाशके विष्णु, वायुके सूर्य, अग्निकी शक्ति, जखके गणेश और पृथ्वीके शिव अविपति हैं । पश्चमूत नक्षके खरूप है। अतः पञ्चदेत्रोपासना ब्रह्मकी ही उपासना है । पञ्चदेवोके व्यत्पतिपरक अर्थ भी उनकी ब्रह्मरूपता प्रदर्शित करते है । जैसे विष्णुका 'सर्वत्र्याप्त,' सूर्यका 'सर्वगत', शक्तिका 'सामर्ध्य, गणेशका 'त्रिश्वके सत्र गणोंका खामी' और शिवका अर्थ 'कल्याणकारी' है । ब्रह्म तो चिन्मय, अप्रमेय, निष्कल और अशरीरी है । उसकी कोई भी रूप-कल्पना केवल साधकोंके हितक हेतु हैं । ( पञ्चदेवोपासना-विवि कल्याणके साधनाङ्कसे जानी जा सकती है ।)

पञ्चदेवोपासनामे पाँच देव पूज्य हैं। अपने इष्टदेव- ईशानमे केशव, आग्नेयमें शिव को मध्यमे स्थापित करके साधक इनकी पूजा करते वायव्यमे पार्वतीकी पूजा होगीं।

हैं । अन्य चार देव चार दिशाओंमें स्थापित किय जाते हैं । इसे प्रज्ञायननिविधि करते हैं । नन्त्रसारमें 'यामळतन्त्र'का उद्धरण देकर इसको स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि यदि देवोंको अपने स्थानपर न रगकर अन्यत्र स्थापित कर दिया जाता है, तो वह सावकके दृःयः शोक और भयका कांग्ण वन जाता है । गंगजिनिमिर्पिर्गा, रामार्चन-चित्वा, गातमीयनन्त्र आर्मि भी पञायनन-विवि निर्दिष्टकी गयी है। यदि सूर्यको इप्रदेवक स्थासे मध्यमें स्थापित किया जाय, तो ईशान दिशामें शद्धर. अग्नि कोणमे गणेश, नैऋंत्यमे कशव और वायत्य शिशामें अम्बिकाकी स्थापना होनी चाहिये । अन्य इटंडवेंको मध्यमें स्थापित करनेपर सूर्य आहि देत्रोंकी स्थिति इस प्रकार रहेगी । जब भवानी मध्यमें हों तो ईशानमें अच्युत, आग्नेयमे शिव, नैर्ऋत्यमे गणेश और वायव्यमें सूर्य रहेगे। जब मध्यमे विष्णु हों तो ईशानमें शिव, आग्नेयमें गणेश, नैऋत्यमें सूर्य और वायत्र्यमें शक्तिकी स्थापना होगी । जब मध्यमें शद्धर हों तो ईशानमें अञ्युन. आग्नेयमे सूर्य, नैऋत्यमे गणहा और वायन्यमें पार्वनीका स्थान होगा । जब मध्यमें गंगशकी स्थापना होगी तो ईशानमे केशव, आग्नेयमें शिव, नैर्मात्यमे सूर्य तथा

<sup>(</sup>म्व) महाभारतम भी मूर्यको संतानदाना तथा स्वर्गद्वार और स्वर्गरूप कहा गया है। (-३।३।२६)

१. आदित्य च गणेशं च देवी रुद्र च केशवम् । पञ्चदेवतिमत्युक्तं सर्वकर्ममु पूजयेत् ॥ एव यो भजते विण्णु रुद्र दुर्गा गणाधिपम् । भास्कर च विया नित्यं स कदाचित्र सीदिति ॥

<sup>( -</sup>उपा० तत्त्व० परिच्छेद ३ )

२. शैवानि गाणपत्यानि शाक्तानि वैणवानि च । साधनानि च सौराणि चान्यानि यानि कानि च ॥ (-तन्त्रसार)

३. आकाशस्यात्रियो विष्णुगग्नेश्चैव महैश्वरी। वायोः सूर्यः क्षितेरीको जीवनस्य गणाधिपः॥ ( -क्रियतन्त्र )

**४.** द्रप्रव्य-माधनाङ्क पृ० ४५४मे 'पञ्चदेवं।पासनाः लेख ।

५. चिन्मयस्याप्रमेयस्य निष्कलस्याद्यारीरिणः । साधकाना हितार्थाय त्रहाणो रूपकल्यना ॥ ( —तन्त्रसार )

C. साधनाङ्क ए० ४५४-४६२, ७. म्वस्थानवर्जिता देवा दुःखगोकभयप्रदाः ॥ ( -तन्त्रसार १०५८ )

८. आदित्य च यदा मन्ये ऐआन्यां शद्धर यजेत् ॥ आग्तेय्यां गगनाथं च नैऋत्या केशव यजेत् । वायञ्यामस्यिका देवी स्वर्गमाधनभूमिकाम् ॥ (—नन्त्रमार पृ० ५७)

९, तन्त्रसार १० ५७-५८।

नत्रप्रह-पूजनमे सूर्य-पूजा भी सम्मिलत है । सूर्य नत्रप्रहके अविपति हैं । नत्रप्रहोमे शिन सूर्यके पुत्र है । 'खृहद्रक्षसंहिता'मे नत्रप्रहकी स्थितिका त्रिस्तृत वर्णन है । 'पारमेश्वरसंहिता'मे नत्रप्रह भगत्रान् के मिन्दरके त्रिमान-देवताओमे है । सर्वप्रह पीड़ा-शान्तिके लिये नत्रप्रह-पूजन किया जाता है । हिंदुओमे प्रायः सभी कार्योमे और यागादिकके आरम्भमें नत्रप्रहपूजन भी होता है । इनके अगने-अपने मन्त्र और दान हैं । प्रहपीड़ा-नित्रारणके लिये रन-धारण करनेका विधान है ।

श्रुति, गीता, इतिहास, पुराण और आगममे सूर्य और चन्द्रको खर्ग-पथ कहा गया है। 'गृहद्व्रससहितामें कहा है कि सूर्य-पथ योगियोका परम पथ है, जो पश्चक्लेशोका शमन करता है, और मोक्ष चाहनेवाले उस पथपर चलकर विष्णुके परमपदको प्राप्त करते हैं। 'सनत्कुमारसहिता' कहती है कि जीव रुद्ध, सूर्य, अगि आदिमे भ्रमण करते हैं। तात्पर्य यह कि कर्मरत जीव, जो रुद्धादिक देव-भावनामे ही सीमित रह जाते हैं, वे वारम्वार जन्म-मरणके चक्रमें पडते हैं। मुक्त होनेके लिये तो ज्योति:खरूप परव्रद्ध श्रीकृष्णकी ही शरण लेनी चाहिये। उसके लिये सूर्य एक मार्ग हैं। 'तत्त्वत्रय'मे कहा है कि सूर्यमेसे होकर जानेवाले जीव अपने सूक्ष्मशरीरसे मुक्त हो जाते है। ऐसे मुक्त जीव

चिन्मय और अणुमात्र हो जाते हैं । अणुमात्र होनेका अर्थ है --- कार्मज शरीरसे मुक्ति । 'नारदपञ्चरात्र'मे जीवका सूर्यमे छीन होना वताया गया हैं । 'छक्मीतन्त्र' का कथन है कि 'श्री' श्रीहरिकी प्रकाशानन्दरूपा पूर्णाहुन्ता है। वह मन्त्रमाता है। सारे मन्त्र उसीसे उदित होते है और उसीमे अस्त होते हैं। सूर्य इस मन्त्रमय मार्गका जाप्रत् पट है, अग्नि खप्नपट है और उसीमे अस्त होते हैं। सोम सुष्ठित पद हैं। श्रीसूक्तमे 'सूर्यसोमाग्निखण्डोत्थनादवत्'—मन्त्र-वीज है। उनमे जो लक्ष्मीनारायण-सम्बन्धी परमबीज है. बह सर्वकामफलप्रद है । वह पुत्रद, राज्यद, भूतिद और मोक्षद है । वह रात्रु-विध्वसक है और वाञ्छित-की आकर्पक 'चिन्तामणि' है। बीजोसे जो मन्त्र बनते है, वे सब श्रीकी शक्तिसे अधिष्ठित होते हैं और वे श्रीत्वको प्राप्त होकर शीव फलदायी होते हैं । यही मन्त्र-मार्ग है । इसका जाप्रत् पद सूर्य है-इसका आशय यह है कि सूर्य मन्त्रोकी फलवत्ताके प्रमुख आधार है और मन्त्रका चरम फल है—श्री ( शक्ति ) की और इस प्रकार नारायण-( शक्तिमान्- ) की प्राप्ति । इस दृष्टिसे भी सूर्य खर्गद्वार है।

आगम-प्राधान्यत्राले सम्प्रदायोमे सौर-सम्प्रदाय भी है<sup>30</sup> । आनन्दगिरिने 'शङ्करत्रिजय' नामक काव्यके तेरहवे

मिलाइये—'स्वर्गद्वारं प्रजाद्वार मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम्' ( — महाभाग्त २ । २ । २६ सूर्यके नामोसे । ) ४. केचिद् रुद्रे रवी वहीं रौढ़े शक्तौ तथापरे । अन्ये कर्मरता जीवा भ्रमन्ति च मुहुर्मुहुः ॥

( -स॰ सं० ३१ । ७८ )

१. बृ० व्र० सं० २ । ७ । १०६ । २. बृ० व्र० सं० २ । ७ । १०२ से ११५ ।

३. योगिना परमः पन्थाः स्मृतः क्लेजपिक्षये । मोध्यमाणाः पथा येन यान्ति विष्णोः परं पदम् ॥

<sup>( --</sup> बृ० व० स० २ । ७ । ९६ )

५. तत्त्वत्रयः, पृष्ठ १२ । ६. स्वरूपगुणमात्रं स्थाज्ज्ञानानन्दैकलक्षणम् ॥ ( — विष्वक्सेनसहिता ) त्रसरेणुप्रमाणास्ते रिंग कोटिविम्पिताः ॥ ( — अहि॰ स॰ ६ । २७ )

७. पुनः प्रलीयते सूर्ये गतेपु च घटेपु च ॥ ( —-ना० प० रा० २ । १ । ३३ )। ८. ल० तं० । ५२ । १२

९. लक्ष्मीतन्त्र ५२।२०-२३

२०. ब्राह्म भीत्र वैष्णव च सौरं भाक्त तथाईतम् ॥ ( —पुराणसंहिता १ । १६ )

प्रकरणमें वताया है कि सूर्योपासनाके उस समय छः सम्प्रदाय प्रचिवत थे। 'पुराणसंहिता'में वताया गया है कि सौरदर्शन चौबीस तत्त्रोको मान्यता देता है। ये चौबीस तत्त्र हैं—पञ्चभूत, पञ्चतन्मात्रा, दस इन्द्रियां, मन, बुद्धि, ज्ञान और प्रकृति'। सौर-सम्प्रदायका वर्णन इस लेखसे बाह्य विपय है। यहाँ हम इतना ही कहेगे कि सौर-मत एक वैदिक उद्भव है। मारतसे इसका प्रसार ईरान आदि विदेशोमें हुआ और काल्यन्तरमे वहाँ विकसित

हुई पूजा-विवियों और मृर्तिनिर्मितियोंका प्रभाव कुछ समयके लिये भारतस्य सीरमतपर भी पड़ा। अद्यतन सीरमत पूर्णतया भारतीय है। उसमें विदेशी तत्त्व तनिक भी नहीं है। हमारी इस विचारणाकी पृष्टि श्रीरामकृष्ण-गीपाल भण्डारकरके कथनसे भी होती है, जिन्होंने कहा है कि 'मन्दिरोमें प्राप्त अभिलेगोंगें जिस हंगसे सूर्यके प्रति भक्ति प्रदर्शित की गयी है, उसमें लेशागत्र भी विदेशीयन नहीं हैं।

# उच्छीर्पक-दर्शनोंमें सूर्य

### [तात्विक चर्चा]

( लेखक-विद्यावाचस्पति प० श्रीकण्डजी शर्मा, नक्रपाणि, शामी )

सूर्य आतमा जगतस्तस्थुपञ्च ॥ (—यजु००।४२; मृ०१।८।७।१)

जिस साधनसे कुछ भी देखा जा सके, वह दर्शन है। विधि या निपेधके रूपमे शासन अथथा वस्तु-तत्त्वको वोधन करनेकी शक्तिवाटा साधन दर्शनशास कहालता है एवं जिसके द्वारा इस दृश्य जगत्का सत्यस्वरूप तथा जीवनकी सत्यसुख्मयता विधि-निपंध वोधक-रूपसे अवगत हो, वह दर्शनशास्त्र है। उक्त सभी प्रमेय न्नेय किसी देश और काटके अन्तर्गत ही ज्ञान-विपयीभूत हो सकते हैं। देश और काटकी व्यवस्था एकमात्र भगवान् भास्कर सूर्यदेवके ही अधीन है। वेद कहता है—'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च'। वे दृश्यमान स्थान जङ्गममात्रमे अपनी सहस्र रिमयोद्दारा परिपाकरूपमे अमृत भर देते हैं। इसी परतत्त्वको वैदिककोप आदि-कारण ईश्वरके अनेक रूपोमें परिगणित करता है—

इन्द्रं मित्रं वरुणमिनमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुतमान् । एकं सिंडिप्रा वहुधा वदन्ति । ( ऋ॰ १।१६४।४६ ) वैदिक रहस्योका स्पष्टीकरण उपनिषद्- भाग करता है तथा उनके तत्त्व-ित्रवेचनकी कला दर्शन-शास्त्रमें झलकती है। छहों दर्शन एक ही उस परमानन्द तत्त्वके विवेचनके लिये विस्लेगणात्मक मार्ग अपनाते हैं। एक ही तत्त्वको लक्ष्य रखनेसे उनका संस्लेगणात्मक स्वरूप है। पड्दर्शनोमें पूर्वीत्तर दृष्टिद्वारा सांख्ययोगदर्शनमें न्याय-वंशिपक्षके विवेचनात्मक सिद्धान्तोका सकेत मिल्नेके आधारपर न्यायवेशिपक, सांख्ययोग, पूर्वमीमांसा, उत्तर-मीमांसाकी व्यवस्थाका कम आता है। तदनुसार प्रस्तुत लेखमें सूर्यका जीवनतत्त्वसे ऐहिक एवम् आमुम्मिक सम्बन्ध है—इसके निर्देशका प्रयन्न किया जाना है।

पारमार्थिक सत्ताकी सत्य सत्ताके समान ही व्यवहार-दशामे व्यावहारिक सत्ताको मिथ्या होते हुए भी सत्य मानना ही पड़ता है। ज्ञानेन्द्रियनिधान देहमे आकर देहीको किसी भी भौतिक प्रत्यक्षके लिये इन्द्रिय और विपयका सन्निकर्प सापेक्ष है। अन्यकारमे निर्दोपचक्षु भी भौतिक पदार्थको तवतक प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, जवतक वाह्य प्रकाश सहायक नहीं, (न्या॰ द॰ स्॰ ३।१।४१) "वाह्यप्रकाशानुग्रहाद् विपयोपलच्धे-

१. पुराणसहिता १०। ६०, पाद-टिप्पणी भी । २. वैष्णव, जैव और अन्य धार्मिक मतपर पृष्ठ १७८।

रनिभव्यक्तितोऽनुपछिधः" उक्त सूत्रमे बाह्य प्रकाशकी व्याख्या आदित्य-नामसे की गयी है तथा म्लसूत्रमें तो और भी स्पष्ट है कि "आदित्यरहमेः स्फिटिकान्ति-रितेऽिप दाहोऽविघातात्" (न्या॰ सू॰ ३।१।४७)। वही प्रधान तत्त्व अध्यात्म है, चक्षुः आदि करणा-भिमानी जीवरूपसे अधिदैव भी है तथा रिहमके आश्रय नेत्रगोळकरूपेण एवं बाह्य प्रकाश सहयोगमे रिहमसंयोगानुगृहीत विषयके रूपमें अधिभृत भी वही है—योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः। यस्तत्रोभयविच्छेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः॥ (श्रीमद्रा॰ २।१०।८)

इसी प्रकार--

"दश्रपमार्कनं पुरञ रन्ध्रे परस्परं सिष्यति यः स्रतः स्रे" कहा है—

इसी आदित्य-तत्त्वका पुरुष नामसे ब्राह्मणभाग स्तवन करता है---

"यदेतनमण्डलं तपति" पप पतिसानमण्डले पुरुष यदेतद विदिष्यते , पुरुषो "यदेवद हिरणस्यः" उक्त ब्राह्मण-भागमें स्पष्टतया अध्यात्म, अधिदैव एव अधिभूत (अधियज्ञ) खरूपसे भगवान् सूर्यका निर्देश प्राप्त होता है।

इसके अनन्तर वैशेषिकदर्शनका स्थान है। इसमे उक्त सूर्य-विभूतिका महत्त्व 'तेजोरूपस्पर्शवत्' (वै० द० २।१।३)से जीवात्माकी स्थितिको तेजके चतुर्विध रूपका विभाग दिखाकर समानधर्मितया प्रस्तुत किया गया हे। रूप और स्पर्शमें उद्भूत और अनुद्भूतकी विशिष्टतासे जीवात्माका देखा जाना और न देखा जा सकना झलका दिया है। शाङ्कर उपस्कारमे इन शब्दोको सरल किया है—'उद्भृतरूपस्पर्श यथा सौरादि' (२।१।३)। गीतामें स्पष्ट कहा है— उत्कामन्तं स्थितं वापि भुक्षानं वा गुणान्वितम्। विमूद्धा नानुपरयन्ति परयन्ति झानचक्षुषः॥ (१५।१०)

जिस प्रकार जीवात्मा नहीं दीखता, परंतु टेहके जड़ होनेसे किसी भी क्रियाकी सम्भवता चैतन्यके सम्पर्क विना समाधिय नहीं है तो 'हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति' (गीता १८। ६१) के अनुसार हृदय-दहरमें स्थित उस चैतन्यकी शिक ही जड देहको क्रियाश्रय बनाकर उसकी सत्ताको सिद्ध कर देती है, उसी प्रकार सूर्यका तेज कहीं रूपके हारा और कहीं स्पर्शद्वारा उद्भुत (प्रत्यक्ष) एवं अनुदूत (अप्रत्यक्ष) रूपमें जीवात्मवादका चित्रपट प्रस्तुत करता है।

इसंसे आगे चलकर दर्शनने जीवकी आयुके अधिक एवं न्यूनके लिये सूर्यके द्वारा बननेवाले वर्प, मास, दिन होरात्मक, कालके आश्रयसे तथा पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊर्घ्व आदि अनेक प्रकारके व्यवहारकी सिद्धि-हेतु सूर्यके द्वारा अनुप्राणित दिशारूपी द्व्यके व्याजसे दिखाकर इस जगत्की वस्तुस्थितिको सुन्दररूपमें चित्रित किया है।

'इत इदमिति यतस्तिइयं लिक्स्य' (वै॰ स॰ २।२।१०) 'उपस्कारकाळात् संयोगाप-नायिका दिक् सिन्धानन्तु सूर्यसंयुक्ते संयोगा-ल्पीयस्त्वं ते च सूर्यसंयोगा अल्पीयांसो भूयांसो वा।'

ं वैशेषिक सिद्धान्तवादी प्रशस्तवाद उक्त जगद्-व्यवहारकी साधनामे सूर्यको ही भगवान्के रूपमे आधार मानते हैं । दिक्प्रकरणमे—"छोकसंव्यवहारार्थं मेरं प्रदक्षिणमावर्तमानस्य भगवतः सवितुर्य संयोग-विशेषाः छोकपाछपरिगृहीतदिक्प्रदेशानामन्वर्थाः प्राच्यादिभेदेन दशविधाः संज्ञाः कृताः।"

इसके अनन्तर सांख्ययोगकी कोटि है। महर्षि कपिछ-ने अपने सिद्धान्त सांख्यदर्शनमें बड़े हो रहस्यमय रूपसे दृष्ट एव श्रुत जगत्में सूर्यकी अध्यात्म, अधिदैव तथा अधिभूत-रूपताका एकांश उद्धरण किया है, "नामासमकाशकत्व-मिन्द्रियाणामप्राप्तेः सर्वप्राप्तेर्चा" (५।१०४)। विज्ञानिभक्षुने विवरण करते हुए सूर्यसत्ताको स्पष्ट स्वीकार किया है—''अतो दुरस्थसूर्यादिसम्बन्धार्थः''। ( सूत्र १०५ ) न तेजोऽपसर्पणासैजसं चक्षुर्वृत्तित-स्तत्सिद्धेः" ( वि॰ मि॰ मा॰ ) झटित्येव दृरस्यं सूर्यादिकं प्रत्यपसरेदिति ।

तदनन्तर उक्त दर्शनद्वयोका परिप्रक योगदर्शन तो सूर्यकी सत्ताको पिण्ड और ब्रह्माण्डमे व्यापक विभूतिके रूपमे प्रस्तुत करना है——

'भुवनहानं सूर्यं संयमात्' ( वो॰ ३। २६ ) भृः भुवः स्वः आदि सात लोक ऊपरके तथा अनल, वितल एवं सुतल आदि सात नीचेके सभी चौदह भुवनवर्ती पदार्थोंका ज्ञान भगवान् सूर्यदेवमे मनोवृत्तिके संयमसे सुखसाध्य है । इसके छिये कहीं भी जानेकी आवश्यकता नहीं होती । श्रीमद्भागवतकी परमसंहितामें भगवान् श्रीकृष्णने चौरासी लाख योनियोमें पुरुषदारीरको अपना ततु बताया है । यही उदाहरण उक्त सत्यमें पर्याप्त है । हम जीव साधारण पुरुष-नामसे प्रस्तुत किये गये और हमारे जगनियन्ता महापुरुप नामसे पुकारे गये । श्रीमङ्का० ७ । ८ । ५३ ) मेंकहा है—'वयं किम्पुरुपास्तवं तु महापुरुष ईश्वरः'। इसी तथ्यको महर्षि पतञ्जिल योग-दर्शनमें विश्लेपण करते हुए कहते हैं-- 'क्लेशकर्मविपा-कारायैरपरामृष्टः पुरुषविद्योप ईश्वरः'। आदि महापुरुपके शरीरमें अङ्गविभागके आधारपर 'नाभ्या आसीदन्तरिक्षर शीरणों द्योः' (यजुर्वेद ३१। १३)को कृष्णद्वैपायन न्यासजी श्रीमद्भा० २ । ५ । ३६ से ४२तक्रामें विशदतासे और भी सरल कर देते हैं—'कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोद्ध्वें जघनादिभिः'—इसी सामान्यतासे अखिळ ब्रह्माण्डकी श्थिति व्यक्तिरूपसे हमारे शरीरमें भी वैसे ही कल्पित है। अतः 'यद् ब्रह्माण्डे तत् पिण्डे' यह जनोक्ति है।

साधना-मार्गमें मूटाधारसे कुण्डिटनीका उत्थान साधित कर इडा, पिङ्गला एवं सुपुम्णा—(गंगा, यमुना, सरखती-) द्वारा प्राणायामके सहयोगसे पट्चक्रमेदन करके सहस्रारमें इष्टवन्दना या परानन्दा आदि उत्कृष्ट सम्पत्ति दर्शनीय है। इदयान्तवर्ती-अष्टदल कमलसे होकर आती हुई सुपुम्णा

ही अनिवेचनीय शोकादिरहित प्रकाशकी भूमि है। प्रकाश या सत्त्व प्रसादभूमि है । अन्यकार या तम शोकस्थान हैं। सुपृम्णायो ज्योतिष्मान् सूर्यका स्थान कहा है । अतः इसकी साधना सूर्यकी उपासना है । यह योगीकी अन्तःकरणस्थितिको निस्तरङ्ग महोदिशिके समान स्थिति-निवन्धन वना देती है। (यो० ढ० १।३६)। 'विशोका वा ज्योतिष्मतीं ही ज्योतिष्मान् सूर्य-स्थिति है । अतः इत्पुण्ड-रीकर्मे भी विशोका और ज्योतिमतीकी स्थिति स्वाभाविक है । यजु० ३३ । ३६ मैत्रमृक्तके—'तरणिर्विदवदर्शनो ज्योतिष्कृद्सि सूर्य । विश्वमाभासि रोचनम् ।' आदि-को योगदर्शनप्रदीपिकाकी टिप्पणीमें और भी स्पष्ट विया गया है-'नया खलु बाह्यान्यपि सूर्यादीनि मण्डलानि प्रोतानि सा हि चित्तस्थानम्'। ह्झाण्ड और पिण्ड—ये दोनों समान जातिके हैं। ब्रह्माण्डमें देखा जाता, वह सभी पिण्डमें भी पाया जाता है । इसकी भावाभिव्यक्ति इस स्छोकसे परिपुष्ट है--

> एवं हृद्यपशं तह्नम्यते हृद्यस्थके। सोमाग्निरिय नक्षत्रं विद्युत्तेजसो युतम्॥

सरस्रतीखरूप सुप्रणा नाडी हृद्यपुण्डरीकरें होकर जाती है । उसमें उक्त इलोक-निर्दिष्ट समी सूर्यादिज्योति परिवद्ध हैं । जहाँ वाह्य मण्डलमें सूर्य-आभा है, काँ भीतर भी सूर्यमण्डलका अस्तित्व है । इस प्रकार दार्शनिक दृष्टिमें सूर्य व्यापक सत्ताका साक्षी है— ( पूर्व कथित है—) 'भुवनद्यानं सूर्ये संयमात्'।

इसके अनन्तर पू० मी० (कर्मकाण्ड), उ० मी० (ज्ञानकाण्ड) दर्शनद्वयी चरम विश्रामभूमि हैं। उत्तर-मीमांसा ब्रह्मसूत्र नामसे सर्वविदित है। ब्रह्मशब्द पडक्क वेदका वाचक है। वेद ईश्वरज्ञान है। पूर्वभाग कर्मकाण्डके द्वारा ईश्वर-अर्चना कहता है; किंतु कामनाओंपर आधारित होनेसे शाश्वत सुखरूप नहीं है। किंतु उत्तर मीमांसा (ज्ञानकाण्ड) कर्मफलकी अनिच्छापूर्वक परमतत्त्वमें समर्पण कर सभी उत्तरदायित्वो (जिम्मेदारियों) से मुक्त होनेके कारण शाश्वत सुखस्थान है—

3

सियं सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । निराशीर्निर्ममो भूत्वा सुध्यस्य विगतज्वरः॥ (गीता ३।३०)

इस सिद्धान्तका निष्कर्प है—'सर्व कर्माखिछं पार्थ इने परिसमाप्यते' (गी० ४ | ३३ )।

इसी कारण ब्रह्मसूत्र उत्तर मीमांसा नामसे कहा गया है। इसमें कर्म या कर्मफलका समर्पण परमब्रह्ममें सिद्धान्ततया कहा गया है। पहले पूर्वमीमांसामें दर्शनका क्षेत्र देखें—— जहाँ वेद-मन्त्रोद्वारा पूर्यका वैभव अध्यातम-अधिदेव-अधिभूत ( चुलोक, अन्तरिक्षलोक और भूलोक ) रूपसे अपरिच्छिन सत्तामे स्पष्ट किया है। इतना ही नहीं, बल्कि साक्षात् विष्णुरूपसे सूर्यकी विभृति गायी गई है। निरुक्त दैवतकाण्डमें विष्णुपदकी अन्वर्थता स्थावर-जङ्गममें सूर्यरिम-जालकी व्यापकताके आधारपर है; क्योंकि सूर्य ही रिमयोद्वारा सर्वत्र व्याप्त है। इसळिये यही विष्णु है- 'यहिषितो भवति तहिष्णुर्भवति' तथा विष्णुर्विचकमे त्रेधा' (ऋ०वे०१।२।७।२) गीतामें इसी तथ्यको और भी स्पष्ट कर दिया है---आदित्याना-महं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्' (१०।२१)। मीमांसाका पूर्व भाग यज्ञकल्प है । इसमें सूर्य (आदित्व ) से ईमा गिर आदित्येभ्यो घृतस्नूः सनाद्राजभ्यो जुहा जुहोमि' ( यजु० ३४ । ५४ )-इस मन्त्रमें चिरजीवनकी कामनाएँ आभिकाङ्कित हैं । इसी प्रकार कर्म-प्रधान शास्त्र ( पू० मी० ) मे सूर्यकी रश्मियोंद्वारा भौतिक वस्तुओंकी प्राप्तिका स्रोत दिखाते हुए पाण्डुरोग (पीलिया) की पूर्ण चिकित्साव्यवस्था पूर्वमीमांसादर्शनकी अपनायी सरणीमें वेद-मन्त्रोसे ही करता है- 'शुकेषु मे हरिमाणं रोपणा-कासु द्यासि। अथो हारिद्रवेषु मे हरिमाणं नि-द्ध्मिसि' (ऋ०१।५०।१२)। इस प्रकार यह पञ्चम कोटिका पूर्वमीमांसा-दर्शन भी ब्रह्माण्डपिण्डमें सूर्यके तात्विक खरूपको दर्शनसिद्धान्तकी दृष्टिसे व्यवस्थापित करता है ।

परिशेपमें स्थान आता है 'ब्रह्मसुत्रका (उ०मी०द०का)। इसमें 'ज्योतिश्चरणाभिधानात्' ( अ० १, पा० १, सू०२४) एवं 'ज्योतिर्दर्शनात्' (१।३।४०) इन दोनों स्त्रोंके द्वारा सूर्यकी ज्योतिखरूपा सत्ताको सप्टतासे निर्देशित किया है। ४०वें सू०के भाष्यमें भगवान् शंकर लिखते हैं—'अथ यत्रैतद्साच्छरीरादुत्कामत्यथैतै-रेव रिमिभक्ष्वमाक्रमते'। छा० उ०के अनुसार यही एकमात्र सूर्यतेज जो भौतिक-दैविक विधिसे नेत्रगोलक एवं तेजोवृत्तिरूपसे पिण्डमें विद्यमान है, चुलोकमें प्रकाश-मान ब्रह्माण्डच्यापी भाखरतेज ब्रह्मरूपसे उपासित मुक्तिका आश्रय है। भाष्यकार और भी स्पष्ट कर देते हैं— 'पवं प्राप्ते ज्ञमः परमेव ब्रह्मज्योतिः शब्दम्' 'ब्रह्म-ह्मानाद्धि अमृतत्त्वप्राप्तिः', (-यजु० नारायणसूक्त)। इस तथ्यको स्पष्ट करता है—'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।' योगदर्शनने इसीके बल्पर कहा है--- 'विशोका वा ज्योतिष्मती' (सू० १। ३६) उपनिपद्भाग इस दार्शनिक दृष्टिको प्रकाश देता है--'तत्र को मोद्दः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः' (ई० उ० ७)।

ब्रह्मसूत्र (१।३।३१)में 'मध्यादिण्यसम्भवादन-धिकारं जैमिनिः' पर भाष्यकार छां० उ० का उद्धरण देकर सूर्यको मधु (अमृत) रूप खीकार करते हैं— 'असौ वा आदित्यो मधुः'। वेदा० द० १।२।२६ सूत्रके भाष्यमें ऋग्वेदका उद्धरण भाष्यकारने यह दिया है— 'यो भाजना पृथिवीं द्यामुतेमामाततान रोदसी अन्तरिक्षम्'—जो एक परमतत्त्व सूर्यकी ब्रह्माण्ड-पिण्ड मध्यवर्ती सत्ताका विशुद्ध उदाहरण है।

इस प्रकार उक्त विचार परम्परासे भगवान् सूर्यका दार्शनिक अस्तित्व या सूर्यतत्त्वकी विवेचनात्मक-सत्यता निश्चित रूपसे स्पष्ट हो जाती है कि यही विशुद्धतत्त्व छहों दर्शनोंद्वारा विभिन्न विचारधाराओं प्रतिपादित स्थावर-जङ्गमात्मक दष्ट-श्रुत विश्वमें अनुस्यृत विभूति है।

## श्रीवैखानस भगवच्छास्न तथा आदित्य ( सूर्य )

( लेखक-चल्लपिल भास्कर श्रीरामकृष्णमाचागुलजी एम्० ए०, यी० एड् )

श्रीतसार्तादिकं कर्म निखिलं येन स्त्रितम् । तस्म समस्तवेदाथविदे विखनसे नमः ॥ येन वेदार्थविद्येन लोकानुश्रहकाम्यया। प्रणीतं सूत्रमोखेयं तस्म विखनसे नमः॥

'श्रीत तथा स्मार्तरूप समस्त क्रिया-कलाप जिनके द्वारा सूत्रित है, उन समस्त वेदार्थों के ज्ञाता विखानसजी-को नमस्कार है। वेदार्थके ज्ञाता जिन विखना मुनिने लोकानुग्रहकी इन्लासे औखेय नामक कल्पसूत्रकी रचना की, उन्हें नमस्कार है।'

वैखानस सम्प्रदाय विष्ण्वाराधक-सम्प्रदायोंमें अत्यन्त प्राचीन तथा वैदिक कहलाता है । वैध्यार्चन सम्प्रदायमें वैखानस, सात्वत और पाऋरात्र नामसे प्रसिद्ध तीन विभाग हैं । पक्षान्तरमें पहले और दूसरे सम्प्रदायोंको एक ही विभागके अन्तर्गत माना जाय तो दो विभाग सिद्ध होते हैं। इनमें पहला वैखानस-सम्प्रदाय श्रीविष्णुके अवतारस्वरूप भगवान् विखनामुनिके द्वारा प्रवर्तित है तथा दूसरा उनके अनेक शिष्योंमे भूग, अत्रि. करयप एव मरीचि नामक ऋपिचतुष्टयद्वारा अनुवर्तित है । ये विखना मुनिवर अप्रादश कल्पसूत्र-कर्ताओं में एक हैं। इनकी विशेषता तो यह है कि इन्होंने श्रीत-स्मार्त-धर्मसूत्रयुक्त वत्तीस प्रश्नात्मक परिपूर्ण कल्प-सूत्रोकी रचना की है और इनके अतिरिक्त सूत्रोंमें मानव-कल्याण-प्राप्तिके लिये करनेके भगवदाराधना सम्पूर्ण विधि-विधानोका निर्देश करते भगवदाराधना केवल खार्थके छिये ही नहीं, परार्थके ळिये भी करनेका विधान निरूपित किया है---

ंगृहे देवायतने वा भक्त्या भगवन्तं नारायणमर्वयेत्। ( —वैलानस-सार्तसूत्र प्र० ४ । १२ । १० )

इस सूत्रमें संक्षेपसे उक्त 'देवायसने वा' वाक्यका तया उन ( विखनसजी )के द्वारा उपदिष्ट सार्धकोटि-प्रमाण देविक (कर्पणा या भू-संस्कारसे लेकर आलय-निर्माणके उपरान्त वैर-प्रतिष्ठापर्यन्त ) शाराको उपर्युक्त मृगु आहि शिष्योंने संक्षिप्त करके चातुर्लक्ष-प्रमाण शास्त्रका निर्माण किया है । उक्त भगवान् विखनसजी तथा शिष्योंडारा उनके प्रन्थोंमें भगवान् आदित्य (सूर्य )के सम्बन्धमें पाये जानेवाले कुळ विशेष अंश यहाँ संक्षेपमें दिये जाते हैं ।

### १-सार्त-सूत्र (विखनम-रचित)--

इसमें भगवान् सूर्यका 'आदित्य' शब्द से ही उल्लेख प्रधानतया पा सकते हैं। वेदखरूप श्रीमद्रामायणके अन्तर्गत 'आदित्यहृदयस्तोत्र'में भी इनको 'आदित्यः स्विताः सूर्यः भगः पूपा और गभिस्तमान् ' पुकारनेके संदर्भमें आदित्य शब्द प्रधानतया योजित है। रसमें (कल्पसूत्रमें) आदित्यकी आराधना 'प्रह्मख' अयवा प्रह्-यज्ञ-निरूपणके समय कही गयी है। प्रह्-मख करनेकी आवश्यकताका निरूपण करने हुए कहा है कि—

ग्रहायत्ता लोकयात्रा॥

(प्रव्यव्याव्या १३।२)

तस्मादात्मविरुद्धे प्राप्ते श्रहान् सम्यक् पूजयति। (४।१३।३)

लौकिक जीवन प्रहोंके अधीन होता है। इसिलये उनके विरुद्ध होनेपर प्रहोंका सम्यक्रूप्से पूजन करनेका विधान है। आदित्यके चतुरस्न-मण्डब-रूप-पीठका निर्माण करके वहाँ रक्तवर्ण तथा अग्नि अधिदेवताको रखकर मध्य स्थानमें उनकी आराधना करनी चाहिये। इनके प्रत्यधिदेवता ईश्वरका निरूपण व्याख्याओं भे श्रेष्ठ श्रीनिवासदीक्षितकृत तात्पर्य-चिन्तामणि नामक व्याख्यामें पाया जाता है। इनकी करनीर आदि रक्तवर्णवाले पुष्पोसे अर्चना करके गृद्धौदन निवेदन किया जाता है। ४। १४। ८-९ वाले मन्त्र-वाक्योसे इनको त्रिमधुयुक्त अर्ककी समिधाओं से 'आस्तर्येन' मन्त्र पढकर १०८ आहुति या २७ आहुति दी जाती है। इनका हचन वैदिकरीतिसे अग्नि-प्रतिष्ठापन करके 'सभ्या' नामक अग्नि-कुण्डमें किया जाता है। इनके अधिदेवताके लिये 'अग्निदृतम्' मन्त्रसे आहुति दी जाती है। आहुति भी प्रह-देवताओं के उक्त संख्याके अनुसार १०८ या २७ दे। सामर्थ्य न हो तो एक ही बार करे; यथा—गृह्य—

प्रहदेवाधिदेवानां होमं पूर्वोक्तसंख्यया॥ अशक्तमेकवारं वा होतव्यं ग्रहदैवकम्। (श्रीनिवास दीक्षितीय पृ० ६६६)

आदित्यके लिये 'रक्तें घेनुमादित्याय' के अनुसार लाल रंगवाली गायका दान दिया जाता है। इस प्रकार नवप्रह-पूजा करनेसे प्रहदोषसे उत्पन्न सभी दुःख तथा व्याधियाँ शान्त हो जाती हैं—

भरतेन नवग्रहजा दुःखञ्याधयः शान्ति यान्ति ।' (४।१४।७)

इसमे ध्यान देनेकी बात यह है कि अन्य सभी

सूत्रकार सूर्यका चृत्ताकार मण्डल सिद्ध करते हैं, पर केवल विखनसजीने ही सूर्यका चतुरस मण्डल कहा है। इसका कारण यह हो सकता है कि उस समय—विखना मुनिका समय खायम्भुव मन्वन्तरमें सूर्यका चतुरस्र मण्डल खरूप हो। बाँदमें सावणिके मन्वन्तरके कालसे लेकर सूर्यका मण्डल चृत्ताकार हुआ हो।

अब उनके शिष्य भृगु आदि मुनियोद्दारा निर्मित 'भगवदाराधना-शाल'में विष्ण्वाराधनाके अङ्गरूप आराध्य श्रीआदित्य ( सूर्य ) के सम्बन्धमें उक्त कुछ विशेष अंश यहाँ द्रष्टच्य हैं । ये अंश अधिकतया उपलब्ध पुराण-इतिहासप्रसिद्ध अशोसे मेल नहीं खाते । इनके अतिरिक्त प्रसिद्ध भगवदवतारोके सम्बन्धमें उक्त अंश भी नहीं मेल खाते । इसका कारण मन्यन्तर-मेद ही हो सकता है । अस्तु,

१-विमानार्चनकत्य (मरीविकृत )में है—द्वितीया-वरणे प्राग्द्वारादुत्तरे पश्चिमाभिसुखो (कृष्णइवेताभो) रक्तवर्णः गुक्काम्वरधरो द्विभुजः पद्महस्तः सप्ताश्व-वाहनो हयध्वजो रेणुकासुवर्चळापतिः 'ख' कार-वीजोन्धिकोषरवः सहस्रकिरणो मण्डळावृतमौळि श्रावणे मासि हस्तज आदित्य 'आदित्यं भास्करं मातण्डं विवस्तन्तमिति ।' ( पृ० १०२, विंदाः पटळे)

चतुरहो जनोलोकः कुण्डः सम्यस्य ताद्दशः। (—श्रीनिवासदीक्षित सकलित—भृगु-वचन)
ब्रह्माजीने अग्निका पाँच प्रकारसे सूजन करके पाँच लोकोमे स्थापना की है। जनोलोकके आकारके समान
(सम्यः कुण्ड चतुरल होता है। यही अंश अन्य भगवच्छास्त्रसंहिताओमे भी कहा गया है।

१. तण्डुलै: केवलै: पक्वं ग्रुद्धान्नम् वस्पत्यमे तो पाडीदन खेर्दधात् कहा गया है।

२. सभ्य नामक अग्निकुण्डका स्वरूप चतुरस्र कहा गया है। यथा—ब्रह्माग्नि पञ्चधा सुप्टा पञ्चलोकेप्वकल्पयत्।

हानके वारेमें वाचस्पत्यमे 'सूर्याय कपिला धेनुम्' कहा गया है ।

थ. सूर्यपुराण, विष्णुपुराण आदि पुराणोमे भी पहले सूर्यका चतुरस्र स्वरूप कहा गया है । बादमे चृत्त वताया गया है । (यह कथन उक्त श्रीनिवासदीक्षितरचित सूत्र-व्याख्याके उपोद्धात याग 'द्राविघहेनुनिक्षण' के 'सर्वेषां सूत्राणामाहिमत्वात्' हेतु निरूपणके अवसरमे है । )

(आल्यके) द्वितीयावरणमें प्राग्द्वार (पूरव दिशाके द्वार ) के उत्तर भागमें पश्चिमाभिमुख हुए, रक्त (ळाळ) वर्णमाला, शुक्क (श्वेत ) वस्त्र धारण किये, दो भुजावाले, पद्मसंहित हस्तवाले सप्ताश्ववाहन तथा हय (अश्व ) ध्वजवाले रेणुंका तथा सुवर्चला देवियोंके पति 'ख'कार बीज तथा अन्धिघोष-तुल्य रववाले, सहस्र किरणोवाले, जिनके सिरके स्थानमें गण्डल (वृत्ताकार ) होता है, तथा श्रावण मासमें हस्त नक्षत्रमें जन्म लिये हुए 'आदित्य'का आवाहन 'आदित्य, भास्कर, सूर्य, मार्तण्ड, विवस्तन्त' नामोसे करना चाहिये।

र-क्रियाधिकार (भृगुप्रोक्त )—

मार्तण्डः पद्महस्तश्च पृष्ठे मण्डलसंयुतः। चतुष्पादौ द्विपादौ वा पलाशः कुसुमप्रभः। श्रावणे हस्तजो देग्यो रेणुका च सुवर्चला॥ सप्तसप्तिसमायुक्तो रथो वाहनमुच्यते। अनुरुसारिथःसर्पो ध्वजस्तुरग पव वा॥ • (१९४९)

इनमें उक्त अंश अधिकतया उपर्युक्त त्रिमानार्चन कल्पोक्त लक्षणसे ही मेल खाते हैं। अधिकांश तो ये हैं कि द्विपाद या चतुष्पाद होनेका तथा सारिय, अनुरू और ध्वजको सर्प या तुरग कहा गया है। ३-खिलाधिकार (मृगुप्रांक्त अध्याय १७।३९-४४ ) के अनुसार लक्षण देखें--- 'त्रिणेत्र मुकुटी तथा ।'

विम्बं मार्तण्डस्य कुर्यातपृष्ठे मण्डलसंयुतम् ॥ चतुष्पादं कारयेच द्विपादमथवा रिवम् । दोर्भिद्वादशभिर्युक्तं व्याव्यचर्गाग्वरं तथा ॥ युक्काम्वरथरं चापि देवेगं रूक्मलोचनम् ॥ पत्नी सुवर्चला नाम रेणुकेति च यां निदुः । सुनिः कनकमाली स्याद्वलिजिते च विचक्षणः । वैखानसो सुनिर्धामान् स्वर्णमाली प्रकीर्तितः ॥ वलिजित् वालिखल्यश्च ताबुभौ च सितासितौ । अरुणं वाहनस्थाने किपलं रुक्मकेशकम् ॥

उपयंक्त क्रियाधिकार-प्रन्थोक्त लक्षणोके अतिरिक्त

उक्त अधिक लक्षणोका सम्रह इस प्रकार लिख सकते हैं—आदित्यकी बाह-संख्या द्वादश हैं। व्याव्रचर्माम्बर धारणके अतिरिक्त इनके समीपमे दो मुनियोंकी उपस्थिति कही गयी हे। वे हैं स्वर्णमाली तथा बलिजित्। इनमें स्वर्णमाली बैखानेंस मुनि तथा बलिजित् बालैखिल्य कहलाते हैं। उनका शरीर कमशः सित (सफेद) और असित (काले) वर्णसे युक्त होता है। प्रहण सौलम्यके लिये उपर्युक्त लक्षणोंको अम्रेलिखित कोष्ठकमें अङ्कित करके दिखलाते हैं।

सपत्नीकाश्चतुर्विद्याः औदुम्बरो वैख्वि बालिल्यो फेनपश्चेति ॥ २ ॥

बालखिल्यो जटाधरः चीरवल्कलवसनः अर्काष्ठः कार्तिक्या पौर्णमास्यां पुष्कलं भक्तमुत्सूज्य अन्यथाशेषान् मासानुपजीव्य तपः कुर्यात् ॥ ६ ॥ (वैखानस-स्मार्त-सूत्र, प्रश्न २—७)

बालखिल्य जटाधारण करके चीर तथा वल्कलको वस्त्ररूपमे धारण करते हुए सूर्यंको ही अग्निके रूपमे धारण करके, कार्तिक-पूर्णिमाके दिन अर्जित समस्तको भक्तोंको दान देकर बाकी महीनोको किसी तरह ( उञ्छवृत्ति न्यादि ) से जीवन चलाते हुए तपस्या करे ।

१. रेणुका तथा मुवर्चलाके नामोका उल्लेख 'क्रियाधिकार' में — मुवर्चलामुषा चातिस्यामलां मुप्रियामिति । अर्चयेद्दक्षिणे देवीं रेणुकां रक्तवर्णिनीम् ॥ प्रत्यूषां स्वेतवस्तां तामिति वामे समर्चयेत् । × × × मुवर्चला, उषा, अतिस्यामला, मुप्रभा और रेणुका रक्तवर्णिनी, प्रत्यूषा, स्वेतवस्ता नामोसे अर्चना करें ।

२. वैखानस—अर्थात् विखनस् मुनिके सूत्रानुयायी अथवा वानप्रस्थाश्रमी । ३. वालिवित्य—सपतीक वानप्रस्थका एक मेद है । वालिवित्यका निरूपण इस प्रकार पाया जाता है —वानप्रस्था सपत्नीका अपतीकाश्चेति ॥ १॥

|                               |        | . 1     |           |          | ,            |              |         |         |         | 1              |                 |          |          |              |            |
|-------------------------------|--------|---------|-----------|----------|--------------|--------------|---------|---------|---------|----------------|-----------------|----------|----------|--------------|------------|
| मरीचि-प्रोक्त्<br>विमानार्चन- | वर्ण   | वस्त्र  | भुज       | हम्त     | सिर          | जन्म-<br>काल | नक्षत्र | वीज<br> | ख       | पाद-<br>संख्या | पत्नी           | वाहन     | भ्यज     | सारथि<br>    | मुनि       |
| कल्पके                        | रक्त   | ग्रह    | दो        | पद्म-    | मण्ड-        | आवण          | हस्त    | 'खः-    | अव्धि-  |                | रेणुका          | सप्ताश्व | इय       |              |            |
| अनुसार                        | (ਲਾਲ)  | (श्वेत) |           | हस्त     | लाइत<br>मालि | मास          |         | कार     | त्रोप ख |                | तथा<br>मुवर्चला | वाहन     | (घोड़ा)  |              |            |
|                               | पलाग-  |         |           | पद्म-    | âa-          | आवण          | हस्त    |         |         | दो या          | 1               | सप्तसि   | तुरग     | अन्र         |            |
| कियाधिकारके                   | कुसुम- |         |           | हस्त     | भागमे        | मास          | <br>    |         |         | चार            | तथा             | युक्तरथ  | (बाड़ा)  | कनक-         |            |
| अनुसार                        | का     |         |           |          | मण्डल        | • • • • •    | ``<br>  | `<br>1  |         |                | मुवर्चला        |          |          | माली<br>वलि- | • • •, • • |
|                               | (ਲਾਲ)  |         |           |          |              |              |         |         |         |                |                 |          |          | वाल-<br>जित् |            |
| मृगु-प्रोक्त                  |        | गुक्रा- | वारह      | \<br>    | पृष्ठ-       |              |         | !<br>!  | • • • • | दो या          | रेणुका          | • • • •  | • • • •  | अरुण         | वनक-       |
| खिलाका <b>र</b> के            |        | म्बर    | • • • • • | i        | भागमे        |              | ·       |         |         | चार            | तथा             |          |          |              | माली       |
|                               |        | तथा     |           |          | मण्डल        | 1            |         |         |         |                | मुवर्चला        |          |          |              | वलि-       |
| अनुसार                        |        | च्या-   |           |          |              |              |         |         |         |                |                 | }        |          |              | जित्       |
|                               |        | झाम्बर  | 1         | <u> </u> | 1            |              |         |         | i       |                |                 |          | <u> </u> |              | 1 sout     |

अवतक वैखानस-शास्त्रमें आदित्यके खरूपका निरूपण किया गया है। आदित्यके प्रतिष्ठा-विधान तथा आराधना-विधानका सविवरण वर्णन भृगुप्रोक्त 'क्रियाधिकार' तथा 'खिलाधिकार' आदि प्रन्थोंमें दिया गया है। उनका परिचय स्थानाभावके कारण यहाँ नहीं दिया जाता है। जिज्ञासु पाठक उक्त प्रन्थोंमें उनका अनुशीलन करनेके लिये प्रार्थित हैं। इस लेखका उद्देश्य केवल यही है कि वैखानस-सम्प्रदायमें उक्त आदित्यसम्बन्धी विशेषांशोका परिचय दे दिया जाय । ये विशेषांश अन्य किसी शास्त्र तथा पुराणोंमें भी पाये जाते हैं कि नहीं, हम निर्धारण नहीं कर सकते । कोई भी अध्ययनशील जिज्ञासु पाठक इन विशेषताओं (अर्थात् पत्नी, हस्त-संख्या, वस्न, मुनि, जन्म-काल आदि ) को किसी अन्य प्रन्थोंमें भी पाये हों तो कृपया इस रचयिताको सूचना दें।

सूर्यकी उदीच्य प्रतिमा

रथस्थं कारयेद्देवं पद्महस्तं सुलोचनम्। सप्तारवं चैकचकं च रथं तस्य प्रकल्पयेत्॥
मुकुटेन विचित्रेण पद्मगर्भसमग्रभम्। नानाभरणभूषाभ्यां सुजाभ्यां धृतपुष्करम्॥
स्कन्धस्थे पुष्करे ते तु लीलयेव धृते सद्दा।

चोलकच्छन्नवपुपं फ्विचिचित्रेषु दर्शयत्। वस्त्रयुग्मसमोपेनं चरणी तेजसा वृत्ती॥ उन सूर्यदेवको सुन्दर नेत्रोंसे सुशोभित, हाथमे कमल धारण किये हुए, रथपर विराजमान बनाना चाहिये। उस रथमें सात अश्व हो, एक चक्का हो। सूर्यदेव विचित्र मुकुर धारण किये हों, उनकी कान्ति कमलके मध्यवर्ती भागके समान हो, विविध प्रकारक आभूषणोंसे आभूषित दोनों भुजाओंमें वे कगल धारण किये हुए हों, वे कमल उनके स्कन्ध देशपर लीलापूर्वक सदैव धारण किये गये बनाने चाहिये। उनका अर्शर पैरतक पैले हुए बलमें छिपा हुआ हो। कहींपर चित्रोंमें भी उनकी प्रतिमा प्रदर्शित की जानी चाहिये। उस समय उनकी मूर्ति दो बल्लोंमें हुँकी हुई हो। दोनों चरण तेजोमय हों। प्रायः ऐसा ही वर्णन १० स० ५७। ४६–४८ में है।)

( -- मत्स्य **२६**१ | १-४ )

## वेदाङ्ग---शिक्षा-श्रन्थों में सूर्य देवता

( लेखक—प्रां० पं० श्रीगोपालचन्द्रजी मिश्र )

नेदन हः अङ्गोमें शिक्षा-नामक प्रथम अङ्ग है। इसके साहित्यमें सूर्यनारायणकी जो चर्चा आयी है, उसको यहाँ प्रस्तुत किया जाता है।

१—वेदके तीन प्रमुख पाठ—है संहितापाठ, पदपाठ और ऋमपाठ । सहितापाठ ही अपौरुपेय एव ऋपियोद्वारा निर्दिष्ट हे । इस पाठका अभ्यास रखने और करनेवाला व्यक्ति 'मूर्यलोक'की प्राप्ति करता हे ।

'संहिता नयते सूर्यम्'

( याज्ञवल्कय-निध्धा, पृ० १, श्लांक २५ )

२—सर्वत्र वाणीका वैभव खरात्मक तथा व्यक्षनात्मक वर्णापर आधारित है। संस्कृत वाड्ययमे व्यवहृत समस्त वर्ण किसी देवतासे अविष्ठित हैं। संस्कृतका प्रत्येक वर्ण देवाधिष्ठित है। इसिल्ये भी संस्कृत देवभाषा कहलाती है। वर्णसमुदायमें सूर्य देवतासे अविष्ठित अरुणवर्ण निम्नलिखित हैं—

( क ) चार ऊष्मा ( श, प, स, ह )—

'चत्वार ऊप्माणः' ( श प स ह ) अरुणवर्णा आदित्यदैवन्याः । ( १० ३१, खोक ७९ )

(ख) यद्यपि विभिन्न वर्ण हैं और उनके देवता भिन्न-भिन्न हैं, फिर भी भगवान् सूर्य समिष्ट रूपसे समस्त वर्णाके देवता हैं—

आदित्यो मुनिभिः प्रोक्तः सर्वाक्षरगणस्य च। (या० व्य०, १०, १५, इलोक ९१)

इस शिश्राक्षी उक्तिका वैज्ञानिक अध्ययन यह है कि विश्वके समस्त प्राणियोमें वर्णोका उच्चारण सूर्य-नारायणके तापमान और शीतमानके प्रभावसे होता है। आज विश्वके विभिन्न देशोकी उच्चारणशैळीमे जो विचित्रता एव स्पष्टता है तथा कई देशोमे उनकी भापामें अनेक वर्णोका घटाव-बढाव और रूपान्तर है,

वह सूर्यके तेजकी न्यून अथवा अधिक उपलियसे सम्बद्ध है । हमारा यह भारतवर्ष अनेक राज्योंमें विभक्त एक बड़ा देश हैं । प्रत्येक राज्यमें तापमान और शीतमान एक रूपमें नहीं है । इस शीत-तापकी त्रिपगताके कारण प्रत्येक राज्य एवं उसके खण्डोमें वसनेवाले व्यक्तियोंकी वर्णीचारणशैळी तथा खरमें अन्तर पाया जाना है; किंतु वेदाध्ययनकं विष्यमे गुरुमुख्ये तुनं हुए शब्दोके अनुकूर उचारणके अभ्यासकी परम्परा सार्वदेशिक रूपसे एक हो जाती है। खेदके साथ लिखना पड़ना है कि आजकल वेदके अध्येता रटने और रटानेकी प्रक्रियासे भागते हैं और अपनेको समझदार कहनेवाले सन्य भारतीय भी रटने-रटानेकी प्रक्रियाको अनुपयोगी समझते हैं। इसका फल यह हो रहा है कि वेदमन्त्रोंके उचारणमें एकरूपता कुछ गिने हुए विद्वानोंको छोड़कर अन्योंमें नष्टशाय हो रही है। यह भारतकी शिक्षा-मर्योदा एवं गौरवपर कुठाराघात है । वेदोचारणकी प्रक्रिया एकरूप हैं; फिर भी विभिन्न स्थानोंमें शीत-तापसे प्रभावित खक्षेत्रीय भापासे कपर उठकर राष्ट्रिय एक भापा एवं उचारणकी अन्तर्जागर्ति की जा सकती है । भारतमें भापा-त्रित्राद पुरातन इतिहासमे लंशमात्र भी नहीं मिळता है । आज भी यह भाषा-त्रिवाद वेद एवं सस्कृत-शिक्षाके माध्यमसे दूर किया जा सकता है।

३—पाराशरी-शिक्षामें भगवान् सूर्यको देवताओं में विश्वातमा बनाया है —

'यथा देवेषु विश्वातमा' (१०५२, खोक १) दैनन्दिन सूर्योपस्थानके मन्त्रमे भी 'सूर्य आतमा जगतस्तस्थुषश्च' कहकर हम सूर्यको समस्त जगत्की आत्मा मानते हैं। अतः भगवान् सूर्य विश्वातमा हैं।

४—नारदीय शिक्षामें सामवेद तथा छौकिक संगीतके निषाद खरके देवता सूर्य बताये गये हैं। समस्त खरोकी अन्तिमना निपाद खरमें होती है; क्योंकि समस्त जगत्का अन्तिम और व्यापी तत्त्र मर्य इस खरके देवता हैं---

निपीदन्ति खरा यसान्निपादस्तेन हेतुना। सर्वाध्याभिभवत्येप यदादित्योऽस्य दैवतम्॥ ( पृ० ४१३, ब्लोक १९ )

५—सूर्यकी किरणामें अगल-त्रगल धूपमें आड़ लगकर बीचके रखे गये छिद्रसे जो 'धूलिकण' दिखायी पड़ते हैं. उनकी चञ्चल गतिसे 'अणुमात्रा'का समय एवं उनके गुरुत्वसे 'त्ररारेणु'का तौल बताया गया है। चार अग्रमात्रा कालका सामान्य एकमात्रा काल होता है। एक मात्रिक वर्णको इस्त कहते हैं। मनमें यदि व्यस्ति गतिसे शब्दोचारणकी भावना रहती है तो उस उच्चारणका प्रत्येक स्वर-वर्ण एक अणुमात्रा कालका माना जाता है---

सूर्यरिहमप्रतीकाशात् कणिका यत्र दश्यते। अणुत्वस्य तु सा मात्रा मात्रा च चतुराणवा ॥ (या० शि० ११)

(या० शि० १२) मानसे चाणवं विद्यात्। जालान्तर्गते भानी यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः। त्रसरेणुः सविद्येयः।

६---सूर्यकी गतिसे प्राप्त शरद् ऋतुका विपुवान् मध्यदिन जब बीत जाय, तब उपःकालमें उठकार वेडाध्ययन करना चाहिये । इस उप:कालका वेडाध्ययन वसन्त ऋतुकी रात्रि मध्यमानकी हो तवनक चाळ् रखना चाहिये---

शरद्विपुवतोऽतीतादुपस्युत्थानमिष्यते पर्युपस्थिता ॥ यावद्वासन्तिकी रात्रिमेध्यमा ( नारदीय-गि०, पृ० ४४२, श्लोक २ )

७---वेदका खाध्याय आरम्भ करते समय पाँच देवताओंका नमस्कार विहित है । उनमें भगवान् सूर्यका नमस्कार समस्त वेदोके स्वाध्यायारम्भमें आवश्यक है-गणनाथसरस्वतीरविश्रुऋवृहरूपतीन् पञ्चैतान् संसारिक्तत्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्॥ ( सम्प्रदाय-प्रवोधिनी-शिक्षा, श्लोक २३ )

अतएव वेदाघ्यायी एवं वेदप्रेमी तथा उच्चारणकी स्पष्टता चाहनेवालोंको भगवान् श्रीसूर्यनारायणकी आराधना अवश्य करनी चाहिये । सूर्याराधनासे मति निर्मल होती है और वेदोंके खाध्यायमें प्रगति होती है। वेदाहोंमें सूर्यकी महिमा इसी ओर इङ्गित करती है।

वेदाध्ययनमें सूर्य-सावित्री
प्राव प्राक् प्रयुक्तीत ब्याहतीस्तद्दनन्तरम् । सावित्रीं चानुपूर्विण ततो वेदान् समारभेत् ॥ याज्ञवल्क्य-शिक्षा (२।२२) के अनुसार वेद-पाठके प्रारम्भमें 'हरिः ॐ' उच्चारणके अनन्तर तीन त्याहतियों —भूः, भुवः, खः—के सहित सावित्री अर्थात् सविता देवतावाळी गायत्री—'तत्सवितुर्वरेण्यं भगों देवस्य धीमिह धियो यो नः प्रचोदयात्'—का उच्चारण कर लेना चाहिये । ॐकारका उच्चारण मन्० २ । ७४ में प्रतिपादित है; यत: वेदाध्ययनके आदि और अन्तमे उच्चारण न करनेसे वह व्यर्थ हो जाता है—

ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा।स्रवत्यनोङ्कृतं पूर्व परस्ताच विशीर्यति॥ 'वेद, रामायण,पुराण और महाभारतके आदि, मध्य और अन्तमें सर्वत्र 'हरिः'का उच्चारण किया जाता है— वेदे रामायणे चैव पुराणेषु च भारते। आदिमध्यावसानेषु हरिः सर्वत्र गीयते॥ र

१. वाजसनेयी-संहिताके ३३ वे अध्यायकी तृतीय कण्डिकामे तीन ही व्याहृतियोका व्यवहार है। पॉच या सात व्याद्धतियोका गो॰ स्मृ० १ का विधान भी जाखान्तरीय मान्य विधि है । २. म० भा॰ स्वर्गा॰ ६ । ९३

# योगशास्त्रीय सूर्यसंयमनके मूल सूत्रकी व्याख्या

'भुवनज्ञानं सूर्यं संयमात्' (वि॰ पाद २६) शन्दार्थ-भुवन-ज्ञानम्=भुवनका ज्ञान; सूर्ये-स्यमात्= सूर्यमें संयम करनेसे होता है।

अन्वयार्थ—सूर्यमें सयम करनेसे मुवनका ज्ञान होता है ।

व्याख्या—प्रकाशमय सूर्यमे साक्षात्-पर्यन्त सयम करनेसे भूः, भुवः, खः आदि सातो लोकोंमें जो भुवन हैं अर्थात् जो विशेप हटवाले स्थान हैं, उन सबका यथावत् ज्ञान होता है। पिछले पचीसनें सूत्रमें सात्त्रिक प्रकाशके आलम्बनसे संयम कहा गया है। इस सूत्रमें भौतिक सूर्यके प्रकाशद्वारा संयम बताया गया है, किंतु सूर्यका अर्थ सूर्यद्वारसे लेना चाहिये और यहाँ सूर्यद्वारसे अभिप्राय सुपुग्णा है। उसीमे संयम करनेसे उपर्युक्त फल प्राप्त हो सकता है। श्रीव्यासजीने भी सूर्यके अर्थ सूर्यद्वारसे किये हैं तथा मुण्डकमें भी सूर्यद्वारका वर्णन है। 'सूर्यद्वारेण ते विरजा।'

[ टिप्पणी—कई टीकाकारोंने सूर्यका अर्थ पिंगला नाड़ीसे लगाया है, पर यह अर्थ न भाष्यकारको अभिमत है, न वृत्तिकारको और न इसका प्रसङ्गसे कोई सम्बन्ध है । ]

भाष्यकारने इस सूत्रकी व्याख्यामें अनेक लोकोका बड़े विस्तारके साथ वर्णन किया है, उसको इस विपयके ठिये उपयोगी न समझकर हमने व्याख्यामें छोड़ दिया है और सूत्रका अर्थ भोजवृत्तिके अनुसार किया है।

इस भाष्यके सम्बन्धमें बहुतोंका मत है कि यह न्यासकृत नहीं है, इसीलिये भोजवृत्तिमें इसका कोई छंश भी नहीं मिलता।

इसमें अलंकाररूपसे वर्णन की हुई तथा सदेहजनक बहुत-सी वार्ते स्पष्टीकरणीय भी हैं। इन सब बातोंके

(वि॰ पाद २६) स्पष्टीकरणके साथ व्यासमाष्यका भापार्थ पाठकोंकी न; सूर्ये-सयमात्= जानकारीके लिये कर देना उचित समझते हैं— व्यासभाष्यका भाषानुवाद सूत्र २६

> भूमि आदि सात लोका, अर्वाचि आदि सान महानरका, ( सात अधोलोक जो स्थृलभूतोकी स्थृलता और तमस्के तारतम्यसे क्रमानुसार पृथ्वीकी तर्छीमें माने गये हैं ) तथा महातल आदि सात पाताल ( सात जलके वड़े भाग, जो पृथ्वीकी तलीमे सात महानरकसंज्ञक प्रत्येक स्थूल भागके साथ मानं गये हैं ); यह नुवन पदका अर्थ है । इनका विन्यास ( ऊर्ध्व-अधोरूपसे फैलाव ) इस प्रकार है कि अत्रीचि ( पृथ्वीसे नीचे सबसे पहला नरक अर्थात् तामसी स्थूल भाग । अत्रीचिके पश्चात् क्रमानुसार स्थूलता और तामस आवरणकी न्यूनताको लेते हुए छः और स्थूल भाग हैं उन) से सुमेर (हिमालय पर्वत) की पृष्ठपर्यन्त जो लोक है वह भूलोक है और सुमेरु पृष्ठसे ध्रव-तारे (पोलस्टार Polestar ) पर्यन्त जो ग्रह, नक्षत्र, तारोंसे चित्रित लोक है, वह अन्तरिक्ष-लोक है---( यह अन्तरिक्ष-लोक ही मुव:-लोक कहलाता है ) । इससे परे पाँच प्रकारके खर्गलोक हैं। उनमें भूलोक और अन्तरिक्ष-लोकसे परे जो तीसरा खर्गलोक है, वह महेन्द्रलोक (स्र:छोक ) कहलाता है । चौथा जो महःलोक है, वह प्राजापत्य-खर्ग कहळाता है। इससे आगे जो जनःलोक, तपः छोक और सत्यछोक नामके तीन खर्ग हैं, वे तीनों ब्रह्मछोक कहे जाते हैं।(इन पाँचों—स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यलोकको ही घौ:-लोक कहते हैं।) इन सत्र लोकोंका संप्रह निम्न क्लोकमें है—

ब्राह्मस्त्रिभूमिको छोकः प्राजापत्यस्तनो महान्। माहेन्द्रश्च खरित्युक्तो दिचि तारा भुवि प्रजा॥

( जनः, तपः, सत्यम् ) तीन श्राह्मलोक हैं । उनसे नीचे महः नामका प्राजापत्य लोक है । उनसे नीचे खः नामका महेन्द्रलोक है। उनसे नीचे अन्तरिक्षमे भुत्रः नामक तारालोक है और उनसे नीचे प्रजा—मनुष्योका लोक—भूलोक है।

जिस प्रकार पृथ्वीके ऊपर छः और लोक हैं, उसी प्रकार पृथ्वीसे नीचे चौदह और लोक हैं। उनमे सबसे नीचा अवीचिनरक है। उसके ऊपर महाकालनरक है जो मिद्दी, ककड, पाषाणादिसे युक्त है । उसंके ऊपर अम्बरीपनरक है, जो जलपूरित है। उसके ऊपर रौरवनरक है, जो अग्निसे भरा हुआ है। उसके ऊपर मतारीरवनरक है, जो वायुसे भरा हुआ है। उसके ऊपर महासूत्रनरक है, जो अंदरसे खाली है। उसके ऊपर अन्धतामिस्ननरक है, जो अन्धकारसे व्याप्त है। इन नरकोमे वे ही पुरुप दुःख देनेत्राली दीर्घ आयु-को प्राप्त होते हैं, जिनको अपने किये हुए पाप-कमोंका दु:ख भोगना होता है । इन नरकोके साथ महातल, रसातल, अतल, सुतल, त्रितल, तलातल, पाताल-ये सात पाताल हैं। आठवीं इनके ऊपर वह भूमि है, जिसको बसुमती कहते हैं, जो सात द्वीपोंसे युक्त है, जिसके मध्य भागमें सुवर्णमय पर्वतराज सुमेरु विराजमान है। उस सुमेरु पर्वतराजके चारो दिशाओंमे चार शृङ्ग (पहाड़की चोटियाँ) हैं। उनमें जो पूर्व दिशामे श्रङ्ग है, वह रजतमय है (सम्भवतः यह शान स्टेटका पर्वतश्रङ्ग हो, वर्माकी शान स्टेटके नमूर पर्वतमे आजकल रजत निकलती भी है ); दक्षिण दिशामें जो शृङ्ग है, वह वैदूर्य-मणिमय ( नीलमणिके सदश ) है । जो पश्चिम दिशामे शृङ्ग है, वह स्फटिक-मणिमय है ( जो कि प्रतिविम्ब प्रहण कर सकती है ) और जो उत्तर दिशा-में श्रृङ्ग है, वह सुवर्णमय ( या सुवर्णके रगवाले पुष्पविशेषके वर्णवाला ) है । वहाँ वैदूर्य-मणिकी प्रमाके सम्बन्धसे सुमेरुके दक्षिण भागमे स्थित आकाशका वर्ण नीलकमलके पत्रके सदश स्थाम (दिखलायी देता) है। पूर्व भागमें स्थित आकाश खेतवर्ण ( दिखळायी देता )

है । पश्चिम भागमें स्थित आकाश खच्छ वर्ण ( दिखलायी देता ) है और उत्तर भागमे स्थित आकाश पीतवर्ण ( दिखलायी देता ) है; अर्थात् जैसे वर्णवाला जिस दिशाका श्रष्टक्त है, वैसे ही वर्णवाला उस दिशामें स्थित आकाशका भाग ( दिखलायी देता ) है । इस सुमेरु पर्वतके ऊपर उसके दक्षिण भागमे जम्बू-ब्रक्ष है, जिसके नामसे इस द्वीपका नाम जम्बू-द्वीप पड़ा है । ( प्रायः विशेष देशोमे विशेष बृक्ष हुआ करते हैं । सम्भव है यह प्रदेश किसी कालमे जम्बू-वृक्ष-प्रधान देश रहा हो । वर्तमान समयमें जम्मू रियासत सम्भवतः जम्बू-द्वीपका अवशेष है ) ।

इस सुमेरुके चारों ओर सूर्य भ्रमण करते हैं, जिससे यह सर्वदा दिन और रातसे संयुक्त रहिता है। ( जब कोई बडे मोटे बेलनके साथ पतला छोटा बेलन् घूमता है, तव वह भी अपना पूरा चक्र करता है। इस दृष्टिसे उस पतले बेलनके चारों ओर बड़े बेलनका चक हो जाता है । इसी प्रकार जब पृथ्वी सूर्यके चारों ओर वृमती है तो चौबीस घंटेमें सूर्यका भी पृथ्वीके चारो ओर घूमना हो जाता है। इस मॉित सुमेरु पर्वतके एक ओर उजाळा और एक ओर ॲंघेरा है। उजाला दिन है और अँघेरा रात्रि है। इसी प्रकार दिन और रात सुमेरु पर्वतसे मिले-जैसे माछम ह्रोते हैं ) । सुमेरुकी उत्तर दिशामें नील, श्वेत और शृङ्गवान, नामवाले तीन पर्वत विद्यमान हैं, जिनका विस्तार दो-दो हजार वर्ग-योजन है । इन पर्वतोंके बीचमें जो अवकाश (वीचके भाग घाटी Valley) है, उसमे रमणक, हिरण्मय तथा (शृङ्गवान्के उत्तरमे समुद्रपर्यन्त उत्तरकुरु है। [टालेमीने लिखा है कि चीनके एक प्रदेशका नाम 'उत्तरकोई' Ottarakorrha है, जो कि उत्तरकुर अपभ्रंश प्रतीत होता है। इससे आस-पासका समुद्रपर्यन्त प्रदेश उत्तरकुरु प्रतीत होता है । ] वर्णित ये तीन वर्ष

( खण्ड ) हैं, जो नौ-नौ हजार वर्ग-योजन विस्तारवाले हैं (नीलगिरि) मेरुके साथ लगा है। नीलगिरिके उत्तरमे रमणक है। पश्चपुराणमें इसे रम्यक कहा गया है। रवेतिगिरिके उत्तरमें हिरण्मय है।) और दक्षिण भागमें तीन पर्वत-निपध, हेमकूट, हिमशैंल हैं। ये दो-दो हजार वर्ग-योजन विस्तारवाले हैं। ( लंकाके उत्तरमें पूर्वसागरतक विस्तृत हिमगिरि है । हिमगिरिके उत्तरमें हेमकूट है । यह भी समुद्रतक फैला हुआ है । हेमकूटके उत्तरमे निगध पर्वत है। यह जनपद सम्भवतः विन्ध्याचल-पर अवस्थित था । दमयन्ती-पति नल निपधके राजा थे ) । इनके बीचके अवकाशमे नौ-मौ हजार वर्ग-योजन विस्तारवाले तीन वर्ष—( खण्ड ) हरिवर्ष, किंपुरुष और भारत विद्यमान हैं । [ सम्भवत: हिमाल्यके इलावृत प्रदेश और निपध पर्वतके बीचके प्रदेशको 'भारत' कहा गया हो। हरिवर्ष सम्भवतः वह प्रदेश हो जो कि हरि भर्यात् वानर-जातिके राजा सुप्रीवद्वारा कभी शासित होता था ।] सुमेरुकी पूर्विदशामें सुमेरुसे संयुक्त माल्य-वान् पर्वत है। [ माल्यवान् पर्वतसे समुद्रपर्यन्त प्रदेश भद्रास्व नामक है। आजकल वर्माके नीचे एक मल्य-प्रदेश है । सम्भवतः यह प्रदेश और इसके ऊपरका वर्मा प्रदेश माल्यवान् हो । ] माल्यवान्से लेकर पूर्वकी भोर समुद्रपर्यन्त भद्राश्व नामक प्रदेश है। [ वर्मा और मलयसे पूर्वकी ओर स्याम और अनाम ( इण्डो चाइनाके प्रदेश सम्भवतः ) भद्राश्व नामक हैं। ] सुमेरुके पश्चिम केतुमाल और गन्धमादन देश हैं। केतुमाल तथा भद्राश्वके वीचके वर्षका नाम इलावृत है। [ सुमेरुके दक्षिणमे जो उपत्यका ( पर्वतपादकी ऊँची भूमि ) है, उसे यहाँ इलावृत कहा गया है । ] पचास हजार वर्गयोजन त्रिस्तारवाले देशमें सुमेर विराजमान है और सुमेरुके चारों ओर पचास हजार वर्गयोजन विस्तारवाला देश है । इस प्रकार सम्पूर्ण जम्बूद्भीपका परिमाण सौ हजार वर्गयोजन है। इस

परिमाणवाळा जम्बूद्वीप अपनेसे दृगुने परिमाणवाले वल्याकार (कद्भगके सहश गोल आकारवाले) क्षार-समुद्रसे वेष्टित ( घिरा हुआ ) है । जम्यू-दीपसे भागे दुगुने परिमाणवाळा शाक-द्वीप है, जो अपनेसे दुगुने परिमाणवाले वलयाकार इक्षुरस (एक प्रकारके जल) के समुद्रसे वेष्टित है। [ भारतमें शक-जानिने आक्रमण किया था। कास्पीयन सागरके पूर्वकी और शाकी नामकी एक जातिका निवास है । यूरोपीय पुराविदोन स्थिर किया है कि वर्तमान तातार, एशियाटिक रूस. साईवेरिया, क्रिमिया, पोलैंड, हङ्गरीका चुळ भाग, लिथुयनिया, जर्मनीका उत्तरांश, सीडन, नारवे आदिको शाकद्वीप कहा गया है । ] इससे आगे इससे दुगुने परिमाणवाला कुशाद्वीप है जो अपनेसे दुगुने परिमाणवाले वल्याकार मदिरा ( एक प्रकारके जल ) के समुद्रसे वेष्टित है। इससे आगे दुगुने त्रिस्तारवाला कौञ्च-द्रीप है, जो अपनेसे दुगुने परिमाणवाले वलयाकार घृत ( एक प्रकारके जल ) के समुद्रसे वेष्टित है। फिर भागे इससे दुगुने परिमाणवाला शाल्मलि-द्वीप है, जो अपनेसे दुगुने परिमाणत्राले बलयाकार दिघ (एक प्रकारके जल) के समुद्रसे वेष्टित है। इससे आगे दुगुने परिमाणवाला मगध-द्वीप है, जो अपनेसे दुगुने परिमाणत्राले वलयाकार क्षीर (एक प्रकारके जल) के समुद्रसे वेष्टित है। इससे आगे दुगुने त्रिस्तारवाला पुष्करद्वीप है, जो अपनेसे दुगुने विस्तारवाले वल्याकार मिष्ट जलके समुद्रसे वेष्टिन है । इन सातों द्वीपोंसे आगे लोकालोक पर्वत है । इस लोकालोक पर्वतसे परिवृत जो समुद्रसहित सात द्वीप हैं, वे सत्र मिलकर पचास कोटि वर्ग-योजन विस्तारवाले हैं ( वर्तमान समयमे पृयिवीका क्षेत्रफल १९,६५,००,००० वर्ग मील तथा धनफल २,५९,८८,००,००,००० घनमील माना जाता है । साथ ही वर्तमान समयमें योजन चार कोरोंका तथा कोस दो मीलके लगभग माना जाता है )। यह

जो लोकालोक पर्वतसे परिवृत विश्वम्भरा (पृथिवी)मण्डल है, वह सब ब्रह्माण्डके अन्तर्गत सिक्षतिरूपसे
वर्तमान है और यह ब्रह्माण्डप्रधानका एक सूक्ष्म अवयव
है; क्योंकि जैसे आकाशके एक अति अल्प देशमें खद्योत
विराजमान होता है, वैसे ही प्रधानके अति अल्प देशमें
यह सारा ब्रह्माण्ड विराजमान है।

इन सब पाताल, समुद्र और पर्वतोंमें असुर, गन्धर्व, किनर, किंपुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, अपस्मारक, अप्सराएँ, ब्रह्मराक्षस, कूष्माण्ड, विनायक नामवाले देवयोनि-विशेष ( मनुष्योक्ती अपेक्षा निकृष्ट अर्थात् राजसी-तामसी प्रकृतिवाले प्राणधारी ) निवास करते हैं। और सब द्वीपोमें पुण्यात्मा देव-मनुष्य निवास करते हैं। सुमेरु पर्वत देवताओंकी उद्यान-भूमि है । वहाँपर मिश्र-वन, नन्दन-वन, चैत्ररथ-वन, सुमानस-वन-ये चार वन हैं । सुमेरुके ऊपर सुधर्मा नामक देव-सभा है । सुदर्शन नामक पुर है और वैजयन्त नामक प्रासाद ( देवमहल) है। यह सब पूर्वोक्त भूलोक कहा जाता है। इसके ऊपर अन्तरिक्षलोक है, जिसमें प्रह (बुध, शुक्र आदि जो कि सूर्यके चारों ओर घूमते हैं ), नक्षत्र (अधिनी आदि जिसमे कि चन्द्रमा गति करते हैं), तारक (प्रहो और नक्षत्रोंसे मिन अन्य तारे तथा तारा-मण्डल ) भ्रमण करते हैं।

यह सत्र ग्रह, नक्षत्र आदि, ध्रुय नामक ज्योति (Pole Star पोल स्टार ) के साथ, वायुरूप रज्जुसे बॅचे हुए (वायु-मण्डलमे स्थित ) वायुके नियत संचारसे लब्ध संचारवाले होकर, ध्रुवके चारों ओर श्रमण करते हैं।

ध्रुवसंज्ञक-ज्योति-मेढिकाष्ट ( एक काठका स्तम्भ जो कि खिल्हानके मध्यमें खड़ा होता है, जिसके चारो ओर बेल वूमते हैं ) के सहरा निश्चल है । इसके जपर खर्गलोक है, जिसको माहेन्द्रलोक कहते हैं । माहेन्द्रलोकमें त्रिदश, अनिष्यात, याय, तुषित,

अपरिनिर्मित-वशवर्तां, परिनिर्मित-वशवर्तां—ये छः देवयोनि-विशेष निवास करते हैं । ये सब देवता संकल्पसिद्ध, अणिमादि ऐश्वर्य-सम्पन्न और कल्पायुषवाले तथा वृन्दारक (पूजनेयोग्य), कामभोगी और औपपादिक देहवाले (बिना माता-पिताके दिव्य शरीरवाले) हैं और उत्तम अनुकूल अपसराएँ इनकी खियाँ हैं ।

इस खर्गछोक्तसे आगे महान् नामक खर्ग-विशेष है, जिसको महालोक तथा प्राजापत्यलोक कहते हैं। इसमें कुमुद, ऋमु, प्रतर्दन, अञ्जनाम, प्रचिताम—ये पाँच प्रकारके देवयोनि-विशेष काम करते हैं । ये सब देवविशेष महाभूतवशी ( जिनकी इच्छामात्रसे महाभूत कार्यरूपमें परिणत होते हैं ) और ध्यानाहार ( विना अन्नादिके सेवन किये ध्यानमात्रसे तृप्त और पुष्ट होनेवाले ) तथा सहस्र कल्प आयुवाले हैं । महर्लीकसे आगे जनःलोक है, जिसको प्रथम ब्रह्मलोक कहते जनःलोकमें ब्रह्मपुरोहित, ब्रह्मकायिक. ब्रह्ममहाकायिक और अमर—ये चार प्रकारके देवयोनि-त्रिशेष निवास करते हैं । ये भूत तथा इन्द्रियोंको खाधीनकरणशील हैं। जन:लोकसे आगे तपोलोक है, जिसको द्वितीय ब्रह्मलोक कहते हैं। तपोलोकमे अभाखर, महाभाखर, सत्यमहाभाखर—ये तीन प्रकारके देवयोनि-विशेष निवास करते है, जो भूत, इन्द्रिय, प्रकृति ( अन्तःकरण )—इन तीनोको खाधीनकरणशील हैं और पूर्वसे उत्तर-उत्तर दुगुनी-दुगुनी आयुवाले हैं। ये सभी ध्यानाहार ऊर्ध्वरेतस् ( जिनका वीर्यपात कभी नहीं होता ) हैं । ये ऊर्ध्व सत्यादि छोकमे अप्रतिहत ज्ञानवाले और अधर, अवीचि आदि लोकमें अनावृत ज्ञान-वाले अर्थात् सव लोकोको यथार्थरूपसे जाननेवाले हैं। तपोलोकसे आगे सत्यलोक है, जिसको तृतीय ब्रह्मलोक कहते हैं । इस मुख्य ब्रह्मलोकमें अन्युत, शुद्ध निवास, सत्याम, संज्ञासंज्ञी-ये चार प्रकारके देवता-विशेष निवास

करते हैं। ये अकृत-भवनन्यास (किसी एक नियत प्रहकें भगाव होनेसे अपने शरीररूप प्रहमें ही स्थित ) होनेसे स्वप्रतिष्ठित हैं और यथाक्रमसे ऊँची-ऊँची स्थितिवाले हैं। ये प्रधान (अन्तःकरण) को स्वाधीन करणशील और पूरी सर्ग आयुवाले हैं। अन्युत नामक देव-विशेप सवितर्क-ध्यानजन्य सुख भोगनेवाले हैं, शुद्ध निवास सविचार ध्यानसे तृप्त हैं। इस प्रकार ये सभी सभ्प्रज्ञात निष्ठ हैं। (समाधिपाद सूत्र १७) ये सब मुक्त नहीं हैं, किंतु त्रिलोकीको मध्यमे ही प्रतिष्ठित हैं। इन पूर्वोक्त सातो लोकोको ही परमार्थसे ब्रह्मलोक जानना चाहिये। (क्योंकि हिरण्यगर्भके लिङ्गदेहसे ये सब लोक न्याप्त हैं।)

विदेह और प्रकृतिलय नामक योगी (समाविपाद सूत्र १९) मोक्षपद (कैवल्यपद ) के तुल्य स्थितिमें हैं, इसिलये वे किसी लोकमें निवास करनेवालोंके साथ नहीं उपन्यस्त किये गये।

सूर्यद्वार ( सुषुम्णा नाड़ी ) में संयम करके योगी इस भुवन-विन्यासके ज्ञानको सम्पादन करे । किंतु यह नियम नहीं है कि सूर्यद्वारमें संयम करनेसे ही भुवन-ज्ञान होता हो, अन्य स्थानमें संयम करनेसे भी भुवन-ज्ञान हो सकता है; परंतु जवतक भुवनका साक्षात्कार न हो जाय, तवतक दृढचित्तसे संयमका अभ्यास करता रहे और वीच-वीचमें उद्वेगसे उपराम न हो जाय।

[ डपर्युक्त व्यासभाष्यमें बहुत-सी बातोंका हमने स्पष्टीकरण कर दिया है । कुछ एक बाते जो पौराणिक विचारोंसे सम्बन्ध रखती हैं, उनको हमने वैसा ही छोड़ दिया है । ]

भूलोक अर्थात् पृथित्रीलोकका विशेषरूपसे वर्णन किया गया है। उसके ऊपरी भागको जो सात द्वीपों और सात महासागरोमें विभक्त किया ग्या है, उनका इस समय ठीक-ठीक पता चलना कठिन है; क्योंकि उस प्राचीन समयसे अवतक भूलोकसम्बन्धी बहुत कुछ पितिन हो गया होगा। योजन चार कोसको कहते हैं। यहाँ कोसका क्या पैमाना है! यह भाष्यकारने नहीं वतलाया है। यह वही हो सकता है जिसके अनुसार भाष्यकारका परिमाण पूरा हो सके। वर्तमान समयके अनुसार सात द्वीप और सात सागर निम्न प्रकार हो सकते हैं। सात द्वीप—१-एशियाका दक्षिण माग अर्थात् हिमालय-पर्वतके दक्षिणमें जो अफगानिस्तान, मारतवर्ष, वर्मा और स्याम आदि देश हैं। २-एशियाका उत्तरी भाग अर्थात् हिमालय-पर्वतके उत्तरमें तिब्बत, चीन तथा तुर्किस्तान इत्यादि। ३-यूरोप, १-अफीका, ५-उत्तरी अमेरिका, ६-दक्षिणी अमेरिका, ७-भारत-वर्षके दक्षिण-पूर्वमें जो जावा, सुमात्रा और आस्ट्रेलिया

#### भादिका द्वीपसमूह है। सात महासागर

१—हिंद महासागर, २—प्रशान्त महासागर, ३—अन्ध महासागर, ४—उत्तर हिममहासागर, ५—दक्षिण हिममहा-सागर, ६—अरवसागर और ७—भूमध्यसागर।

सुमेर अर्थात् हिमालय-पर्वत उस समय भी ऊँची कोटिके योगियोके तपका स्थान था। स्थूल भूतोंकी स्थूलता और तमस्के तारतम्यके क्रमानुसार पृथिवीके नीचेके भागको सात अधोलोकोंमें नरक-लोकोंके नामसे विभक्त किया गया है। इनके साथ जो जलके भाग हैं, उनको सात पातालोंके नामसे दर्शाया गया है तथा इन तामसी स्थानोमें रहनेवाले मनुष्यसे नीची राजसी और तामसी योनियोंका असुर-राक्षस आदि नामोंसे वर्णन

मुवः छोक अन्तरिक्ष-छोक है, जिसके अन्तर्गत पृथिवीके अतिरिक्त इस सूर्य-मण्डलके ध्रुवपर्यन्त सारे प्रह, नक्षत्र और तारका आदि तारागण हैं। यह सब भूलोक अर्थात् हमारी पृथिवीके सहश स्थूल भूतोंत्राले हैं। इनमें किसीमें पृथिवी, किसीमें जल, किसीमें अग्नि और किसीमें वायु-तत्त्वकी प्रधानता है। अन्य पाँच सूक्ष्म और दिव्य छोक हैं, जिनकी सिम्मिलित संज्ञा द्योलोक है। यह सारे भू:-मुवः अर्थात् पृथिवी और अन्तरिक्षलोकके अंदर हैं। इनकी सूक्ष्मता और सात्त्विकताका कमानुसार तारतम्य चला गया है अर्थात् भू: और मुवःके अंदर खः, खःके अंदर महः, महःके अंदर जनः, जनःके अंदर तपः और तपःके अंदर सत्यलोक है।

इनके सूक्ष्मता और सात्विकताके तारतम्यसे और वहुत-से अवान्तर भेद भी हो सकते हैं। इनमेंसे खः, महः खर्गलोक और जनः, तपः और सत्यलोक ब्रह्मलोक कहलाते हैं। इनमे वे योगी स्थूल शरीरको छोड़नेके पश्चात् निवास करते हैं, जो वितर्कानुगत भूमिकी परिपक्त अवस्था, विचारानुगत भूमि तथा आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमिकी आरम्भिक अवस्थामें संतुष्ठ हो गये हैं और जिन्होंने विवेक-ख्यातिद्वारा सारे क्लेशोंको दग्धवीज करके असम्प्रज्ञातसमाधिद्वारा खरूपावस्थितिके लिये यत्न नहीं किया है। आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमिकी परिपक्त अवस्थावाले उच्चतर और उच्चतम कोटिके विदेह और प्रकृतिलय योगी सूक्ष्म शरीरो, सूक्ष्म इन्द्रियो और सूक्ष्म वित्रयोंको अतिक्रमण कर गये हैं। इसलिये वे इन सव सूक्ष्म लोकोंसे परे क्रैवल्यपद-जैसी स्थितिको प्राप्त किये हुए हैं।

सूर्यके मौतिक खरूपमें संयमद्वारा योगीको भूलोक अर्थात् पृथिवी-लोक और भुवःलोक अर्थात् अन्तरिक्षलोकके अन्तर्गत सारे स्थूल लोकोंका सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है और इसी संयममें पृथिवीका आलम्बन करके अथवा केवल पृथिवीके आलम्बनसहित संयमद्वारा पृथिवीके अपरके हीपों, सागरो, पर्वतों आदि तथा उसके अधीलोकोंका विशेष ज्ञान प्राप्त होता है।

घ्यानकी अधिक सूक्ष्म अवस्थामें इसी उपर्युक्त संयमके सूक्ष्म हो जानेपर अथवा सूर्यके अध्यात्म सूक्ष्म खरूपमें संयमद्वारा मूक्ष्म ठोकों अर्थात् खः, महः, जनः, तपः और सत्यठोकका ज्ञान प्राप्त होता है।

वाचस्पति मिश्रने सूर्यद्वारको सुष्रम्णा नाड़ी मानकर सुष्रम्णा नाड़ीमें संयम करके भुवन-विन्यासके ज्ञानको सम्पादन करना वतलाया है। वास्तवमें कुण्डलिनी जाप्रत् होनेपर सुष्रम्णा नाड़ीमें जब सारे स्थूल प्राणादि प्रवेश कर जाते हैं, तभी इस प्रकारके अनुभव होते हैं।

उस समय संयमकी भी आवश्यकता नहीं रहती, किंतु जिधर वृत्ति जाती है अथवा जिसका पहलेसे ही संकल्प कर लिया है, उसीका साक्षात्कार होने लगता है।

सूर्य संयमन यौगिक सिद्धि है, अतः इसकी प्रक्रिया योगि-सद्गुरुसे ही समञ्जनी चाहिये।

### 'दिशि दिशतु शिवम्'

अस्तव्यस्तत्वशून्यो निजरुचिरनिशानश्वरः कर्तुर्माशौ विश्वं वेश्मेव दीपः प्रतिहृततिमिरं यः प्रदेशस्थितोऽपि॥ दिषकालापेक्षयासौ त्रिभुवनमदतस्तिग्मभानोर्नवाख्यां

यातः शातकतन्यां दिशि दिशतु शिवं सोऽर्चिपासुद्गमो नः॥ (सूर्यशतकम् १८)

जिस प्रकार एकदेशमें स्थित दीपक गृहको अन्धकार-श्रून्य करता हुआ उसे प्रकाशमय कर देता है, उसी प्रकार एकदेशमें स्थित होते हुए भी विश्वको अन्धकाररिहत एवं आलोकमय करनेमें समर्थ विनाश-व्यसनरिहत तथा अपने तेजसे निशाको नए करनेवाली और दिक् तथा कालकी व्यवस्था करनेकी अपेक्षासे इन्द्र-दिशा (पूर्व) में (प्रतिदिन) उदित होनेके कारण नवीन कही जानेवाली, तीन लोकोंमें पर्यटन करनेवाले सूर्यकी किरणें हम सब लोगोका कल्याण करें। [सूर्यमें संयम करनेवाले योगियोंको भुवनोका ज्ञान इन्हीं कल्याण-कारिणी किरणोंके माध्यमसे होता है।]

# नाडीचक और सूर्य

( लेखक--श्रीगमनागयणजी त्रिपटी )

'नार्डाचक और सूर्यः इस निवन्धमें सर्वप्रथम नाडीचक और मूर्यका परिचय देना अन्यन्त अपेक्षित है। तदनन्तर इनके पारस्परिक सम्बन्ध, प्रभाव तथा फल विचारणीय हैं।

मानव-हारीरमें पत्नोंकी अति सूदम शिगओंको मांति नार्चिको संख्या बहत्तर हजार बतायी गयी है। ये नाहियाँ लिङ्गके ऊपर और नामिके नीचे स्थित कन्द्रसे— जिसे सूलाधार कहते हैं— निकलका सम्पूर्ण शर्गरमें त्याप्त हैं। इनमें बहत्तर नाहियाँ मुख्य है। मुलाधारमें स्थित कुण्डलिनीचकके ऊपर तथा नीचे दस-दस नाडिया और निखी दो-दो नाहियाँ हैं। ये सभी नाहियाँ चकके समान शरीरमें स्थित होकर शरीर तथा वायुके आधार हैं। इनमें दस नाडियाँ प्रधान हैं तथा अन्य दस नाहियाँ वायु-बहन करनेवाली हैं। प्रधान दस नाहियोंके नाम—इडा, पिङ्गला, सुपुम्णा, गान्धारी, हित्तिजिह्ना, पूपा, यशिक्ति, अलम्बुपा, कुह और शिक्तिनी हैं। इनमें प्रथम तीन—इडा, पिङ्गला और सुपुम्णा सर्वोत्तम नाहियों हैं जो प्राणमार्गमें स्थित है। मेस्टण्ड या शरीरके बाम भागमें अथवा वाम नासारन्त्रमें इडा और दाहिनी और पिङ्गला और बीचमें मुप्रध्या रहता है । इसके अतिरिक्त वायीं आंखमें गान्धार्ग, टाहिनीमें हिस्तिजिहा, टिअंग कानमें प्रशिक्ष मुप्ता, वायें कानमें प्रशिक्ष है, मुप्तमें अलम्बुना, लिक्नों कुहू, गुटामें किहिनी स्थित है । शरीरके दस टारोंपर ये दस नाहियां हैं।

इन नाहियोंमें इटा नाहीमें चन्द्र, विक्त्यमें सूर्य और सुपुष्णामें शम्भु या अग्नि स्थित हैं अथवा क्रमसे इन तीनों नाहियोंके चन्द्र, मूर्य और अग्नि या शम्भु देवता हैं। वार्ण (इडा) नाडीका पित्नायक चन्द्र शक्तिस्परें तथा दाहिनी पिङ्गला नाडीका प्रवाहक मूर्य शहरस्वपरें रहते हैं। जो लोग चन्द्र-मूर्य नाडीका सर्वदा कम्यास करते हैं, उन्हें त्रैकालिक ज्ञान स्वाभाविक होता है। इन नाडियोंके स्वरसे शुमाशुभ, सिद्धि-असिद्धिका ज्ञान किया जाता है। जैसे यात्रामें इडा तथा प्रवेशमें पिन्नला शुभ है। चन्द्रनाडी श्वेन, सम. श्वांत, क्षां तथा सूर्यनाडी असित. वित्रम, उप्प पुरुष है। शुभ क्षमें चन्द्रनाडी तथा रीद्रकर्ममें सूर्यनाडी प्रशस्ता है। इनकी गति-क्रम यों है—

प्रानिना दक्षिणा नाडी पिज्ञला नाम मूर्यदैवत्या पितृयोनि. । वामा इडाख्या चन्द्रदैवत्या देवयोनिः । तयोर्मध्ये मुपुम्णा ब्रह्मदैवत्या । (यो० सू० सा० पा० ४९-५० नागेशवृत्तिः )

हासनितनहन्त्राणि नाडीहाराणि पञ्जरे । ( इट० ५ । १८ )

२. ज.वी मेहाद्यो नामेः कन्दोऽस्ति खगाण्डवत् । तत्र नाङ्यः ममुत्पन्नाः महस्राणि दिसमितः ॥ तेषु नाडीसहस्रेषु दिसप्ततिरदाहृता । (यो० चृ० उ० १४-१५) नाभिस्थानगम्कन्योर्थ्वमङ्कुगदेव निर्गताः । दिसप्ततिसहस्राणि देह्मध्ये व्यवस्थिताः ॥ (वि० स्व०३२)

प्रधाना दशनाह्यस्तु दश वायुप्रवाहकाः। (शि० स्व० ३४)

४. इष्ट्य-या० चृ० उ० १६-२१ ब्लोक।

५. इडाया स्थितश्चन्तः पिङ्गळायां च भास्करः । सुपुरणा जम्मुह्तंण जम्मुह्तं स्वरूपतः ॥ (शि० स्व० ५०)

ह. इडापिङ्गलासंपुरणाः प्राणमार्गे च संस्थिताः । सतत प्राणवाहिन्यः सोमसूर्याप्रदेशताः ॥

प्राणका विकास च

शुक्ष्मधार्मे प्रयम तीन दिनतक चन्द्र ना के चन्द्रती है। इसके अनन्तर तीन दिन सूर्य ना ते चन्द्रती है। इस कमसे शुक्रपद्धार्मे नाडी-संचालन होता है और कृष्ण-पक्षार्में पहले तीन दिन सूर्य-खर धर्यात् दाहिनी नाटीका छदय होता है, अनन्तर चन्द्र नाडीका। इस प्रकार प्रत्येक दिनमें भी इन दोनों नाडियोंका प्रवाह होता रहता है।

वास्तवमें नाडी-चक्र तवतक्ष नहीं समक्षा जा स्वताः है, जबतक उसको संचालित यहनेवाठी चिरा-राजिका खरूप न समझ लिया जाय । वह चित्-राजि कुण्डांज्यी हैं, जिसे आधारशक्ति कहते हैं । उसके वोधके किया योगके सब उपाय व्यर्थ हो जाते हैं । कहा गया है कि सोयी हुई कुण्डलिनी जब गुरु-रुपासे जग जाती है, उस सारे चक्र खिल जाते हैं और क्य-प्रन्थि, विण्य-प्रन्थि तथा रुद्र-प्रन्थि—ये तीनों प्रत्थियों खुल जाती हैं — खुसा गुरुप्रसादेन यथा जागतिं कुण्डली। तदा सर्वाणि पद्मानि मिद्यन्ते प्रन्थयोऽपि छ ॥ (ह० यो० प्र० १। १)

जय गुरु-कृपासे जागृत कुण्डिंगी उपारकी बार इंदर्श है तो वह शून्य पदवी अर्थात सुपुन्ना नाडी प्राण-बायुके लिये राजपथ वन जाती है । जैसे राजा राजमागसे सुख्ये निकल्या है, वैसे प्राण-वायु सुपुन्ना नाडीमें सुखसे चली जाती है । उस समय चित्त निरालम्ब हो जाता है और योगीको मृत्युभय नहीं होता है । सुपुन्ना नाटीकी तन्त्रशाखमें बहुत ही महिमा गायी गयी है । शून्य पदवी, वसरन्त्र, मडापथ, हमशान, शास्मत्री, मध्यमार्ग—ये सब सुपुन्नाके पर्याय-वाची शब्द हैं।

ह्टचोन्-प्रदीनिकामें कहा गया है कि दण्डसे ताउन करनेपर जैसे सर्प अपनी कुटिल्ता छोड़ देता है, वैसे 'जालन्धर-बन्ध' लगकर वायुको सुपुम्ना नाडीमे धारण करनेपर कुण्डलिनी भी सीधी हो जाती है। उसी समय इया और निज्ञकारत द्यायं करनेवाणी मरण-अवस्या प्राप्त हो जाती है अर्थात् कुण्डिक्नीके बोध हो नानेगर सुद्रम्ना नाडीमें प्राणींका प्रवेश हो जाता है और इन्न एवं पिज्ञका नाडीसे प्राणींका वियोग हो जाता है । इसीको योगी लोग मरण-अवस्या कहते हैं । कुण्डिक्नीके सम्पीडनके लिये महामुद्रीका विधान है । इस महामुद्राको आदिनाय आदि महासिद्रोंने प्रकट किया है । इससे पाँच महाक्लेश—अविद्या, अस्पिता, राग, होष धौर अमिनिवेश आदि शोक-मोह नष्ट हो जाते हैं ।

रस महाद्यापे दडा और पित्तका सर्पाद सूर्व और चन्द्र नाडीकी प्रमुख भूमिका होती है । शरीरके दक्षिण भागमें पिक्तका और वामभागमें इडा रहती है। पित्तका दाहिनी फेरेसे और इडा बायें फेरेसे रहती है।

रहाचामे च विज्ञेया प्रिकृता दक्षिणे स्मृता । ( शि॰ ख॰ ४९ )

रानीरमें नायाँ धोर रहनेवाछी इटा नाडी अपृतस्य गोनिके बारण संसारको पुष्ट करनेवाछी होती है धौर निहन्स अर्थाच् सूर्य नाडी जो दक्षिण भागमें रहती है, सदा संमारको उत्पन्न करती है—विशेषरूपसे उत्पत्तिका कार्य गुर्थ नाडीका है।

इठयोग-प्रदीपिकामें ध्रुप्रमा नाडीकी तुळना मेरुसे की गयी है। उसमें सोमकलारस प्रवाहित होता है। मेरुके तुल्य हुप्रमा नाडीके मर्थ्यमें स्थित सोमकलाके रसको तालु-वित्ररमें रखकर रजोगुण. तमोगुणसे अनिममूत सत्त्रपुणमें वृद्धिको रखनेवाला जो विद्वान् पुरुष आत्मतत्त्रको कहता है, वह नदियोंका अर्थात् इला, पिङ्गला, सुप्रमा तीनों नाडीखक्त्य गङ्गा, यमुना, सरखतीका मुख है। उसमें चन्द्रसे शरीरका सार अड़ता है। गोरक्षनाथजीने कहा है कि 'नामिदेशमे अग्निरूप सूर्य स्थित है और तालुके मूलमे अमृतरूप चन्द्रमा

१. महामुद्राका विधान हठयोग-प्रदीपिकाके तीसरे उपदेशके १०–१३ क्लोकतक है। स० अं० १८–१९—

स्थित है। जब चन्द्रमा नीचेकी ओर मुख करके अमृत बरसाता है, तब सूर्य उसको प्रस छेता है। इसछिये हठयोग-प्रदीपिकार्में कहा गया है कि योगीको ऐसी मुद्रा करनी चाहिये, जिससे अमृत व्यर्थ न जाय। त्रिपरीत-करणी मुद्रामें ऊपर नामिवाले तथा नीचे ताछत्राले योगीके ऊपर सूर्य और नीचे चन्द्रमा रहते हैं—

ऊर्घ्वनासेरधस्तालोरूर्घं भानुरधः शशी।' ( इ० यो० ३। ७९ )

ळिङ्ग-शरीरस्य मेरुदण्डके मीतर ब्रह्मनाडीमें अनेक चक्रोंकी कल्पना की जाती है। कोई ३२ चक्रोंको तथा दूसरे ९ चक्रों 'नवचक्रमयो देहः' (भा० उ०) को अन्य छः चर्कोंको मानते हैं। इन छः चर्कोंका नाम मूकाधार, खाधिष्ठान, मणिपूर, भनाहत, विशुद्ध और भाज्ञा है तथा स्थान योनि, लिप्न, नामि, हृदय, कण्ठ भौर भूमध्य है। इन्हें षट्कमळ भी कहते हैं, जिनमें क्रमशः 8, ६, १०, १२, १६ और २ दल होते हैं। ये दल विविध वर्णोंके होते हैं तथा प्रत्येक दलपर मातृकाके एक-एक वर्ण विद्यमान हैं। प्रत्येक चक्रपर चतुष्कोण, **अर्घचन्द्राकार, त्रिकोण, पट्कोण, पूर्णचन्द्राकार,** लिङ्गाकार यन्त्र है, जो पाँच महातत्त्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकारा और महत्तत्त्वके द्योतक हैं। इन चक्रोंके विविध प्रन्योंके आधारसे भिन्न-भिन्न कई अधिष्टान और देवाधिपति हैं। ये चक्र नाडी-पुञ्ज ही हैं, अन्य कोई वस्तु नहीं है—ऐसा विद्वानोंका मत है। इस दृष्टिसे वायुतत्त्वाधिपति होनेके कारण तथा नाडी-पुञ्जके कारण इन चक्रोंसे भी सूर्यका आन्तरिक और वाह्य सम्बन्ध सुनिश्चित है । ऐसी शास्त्रीय उक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं—

पुरत्रयं च चक्रस्य सोमसूर्यानलात्मकम्। त्रिखण्डंमातृकाचक्रं सोमसूर्यानलात्मकम्॥ याज्ञवल्क्य-संहितामें सूर्य-ज्योतिको ही जीव तथा एदयाकाशका प्रकाशक गाना गया है। मूर्य-ज्योति ही बाह्याम्यन्तरकी प्रकाशियती है।

इसके अनिरिक्त भाठ प्रकारके कुम्भक प्राणायामों में सर्वप्रथम सूर्यमेदन प्राणायाग है । सूर्यमेदन प्राणायाममें सूर्यनाडीसे अर्थाल पिहान्डासे बाहर वायुको खींचनेका विधान है । इस प्रकारसे प्रनिदिन पाँच-पाँच संख्यासे प्राणायामोंको बढ़ाते हुए अस्सी दिनतक करनेके बाद धन्य कुम्भकोंका अविकारी होना है ।

प्राणतोतिणीतन्त्र और योगशिखोपनिपद्के अनुसार हटयोगको सूर्य और चन्द्रका अर्थात् प्राण और अपानका ऐक्य कहा गया है। सूर्यनाड़ी प्राण तथा चन्द्रनाड़ी णपान बताया गया है। प्राण-अपानकी एकता— प्राणायाम ही हटयोग है—

हकारेण तु सूर्यः स्यात् ठकारेजेन्दुरुच्यते। सूर्यचन्द्रमसोरेक्यं हठ इत्यभिधीयते॥

कुण्डिन्नी जब उद्बुद्ध होती है तो क्रमसे नाद और प्रकाश होता है। प्रकाशका ही व्यक्त रूप बिन्दु है। नादसे जायमान बिन्दु तीन प्रकारका है— इच्छा, ज्ञान और क्रिया—जिसको योगी लोग पारिभाविक रूपमें सूर्य, चन्द्र और अग्नि कहते हैं तथा कभी-कभी व्रह्मा, बिष्णु और शिव भी कहते हैं। कुछ लोग शरीरके आधे भागको सूर्य और आधे भागको चन्द्र भी कहते हैं। इन दोनोंको मिलाकर सुपुम्नामें केन्द्रित करना योगीका लक्ष्य मानते हैं।

उपर्युक्त वातोंसे सूर्य और नाड़ीचकका सम्बन्ध निश्चित हो गया । अत्र यह विचारणीय है कि शरीरस्थ नाड़ीचकसे आम्यन्तर सोम-सूर्यका सम्बन्ध है या वाह्य

विपरीतकरणीमुद्राका विधान इठयोग-प्रदीपिकाके ३ । ७९-८३ क्लोकोंमें वर्णित है ।

२. आदित्यान्तर्गतं यस ज्योतिषां ज्योतिषत्तमम् । दृद्ये सर्वभूतानां जीवभूतं स तिष्ठति ॥

सोम-सूर्यका । यह विचार इसिटिये उपस्थित है कि योगशास्त्रोंमें कहा गया है—'यत् पिण्डे तद् ब्रह्माण्डे'-जो पिण्ड (शरीर) में है, बही ब्रह्माण्डमें है । यथार्थतः यह शरीर ही ब्रह्माण्ड है । दूसरे शन्दोमें शरीरको ब्रह्माण्डकी प्रतिमूर्ति कह सकते हैं । ईश्वरने विश्वकी रचना करके मनुष्य-शरीरको ब्रह्माण्डकी प्रतिमूर्ति बनाकर उसमें अपने ज्ञानका समावेश किया, ताकि मनुष्य अपनेमें ही विश्वस्थित पदार्थके ज्ञानको सहजमे जान सके और भोग सके—उसको एतदर्थ अन्यत्र जाना न पडे ।

इस शरीरमें चतुर्दश भुवन, सप्तद्दीप, सप्तसागर, अष्ट-पर्वत, सर्वतीर्थ, सब देवता, सूर्यादि ग्रह और सब नदियाँ भादि पदार्थ भिन-भिन्न स्थानींपर विद्यमान हैं। इसका विस्तृत विवरण शिवसंहितां द्वितीय पटल, शाक्तानन्द-तरिङ्गणी, निर्वाणतन्त्र, तत्त्वसार, प्राणतोषिणीतन्त्र आदि प्रन्योंमें दिया गया है। उद्धरणके रूपमें कुछ वाक्य नीचे लिखे जा रहे हैं—

देहेऽसिन् वर्तते मेरः सप्तद्वीपसमन्वितः। सिरतः सागराः शैलाः क्षेत्राणि क्षेत्रणलकाः॥ श्रूषयो मुनयः सर्वे नक्षत्राणि श्रहास्तथा। पुण्यतीथीनि पीठानि वर्तन्ते पीठदेवताः॥ सृष्टिसंहारकर्तारौ भ्रमन्तौ शशिभास्करौ। नभो वायुश्च विद्ध्य जलं पृथिवी तथैव च॥ श्रैलोक्ये यानि भूतानि तानि सर्वाणि देहतः। (शि० सं० २।१-४)

पिण्डब्रह्माण्डयोरैक्यं श्रिण्वदानीं प्रयत्नतः। पातालभूधरा लोकास्तथान्ये द्वीपसागराः॥ आदित्यादिग्रहाः सर्वे पिण्डमध्ये व्यवस्थिताः। पिण्डमध्ये तु तान् शात्वा सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्॥ (शाक्तानन्दतरिङ्गणी)

इसके अतिरिक्त शरीरान्तर्गत सुपुम्ना विवरस्थ पञ्च-व्योमोंमें पाँचवाँ सूर्यव्योम भी है, जिसकी चर्चा मण्डलब्राह्मणोपनिपद् आदि प्रन्थोंमें सफल और सविधि की गयी है। अतः यह सिद्ध है कि शरीरस्य सूर्य है और उसका नाडी-चर्कोंसे निश्चित सम्बन्ध है।

वाह्य मूर्य प्रत्यक्ष एव विदित हैं, उनका परिचय देना अनावस्यक है । वे अपने रिक्मरूपी करोसे पूरे ब्रह्माण्डसे सम्बन्धित हैं। उनसे असम्बद्ध चराचर जगत्का कोई भी पदार्थ नहीं है। शरीर और शरीरस्थ नाडियोंसे उनका आधिदेविक सम्बन्ध है। जिस प्रकार सांसारिक सम्पूर्ण पदार्थोंके अधिष्ठान-देव भिन्न-भिन्न होते हैं, उसी प्रकार शरीरावयवों तथा शारीरिक सकल पदार्थोंके भी भिन्न-भिन्न अधिष्ठान-देव हैं। इस दृष्टिसे विचार करनेपर बाह्य सूर्यसे भी शरीरका सम्बन्ध निश्चित है तथा उसके अनुसार उपास्य-उपासक-भाव भी सिद्ध है। पार्थिव वनस्पतियो, औपधो, अनो और जीवोंके जीवनसे सूर्य और चन्द्रका विशेष सम्बन्ध है। इन्हींके द्वारा उनकी प्राणन, विकसन, वर्धन और विपरिणमन आदि कियाएँ होती हैं। वास्तवमें सूर्य स्थावर-जङ्गम सम्पूर्ण जगत्के आत्मा हैं।

'सूर्य आतमा जगतस्तस्थुपश्च' (ऋ०१।११५।१) सूर्यतापिनी-उपनिपद्में सूर्यको सर्वदेवमय कहा गया है—

एप ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र एप हि भास्करः। त्रिमृत्यीतमा निवेदातमा सर्वदेवमयो रविः॥ (१।६)

अधिष्ठान-सम्बन्ध तथा उपास्य-उपासक-भावके द्वारा शरीरका सूर्यके साथ सर्वात्मना सम्बन्ध होनेपर भी नाडीचक्रसे उनका क्या सम्बन्ध है— इस परिप्रेक्ष्यमें विचारणीय यह है कि चैदिककालसे चली आ रही उपासना-पद्धतिमें विण्यु, शिव, शक्ति, मूर्य और गणेश— इन पश्चदेवोंकी उपासना प्रधान है; क्योंकि ये पश्चदेव पश्चतत्त्वोंके अधिपति हैं। आकाशके विण्यु, तेजकी शक्ति, वायुके सूर्य, पृथ्वीके शम्मु और जलके गणेश अधिपति हैं।

**जाणादास्त्राधिपो विष्कुरफेदचैप महेश्वरी।** 

षायोः सूर्यः दिरतेरीको जीचमस्य गणाधियः॥ वायु-तत्त्वके अधिपति सूर्य बाह्य वायु तथा शरीरान्सर-सचारो प्राण, कपान, ठदान, सगान, व्यान आदि वायुर्वोके अधिपति हैं। इन प्राण जादि वायुर्वोका संचरण तथा बाह्य वायुका प्रहण एवं दूषित वायुका त्याग शरीरमें नाडियोंके द्वारा ही होता दें। अतः नाडियोंसे सूर्यका सम्बन्ध निर्विवाद सिद्ध दै। सूर्य वायुद्वारा सवका प्राणन करते हैं। अतः वे जगत्के शात्मा माने गये हैं और पश्चदेवोंमें एक विशिष्ट देव भी कह गये हैं। पूर्वोक्त विचारोंसे यह निष्कर्ष निकलता है कि नाडीचक्रसे सूर्यका आध्यात्मिक, आधिदैविक धौर भाषिभौतिक—इन तीनों प्रकारका सम्बन्ध है, इसिक्ये सूर्यकी उपासना आवश्यक है । विशोषतः नेत्ररोगी,

चर्मरचरोगी, वाहरोगी तथा शत्रुपीहितके हिमे परम कायकारी है।

यौगिक विस्थाओंके निये तो मूर्ग-सम्बन्ध-कान अत्यन्त धपेक्षित है; स्योंकि जनतक धन्द्र-मूर्य धौर शम्भु-नाठियोंकी गति-शक्तिका नियमन नहीं दोगा, सनतक मुक्तिरूपा कुण्डलिनीका प्रवीवन करना असम्भन है। उक्त तीनों नाडियों तथा कुगडिलनीका वैत्ता ही योगवित् एवं योगशास्त्रवित् है । योगशास्त्रियोंकी दृष्टिभें इस कुण्डिलनीके प्रवोधके पूर्व मानव एवं पशुमें कोई तात्त्विक भेढ नहीं रहता।

'यावन् सा निद्धिता देहे तावज्जीवः प्रमुर्यया ।' ( चंग्ण्डसहिता ३ । ५० )

नाडीचक्रते सर्यका सम्बन्ध होनेके कारण बाद्यो-पासनाकी भाँति आन्तरोपासना परमावश्यक है।

### योगर्षे अरीरस्य शक्ति-देन्द्र तूर्यचक्रका महत्व (वेन्द्रक-पं० भीष्ट्रगुन-द्नजी भिभ )

इस विश्व-ग्रह्माण्डमें न्यापक जनना शक्तिका जीत कहाँ है ! यजुर्वेदके एक मन्त्र 'आ प्रा द्याचा पृथिकी सूर्य आतमा जगतस्तस्युषश्च' तथा अन्तरिहार् छान्दोग्य उपनिषद्के मन्त्र ३। १९। ३ 'आदित्यो ब्रह्मेत्या-देशस्तस्योपव्याख्यानम् सदेवेदमग्र आसीत्' के अनुसार भूलोकसे युलोकतक तीनों लोकोंको अपनी प्रकाश-पुञ्ज-किरणोंद्वारा जीवन देनेवाले सूर्य ही सवके जीवनदाता आत्मा हैं । समस्त जीवधारियों, वृक्षों एवं वनस्पतियोंके जीवन-विकासके लिये सूर्यकी महत्ता सर्वविदित है । सूर्य केवल प्रकाश-पुञ्ज ही न होकर विश्वमें ऊर्जा तया शक्तिके भी स्रोत हैं। सूर्य समष्टि जगत्के प्राण सिद्ध होकर समस्त जीवधारियोके भीतर जीवनको धारण एवं संचालन करनेवाले मुख्य तत्त्व 'प्राण' के रूपमें सदैव कर्मशील बने रहते हैं । योगमें हमारा नाभिकेन्द्र, मणिपूरकचक्र अथवा सूर्यचक्र ही इस प्राण-तत्त्वके उद्गमका केन्द्र माना गया है।

मानव-शरीरमें आध्यात्मिक शक्तिके जागरण एवं

संचाळनके बाठ केन्द्र हैं, जिन्हें योगिनापामें 'चना' नामसे सम्बोधित किया गया है। योग-साधनामें आठों चक्रोंके ध्यान तथा जागरणका अलग-अलग महत्त्र वर्णित है—१—मूळा-धार, २—खाधिष्टान; २—मणिपूरक (सूर्यचक्र), ४—अनाहत-चक, ५-विशुद्धिचक, ६-आज्ञाचक, ७-विन्दुचक एवं ८-सहस्रार। इनमेंसे मणिपूरक (सूर्यचक्र ), अनाइत-चक्र, आज्ञाचक तथा सहस्रार—इन चार चक्रोंका घ्यान साधकर्मे आध्यात्मिक राक्तिके जागरणके छिये विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रस्तुत लेखमें केवल मंगिपूरक अथवा सूर्यचक, जो हमारी शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक राक्तिके जागरणका प्रमुख केन्द्र है, उसकी साधनापर ही विचार किया जायगा।

मानवीय शरीर-रचनामें स्वसन-क्रियाकी प्रणाली अत्यन्त वैज्ञानिक ढंगसे प्रकृतिद्वारा संचालित होती है, जिसपर केवळ योग-साधना करनेवाले मनीपियोने ही ध्यान दिया है और उसका उन्होंने गहरा अध्ययन भी किया है। सर्व-

प्रथम मानवीय प्राण नामि-केन्द्र ( सूर्य-चक्र ) से स्पन्दित हो हृद्देशमें जाकर टकराता है। हृदय तथा फेफड़ोंका रक्त-शोधन एवं सारे शरीरमे सचार करनेमें सहायता करता है। यह तो प्राणकी सामान्य खाभाविक क्रियामात्र है; किंतु जब उसके साथ मानसिक संकल्प एवं अन्तश्चेतनाको संयुक्त कर दिया जाता है, तो वह चैतन्य एवं अधिक सक्षम होकर विशेष शक्तिसंपन्न हो जाता है। नित्यप्रति शनै:-शनै: अभ्यास-पूर्वेक प्राण एवं मनको अधिक शक्तिशाली बनाया जाता है। इन्द्रियों के स्वभावो ( विपयों ) का अनुगामी मन तो बहिर्मुखी होकर प्राणशक्तिका हास ही करता है और समस्त शारीरिक एवं वौद्धिक दुर्बछताएँ उत्पन्न करता है। साथ ही दुर्लभ मानव-जीवनको पतनके गर्तमें डाल देता है । इसके विपरीत आध्यात्मिक साधना-द्वारा जव मनका सम्बन्ध शब्द-स्पर्शादि विषयोसे मोड़कर उसको अन्तर्मुखी कर दिया जाता है, तब वही मन प्राण-शक्ति-सम्पन्न बनकर बड़े-बड़े अलौकिक कार्य करनेमें समर्थ हो जाता है। जिस प्रकार सामान्यरूपसे प्रवहमान वायुमें अधिक शक्ति नहीं होती है; किंतु जब उसको किसी गुब्बारेमें बन्द करके छोड़ दिया जाता है, तो वह कर्ष्यगामी होकर अधिक राक्तिसम्पन्न हो जाता है. **उ**सी प्रकार मनको शुभ संकल्पयुक्त चेतनासे भरकर जब प्राणके साथ संयुक्त कर दिया जाता है, तब उसका स्वरूप भाष्यात्मक शकिर्मे परिवर्तित हो जाता है। इसका प्रभाव साधकके व्यान्तरिक तथा व्यानहारिक जीवनमें सम् देखनेमें काता है।

ह्भारा नाभिकेन्द्र (सूर्यच्या) प्राणका उद्गम-स्थान ही सही, अपितु शनेतन प्रमने इंस्कारों पथा चेतनाका संप्रेषण केन्द्र भी हैं। सितु साधारण पनुष्योंका यह महत्त्वपूर्ण केन्द्र प्राणः सुनाम्स्याचे पदा गहना है। इतः इसकी शक्तिका न हो उन्हें कुछ मान ही होना है गौर हा वे इससे कुछ जाम ही उठा पाने हैं। प्रत्येक चदा किसी तत्त्विशेषसे सम्बन्धित एवं प्रभावित रहता है और उसको सिक्तय करनेके छिये किसी विशेष रंगका ध्यान करना होता है; जैसे मणिपूरक (सूर्य-चंद्र) अनिन

तत्त्व-प्रधान है और उसको जाप्रत् करनेके लिये चमकीले पीतवर्ण कमलका ध्यान किया जाता है। वास्तवमें छाल, पीले, नीले, हरे, बैगनी एवं खेतादि रंगोका सूर्यज्योतिकी सप्त किरणोंसे सम्बन्ध है और चक्रोमें उनके मानसिक ध्यानमात्रसे सम्बन्धित तत्त्वमे विशेष आन्दोलन होकर हमारे ज्ञान-तन्तुओं एवं मस्तिष्कको प्रभावित करता हुआ शरीरस्थ व्यष्टि-प्राण एवं चेतनाको समष्टि-प्राण तथा चेतनासे जोड़ देता है। जिस प्रकार किसी विद्युत्-वैट्रीकी शक्ति-(पावर-)के समाप्त हो जानेपर उसको जनरेटरसे चार्ज कर शक्तिसम्पन कर लिया जाता है; अथवा किसी छोटे स्टोरमे संगृहीत भंडार व्यय ( खर्च ) हो जानेपर, समीपस्थ किसी बड़े स्टोरसे उसकी पूर्ति कर ली जाती है, उसी प्रकार विश्वमें अनन्त राक्तियोंके भंडार, समष्टि प्राणसे व्यष्टि प्राणके केन्द्र मणिपूरक (सूर्य-चक्र) में वाञ्छित राक्तिको आकर्पित करके संचित किया जाना तथा आवश्यकतानुसार उसका उपयोग भी होना संभव है।

भारतीय योग-साधनामें कुछ विशेष ध्वनियुक्त मन्त्रोंके एकाप्रतापूर्वक उचारण या जप करनेसे भी चक्रोंमें शिक्तको जागृत करनेका बहुत प्राचीन विधान है। किंतु आधुनिक युगके साधकोंका मन्त्रोंके उचारण एवं उनके अर्थकी ओर ध्यान न रहनेसे प्रायः उन्हें बहुत कम सफळता प्राप्त हो पाती है। योग-साधनामें सफळताके किये विविध्वक अद्धा एवं विश्वासके साथ नित्य-निरन्तर अध्यास करना धावस्थक माना गया है। उध्यक्ती पंचित्रमें चर्कोंने शक्ति जागृत करनेके सामान्य नियमोंका ध्यान किया है। प्रस्तुत लेखमें केंद्र प्राप्त्य वियमोंका ध्यान किया गया है। प्रस्तुत लेखमें केंद्र प्राप्त्य करनेका गया है। सुखोग्य सामज्ञदन्त्र इसको ध्यान धूर्वक दो-चार बार पदकर इसके शाश्यको समझनेका प्रयास करनेका कष्ट करेंगे।

प्रातःकाळ सूर्योदयसे पूर्व एवं सायंकाल सूर्यास्तसे पूर्व सूर्यचकको जागृत करनेकी साधना करनेका विधान है। अस्तु, किसी पिवत्र एवं एकान्त स्थानमें अथवा अपने दैनिक साधना-कक्षमें पद्मासन या सिद्धासनसे विल्कुळ सीचे बैठकर १०-२० वार दीर्घ श्वासोण्छ्वास करें या नाड़ी-शोधन-प्राणायाम तीन मिनटतक करे, जिससे प्राणका सुपुम्णा नाड़ीमें संचार होने छगे। तत्पश्चात् मेरुदण्ड (रीइकी हड़ी) को विल्कुळ सीधा रखते हुए प्रणव (ॐकार) अथवा 'सोऽहम्' मन्त्रका श्वासके साथ पाँच मिनटतक मौन जप करे। तत्पश्चात् अपने नाभि-केन्द्रके पृष्ठभागमें मेरुदण्डस्थित सूर्यचक्रमें पीले चमकीले रंगवाले कमलका मानसिक ध्यान करें। इसके साथ 'जागृत रहो, जागृत रहो, सदैव जागृत रहो' शब्दों- हारा अपने सूर्यचक्रमें केन्द्रित करे। तत्पश्चात् निम्नलिखित भावनाको सूर्यचक्रमें केन्द्रित करे। तत्पश्चात् निम्नलिखित भावनाको मनमें दुहराते हुए अपने श्वासको बहुत धीरे- धीरे हृदयमें तथा फेफड़ोंमें ले जाते हुए पेटमें भर दें—

'ॐ मैं आरोग्यता, धुख, ज्ञान्ति, प्राणशक्ति, स्कृति, सफळता एवं सिद्धिके परमाणुर्धोको समष्टि प्रकृतिके भण्डारसे अपने भीतर जाकार्षित कर रहा हूँ तथा सूर्य-चक्रमें उनका संचय एवं संप्रह हो रहा है। दस-पाँच सेंकडके लिये श्वासको सूर्यचकार्मे ही ठहरा दे । तत्पश्चात् भिरा प्राण कर्ष्वगामी होकर शरीरके समस्त अङ्ग-प्रत्यङ्गोंमें ( न्यात हो गया है और उसका ) प्रकाश पहुँच रहा है। १ इस ऑटोसजैशन ( भावना ) के साव एनासको विल्कुछ भीरे-भीरे बाहर छोड़ दे धौर सूर्य-चक्तसे प्राणका स्पन्दन मेरूदण्डमें कपरकी ओर गति करता हुआ अनुभव करें । एक-दो मिनटके विश्रामके पश्चात् इसी प्रकारकी क्रिया पुनः करें । इस क्रियाको पाँच वारसे दस बारतक करे । श्वास अन्दर भरने तथा छोड़नेका क्रम इतने धीरे-धीरे हो कि उसकी ध्वनि न हो । सुखपूर्वक विश्रान्तिके साथ उपर्युक्त कियाको वार-वार दुहरावें। साथ ही आत्मनिर्देश (आटो सजेशन ) पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वासके साथ दुहराना

श्रावश्यक है। एक मासतक नियमित साधना करनेके पश्चात् श्रापके शरीर, मन एव मस्तिष्कमें अद्भुत परिवर्तन होता हुआ प्रतीत होगा। आप अनुभव करेंगे कि आपकी भावनाओंके अनुसार आपके मन एवं बुद्धिका विकास हो रहा है। उपर्युक्त साधना ध्यान-योगके द्वारकी प्रथम सीढी है। इस साधनाद्वारा सूर्य-चक्रके जागरणके साथ-साथ आपकी कुग्डलिनी शक्ति भी शनै:-शनै: जागृत होने लगेगी।

किसी भी साधनमें मनकी एकाग्रता, सफलताके लिये आवश्यक है। साधनाके लिये निर्धारित समय-तक मनमें अन्य कोई विचार नहीं आना चाहिये। योग-साधनाके जिज्ञासुओंके हिये, घ्यान-योगके अभ्यासियोंके लिये सूर्य-चक्र जागरणके प्रथम सोपानपर पैर धरनेके पश्चात् प्रभु-कृपा एवं सद्गुरुके मार्ग-दर्शनसे आगेका मार्ग सुलभ हो जाता है। इसकी दीर्घकालीन साधनाके द्वारा आप अपने भीतर वाञ्छित गुणों एवं शक्तियोंका विकास सहजमें ही कर सकेंगे। दव संकल्पपूर्वक चेतनाका प्राणके साथ संयोग हो जानेपर साधकके मन एवं मस्तिष्कमें चुम्बकीय विद्युत्-तरंगींका निर्वाघ प्रवाह जारी हो जाता है, जो साधकके आस-पास एवं उससे सम्बन्धित समाजर्मे उन्चतम आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करनेमें समर्थ होता है। इस प्रकारके भाक्तपंक वातावरणका प्रभाव एवं उसकी अनुभूति हम **उ**ष्चकोटिक साधक, सन्त, महाताओंके सानिष्यमें सरजर्मे ही कार सकते हैं । उपर्युक्त साधनाके सूर्यचक ( सिगप्रक ) एवं धनाहतः-चक्तमें एक मुनियोजित सीघा सम्बन्ध एथपित होकर साधककी सर्वतोमुखी **उ**न्नतिमें जो स्वैच्छिक सहयोग मिळता है, वह शीष्र ही अपने लक्ष्यतक पहुँचानेका मार्ग प्रशस्त कर देता है। अन्तमें हम कठोपनिषद्के उस मन्त्रका स्मरण करते हुए लेखका समापन करते हैं, जिसमें हमें जाप्रत् होकर उच्चमना महापुरुपोंसे प्रेरणा प्राप्त करनेका निर्देश दिया गया है-

उत्तिष्ठत ! जाप्रत !! प्राप्य वरान्तिवोधत !!! ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः !!!!

## मार्कण्डेयपुराणका सूर्य-संदर्भ

[ मार्कण्डेयपुराणके इस संदर्भमें सूर्यतत्त्वका विवेचन एवं वेदोंका प्राद्धभीव और ब्रह्माजीद्वारा सूर्यदेवकी स्तुति तथा सृष्टि-रचना-क्रमका वर्णन तो है ही, साथ ही अदितिके गर्भसे भगवान् सूर्यदेवके अवतार धारण करनेका वर्णन तथा सूर्य-महिमाके प्रसंगमें राज्यवर्द्धनकी कथा भी पौराणिक रोचकताके साथ उपनिवस्द है। ]

सूर्यका तत्त्व, वेदोंका प्राकट्य, ब्रह्माजीद्वारा सूर्यदेवकी स्तुति और सृष्टि-रचनाका आरम्भ

क्रौष्द्धिक योले—द्विजश्रेष्ठ ! आपने मन्वन्तरोंकी स्थितिका विस्तारपूर्वक वर्णन किया और मैंने क्रमशः उसे मळीमॉति सुना । अब राजाओका सम्पूर्ण वंश, जिसके आदि ब्रह्माजी हैं, मै सुनना चाहता हूँ, आप उसका यथावत वर्णन कीजिये ।

मार्कण्डेयजीने कहा—वत्स! प्रजापित ब्रह्माजीको आदि बनाकर जिसकी प्रवृत्ति हुई है तथा जो सम्पूर्ण जगत्का मूळ कारण है, उस राजवंशका तथा उसमें प्रकट हुए राजाओं के चित्रोंका वर्णन सुनो—जिस बंशमें मन्तु, इस्वाकु, अनरण्य, भगीरय तथा अन्य सैकड़ों राजा, जिन्होंने पृथ्वीका पाळन किया था, उत्पन्न हुए थे; वे सभी धर्मज्ञ, यज्ञकर्ता, शूरवीर तथा परम तत्त्वके ज्ञाता थे। ऐसे वंशका वर्णन सुनकर मनुष्य समस्त पापोंसे छूट जाता है। पूर्वकाळमें प्रजापित ब्रह्माने नाना प्रकारकी प्रजाको उत्पन्न करनेकी इच्छा लेकर दाहिने कँगूठेसे दक्षको उत्पन्न करानेकी इच्छा लेकर दाहिने कँगूठेसे दक्षको उत्पन्न किया और वार्ये कँगूठेसे उनकी पत्नीको प्रकट किया। दक्षके अदिति नामकी एक सुन्दरी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके गर्भसे कर्र्यपने भगवान सूर्यको जन्म दिया।

क्रीण्डुकिने पूछा—भगवन् ! में भगवान् सूर्यके यथार्थ खरूपका वर्णन सुनना चाहता हूँ । वे किस प्रकार कश्यपजीके पुत्र हुए ! कश्यप और अदितिने कैसे उनकी आराधना की ! उनके यहाँ अवतीर्ण हुए भगवान् सूर्यका कैसा प्रभाव है ! ये सब बातें यथार्थक्रपसे बताइये ।

मार्कण्डेयजी वोले-न्नसन् ! पहले यह सम्पूर्ण

लोक प्रभा और प्रकाशसे रहित था। चारों ओर धोर अन्धकार घेरा डाले हुए था। उस समय परम कारण-खरूप एक अविनाशी एवं बृहत् अण्ड प्रकट हुआ । उसके भीतर सबके प्रपितामह, जगत्के खामी, छोक-ष्रष्टा कमलयोनि साक्षात् ब्रह्माजी विराजमान ये । उन्होंने उस अण्डका मेदन किया । महामुने ! उन व्रह्माजीके मुख्ये 'ॐ' यह महान् शब्द प्रकट हुआ । उससे पहले थू:, फिर भुव:, तदनन्तर ख:-ये तीन न्याह्रियाँ उत्पन हुई, जो भगनान् सूर्यका खरूप 🖁 । 'ॐ' इस खरूपसे सूर्यदेवका अत्यन्तं सूक्ष्म रूप प्रकट हुआ । उससे 'महः' यह स्थूच रूप हुआ । फिर उससे 'जनः' यह स्थूळतर रूप उत्पन हुआ। उससे 'तपः' और तपसे 'सत्यम्' प्रकट हुआ । इस प्रकार ये सूर्यके सात खरूप स्थित ईं, जो कभी प्रकाशित होते हैं भौर कभी भप्रकाशित रहते हैं। ब्रह्मन् ! मैंने 'ॐ' यह रहप बताया है, यह सृष्टिका भादि-अन्त, शत्यन्त सूक्ष्म एवं निराकार है। वही परम्ब है तथा वही ब्रह्मका खख्य है।

ठका अण्डका मेदन होनेगर अव्यक्तजनमा ब्रह्माजीके प्रथम मुखसे ऋचाएँ प्रकट हुईँ। उनका वर्ण जपा-कुसुमके समान था। वे सब तेजोमयी, एक दूसरीसे पृथक् तथा रजोमय रूप धारण करनेवाळी थीं। तत्पश्चात् ब्रह्माजीके दक्षिण मुखसे यजुर्वेदके मन्त्र धवाधरूपसे प्रकट हुए। जैसा सुवर्णका रंग होता है, वैसा ही उनका भी था। वे भी एक दूसरेसे पृथक्-पृथक् थे। फिर पारमेष्ठी ब्रह्माके पिथम मुखसे सामवेदके छन्द प्रकट हुए। सम्पूर्ण अथर्वनेद, जिसका रंग भ्रमर और कज्जलराशिके समान काला है तथा जिसमें अभिचार एवं शान्तिकर्मके प्रयोग हैं, ब्रह्माजीके उत्तरमुखसे प्रकट हुआ । उसमें सुखमय सत्त्रगुण तया तमोगुणकी प्रधानता है । वह घोर और सौम्यरूप है। ऋग्वेडमें रजोगुणकी, यजुर्वेदमें सत्त्रगुणकी, सामवेदमें तमोगुणकी तथा अथवेवेदमें तमोगुण एवं सत्त्रगुणकी प्रधानता है । ये चारों वेद अनुपम तेजसे देदीप्यमान होकर पहलेकी ही भाँति पृथक्-पृथक् स्थित हुए । तत्पश्चात् वह प्रथम तेज, जो 'ॐ'के नामसे पुकारा जाता है, अपने खभावसे प्रकट हुए ऋग्वेटनय तेजको व्याप्त करके स्थित हुआ। महामुने! इसी प्रकार उस प्रणवरूप तेजने यजुर्वेद एवं सामवेदमय तेजको भी आवृत किया। इस प्रकार उस अविष्ठान-खरूप परम तेज ॐकारमें चारों वेदमय तेज एकत्वको प्राप्त हुए । ब्रह्मन् । तदनन्तर वह पुष्तीभूत उत्तम वैदिक तेज परम तेज प्रणवके साथ मिलकर जब एकत्वको प्राप्त होता है तब सबके आदिमें प्रकट होनेके कारण उसका नाम आदित्य होता है। महाभाग ! वह आदित्य ही इस विश्वका अविनाशी कारण है। प्रातःकाल, मध्याह त्या अपराह्यकालमें आदित्यकी अङ्गभूत वेदत्रयी ही, जिसे क्रमशः ऋक्, यजु और साम कहते हैं, तपती है। पूर्वाइमें ऋग्वेद, मध्याइमें यजुर्वेद तथा अपराहमें सामवेद तपता है। इसिंछिये ऋग्वेदोक्त शान्तिकर्म पूर्वाह्वमें, यजुर्वेदोक्त पौटिककर्म मध्याहमें तथा सामवेदोत्ता आभिचारिक कर्म अपराह-काटमें निश्चित किये गये हैं । आभिचारिक कर्म मध्याद और अपराह—दोनों काळींमें किये जा सकते हैं; किंतु नितरोंके श्राद बादि कार्य अपराहकालमें ही सामवेदके मन्त्रोंसे करने चाहिये। सृष्टिकालमें हसा ऋग्वेदमय, पाळनकाळमें विष्णु यजुर्वेदमय तया संहार-कालमें रुद्र सामवेदमय करें गये हैं । अतएव सामवेदकी

ध्विन अपवित्र मानी गर्या है। इस प्रकार भगवान् सूर्य वेदात्मा, वेदमे स्थित, वेदविधास्तरूप तथा परम पुरुष कहलाते हैं। वे सनातन देवना सूर्य ही रजोगुण और सत्त्वगुण आदिका आश्रय रुक्तर क्रमशः सृष्टि, पालन और संहारके हेनु बनते हैं और इन कमेंकि अनुसार ब्रह्मा, विष्णु आदि नाम धारण करते हैं। वे देवताओद्वारा सदा स्तवन करने योग्य एवं वेदस्वरूप-हैं। उनका कोई पृथक् रूप नहीं है। वे सबके आदि हैं। सम्पूर्ण मनुष्य उन्होंके खरूप हैं। विश्वकी आधारभूता ज्योति वे ही हैं। उनके धर्म अथवा तत्त्वका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता। वे वेदान्तगम्य ब्रह्म एवं परसे भी पर (परमात्मा) हैं।

तदनन्तर आदित्यका आविर्माव हो जानेपर आदित्यक्प भगवान् सूर्यके तेजले नीचे तथा ऊपरके सभी छोक संतप्त होने छगे। यह देख सृष्टिकी इच्छा करनेवाले कमल्योनि ब्रह्माजीने सोचा—सृष्टि, पाल्न और संहारके कारणभृत भगवान् नूर्यके सब ओर फेंले हुए तेजले मेरी रची हुई सृष्टि भी नाशको प्राप्त हो जायगी। जल ही समस्त प्राणियोक्मा जीवन है, वह जल सूर्यके तेजले सूखा जा रहा है। जलके बिना इस विश्वकी सृष्टि हो ही नहीं सफती—ऐसा विचारकर लोकिनितामह भगवान् ब्रह्माने एकाश्रिचन होकर भगवान् सूर्यकी स्तृति आरम्भ की।

ब्रह्माजी बोले-पृद् सर कुछं जिनका खरूप है, जो परम सर्वमय हैं, सम्पूर्ण विश्व जिनका शरीर हैं, जो परम द्योतिःस्वरूप हैं तथा योगीजन जिनका घ्यान करते हैं, उन भगवान् सूर्यको मे नमस्कार करता हूँ । जो शर्यवेद्रमय हैं, पज्जर्वेदका अविद्यान हैं, सानवेदकी योनि हैं, जिनकी राज्यिका चिन्तन नहीं हो सकता, जो स्यूटरूपमें तीन वेदमय हैं और सूक्ष्मरूपमें प्रणवकी अर्थमात्रा हैं तथा जो गुणोंसे परे एव परव्रब्ध सन्द्रम हैं, उन भगवान् सूर्यको मेरा नमस्कार है । भगवन् ! आप सवके कारण, परमज्ञेय, आदिपुरुष, परमज्योति, ज्ञाना-तीतखरूप, देवतारूपसे स्थूल तथा परसे भी परे हैं। सवके आदि एवं प्रभाका विस्तार करनेवाले हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ । आपकी जो आद्याशक्ति है, उसीकी प्रेरणासे मै पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, उनके देवता तया प्रणव आदिसे युक्त समस्त सृष्टिकी रचना करता हूँ। इसी प्रकार पालन और सहार भी मैं उस आचाराक्तिकी प्रेरणासे ही करता हूँ, अपनी इच्छासे नहीं। भगवन् ! आप ही अग्निखरूप हैं। आप जब जल सोख लेते हैं, तब मै पृथ्वी तथा जगत्की सृष्टि करता हूँ । आप ही सर्वव्यापी एवं आकाशस्क्रप हें तथा आप ही इस पाञ्चभौतिक जगत्का पूर्णरूपसे पाछन करते हैं। सूर्यदेव! प्रसात्म-तत्त्वके ज्ञाता विद्वान् पुरुष सर्वयज्ञमय विष्णु-खरूप आपका ही यज्ञोद्वारा यजन करते हैं तथा अपनी मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले जितेन्द्रिय यति भाप सर्वेश्वर परमात्माका ही ध्यान करते हैं । देवखरूप आपको नमस्कार है। यज्ञरूप आपको प्रणाम है। योगियोके घ्येय परत्रसस्ररूप आपको नमस्कार है । प्रभो ! मै सृष्टि करनेके लिये उधत हूँ और आपका यह तेज:पुद्ध सृष्टिका विनाशक हो रहा है। अतः आप अपने इस तेजको समेट छीजिये ।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान् सूर्यने अपने महान् तेजको समेटकर खल्प तेजको ही धारण् किया । तब ब्रह्माजीने पूर्वकल्पान्तरींके अनुसार जगत्की सृष्टि धारम्भ की । महासुने । ब्रह्माजीने पहलेकी ही भाति देवताओं, धासुरी, मनुन्यों, पद्म-ण्ह्मायों, दुख-ज्लाओं तथा नरक ब्राह्म-की भी सृष्टि की ।

अदितिदे गर्भरं भगवान् सर्यका यवतार

मार्कण्डेयर्जा कहते हें -मुने ! इस जगत्की सृष्टि करके ब्रह्माजीने पूर्वकल्पोके अनुसार वर्ण, आश्रम, समुद्र, पर्वत और द्वीपोंका विभाग किया । देवता, देंत्य तथा सर्प आदिके रूप और स्थान भी पहलेकी ही भाँति बनाये । ब्रह्माजीके मरीचि नामसे विख्यात जो पुत्र थे, उनके पुत्र कश्यप हुए । उनकी तेरह पत्नियाँ हु<sup>ह</sup> । वे सब-की-सब प्रजापति दक्षकी कन्याएँ थीं । उनसे देवता, दैत्य और नाग आदि बहुत-से पुत्र उत्पन्न हुए । अदितिने त्रिमुवनके खामी देवताओंको जन्म दिया । दितिने दैत्योको तथा दनुने महापराक्रमी एवं भयानक दानवोको उत्पन्न किया। विनतासे गरुड ओर अरुण \*--य दो प्रत्र हुए । खसाके पुत्र यक्ष और राक्षस हुए । कद्वने नागोको और मुनिने गन्धर्योको जन्म दिया । क्रोधासे कुल्याएँ तथा अरिष्टास अप्सराऍ उत्पन्न हुई। इराने एरावत आदि हाथियोक्ती उत्पन्न किया। ताम्राके गर्भसे श्यंना आदि कन्याएँ उत्पन्न हुईं । उन्हींके पुत्र श्येनबाज, मास ओर शुक्त आदि पक्षी हुए। कश्यप मुनिकी अदितिके गर्भसे जो सताने हुई, उनके पुत्र-पौत्र, दोहित्र तथा उनके भी पुत्रों आदिसे यह सारा संसार व्याप्त है । कश्यपके पुत्रोमे देवता प्रधान हैं । इनमें कुछ तो सात्विक हैं, कुछ राजस हैं और कुछ तामस हैं । ब्रह्मवेत्ताओंमे श्रेष्ठ परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्माजीने देत्रताओको यज्ञभागका भोका तथा त्रिभवनका खामी बनाया, परंतु उनके सौतेले भाई दैत्यो, दानवों शोर राक्ष्सोंने एक साथ मिळकर उन्हें कष्ट पहुँचाना आरम्भ कर दिया। इस कारण एक इजार दिव्य नर्पोतक छनमें वड़ा भयद्वर युद्ध हुवा। धन्तमं देवता पराजित हुए और बळवान् दैत्यों तथा दानवींको निजय प्राप्त हुई । धपने भ्रवोंको दैत्यों गौर दानबोंके हारा पराजिए एवं निभुवनके राज्यानिकारसे विधार तथा उनका पद्माग द्रिन गया रेख माता बाँदीत क्षेत्रसंग धायन्त पीदित हो गर्नो । इन्होंने भगनान् सूर्यकी धाराधनारे विने महानु यत्न आरम्भ किया । ने नियमित सादार काली इहं कठोर नियमोका पाटन ओर आकाशमें स्थित तेजोराशि भगवान् सूर्यका स्तवन करने व्या।

ये ही अरुण भगवान् भीस्यंके स्थके सामि हैं जो एक-विदीन हैं ।

अदिति बोर्छी—भगवन् ! आप अत्यन्त सृहम सुनहरी **आ**मासे युक्त दिव्य शरीर धारण करते है, आपको नमस्तार है। आप तेज:खरूप, तेजखियोंके ईश्वर, तेजके आधार एवं सनातन पुरुप हैं, आपको प्रणाम है। गोपते ! आप जगत्का उपकार करनेके लिये जिस समय अपनी किरणोंसे पृथ्वीका जल ग्रहण करते हैं, उस समय आपका जो तीव़ रूप प्रकट होता है, उसे मैं नमस्कार करती हूँ । आठ महीनोंतक सोममय रसको प्रहण करनेके लिये आप जो अत्यन्त तीवरूप धारण करते हैं, उसे मै प्रणाम करती हूँ । भास्कर ! उसी सम्पूर्ण रसको दासानेके लिये जब आप उसे छोड़नेको उद्यत होते हैं, तव आपका जो तृप्तिकारक मेघक्य प्रकट होता है, **उ**सको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार जलकी वर्शसे उत्पन्न हुए सब प्रकारके अनोको पकानेके छिये आप नो आस्कररूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती हूँ । तरणे ! जड़हन धानकी वृद्धिके छिये जो क्षाप ठण्ड गिराने थादिके छिये अत्यन्त शीराळ रूप धारण करते हैं, उसको येरा नमस्कार है। सूर्यदेव ! वसन्त ऋतुमें आपका जो सौम्य रूप प्रकट होता है, जो सम-शीतोच्या होता है, जिसमें न अधिक गर्मी होती है न अधिक सर्दी, उसे मेरा नारम्दार नमस्कार है। जो सम्पूर्ण देवताओं तथा पितरोंको तृप्त करनेवाना और अनाजको पकानेदाचा है, आपके उस रूपको नमस्तार है। जो रूप क्ताओं और युद्धोंका एकमात्र जीवनदाता तया जमृतमय है, जिसे देवता और पितर पान करते हैं, आपके उस सीम रूपको ननस्कार है। आपका यह विश्वमय खरूप ताप एवं तृप्ति प्रदान करनेवाले अग्नि और सोमके द्वारा व्याप्त है, उसको नमस्कार है। विभावसी । आपका जो रूप ऋक्, यज्जु और साममय तेर्जोकी एकतासे इस विश्वको तपाता है तया जो वेदत्रयी स्तरूप है, उसको मेरा नमस्कार है; और, जो उससे भी उत्कृष्ट रूप है, जिसे 'ॐ' कहकर पुकारा जाता है,

जो अस्थूल, अनन्त और निर्मल है, उस सदात्माको नमस्कार है।

इस प्रकार देवी अदिति नियमपूर्वक रहकर दिन-रात स्येदेवकी स्तुति करने छगीं । उनकी आराधनाकी इच्छासे वे प्रतिदिन निराहार ही रहती थीं। तदनन्तर बहुत समय व्यतीत होनेपर भगवान् सूर्यने अदितिको आकाशमें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अदितिने देखा, आकारासे पृथ्वीतक तेजका एक महान् पु**छ** स्थित है । उद्यीप ज्वालाओं के कारण उसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। उन्हें देखकर देवी अदितिको वड़ा भय हुआ । वे बोर्डी--गोपते ! आप मुझपर प्रसन हों । मैं पहले आकारामें आपको जिस प्रकार देखती थी, वैसे आज नहीं देख पाती हूँ । इस समय यहाँ भूतच्पर मुक्षे केवल तेजका समुदाय ही दिखाज़ी दे रहा है। दिवाकर । मुझपर कृपा कीजिये, जिससे आपके रूपका दर्शन कर सर्वें । भक्तक्तसङ प्रमो ! मैं आपकी भक्ता हूँ, आप मेरे पुर्जोकी रक्षा कीजिये। भाप ही त्रहा होकर इस विककी सृष्टि करते हैं, आप ही पाळन करनेके लिये उपल होकर इसकी रक्षा करते हैं तया धन्तमें यह सब कुछ भापमें ही कीन होता है । सम्पूर्ण कोकों में भापके सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्ह्र, क्कुबेर, यम, वरुण, वायु, चन्ह्रमा, धाग्नि, आकारा, पर्वत और समुद्र हैं। कापका तेज सबकी जात्मा है। धापकी क्या स्तुति की जाय।— यद्गेश्वर ! प्रतिदिन अपने कर्ममें क्ये हुए ब्राह्मण माँति-भाँतिके पदोंसे आपकी स्तृति करते हुए यजन करते हैं। जिन्होंने अपने चित्तको बरामें कर छिया है, वे योगनिष्ठ पुरुष योगमार्गसे आपका ही ध्यान करते इए परमपदको प्राप्त होते हैं । आप विश्वको ताप देते, उसे पकाते, उसकी रक्षा करते और उसे भरम कर डाळते हैं; फिर वाप ही जकगर्भित शीतव किरणोंद्वारा इस विश्वको प्रकट करते और आनन्द देते हैं। कमछयोनि ब्रह्माके

रूपमें भाप ही सृष्टि करते हैं । अन्युत (विष्णु) नामसे भाप ही पाळन करते हैं तथा कल्पान्तमें रुद्ररूप धारण करके आप ही सम्पूर्ण जगत्का संहार करते हैं ।

मार्कण्डेयजी कहते हैं—तदनन्तर भगवान् सूर्य अपने उस तेजसे प्रकट हुए, जिससे वे तपाये हुए ताँवेके समान कान्तिमान् दिखायी देते थे । देवी अदिति उनका दर्शन करके चरणोंमें गिर पड़ीं। तब भगवान् सूर्यने कहा—'देवि! तुम्हारी जिस क्लुकी इच्छा हो, उसे मुझसे माँग छो।' तब देवी अदिति घुटनेके बळसे पृथ्वीपर बैठ गयीं और मस्तक नवाकर प्रणाम करके वरदायक भगवान् सूर्यसे बोळीं—'देव! आप प्रसन्न होइये। अधिक बळवान् दैत्यों और दानवोंने मेरे पुत्रोंके हाथसे त्रिभुवनका राज्य और यञ्चभाग छीन छिये हैं। गोपते! उन्हें प्राप्त करानेके छिये आप मुझपर कुपा करें। आप अपने अंशसे देवताओंके बन्धु होकर उनके शत्रुओंका नाश करें। प्रभो! आप ऐसी कुपा करें, जिससे मेरे पुत्र पुनः यञ्चभागके भोष्णा तथा त्रिभवनके खामी हो जायें।'

तब भगवान् सूर्यने अदितिसे प्रसन्न होकर कहा—
'देवि! में अपने सहस्र अंशोंसहित तुम्हारे गर्भसे अवतीणी होकर तुम्हारे पुत्रोंके शत्रुष्टोंका नाश करहेंगा।' इतना कहकर भगवान् सूर्य तिरोहित हो गये और अदिति भी सम्पूर्ण मनोरथ सिख हो जानेके कारण तपस्यासे निष्ट्रच हो गयी। तदनन्तर सूर्यकी सुष्टुम्ना नामवाकी किरण, जो सहस्र किरणोंका समुदाय थी, देवमाता अदिति कार्यमें अवतीण हुई। देवमाता अदिति एकाप्रचित्त हो कुच्छ और चान्द्रायण आदि व्रतोंका पाठन करने ठगीं और अत्यन्त पवित्रतापूर्वक उस गर्भको धारण किये रहीं। यह देख महिषे करयपने कुछ कुपित होकर कहा—
'तुम नित्य उपवास करके अपने गर्भके बच्चेको क्यों मारे डाठती हो ?' यह सुनकर उन्होंने कहा—'देखिये, यह रहा गर्भका बचा, मैंने इसे मारा नहीं है, यह खयं ही अपने शत्रुओंको मारनेवाळा होगा।'

यह कहकर देवी अदितिने उस गर्मको उदरसे बाहर कर दिया । वह अपने तेजसे प्रज्विलत हो रहा था। उदयकालीन सूर्यके समान तेजस्वी उस गर्भको देखकर करयपने प्रणाम किया और आदि ऋचाओंके द्वारा आदरपूर्वक उसकी स्तुति की। उनके स्तुति करनेपर शिशुरूपधारी सूर्य उस अण्डाकार गर्भसे प्रकट हो गये। उनके शरीरकी कान्ति कमलपत्रके समान श्याम थी। वे अपने तेजसे सम्पूर्ण दिशाओंका मुख उज्ज्वल कर र**हे** थे । तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ कश्यपको सम्बोधित करके मेघके समान गम्भीर वाणीमें आकाशवाणी हुई—'मुने ! तुमने अदितिसे कहा था कि इस अण्डेको क्यों मार रही है ? उस समयतुमने 'मारितं-अण्डम्' का उचारण किया था इसिलिये तुम्हारा यह पुत्र 'मार्तण्ड'के नामसे विख्यात होगा और राक्तिशाळी होकर सूर्यके अधिकारका पाळन करेगा, इतना ही नहीं, यह यज्ञभागका धपहरण करनेवाले देवरात्रु असुरोंका संदार भी करेगा।

यह आकाशवाणी झनकर देवताओंको वड़ा हुव हुणा और दानव वल्हीन हो गये। तन इन्द्रने दैत्योंको युद्धके क्रिये क्लकारा । दानव भी उनका सामना करनेके लिये आ पहुँचे। फिर तो असुरींके साय देवतार्ओका बोर संप्राम हुआ। उनके धल-रातोंकी चमकसे तीनों डोकोंमें प्रकाश छा गया । उस गुदमें भगवान् सूर्यकी उप दृष्टि पर्ने तथा उनके तेजसे दग्ध होनेके कारण सव अझर जरुकर भस्म हो गये। अन हो देवताओंके हर्षकी सीमा न रही । उन्होंने रेजके उत्पत्तिस्थान भगवान् सूर्य और अदितिका स्तवन किया । उन्हें पूर्ववत् अपने अधिकार और यज्ञके भाग प्राप्त हो गये । सगवान् सूर्य भी अपने निजी अधिकारका पाछन करने छगे। वे नीचे और ऊपर फैळी हुई किरणोके कारण कदम्बपुष्पके समान सुशोभित हो रहे थे। उनका मण्डल गोलाकार अग्निपिण्डके समान था। तदनन्तर भगवान् सूर्यको प्रसन करके प्रजापति

विश्वकर्माने विनयपूर्वक अपनी संज्ञा नामकी कन्या उनको न्याह दी । विवखान्से संज्ञाके गर्भसे वैवखत मनुका जन्म हुआ ।

चर्चकी महिमाके प्रसङ्गमें राजा राज्यवर्धनकी कथा

क्रीच्डुिक योछे—भगवन् । आपने आदिदेव भगवान् सूर्यके माहात्म्य और खरूपका विस्तारपूर्वक वर्णन किया । अव मै उनकी महिमाका वर्णन सुनना चाहता हूँ । आप प्रसन्त होकर बतानेकी कृपा करें ।'

यार्कण्डेयजीने कहा—ब्रह्मन् । मैं तुम्हें शादिदेव सूर्यकी महिमा बताता हूँ, धुनो । पूर्वकालमें दमके पुत्र राज्यवर्धन बडे विख्यात राजा हो गये हैं । वे अपने राज्यका धर्मपूर्वक पालन करते थे, इसलिये वहाँके धन-जनकी दिनोदिन वृद्धि होने लगी। उस राजाके शासन-कार्टमें समस्त राष्ट्र तथा नगरों और गॉवोंके छोग अत्यन्त खस्य एवं प्रसन्न रहते थे। वहाँ कभी कोई उत्पात नहीं होता था तथा रोग भी नहीं सताता या। साँपोंके काटनेका तथा अनावृष्टिका भय भी नहीं था। राज.ने बड़े-बड़े यज्ञ क्षिये । याचकोंको दान दिये और धर्मके अनुकूछ रहकर विपर्योका उपभोग किया। इस प्रकार राज्य करते तथा प्रजाका भरीमांति पाकन करते हुए उस राजाके सात इजार वर्ष ऐसे बीत गये, मानी एक ही दिन व्यतीत हुआ हो । दक्षिण देशके राजा निरूरपको पुनी मानिनी राष्यवर्वनको पत्नी थी। एक दिन वह छुन्दरी राजाके मन्त्रकर्ने के जगा रही यो । दस साम वह राजपत्यारके बेहते-देवते कासू काले रगी। सनीके धौंछलोंकी मूँदें जब सन्तकं शरीरण्ड पर्वे हो बजे प्रखन धाँसू कहाती देख उन्होंने माणितीहे पूछा—'देवि । यह स्या !' हामीके हस प्रकार पूछने-पर उस मनखिनीने कहा-- 'कुछ नहीं।' जब राजाने बार-बार पूछा, तब उस सुन्दरीने राजाकी केशराशिमेंसे एक पक्त नाक दिखाया और कहा—'राजन् । यह देखिये, क्या यह मुझ अभागिनीके छिये खेदका विपय नहीं है ?' यह सुनकर राजा हँसने छगे। उन्होंने वहाँ एकत्र हुए समस्त राजाओंके सामने अपनी पत्नीसे हँसकर कहा—'शुमे ! शोककी क्या बात है **!** तुम्हें रोना नहीं चाहिये। जन्म, वृद्धि और परिणाम आदि विकार सभी जीवधारियोंके होते हैं। मैने तो समन्त वेदोंका अध्ययन किया, हजारों यह किये, ब्राह्मणोंको दान दिया और मेरे कई पुत्र भी हुए । अन्य मनुष्योंके लिये जो अत्यन्त दुर्लभ हैं, ऐसे उत्तम भोग भी मैंने तुम्हारे साय भोग छिये । पृथ्वीका भद्यीनाँति पाळन किया और युद्धमें सम्यक् प्रकारसे अपने धर्मको निभाया । भद्रे । और कौन-सा एसा शुभ कर्म है, जिसे मैने नहीं किया । फिर इन पके वालोंसे तुम क्यों उरती हो 🚅 शुमे । मेरे बाल पक जायँ, शरीरमें झुरियाँ पड़ जायँ तथा यह देह भी शिथिछ हो जाय तो कोई चिन्ता गईी है। मैं अपने कर्तव्यका पालन कर चुका हूँ। कन्याणि! तुमने मेरे मण्तकपर जो पका बाल दिखाया है, अब वनवास लेकर उसकी भी दवा करना हैं। पहले बाल्यावस्था और कुमारावस्थामें तत्कालीचित कार्य किया जाता है, फिर युवाबस्यामें यावनोचित बाार्य होते हैं तथा बुदापेमें वनका काश्रय हेना उचित दे। मेरे पूर्वजों ध्या उनके भी पूर्वजोंने ऐसा दी किया है। अतः में ग्रम्हारे जॉस् दहानेका कोई कारण नहीं देखना । पने याधका दिखारी हेना तो भेरे निये महान् पल्दशका काण है।

पहाराजकी गा पांच दुनका बहाँ ठपलित इए हन्य राजा, प्रत्याक्षी राज पार्च पूर्ण प्रत्ये छाजि- पूर्णक वेळि— । गा ! कानजो हन महाराजोको रोतेकी कावस्थकता नहीं हैं। रोगा हो हमलोगीको क्षयंत्र समदा प्राणियोको चाहिये; क्योंकि काप हमें छोड़कर बनवास लेनेको बात मुँहसे निकाल रहे हैं। महाराज ! जापने हमारा छावल-पालन किया है। धापके चले

बानेकी बाह द्वनकर हमारे प्राण निकले ताते हैं। बापने सात हजार क्वींतक इस पृथ्वीका पाइन किया है। अब आप बनमें रहकर जो तपस्या करेंगे, वह इस पृथ्वी-पाळनजनित पुण्यकी सोळहवीं कळाके बरावर भी नहीं हो सकती।'

राजाने कहा—'मैंने सात हजार वर्षोतक इस पृथ्वीका पाठन किया, अब मेरे छिये यह बनवासका समय था गया। मेरे कई पुत्र हो गये। गेरी संतानोंको देखकर थोड़े ही दिनोंमें यमराज मेरा यहाँ रहना नहीं सह सकेंगे। नागरिको ! मेरे मस्तकपर जो यह सफेद बाल दिखायी देता है, इसे अत्यन्त भयानक कर्म करनेवाछी मृत्युका दूर समझो, अतः मैं राज्यपर अपने पुत्रका अभिपेक करके सब भोगोंको त्याग दूँगा और वनमें रहकर तपस्या करकेंग। जवतक यमराजके सैनिक नहीं आते, तभीतक यह सब कुछ मुखे कर लेना है।

तदनन्तर वनमें जानेकी रुष्ठासे महाराजने ज्योतिषियोंको बुळाया और पुत्रके राष्याभिषेकके ळिये श्रुम दिन एवं ळग्न पूछे। राजाको बात सुनकर वे शास्त्रदर्शी ज्योतिषी व्याकुळ हो गये। उन्हें दिन, ळग्न और होरा आदिका ठीक ज्ञान न हो सका। फिर तो अन्य नगरों, अधीनस्थ राज्यों तथा उस नगरसे भी बहुतसे श्रेष्ठ ब्राह्मण आये और वनमें जानेके ळिये उत्सुक राजा राज्यवर्धनसे मिले। उस समय उनका माथा काँप उठा। वे बोले—'राजन्! हमपर प्रसन्न होइये और पहलेकी मॉति अब भी हमारा पालन कीजिये। आपके वन चले जानेपर समस्त जगत् संकटमें पड़ जायगा, अतः आप ऐसा यत्न करें, जिससे जगत्को कष्ट न हो।'

इसके बाद मिन्त्रयों, सेक्कों, वृद्ध नागरिकों और ब्राह्मणोंने मिलकर सलाह की—'अब यहाँ क्या करना चाहिये !' राजा राज्यवर्धन अत्यन्त धार्मिक थे। उनके प्रति सब लोगोंका अनुराग था, इसलिये सलाह करने- वित एयं मछीमाँति ध्यानपरायण होकर तपन्याद्वारा भगवान् स्यकी आराधना करके रन महाराजकी आयुके छिये प्रार्थना करों। इस प्रकार एक निश्चय करके छुछ छोग धपने वर्रोपर विधिपूर्वक अर्घ्य, उपचार धारि उपहारोंसे भगवान् भारकरकी पूजा करने छगे। इसरे छोग मीन रहकर ऋग्वेद, यजुवेंद और सामवेदके जपसे स्यवेदको संतुष्ट करने छगे। अन्य छोग निराहार रहकर नदीके तटपर निवास करते हुए तपस्याके द्वारा भगवान् स्र्यकी आराधनामें छग गये। कुछ छोग अनिहोन्न करते, कुछ दिन-रात स्र्यस्कता पाठ करते और कुछ छोग धुम्बि और दृष्टि छगाकर खड़े रहते थे।

पूर्मकी आराधनाके छिये इस प्रकार यत्न करनेवाछे छन टोगोंके समीप आकर छुदामा नामक गन्धवंने कहा—'दिज्यरो ! यदि आपटोगोंको सूर्यदेवकी आराधना अभीष्ठ है तो ऐसा कीजिये, जिससे भगवान् भारकार प्रसन्त हो सकें । आपछोग यहाँसे शीघ्र ही कामरूप पर्वतपर जाइये । वहाँ गुरुविशाल नामक वन है. जिसमें सिद्ध पुरुष निवास करते हैं । वहाँपर एकाप्रचित्त होकर आपछोग सूर्यकी आराधना करें । वह परम हितकारी सिद्ध क्षेत्र है । वहाँ आपछोगोंकी सब कामनाएँ पूर्ण होंगी ।'

सुदामाकी यह बात सुनकर वे समस्त दिजगुरु विशाल वनमें गये । वहाँ उन्होंने सूर्यदेवका पवित्र एवं सुन्दर मन्दिर देखा । उस स्थानपर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोंके लोग मिताहारी एवं एकामचित्त हो पुष्प, चन्दन, धूप, गन्ध, जप, होम, अन्न और दीप आदिके द्वारा भगवान् सूर्यको पूजा एवं स्तुति करने लगे ।

ब्राह्मण वोले—देवता, दानव, यक्ष, ग्रह और नक्षत्रोंमें भी जो सबसे अधिक तेजस्त्री हैं, उन भगवान् सूर्यकी हम शरण लेते हैं। जो देवेश्वर भगवान् सूर्य आकाशमें स्थित होकर चारों ओर प्रकाश फैटाते तथा अपनी किरणोंसे पृथ्वी और शाकाशको व्याप्त किये रहते हैं, उनकी हम शरण लेते हैं। आदित्य, भास्कर, भानु, सविता, दिवाकर, पूपा, अर्यमा, खर्मानु तथा दीप्त-दीधिति-ये जिनके नाम हैं, जो चारों युगोंका अन्त करनेवाले कालाग्नि हैं, जिनकी ओर देखना कठिन है, जिनकी प्रळयके अन्तमें भी गति है, जो योगीखर, अनन्त, रक्त, पीत, सित और असित हैं, ऋतियों के ध्यप्रिहोत्रों तथा यज्ञके देवताओंमें जिनकी स्थिति है, जो अक्षर, परम गुद्ध तथा मोक्षके उत्तम द्वार हैं, जिनके उदयास्तमनरूप रयमें छन्दोमय अश्व जुते हुए हैं तथा जो उस रथपर बैठकर मेरुगिरिकी प्रदक्षिणा करते हुए **आ**काशमें विचरण करते हैं, अनृत और ऋन दोनों ही जिनके खरूप हैं, जो भिन्न-भिन्न पुण्यतीयोंके रूपमें विराजमान हैं, एकमात्र जिनपर इस विश्वकी रक्षा निर्भर है, जो कभी चिन्तनमें नहीं आ सकते, उन भगवान् भास्करकी हम शरण लेते हैं । जो ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, प्रजापति, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, पर्वत, समद्र, ग्रह, नक्षत्र और चन्द्रमा आदि हैं, वनस्पति, वृक्ष और ओपधियाँ जिनके स्ररूप हैं, जो व्यक्त और अव्यक्त प्राणियोंमें स्थित हैं उन भगवान् सूर्यकी हम शरण लेते हैं। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णुके जो रूप हैं, वे आपके ही हैं। जिनके तीन खरूप हैं, वे भगवान् भास्कर हमपर प्रसन्न हों । जिन अजन्मा जगदीश्वरके भद्भमें यह सम्पूर्ण जगत् स्थित है तथा जो जगत्के जीवन हैं, वे भगवान् सूर्य हमपर प्रसन्न हों । जिनका एक परम प्रकाशमान रूप ऐसा है, जिसकी ओर प्रभापुष्टको अविकताके कारण देखना कठिन हो जाता है तथा जिनका दूसरा रूप चन्द्रमा है, जो अत्यन्त सीम्य है, वे भगवान् भास्कर हमपर प्रसन्न हों ।

इस प्रकार भक्तिपूर्वक स्तवन और पूजन करनेवाले उन द्विजोंपर तीन महीनोमें भगवान् सूर्य प्रसन्न हुए

और अपने मण्डलसे निकल्कर उसीके समान कान्ति धारण किये वे नीचे उतरे और दुर्दर्श होते हुए भी उन सबके समक्ष प्रकट हो गये। तब उन लोगोंने अजन्मा पूर्वदेवके स्पष्ट रूपका दर्शन करके उन्हें मिक्तसे विनीत होकर प्रणाम किया। उस समय उनके शरीरमें रोमाश्व और कम्प हो रहा था। वे बोले—'सहस्र किरणोंवाले पूर्वदेव! आपको बारंबार नमस्कार है। आप सबके हेतु तथा सम्पूर्ण जगत्के विजयकेतु हैं, आप ही सबके रक्षक, सबके पूज्य, सम्पूर्ण यज्ञोंके आधार तथा योग-वेनाओंके ध्येय हैं, आप हमपर प्रसन्न हों।'

मार्कण्डेयजी कहते हैं—तब शगवान् सूर्यने प्रसन् होकर सब लोगोंसे कहा—'द्विजगण ! आपको जिस वस्तुकी इच्छा हो, वह मुझसे माँगें ।' यह सुनकर ब्राह्मण आदि वर्णोंके लोगोंने उन्हें प्रणाम करके कहा— 'अन्धकारका नाश करनेवाले भगवान् सूर्यदेव ! यदि आप हमारी भक्तिसे प्रसन्त हैं तो हमारे राजा राज्यवर्धन नीरोग, शत्रुविजयी, सुन्दर केशोंसे युक्त तथा स्थिर यौवनवाले होकर दस हजार वर्षोतक जीवित रहें ।'

'तथास्तु' कहकर भगवान् सूर्य अन्तर्हित हो गये। वे सव लोग भी मनोवाञ्चित वर पाकर प्रसन्नतापूर्वक महाराजके पास लौट आये। वहाँ उन्होंने सूर्यसे वर पाने आदिकी सव वातें यथावत् कह सुनायीं। यह सुनकर रानी मानिनीको वड़ा हर्ष हुआ, परंतु राजा वहुत देरतक चिन्तामें पड़े रहे। वे उन लोगोंसे कुळ जनवोले। मानिनीका हृदय ह्यसे भरा हुआ था। वह वोली— 'महाराज! वड़े भाग्यसे आयुकी वृद्धि हुई है। आपका अभ्युदय हो। राजन्! इतने वड़े अभ्युदयके समय आपको प्रसन्नता क्यों नहीं होती! दस हजार वर्षोतक आप नीरोग रहेंगे, आपकी जवानी स्थिर रहेगी, फिर भी आपको खुशी क्यों नहीं होती!

राजा बोले—कल्याणि ! मेरा अभ्युदय कैसे हुआ ! तुम मेरा अभिनन्दन क्यों करती हो ! जब हजार-हजार दुःख प्राप्त हो रहे हैं, उस समय किसीको बधाई देना क्या उचित माना जाता है ! मैं अकेला ही तो दस हजार वर्षोतक जीवित रहूँगा । मेरे साथ तुम तो नहीं रहोगी । क्या तुम्हारे मरनेपर मुझे दुःख नहीं होगा ! पुन, पौन, प्रपौन, इष्ट, वन्धु-वान्धव, मक्त, सेव्क तथा मिन्नवर्ग—ये सब मेरी आँखोंके सामने मरेंगे । उस समय मुझे अपार दुःखका सामना करना पड़ेगा । जिन लोगोंने अत्यन्त दुबल होकर शरीरकी नाडियाँ सुखा-सुखाकर मेरे लिये तपस्या की, वे सब तो मरेंगे और मैं भोग भोगते हुए जीवित रहूँगा । ऐसी दशामें क्या मै धिकार देनेयोग्य नहीं हूँ ! सुन्दरि ! इस प्रकार मुझपर यह आपत्ति आ गयी । मेरा अभ्यदय नहीं हुआ है । क्या तुम इस बातको नहीं समझती ! फिर क्यों मेरा अभिनन्दन कर रही हो !

मानिनी बोळी—महाराज । आप जो कहते हैं, वह सब ठीक है। मैंने तथा पुरवासियोंने आपके प्रेमकश इस दोषकी ओर नहीं देखा है। नरनाथ ! ऐसी अवस्थामें क्या करना चाहिये, यह आप ही सोचें; क्योंकि भगवान् सूर्यने प्रसन्न होकर जो कुछ कहा है, वह अन्यथा नहीं हो सकता।

राजाने कहा—देवि ! पुरवासियों और सेवकोने प्रेमवरा मेरे ऊपर जो उपकार किया है, उसका बदला चुकाये बिना में किस प्रकार भोग भोगूँगा। यदि भगवान् सूर्यकी ऐसी कृपा हो कि समस्त प्रजा, भृत्यवर्ग, तुम, अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और मित्र भी जीवित रह सकें तो मैं राज्यसिंहासनपर बैठकर प्रसन्ततापूर्वक भोगोंका उपभोग कर सक्र्गा। यदि वे ऐसी कृपा नहीं करेंगे तो मैं उसी कामरूप पर्वतपर निराहार रहकर तबतक तपस्या करूँगा, जवतक कि इस जीवनका अन्त न हो जाय।

राजाके यों कहनेपर रानी मानिनीने कहा— ऐसा ही हो। फिर तो वे भी महाराजके साथ कामरूप पर्वतपर चली गयीं। वहाँ पहुँचकर राजाने पत्नीके साथ

सूर्यमन्दिरमें जाकर सेवापरायण हो भगवान् भातुकी शाराधना शारम्भ की । दोनों दम्पति उपवास करते-करते दुर्वल हो गये। सर्दी, गर्मी और वायुका कष्ट सहन करते हुए दोनोंने घोर तपखा की । सूर्यकी पूजा और भारी तपस्या करते-करते जब एक वर्षसे अधिक समय व्यतीत हो गया, तव भगवान् भास्कर प्रसन हुए । उन्होंने राजाको समस्त सेवकों, पुरवासियों और पुत्रों आदिके लिये इच्छानुसार वरदान दिया । वर पाकर राजा अपने नगरको छौट आये और धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते हुए बड़ी प्रसन्नताके साथ राज्य करने लगे। धमेन राजाने बहुत-से यज्ञ किये और उन्होंने दिन-रात ख़ुले हाय दान किया। वे यौवनको स्थिर रखते हुए अपने पुत्र, पौत्र और भृत्य आदिके साथ दस हजार वर्पोतक जीवित रहे । उनका यह चरित्र देखकर भृगुवंशी प्रमतिने विस्मित होकर यह गाया गायी—'अहो ! भगवान् सूर्यकी भक्तिकी कैसी शक्ति है, जिससे राजा राज्य-वर्धन अपने तया खजनोंके छिये आयुर्वर्धन वन गये।

जो मनुष्य ब्राह्मणोके मुखसे भगवान् सूर्यके इस उत्तम माहात्म्यका श्रवण तथा पाठ करता है, वह सात रातके किये हुए पापोसे मुक्त हो जाता है। मुनिश्रेष्ठ! इस प्रसङ्गमें सूर्यदेवके जो मन्त्र आये हैं, उनमेंसे एक-एकका भी यदि तीनों संघ्याओके समय जप किया जाय तो वह समस्त पातकोंका नाश करनेवाला होता है। सूर्यके जिस मन्दिरमे इस समूचे माहात्म्यका पाठ किया जाता है, वहाँ भगवान् सूर्य विराजमान रहते हैं। अतः ब्रह्मन् ! यदि तुम्हे महान् पुण्यकी प्राप्ति अभीष्ट हो तो सूर्यके इस उत्तम माहात्म्यको मन-ही-मन धारण एवं जप करते रहो। द्विजश्रेष्ठ! जो सोनेके सींगसे युक्त सुन्दर काली दुधाल गाय दान करता है तथा जो अपने मनको संयममे रखकर तीन दिनोंतक इस माहात्म्यका श्रवण करता है, उन दोनोको पुण्यफलकी प्राप्ति समान ही होती है।

# व्हापुरावामें सूचे गराज

[ मरापुराणके प्रस्तुत संदर्भमें काणादित्य एवं भगवान् सूर्यकी महिसा, सूर्य-महत्त्वके साथ अदितिके गर्भमे उनके सम्भवता वर्णन और श्रीसूर्यदेवकी स्तुति तथा उनके अष्टोत्तर शतनामोंके वर्णनवाले वस्तु-विपय संकलित हैं ।]

### कोणादित्यकी महिमा

हाजाडी कहते हैं—भारतवर्षमें दक्षिण समुद्रदे किनारं ओण्ड्रदेशके नामसे विख्यात एक प्रदेश है, लो खग एवं मोक्ष देनेवाला है। समुद्रसे उत्तर विरज-मञ्डलतकका प्रदेश पुण्यात्माओंके सम्पूर्ण गुणौंद्वारा मुशोभित है। उस देशमें उत्पन जो जितेन्द्रिय नाहाण तपत्या एवं खाष्यायमें संकान रहते हैं, वे सदा ही यन्दनीय एवं पूजनीय हैं। उस देशके ब्राह्मण श्राद्ध, दान, जिवाह, यद्म अथवा आचार्यकर्म—सभी कार्येकि छिरे उत्त 🖁 । दे षट्कर्मपरायण, वेदोंके पारक्षत थिद्दान्, इतिहालवेत्ता, पुराणार्थत्रिशारद, सर्वशाखार्थकुशळ, यज्ञशील और राग-द्वेषरहित होते हैं। कोई बैदिक पानिहोयमें क्ये रहते और कोई स्मार्त-अनिकी उपासना करते हैं। दे ह्यी, पुत्र और धनसे सम्पन्न, दानी और सत्यवादी होते हैं तया यज्ञोत्सवसे विभूषित उत्कलदेशमें निवास करते हैं । वहाँ क्षत्रिय आदि अन्य तीन वर्णोंके छोग भी परम संयमी, खकर्मपरायण, शान्स और धार्मिक होते हैं। उक्त प्रदेशमें भगवान् मूर्य कोणाडित्यवे नामसे विख्यात होकर रहते हैं। उनका दर्शन वारके मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता है।

मुनिदोंने वाहा—सुरश्रेष्ठ ! पूर्वोक्त ओण्ड्देशमें जो पूर्यका क्षेत्र है तथा जहाँ भगवान् भारकर निवास करते हैं, उसका वर्णन कीजिये। अब हम उसे ही सुनना चाहते हैं।

ब्रह्मार्जा योळे—मुनिवरो ! ख्वणसमुद्रका उत्तरी तट अत्यन्त मनोहर और पित्रत्र है । वह सब ओर वालुवा-राशिसे आच्छादित है । उस सत्रगुणसम्पन प्रदेशमें

चम्पा, अशोक, मौळसिरी, करवीर (कनेर), गुळाद, नागदेसर, साङ्, सुपारी, नारियल, दीव और अन्य नाना प्रकारके चृक्ष चारो ओर शोभा पाते हैं। वहाँ भगवान् मूर्यका पुण्यक्षेत्र है, जो सम्पूर्ण जगत्में विख्यात है। उसका विस्तार सत्र ओररो एक योजनसे अधिक है। वहाँ सहक किरणोंसे खुशोभित साक्षात् भगवान् सूर्वका निवास है। वे 'कोणादित्य' क्षेत्रे नामसे विख्यात एवं भोग और मोक्ष प्रदान दारनेवाले हैं। वहाँ माघमासके शुक्रयक्षकी सतमी तिथिको इन्द्रियसंयमपूर्वक उपवास करना चाहिये । फिर प्रातः शौच आदिसे निवृत्त एवं विशुद्धचित्त हो सूर्यदेवका सरण करते हुए विकिट पूर्वक समुद्धमें स्नान करे । स्नानोपरान्त देवता, ऋषि कौर मनुष्योंका तर्पण करनेकी विवि है। तत्पन्छास् जकसे बाहर भाकर दो खन्छ वल धारण करे । फिर शाचमन करके पवित्रतापूर्वक रूपोंदयके समग समुद्रके तटपर पूर्वाभिमुख होकर वैठ जाय। ठाळ चन्दन और जलसे ताँवेके पात्रमें एक अष्टदल कमलकी ऐसी आकृति वनाये जो केसरयुक्त और गोलाकार हो । उसकी कर्णिका ऊपरकी ओर उठी हो। फिर तिळ, चावल, जल, लाल चन्दन, लाल फूल और कुशा उस पात्रमें रख दे। ताँवेका वर्तन न मिले तो मदारखें पत्तेका दोना बनाकर उसीमें तिल आदि रक्खे । उस पात्रको एक दूसरे पात्रसे ढक देना चाहिये। इसके बाद हृदय आदि अङ्गोके व्रामसे अङ्गन्यास और करन्यास करके पूर्ण श्रद्धाके साथ अपने आत्मखरूप मगत्रान् मुर्यका ध्यान करे।

इसके वाद पूर्वीक्त अप्टदल कमलके मध्यभागमें तथा अग्नि, नैर्ऋत्य, वायव्य और ईशान कोणोके दलोमें

काणादित्यकी समसामयिक स्थितिके सम्बन्धमे आगे निवन्ध दिये गये हैं।

एवं पुनः मध्यभागमे क्रमशः प्रभूत, विमल, सार, आराप्य, परम और सुखरूप सूर्यदेवका पूजन करे। तदनन्तर वहाँ आकाशसे सूर्यदेवका आवाहन करके कर्णिकाके अपर उनकी स्थापना करें । तत्पश्चात् हाथोसे सुमुख और सम्पुट आदि मुद्राऍ दिखाये । फिर देवताको स्नान आदि कराकर एकाग्रचित्त हो इस प्रकार ध्यान करे--- 'भगवान् सूर्य खेत कमलके आसनपर तेजोमण्डलमे विराजमान हैं । उनकी ऑखे पीली और शरीरका रंग ठाठ है। उनके दो भुजाएँ है। उनका वस्न रक्त कमलके समान लाल है। वे सब प्रकारके शुभ लक्षणोसे युक्त और सभी तरहके आभूषणोसे विभूपित है । उनका रूप सुन्दर्र है । वे वर देनेवाले तथा शान्त एवं प्रभापुञ्जसे देदीप्यमान हैं । तदनन्तर उदयकालमें स्निम्ब सिन्दूरके समान अरुण वर्णवाले भगवान् सूर्यका दर्शन करके अर्घ्यपात्र ले। उसे सिरके पास लगावे और पृथ्वीपर घुटने टेककर मौन हो एकाप्रचित्तसे त्र्यक्षर मन्त्रका उचारण करते हुए भगवान् सूर्यको अर्घ्य दे। जिस पुरुपको दीक्षा नहीं दी गयी है, वह भावयुक्त श्रद्धाके साथ सूर्यका नाम लेकर ही अर्घ्य दे; क्योंकि भगवान सूर्य भक्तिके द्वारा ही वशमे होते हैं।

अग्नि, नैर्ऋत्य, वायव्य एवं ईशानकोण, मध्यभाग तथा पूर्व आदि दिशाओंमें क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, क्रवच, नेत्र और अस्त्रकी पूजा करे ।\* फिर अर्थ देना चाहिये। गन्ध, धूप, दीप और नैवेध निवेदनकर जप, स्तुति, नमस्कार तथा मुद्रा करके देवताका विसर्जन करे। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्र अपनी इन्द्रियोको वशमे रखते हुए सदा संयमपूर्वक मिक्तमात्र और विशुद्ध चित्तसे भगवान् सूर्यको अर्ध्य देते हैं, वे गनोवाञ्छित भोगोंका उपभोग करके परम गतिको प्राप्त होते हैं । जो मनुष्य तीनो छोकोको प्रकाशित करनेवाले आकाश-विहारी भगवान् सूर्यकी शरण लेते हैं, वे सुखके भागी होते है । जबतक भगवान् सूर्यको विधिपूर्वक अर्ध्य न दे दिया जाय, तबतक श्रीविष्णु, शंकर अथवा इन्द्रका पूजन नहीं करना चाहिये । अतः प्रतिदिन पवित्र हो प्रयत्न करके मनोहर फूछो और चन्दन आदिके द्वारा सूर्यदेवको अर्ध्य देना आवश्यक है । इस प्रकार जो सप्तमी तिथिको स्नान करके शुद्ध एवं एकाप्रचित्त हो सूर्यको अर्ध्य देता है, उसे मनोवाञ्छित फल प्राप्त होता है । रोगी पुरुष रोगसे मुक्त हो जाता है, धनकी इच्छा रखनेवालेको धन मिलता है, विद्यार्थीको विद्या प्राप्त होती है और पुत्रकी कामना रखनेवाला मनुष्य पुत्रवान् होता है ।

इस प्रकार समुद्रमे स्नान करके सूर्यको अर्ध्य दे, उन्हे प्रणाम करे, फिर हाथमें फ्रल लेकर मौन हो सूर्यके मन्दिरमे जाय। मन्दिरके भीतर प्रवेश करके भगवान् कोणादित्यकी तीन बार प्रदक्षिणा करे और अत्यन्त भक्तिके साथ गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, साप्टाङ्ग प्रणाम, जय-जयकार तथा स्तोत्रोंद्वारा उनकी पूजा करे। इस प्रकार सहस्र किरणोंद्वारा मण्डित जगदीश्वर सूर्यदेवका पूजन करके मनुष्य दस अश्वमेध यज्ञोंका फल पाता है। इतना ही नहीं, वह सब पापोसे मुक्त हो दिन्य शरीर धारण करता है और अपने आगे-पीछेकी सात-सात पीढियोका उद्धार करके सूर्यके समान तेजस्वी एव इच्छानुसार गमन करनेवाले विमानपर

अप्तनके वाक्य इस प्रकार हैं—हा दृदयाय नमः, अग्निकोणे । हू शिरसे नमः, नैर्ऋत्ये । हुं शिखाये नमः, वायव्ये । हुं कवचाय नमः, ऐशाने । हों नेत्रत्रयाय नमः, मध्यभागे । हः अस्त्राय नमः, चतुर्दिक्षु इति ।

<sup>†</sup> ये वाऽर्घ्ये सम्प्रयच्छन्ति सूर्याय नियतेन्द्रियाः। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः स्त्रियः ग्रूद्राश्च सयताः॥ भक्तिभावेन सततं विशुद्धेनान्तरात्मना। ते भुक्त्वाभिमतान् कामान् प्राप्नुवन्ति परां गतिम्॥

बैठकर सूर्यके लोकमे जाता है। उस समय गन्धर्यगण उसका यशोगान करते हैं । वहाँ एक कल्पतक श्रेष्ट भोगोका उपभोग करके पुण्य क्षीण होनेपर वह पुनः इस ससारमें भाता और योगियोंके उत्तम कुलमें जन्म ले चारों नेदोंका विद्वान्, स्वधर्मपरायण तथा पत्रित्र ब्राह्मण होता है। तदनन्तर भगवान् सूर्यसे ही योगकी शिक्षा प्राप्त करके मोक्ष पा लेता है। चैत्र मासके शुक्रपक्षमे भगवान कोणादित्यकी यात्रा होती है । यह यात्रा दमनभंजिकाके नामसे विख्यात है। जो मनुष्य यह यात्रा करता है, उसे भी पूर्वीक्त फलकी प्रापि होती है । भगवान् सूर्यके शयन और जागरणके समय, संक्रान्तिके दिन, त्रिपुवयोगमे उत्तरायण या दक्षिणायन आरम्भ होनेपर, रविवारको सप्तमी तिथिको अथवा पर्वके समय जो जितेन्द्रिय पुरुप वहाँकी श्रद्वापूर्वक यात्रा करते हैं, वे सूर्यकी भॉति तेजस्त्री विमानके द्वारा उनके छोकमे जाते हैं। वहाँ ( पूर्वीक्त क्षेत्रमे ) समुद्रके तटपर रामेश्वर नामसे विख्यात भगवान् महादेवजी विराजमान है, जो समस्त अभिलिपन फलोके देनेवाले है। जो समुद्रमे स्नान करके वहाँ श्रीरामेश्वरका दर्शन करते और गन्ध, पुष्प, धूप, ढीप, नैवेद्य, नमस्कार, स्तोत्र, गीत और मनोहर वाद्योद्वारा उनकी पूजा करते हैं, वे महात्मा पुरुप राजसूय तथा अश्वमेव यज्ञोका फल पाते और परम सिद्धिको प्राप्त होते है।

#### भगवान् सूर्यकी महिमा

मुनियोंने कहा—सुरश्रेष्ठ ! आपने भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले भगवान् भास्करके उत्तम क्षेत्रका जो वर्णन किया है, वह सव हमलोगोने सुना । अव यह बताइये कि उनकी भक्ति कैसे की जाती है और वे किस प्रकार प्रसन्न होते हैं ? इस समय यही सब सुननेकी हमारी इच्छा है ।

ब्रह्माजी बोले-मनके द्वारा इष्टदेवके प्रति जो मावना होती है, उसे ही भक्ति और श्रद्धा कहते हैं। जो इप्रदेवकी कथा सुनता, उनके भक्तीकी पूजा करता तथा अग्निकी उपासनामें संख्य रहता है, वह सनातन भक्त है । जो इष्टदेवका चिन्तन करता, उन्हींमें मन लगाता, उन्हींकी पूजामें रत रहता तथा उन्हींके छिये काम करता है, वह निश्चय ही सनातन भक्त है । जो इप्टदेवके लिये किये जानेवाले कार्मीका अनुमोदन करता, उनके भक्तोंमें दोप नहीं देखता. अन्य देवताकी निन्दा नहीं करता, सूर्यके वन रजना तथा चलते, फिरते. ठहरते, सोते, सूँघते और आँख खोछने-मीचते समय भगवान् भारकरका स्मरण करता है, वह मनुष्य परम भक्त माना गया है। बिज पुरुपको सदा ऐसी ही भक्ति करनी चाहिये। भक्ति, समानि, स्तुनि और मनसे जो नियम किया जाता है और ब्राव्मणको दान दिया जाता है, उसे देवता, मनुष्य और विनर—सभी प्रह्ण करते हैं । पत्र, पुष्प, फल और जल—जो कुछ भी भक्ति-पूर्वक अर्पण किया जाता है, उसे देवना प्रहण करते हैं; परंतु वे नास्तिकोकी टी हुई वस्तु नहीं स्तीकार करते । नियम और आचारके साथ भावशुद्रिका भी उपयोग करना चाहिये । हृदयके भावको शुद्ध रखते हुए जो कुछ किया जाता है, वह सब सफल होता है। भगशन् सूर्यके स्तवन, जप, उपहार-समर्पण, पूजन, उपवास ( वत ) और भजनसे मनुष्य सव पारोसे मुक्त हो जाता है । जो पृथ्वीपर मस्तक रखकर भगवान् सूर्यको नमस्कार करता है, वह तत्काल सब पापोंसे छूट जाता है, इसमे तनिक भी सदेह नहीं है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सूर्यदेवकी प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा सातों द्वीपोसहित पृथ्वीकी परिक्रमा हो जाती है। जो सूर्यदेवको अपने इटयमे धारण करके केवच आकाशकी प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा निश्चय ही सम्पूर्ण

देवताओकी परिक्रमा हो जानी है। \* जो पष्टी या सप्तमीको एक समय भोजन करके नियम और व्रतका पाठन करते हुए सूर्यदेवका भक्तिपूर्वक पूजन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। जो पष्टी अथवा सप्तमीको दिन-रात उपवास करके भगवान् भास्करका पूजन करता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है।

जव शुक्रपक्षकी सप्तमीको रिववार हो, उस दिन विजयासप्तमी होती है । उसमे दिया हुआ दान महान् फल देनेत्राला है । त्रिजयासप्तमीको किया हुआ स्नान, दान, तप, होम और उपवास—सब कुछ बड़े-बडे पातकोका नाश करनेवाला है । जो मनुष्य रविवारके दिन श्राद्ध करते और महातेजस्वी सूर्यका यजन करते है, उन्हें अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है । जिनके समस्त धार्मिक कार्य सदा भगवान् सूर्यके उद्देश्यसे होते हैं, उनके कुलमे कोई दरिद्र अथवा रोगी नहीं होता । जो सफेद. ठाठ अथवा पीठी मिट्टीसे भगवान् सूर्यके मन्दिरको छीपता है, उसे मनोत्राञ्छित फलकी प्राप्ति होती है । जो निराहार रहकर भॉति-भॉतिके सुगन्धित पुण्योद्वारा सूर्यदेवका पूजन करता है, उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है। जो निलके तेलसे दीयक जलाकर भगवान सूर्यकी पूजा करता है, वह कभी अन्धा नहीं होता । दीप-दान करनेवाला मनुष्य सदा ज्ञानके प्रकाशसे प्रकाशित रहता है। जो सदा देश-मन्दिरो, चौराहो और सडकोपर दीप-डान करता है, वह रयवान् तथा सीमाग्य-शाली होता है । दीपकी शिखा सदा ऊपरकी ही ओर उठती है, उसकी गति कभी नीचेकी ओर नहीं होती । इसी प्रकार दीप-दान करनेवाला पुरुप भी दिन्य तेजसे प्रकाशित होता है । वह कभी तिर्यग्योनिमे नहीं पडता । जलते हुए दीपकको न कभी चुराये, न नष्ट करे। दीपहर्ता मनुष्य बन्धन, नाश, क्रोध एव तमोमय नरकको प्राप्त होता है। उदयकालमे प्रतिदिन सूर्यको अर्घ्य देनेसे एक ही वर्षमे सिद्धि प्राप्त होती है। सूर्यके उदयसे लेकर अस्ततक उनकी ओर मुंह करके खड़ा हो किसी मन्त्र अथवा स्तोत्रका जप करना आदित्यवत कहलाता है। यह बड़े-बड़े पातकोका नाश करनेवाला है। सूर्योदयके समय श्रद्धापूर्वक अर्ध्य देकर सब कुछ साङ्गो-पाङ्ग ढान करे । इससे सब पापोसे छूटकारा मिल जाता है 🕇 । अग्नि, जल, आकारा, पत्रित्र भूमि, प्रतिमा तया पिण्डी ( प्रतिमाकी वेटी )मे यत्नपूर्वक सूर्यदेवको अध्य देना चाहिये 📭 उत्तरायण अथवा दक्षिणायनमे सूर्यदेवका विशेपरूपसे पूजन करके मनुष्य सव पापोसे मुक्त हो जाता है । इस प्रकार जो मानव प्रत्येक वेळामे अथवा कुवेलामे भी भक्तिपूर्वक श्रीसूर्यदेवका पूजन करता है, वह उन्हीं के लोकमे प्रतिष्ठित होता है । जो तीयों मे पित्रत्र हो भगवान् सूर्यको स्नान करानेके छिये एकाप्रतापूर्वक जल भरकर लाता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है।

(38186)

(२९।४६)

भ भावशुद्धिः प्रयोक्तव्या नियमाचारसंयुता। भावशुद्धया क्रियते यत्तत्तर्व सफल भवेत्।।
 स्तुतिज्ञायोपहारेण पूजयापि विवस्ततः। उपवासेन भक्त्या वै सर्वपापैः प्रमुच्यते।।
 प्रणिधाय शिरो भूम्या नमस्कार करोति यः। तत्क्षणात् सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र सम्यः।।
 भक्तियुक्तो नरो योऽसो रवेः कुर्यात् प्रदक्षिणाम्। प्रदक्षिणीकृता तेन सम्तद्वीपा वसुन्धरा।।
 सूर्य मनिस यः कृत्वा कुर्याद् व्योमप्रदक्षिणाम्। प्रदक्षिणीकृतास्तेन सर्वे देवा भवन्ति हि।।
 (२९।१७—२१)
 -| अर्थिण सहित चैव सर्वे साङ्ग प्रदापयेत्। उदये श्रद्वया युक्तः सर्वपापैः प्रमुच्यते।।

<sup>‡</sup> अग्नौ तोयेऽन्तरिक्षे च शुचौ भूम्या तथैव च । प्रतिमाया तथा पिण्ड्या देयमर्घ्ये प्रयत्नतः ॥

छत्र, ध्वजा, चँदोवा, पताका ओर चॅवर आदि वस्तुएँ स्यदेवको श्रद्धापूर्वक समर्पित करके मनुष्य अमीट गतिको प्राप्त होता है। मनुष्य जो-जो पदार्थ भगवान् सूर्यको भिक्तपूर्वक अपित करता है, उसे वे टाखगुना करके उस पुरुपको देते हैं। भगवान् सूर्यकी कृपामे मानमिक, वाचिक तथा शारीरिक समस्त पाप नप्ट हो जाते हैं। सूर्यदेवके एक दिनके पूजनसे भी जो फट प्राप्त होता है, वह शास्त्रोक्त दक्षिणासे युक्त सैकड़ों यज्ञोके अनुष्टानसे भी नहीं मिटता।

मुनियोंने कहा—जगत्यते ! भगतान् सूर्यका यह अद्भुत माहात्म्य हमने सुन लिया । अब पुनः हम जो कुळ पूछते हैं, उसे बताइये । गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी—जो भी मोक्ष प्राप्त करना चाहे, उसे किस देवताका पूजन करना चाहिये ! केंसे उसे अक्षय खर्गकी प्राप्ति होगी ! किस उपायसे वह उत्तम मोक्षका भागी होगा ! तथा वह किस साधनका अनुष्ठान करे, जिससे खर्गमे जानेपर उसे पुनः नीचे न गिरना पडे !

ब्रह्माजी बोले-द्विजयरो ! भगवान् सूर्य उदित होते ही अपनी किरणोसे संसारको अन्धकार दूर कर देते हैं । अतः उनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है । वे आदि-अन्तसे रहित, सनातन पुरुप एवं अविनाशी हैं तथा अपनी किरणोंसे प्रचण्ड रूप धारणकर तीनों छोकोको ताप देते हैं । सम्पूर्ण देवता इन्हींके खरूप हैं । ये तपनेवाछोमे श्रेष्ठ, सम्पूर्ण जगत्के खामी, साक्षी तथा पाळक हैं । ये ही वारंवार जीवोकी सृष्टि और सहार करते हैं तथा अपनी किरणोंसे प्रकाशित होते, तपते और वर्या करते हैं । ये धाता, विधाता, सम्पूर्ण भूतोके आदिकारण और सव जीवोको उत्पन्न करनेवाछे हैं । ये कभी क्षीण नहीं होते । इनका मण्डळ सदा अक्षय वना रहता है । ये पितरोके भी

तिता और देवनाओं के भी देवना हैं। इनका स्थान ध्रुव माना गया है, जहों से फिर नीचे नहीं गिरना पड़ना। सृष्टिके समय सम्पूर्ण जगन् मूर्यसे ही उत्पन्न होना है और प्रख्यके समय अत्यन्न तेज्ञां भगवान् भास्करमें ही उसका ख्य होना है। असंख्य योगिजन अपने कलेवरका परियाग करके वायुस्त्रस्थ हो तेजोगिंटी भगवान् सूर्यमे ही प्रवेश करते हैं। राजा जनक आदि गृहस्थ योगी, वालिल्य आदि ब्रह्मवादी महर्पि, व्यास आदि वानप्रस्थ ऋषि तथा कितने ही संन्यासी योगका आश्रय ले सूर्यमण्डलमें प्रवेश कर चुके हैं। व्यासपुत्र श्रीमान् शुक्तदेवजी भी योगवर्म प्राप्त करनेके अनन्तर सूर्यकी किरणोंमें पहुँचकर ही मोक्षपदमें स्थित हुए। इसिल्ये आप सब लोग सदा भगवान् सूर्यकी आराधना करें; क्योंकि वे सम्पूर्ण जगत्के माता-पिना और गुरु हैं।

अव्यक्त परमात्मा समस्त प्रजापनिया और नाना प्रकारकी प्रजाओकी सृष्टि करके स्त्रयं वारह रूपोंमें विभक्त हो आदित्यरूपसे प्रकट होते हैं। इन्द्र, धाता, पर्जन्य, त्वष्टा, पूपा, अर्थमा, भग, विवस्तान्, विष्णु, अंग्रुमान्, वरुण और मित्र—इन वारह मूर्तियोद्वारा परमात्मा सूर्यने सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त कर रक्खा है। भगवान् आदिन्यकी जो प्रथम मूर्ति है, उसका नाम इन्द्र है। वह देवराजके पटपर प्रतिष्ठित है। वह देवरात्रुओंका नारा करनेवाळी मूर्ति है। भगवान्के दूसरे विग्रहका नाम धाता है, जो प्रजापतिके पदपर स्थित हो नाना प्रकारके प्रजावर्गकी सृष्टि करते हैं। सूर्यदेवकी तीसरी मूर्ति पर्जन्यके नामसे विख्यात है, जो वादलोमे स्थित हो अपनी किरणोंद्वारा वर्पा करती है। उनके चतुर्थ विप्रहको त्वष्टा कहते हैं। त्वरा सम्पूर्ण वनस्यतियो और ओपनियोंमें स्थित रहते हैं। उनकी पॉचवीं मूर्ति प्रूपाके नामसे प्रसिद्ध है, जो अन्नमे स्थित हो सर्वदा प्रजाजनोंकी पुष्टि करती है।

सूर्यकी जो छठी मूर्ति है, उसका नाम अर्यमा बताया गया है । वह वायुके सहारे सम्पूर्ण देवताओमे स्थित रहती है। भानुका सातवाँ विप्रह भगके नामसे विख्यात है। वह ऐश्वर्य तथा देह धारियों के शरीरोमे स्थित होता है। सूर्यदेवकी आठवीं मूर्ति विवस्तान् कहलाती है, वह अग्निमे स्थित हो जीवोके खाये हुए अन्नको पचाती है । उनकी नवीं मूर्ति विष्णुके नामसे विख्यात है, जो सदा देवशत्रुओंका नारा करनेके लिये अवतार लेती है। सूर्यकी दसवीं मूर्तिका नाम अंग्रुमान् है, जो वायुमे प्रतिष्ठित होकर समस्त प्रजाको आनन्द प्रदान करती है। सूर्यका ग्यारहवॉ खरूप वरुणके नामसे प्रसिद्ध है, जो सदा जलमें स्थित होकर प्रजाका पोषण करता है। भानुके वारहवें त्रिप्रहका नाम मित्र है, जिसने सम्पूर्ण छोकोंका हित करनेके लिये चन्द्र नदीके तटपर स्थित होकर तपस्या की । परमात्मा सूर्यदेवने इन बारह मूर्तियोंके द्वारा सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त कर रक्खा है। इसलिये भक्त पुरुपोको उचित है कि वे भगवान् सूर्यमे मन लगाकर पूर्वोक्त बारह मूर्तियोंमे उनका ध्यान और नमस्कार करे । इस प्रकार मनुष्य वारह आदित्योंको नमस्कार करके उनके नामोंका प्रतिदिन पाठ और श्रवण करनेसे सूर्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है।

मुनियोंने पूछा—यदि ये सूर्य सनातन आदिदेव हैं, तो इन्होंने वर पानेकी इच्छासे प्राकृत मनुष्योकी भॉति तपस्या क्यों की ?

ब्रह्माजी बोले—यह सूर्यका परम गोपनीय रहस्य है। पूर्वकालमें मित्र देवताने महात्मा नारदको जो वात बतलायी थी, वही मै तुम लोगोसे कहता हूँ। एक समयकी वात है, अपनी इन्द्रियोको वशमें रखनेत्राले महायोगी नारदजी मेरुगिरिके शिखरसे गन्धमादन नामक पर्वतपर उतरे और सम्पूर्ण लोकोमे त्रिचरते हुए उस स्थानपर आये, जहाँ मित्र देवता तपस्या करते थे। उन्हें तपस्यामें संलग्न देखकर नारदजीके मनमें कौत्हल हुआ | वे सोचने लगे, 'जो अक्षय, अविकारी, व्यक्ताव्यक्तखरूप और सनातन पुरुप हैं, जिन महात्माने तीनों लोकोको धारण कर रक्खा है, जो सब देवताओके पिता एव परसे भी परे हैं, वे किन देवताओ अथवा पितरोका यजन करते हैं और करेंगे ?' इस प्रकार मन-ही-मन विचार करके नारदजी मित्र देवतासे बोले—'भगवन् ! अङ्गोपाङ्गोंसहित सम्पूर्ण वेदों एवं पुराणोमे आपकी महिमाका गान किया जाता है । आप अजन्मा, सनातन, धाता तथा उत्तम अधिष्ठान हैं । भूत, भविष्य और वर्तमान—सब कुल आपमें ही प्रतिष्ठित हैं । गृहस्थ आदि चारों आश्रम प्रतिदिन आपका ही यजन करते हैं । आप ही सबके पिता, माता और सनातन देवता हैं । फिर आप किस देवता अथवा पितरकी आराधना करते हैं, यह हमारी समझमें नहीं आता ।'

मित्रने कहा—ब्रह्मन् ! यह परम गोपनीय सनातन रहस्य कहने योग्य तो नहीं है; परंतु आप भक्त हैं, इसिलिये आपके सामने मै उसका यथात्रत् वर्णन करता हूँ । वह जो सूक्ष्म, अविज्ञेय, अव्यक्त, अचल, भ्रुव, इन्द्रियरहित, इन्द्रियोके विषयोसे परे तथा सम्पूर्ण भूतोसे पृथक् है, वही समस्त जीवोंकी अन्तरात्मा है, उसीको क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। वह तीनो गुणोसे मिन्न पुरुप कहा गया है । उसीका नाम भगवान् हिरण्यगर्भ है। वह सम्पूर्ण विश्वका आत्मा, शर्व (संहारकारी) और अक्षर (अविनाशी) माना गया है। उसने इस एकात्मक त्रिलोक्तीको अपने आत्माके द्वारा धारण कर रक्खा है । वह खय शरीरसे रहित है, किंतु समस्त शरीरोमें निवास करता है । शरीरमे रहते हुए भी वह उसके कमेंसे लिप्त नहीं होता है। वह मेरा, तुम्हारा तया अन्य जितने भी देहधारी हैं, उनकी भी आत्मा है। सबका साक्षी है, कोई भी उसका ग्रहण नहीं कर सकता । वह सगुण, निर्गुण, त्रिश्वरूप तया ज्ञानगम्य

माना गया है । उसके सब ओर हाथ-पैर हैं, सब ओर नेत्र, सिर और मुख हैं तथा सब ओर कान है। बह संसारमे सवको व्यात करके स्थित है । \* सम्पूर्ण मस्तक उसके मस्तक, सम्पूर्ण भुजाएँ उसकी मुजा, सम्पूर्ण पैर उसके पैर, सम्पूर्ण नेत्र उसके नेत्र एवं सम्पूर्ण नासिकाएँ उसकी नासिका हैं। वह स्वेच्छाचारी है और अकेला ही सम्पूर्ण क्षेत्रमे सुखपूर्वक विचरता है। यहाँ जितने शरीर हैं, वे सभी क्षेत्र कहलाते हैं । उन सबको वह योगात्मा जानता है, इसलिये क्षेत्रज कहलाता है। अव्यक्त पुरमे शयन करता है, अतः उसे पुरुप कहते हैं। विश्वका अर्थ है बहुविश्व, वह परमात्मा सर्वत्र बतलाया जाता है, इसीलिये बहुविवरूप होनेके कारण वह विश्वरूप माना गया है। एकमात्र वहीं महान् है और एकमात्र वही पुरुप कहलाता है। अतः वह एकमात्र सनातन परमात्मा ही महापुरुप नाम धारण करता है । वह परमात्मा खयं ही अपने आपको सौ, हजार, लाख और करोड़ो रूपोमे प्रकट कर लेना है। जैसे आकाशसे गिरा हुआ जछ भूमिके रसिकिंग्से दूसरे खादका हो जाता है, उसी प्रकार गुणमय रसके सम्पर्कसे वह परात्मा अनेकरूप प्रतीत होने लगता है। जैसे एक ही वायु समस्ता शरीरमे पाँच रूपोमे स्थित है, उसी प्रकार आत्माकी भी एकता और अनेकता मानी गयी है । जैसे अग्नि दूसरे स्थानकी विशेषतासे अन्य नाम धारण करती है, उसी प्रकार वह परमात्मा ब्रह्मा आदिके रूपोमें मिन्न-मिन्न नाम धारण करता है। जैसे एक दीप हजारों दीपोको प्रकट करता है, वैसे ही वह एक ही परमात्मा हजारो रूपोको उत्पन्न करता है। ससारमे जो चराचर भूत हैं, वे नित्य नहीं हैं;

परतु वह परमात्मा अक्षय, अप्रमेय तथा सर्वव्यापी कहा जाता है। वह ब्रह्म सदसन्खरूप है। छोकमें देवकार्य तथा पितृकार्यके अवसरपर उसीकी पूजा होती है। उससे बढकर दृसरा कोई देवता या पितर नहीं है। उसका ज्ञान अपने आत्माके द्वारा होता है। अन. मैं उसी सर्वीत्माका पुजन करता हूँ | देवर्षे ! स्वर्गमे भी जो जीव उस परमेश्वरको नमस्कार करने हैं, वे उसीके द्वारा दी हुई अभीष्ट गतिको प्राप्त होते हैं । देवता और अपने-अपने आश्रमोमं स्थित मनुष्य भक्तिपूर्वक सबके आदिभूत उस परमात्माका पूजन करते हैं और वे उन्हें सद्गति प्रदान करते हैं । वे सर्वात्मा, सर्वगत और निर्गुण कहळाते हैं। मैं भगवान् मूर्यको ऐसा मानकर अपने ज्ञानके अनुसार उनका पूजन करता हूँ । नारटजी ! यह गोपनीय उपदेश मैंने अपनी भक्तिके कारण आपको वतलाया है । आपने भी इस उत्तम रहस्यको भलीभॉनि समझ लिया । देवता, मुनि और पुराण—सभी उस परमात्माको वरदायक मानते हैं और इसी भावसे सब लोग भगवान् दिवाकरका पूजन करते हैं।

ब्रह्माजी कहते हैं—इस प्रकार मित्रदेवनाने पूर्व-कालमे नारवजीको यह उपदेश दिया था। भानुके उपदेशको मैने भी आपलोगोमे कह सुनाया। जो मूर्यका भक्त न हो, उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रसङ्गको सुनाता और सुनता है, वह निःसंदेह भगवान् सूर्यमे प्रवेश करता है। आरम्भसे ही इस कथाको सुनकर रोगी मनुष्य रोगसे मुक्त हो जाता है और जिज्ञासुको उत्तम ज्ञान एवं अभीष्ट गतिकी प्राप्ति होनी है। मुनियो!

अवसत्रिप गरीरेषु न स लिप्येत कर्मभिः । ममान्तरात्मा नव च ये चान्ये देहसंिखताः ॥ सर्वेपा साक्षिभ्तोऽसो न ग्राह्यः कनिचत् कचित् । सगुणो निर्गुणो विञ्वो ज्ञानगम्यो ह्यसौ स्मृतः ॥ सर्वतः पाणिपादान्तः मर्वतोऽक्षिणिरोमुखः । सर्वतः श्रुतिमाँदलोके सर्वमात्रृत्य तिष्ठिनि ॥

जो इसका पाठ करता है, वह जिस-जिस वस्तुकी कामना करता है, उसे निश्चय ही प्राप्त कर लेना है।

# सूर्यकी महिमा तथा अदितिके गर्भसे उनके अवतारका वर्णन

ब्रह्माजी कहते हैं-भगनान् सूर्य सनके आत्मा, सम्पूर्ण लोकोके ईश्वर, देवताओके भी देवता और प्रजापति हैं। वे ही तीनो लोकोकी जड़ हैं, परम देवता हैं। अग्निमे विधिपूर्वक डाली हुई आहुति सूर्यके पास ही पहुँचती है । सूर्यसे वृष्टि होती है, वृष्टिसे अन पैटा होता है और अन्नसे प्रजा जीवन-निर्वाह करती है। क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, संवत्सर, ऋतु और युग— इनकी काल-सख्या सूर्यके बिना नहीं हो सकती। कालका ज्ञान हुए बिना न कोई नियम चल सकता है और न अग्निहोत्र आदि ही हो सकते है। सूर्यके विना ऋतुओका विभाग भी नहीं होगा और उसके विना बुक्षोमे फल और फ़ल कैसे लग सकते हैं, खेती कैसे पक सकती है और नाना प्रकारके अन कैसे उत्पन्न हो सकते है। उस दशामे खर्गलोक तथा भूलोकमे जीवोके व्यवहारका भी लोप हो जायगा। आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रभाकर, मार्तण्ड, भास्कर, भान, चित्रभानु, दिवाकर तथा रवि---इन वारह सामान्य नामोके द्वारा भगवान् सूर्यका ही बोध होता है। विष्णु, धाता, भग, पूपा, मित्र, इन्द्र, वरुण, अर्यमा, वित्रस्वान्, अंशुमान्, त्वष्टा तथा पर्जन्य--ये बारह सूर्य पृथक्-पृथक् माने गये है। चैत्र मासमें विष्णु, वैशाखमे अर्यमा, ज्येष्ठमे वित्रखान्, आषाढमें अशुमान्, श्रावणमे पर्जन्य, भादोमे वरुण, आश्विनमे इन्द्र, कार्तिकमे धाता, अगहनमें मित्र, पौषमे पूषा, माघमे भग और फाल्गुनमें त्वष्टा नामक सूर्य तपते हैं। इस प्रकार यहाँ एक ही सूर्यके चौबीस नाम बताये गये है। इनके अनिरिक्त और भी हजारो नाम त्रिस्तारपूर्वक कहे गये हैं।

मुनियोंने पूछा—प्रजापते ! जो एक हजार नामोके द्वारा भगवान् सूर्यकी स्तुति करते हैं, उन्हें क्या पुण्य होता है तथा उनकी कैसी गिन होती है ?

ब्रह्माजी बोले—मुनिवरो ! मे भगवान् सूर्यका कल्याणमय सनातन स्तोत्र कहता हूँ, जो सब स्तुनियोंका सारभूत है। इसका पाठ करनेवालोको सहस्र नामींकी आवश्यकता नहीं रह जाती । भगवान् भास्करके जो पत्रित्र, शुभ एवं गोपनीय नाम हैं, उन्हींका वर्णन करता हूँ, सुनो । विकर्तन, विवस्वान्, मार्तण्ड, भास्कर, रवि, लोकप्रकाशक, श्रीमान्, लोकचक्षु, महेरवर, लोकसाक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिस्रहा, तपन, तापन, शुचि, सप्तारववाहन, गभित्तहस्त, ब्रह्मा और सर्वदेवनमस्कृत-इस प्रकार इकीस नामोका यह स्तोत्र भगवान् सूर्यको सदा प्रिय है। \* यह शरीरको नीरोग बनानेशला, धनकी वृद्धि करनेवाला और यश फैलानेवाला स्तोत्रराज है। इसकी तीनो लोकोमे प्रसिद्धि है। द्विजवरो ! जो सूर्यके उदय और अस्तकालमे दोनों संध्याओंके समय इस स्तोत्र-के द्वारा भगवान् सूर्यकी स्तुनि करता है, वह सब पापों-से मुक्त हो जाता है । भगत्रान् सूर्यके समीप एक बार भी इसका जप करनेसे मानसिक, वाचिक, शारीरिक तथा कर्मजनित सत्र पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः ब्राह्मणो ! आपलोग युत्नपूर्वक सम्पूर्ण अभिलगित फलोके देनेवाले भगवान् सूर्यका इस स्तोत्रके द्वारा स्तवन करे।

मुनियोंने प्रद्धा-भगवन् ! आपने भगवान् सूर्यको निर्पुण एवं सनातन देवना वनलाया है, फिर आपके ही

अ विकर्तनो विवस्ताश्च मार्तण्डो भास्करो रिवः । लोकप्रकाशकः श्रीमॉस्लोकचक्कुर्म हेश्वरः ॥ लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हर्ता तिमस्रहा । तपनस्तापनश्चैव शुन्धः सप्ताश्वववाहनः ॥ गभिस्तहस्तो ब्रह्मा च सर्वदेवनमस्कृतः । एकविंशतिरित्यंप स्तय इष्टः सदा ग्वे ॥

मुँहसे हमने यह भी सुना है कि वे वारह खरूपोंमें प्रकट हुए । वे तेजकी राशि और महान् तेजखी होकर किसी श्रीके गर्भसे कैसे प्रकट हुए, इस विपयमें हमें बड़ा संदेह है ।

ब्रह्माजी वोले-प्रजापति दक्षके साठ कन्याएँ हुई, जो श्रेष्ठ और सुन्दरी थीं । उनके नाम अदिति, दिति, दनु और त्रिनता आदि थे । उनमेसे तेरह कत्याओंका विवाह दक्षने कश्यपजीसे किया था । अदितिने तीनों छोकोंके खामी देवताओको जन्म दिया । दितिसे दैत्य और दनुसे बलाभिमानी भयङ्कर दानव उत्पन्न हुए । विनता आदि अन्य स्त्रियोंने भी स्थावर-जङ्गम भूतोंको जन्म दिया । इन दक्ष-सुताओके पुत्र, पौत्र और दौहित्र आदिके द्वारा यह सम्पूर्ण जगत् न्याप्त हो गया। कस्यप-के पुत्रोमें देवता प्रधान हैं। वे सात्त्रिक हैं। इनके अतिरिक्त दैत्य आदि राजस और तामस हैं । देवताओंको यज्ञका भागी वनाया गया है। परंतु दैत्य और दानव उनसे शत्रता रखते थे । अतः वे मिलकर उन्हें कष्ट पहुँचाने लगे। माता अदितिने देखा. दैत्यों और दानवोंने मेरे प्रत्रों-को अपने स्थानसे हटा दिया और सारी त्रिछोकी नष्टप्राय कर दी । तत्र उन्होने भगत्रान् सूर्यकी आराधनाके लिये महान् प्रयत्न किया । वे नियमित आहार करके कठोर नियमका पालन करती हुई एकाग्रचित्त हो आकाशमें स्थित तेजोराशि भगवान् भास्करका स्तवन करने लगी।

अदिति बोर्छों—भगवन् ! आप अत्यन्त सूक्ष्म, परम पवित्र और अनुपम तेज धारण करते हैं । तेजिस्त्रयोके ईश्वर, तेजके आधार तथा सनातन देवता हैं। आपको नमस्कार है। गोपने! जगन्का उपकार करनेके लिये में आपकी रनुनि—आपसे प्रार्थना करती हूँ। प्रचण्ड रूप धारण करते समय आपकी जैसी आकृति होती है, उसको में प्रणाम करती हूँ। क्रमशः आठ मासतक पृथ्वीके जलस्थ रसको प्रहण करनेके लिये आप जिस अत्यन्त तीव रूपको धारण करते हैं, उसे में प्रणाम करती हूँ। आपका वह स्वरूप अनि और सोम-से संयुक्त होता है। आप गुणात्माको नमस्कार है। विभावसो। आपका जो रूप ऋक्, यज्ञः और सामकी एकतासे त्रयीसंज्ञक इस विश्वके रूपमें तपना है, उसको नमस्कार है। सनातन! उससे भी परे जो ॐ नामसे प्रतिपादित स्थूल एवं सूक्ष्मरूप निर्मल स्वरूप है, उसको मेरा प्रणाम है।\*

ब्रह्माजी कहते हैं—इस प्रकार बहुत दिनोंतक आराधना करनेपर भगवान् सूर्यने दक्षकन्या अदिनिको अपने तेजोमय खरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराया।

अदिति बोर्ली—जगत्के आहिकारण भगवान् सूर्य ! आप मुझपर प्रसन्न हों । गोपने ! में आपको भलीमॉति देख नहीं पाती । दिवाकर ! आप ऐसी कृपा करें, जिससे मुझे आपके रूपका भलीमॉनि दर्शन हो सके । भक्तोंपर दया करनेवाले प्रमो ! मेरे पुत्र आपके भक्त हैं । आप उनपर कृपा करें ।

तत्र भगवान् भास्करने अपने सामने पड़ी हुई देवीको स्पष्ट दर्शन देकर कहा—'देति ! आपकी जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई एक वर मॉग लो ।'

 <sup>#</sup> नमस्तुभ्य पर सूक्ष्म सुपुण्यं विभ्रतेऽतुलम् । धाम धामवतामीशं धामाधारं च शाश्वतम् ॥ स्तौमि गोपते । आददानस्य सदृप तीवं तस्मै नमाग्यहम् ।। त्वामहं जगतामुपकाराय ग्रहीतुमप्रमासेन यद्रुपमतितीनं नतोऽस्मि कालेनाम्बुमयं रसम् । विभ्रतस्तव समेतमद्रीपोमाभ्यां नमस्तस्मै साम्नामैक्येन गुणात्मने । यद्रूपमृग्यजुः तपते तव ॥ विश्वमेतत् त्रयीसंज्ञ नमस्तस्मै विभावसो । रूपमोमित्युक्त्वाभिसंहितम् । अस्युलं स्थृलममलं यतु तस्मात्पर नमस्तस्मै सनातन ॥ ( ३२ । १२---१६ )

अदिति बोर्ली—देव ! आप प्रसन्न हो । अधिक बलवान् दैत्यो और दानवोने मेरे पुत्रोके हाथसे त्रिलोकी-का राज्य और यज्ञभाग छीन लिया है । गोपते ! उन्हींके लिये आप मेरे ऊपर कृपा करें । अपने अंशसे मेरे पुत्रोके भाई होकर आप उनके शत्रुओंका नाश करें ।

भगवान सूर्यने कहा—देवि ! मै अपने हजारवें अंशसे तुम्हारे गर्भका वालक होकर प्रकट होऊँगा और तुम्हारे पुत्रोके शत्रुओका नाश करूँगा ।

यो कहकर भगवान् भास्कर अन्तर्हित हो गये और देवी अदिति भी अपना समस्त मनोरथ सिद्ध हो जानेके कारण तपस्यासे निवृत्त हो गयीं । तत्पश्चात् वर्षके अन्तमें देवमाता अदितिकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये भगवान् सविताने उनके गर्भमे निवास किया । उस समय देवी अदिति यह सोचकर कि मै पवित्रतापूर्वक ही इस दिव्य गर्भको धारण करूँगी, एकाम्रचित्त होकर कुच्छ, चान्द्रायण आदि व्रतोका पालन करने लगीं । उनका यह कठोर नियम देखकर कश्यपजीने कुछ कुपित होकर कहा--- 'तू नित्य उपवास करके गर्भके बच्चेको क्यो मारे डालती है ?' तब वे भी रुप्ट होकर बोर्ली---'देखिये, यह रहा गर्भका बचा। मैंने इसे मारा नहीं है, यह अपने रात्रुओका मारनेवाला होगा।' यों कहकर देवमाताने उसी समय उस गर्भका प्रसव किया। वह उदयकालीन सूर्यके समान तेजखी अण्डाकार गर्भ सहसा प्रकाशित हो उठा । उसे देखकर कश्यपजीने वैदिक वाणीके द्वारा आदरपूर्वक उसका स्तवन किया। स्तुति करनेपर उस गर्भसे बालक प्रकट हो गया। उसके श्रीअड्रोकी आभा पदापत्रके समान स्याम थी। उसका तेज सम्पूर्ण दिशाओमे व्याप्त हो गया । इसी समय अन्तरिक्षसे करयप मुनिको सम्बोधित करके मेघके समान गम्भीर खरमें आकाशवाणी हुई---'मुने ! तुमने अदितिसे कहा था---'त्वया मारितमण्डम्' (तूने गर्भके बच्चेको मार डाला ), इसलिये तुम्हारा यह पुत्र

मार्तण्डके नामसे विख्यात होगा और यज्ञभागका अपहरण करनेवाले, अपने शत्रुमत असरोंका संहार करेगा।' यह आकारावाणी सुनकर देवताओको वडा हर्ष हुआ और दानव हतोत्साह हो गये। तत्पश्चात् देवताओसहित इन्द्रने दैत्योंको युद्धके छिये छळकारा । दानवोने भी आकर उनका सामना किया । उस समय देवताओ और असुरोमे बड़ा भयानक युद्ध हुआ । उस युद्धमे भगत्रान् मार्तण्डने दैत्योंकी ओर देखा, अतः वे सभी महान् असुर उनके तेजसे जलकर भस्म हो गये। फिर तो देवताओके हर्पकी सीमा नहीं रही। उन्होंने अदिति और मार्तण्डका स्तवन किया। तदनन्तर देवताओको पूर्वत्रत् अपने-अपने अधिकार और यज्ञभाग प्राप्त हो गये । भगवान् मार्तण्ड भी अपने अधिकारका पालन करने लगे। ऊपर और नीचे सब ओर किरणें फैली होनेसे भगवान् सूर्य कदम्बपुष्पकी भॉति शोभा पाते थे । वे आगमें तपाये हुए गोलेके सहश दिखायी देते थे । उनका विप्रह अधिक स्पष्ट नहीं जान पड़ता था ।

#### श्रीसूर्यदेवकी स्तुति तथा उनके अप्टोत्तरशत नामोंका वर्णन

मुनियों ने कहा—भगवन् ! आप पुनः हमें सूर्यदेवसे सम्बन्ध रखनेवाळी कथा सुनाइये ।

ब्रह्माजी वोले—स्थावर-जङ्गम समस्त प्राणियोके नष्ट हो जाने गर जिस समय सम्पूर्ण लोक अन्वकारमे विलीन हो गये थे, उस समय सबसे पहले प्रकृतिसे गुणोकी हेतुभूत समष्टि बुद्धि (महत्तत्त्व )का आविर्भाव हुआ। उस बुद्धिसे पञ्चमहाभूतोका प्रवर्तक अहकार प्रकट हुआ। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी—ये पाँच महाभूत हुए। तदनन्तर एक अण्ड उत्पन्न हुआ। उसमे ये सातो लोक प्रतिष्ठित थे। सातों द्वीपो और समुद्रोसहित पृथ्वी भी थी। उसीमे मे, विष्णु और महादेवजी भी थे। वहाँ सब लोग तमोगुणसे अभिभूत एवं विमूद्ध थे और परमेश्वरका ध्यान करते थे। तदनन्तर अन्धकारको मुँहसे हमने यह भी सुना है कि वे बारह खरूपोंमें प्रकट हुए । वे तेजकी राशि और महान् तेजस्वी होकर किसी स्रीके गर्भसे कैसे प्रकट हुए, इस विपयमें हमें बड़ा संदेह है ।

ब्रह्माजी वोले-प्रजापति दक्षके साठ कन्याएँ हुई, जो श्रेष्ठ और सुन्दरी थीं । उनके नाम अदिनि, दिति, दनु और विनता आदि थे । उनमेसे तेरह कन्याओंका विवाह दक्षने कश्यपजीसे किया था । अदितिने तीनों लोकोंके खामी देवताओको जन्म दिया । दितिसे दैश्य और दनुसे वलाभिमानी भयद्गर दानव उत्पन्न हुए । विनता आदि अन्य शियोंने भी स्थावर-जङ्गम भूतोंको जन्म दिया । इन दक्ष-सुताओंके पुत्र, पौत्र और दौहित्र आदिके द्वारा यह सम्पूर्ण जगत् न्याप्त हो गया। कस्यप-के प्रत्रोमें देवता प्रधान हैं | वे सात्विक हैं | इनके अतिरिक्त दैत्य आदि राजस और तामस हैं । देवताओंको यज्ञका भागी वनाया गया है। परंतु दैत्य और दानव उनसे शत्रता रखते थे । अतः वे मिलकार उन्हें कष्ट पहुँचाने लगे। माता अदिनिने देखा, दैत्यो और दानवोने मेरे पुत्रों-को अपने स्थानसे हटा दिया और सारी त्रिछोकी नष्टप्राय कर दी । तब उन्होने भगवान् सूर्यकी आराधनाके लिये महान् प्रयत्न किया । वे नियमित आहार करके कठोर नियमका पालन करती हुई एकाग्रचित्त हो आकाशमें स्थित तेजोराशि भगवान् भास्करका स्तवन करने लगी।

अदिति बोर्छी—भगवन् ! आप अत्यन्त सूदम, परम पवित्र और अनुपम तेज धारण करते हैं । तेजिखियोंके ईश्वर, तेजके आधार तथा सनातन देवता हैं। आपको नगस्कार है। गोपने! जगतका उपकार करनेके लिये में आपकी रनुनि —आपसे प्रार्थना करनी हूँ। प्रचण्ड रूप धारण करते समय आपकी जैसी आकृति होती है, उसको में प्रणाम करती हूँ। कमशः आठ मासतक पृथ्वीके जलस्थ रसको प्रदण करनेके लिये आप जिस अत्यन्त तीत्र रूपको धारण करते हैं, उसे में प्रणाम करती हूँ। आपका वह स्वरूप अग्नि और सोम-से संयुक्त होता है। आप गुणात्माको नमस्कार है। विभावसो! आपका जो रूप ऋक्, यजुः और सामको एकतासे त्रयीसंज्ञक इस विश्वके रूपमें तपना है, उसको नमस्कार है। सनातन! उससे भी परे जो ॐ नामसे प्रतिपादित स्थूल एवं सूक्ष्मरूप निर्मल स्वरूप है, उसको मेरा प्रणाम है।\*

वहाजी कहते हैं—इस प्रकार वहत दिनोंतक आराधना करनेपर मगवान् सूर्यने दक्षकन्या अदिनिको अपने तेजोमय खरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराया।

अदिति वांलीं—जगत्के आहिकारण भगतान् सूर्य । आप मुझपर प्रसन्न हों । गोपते ! में आपको भलीभाँति देख नहीं पाती । दित्राकर ! आप ऐसी कृपा करें, जिससे मुझे आपके रूपका भलीभांति दर्शन हो सके । भक्तोंपर दया करने गले प्रभो ! मेरे पुत्र आपके भक्त हैं । आप उनपर कृपा करें ।

तत्र भगवान् भास्करने अपने सामने पड़ी हुई देवीको स्पष्ट दर्शन देकर कहा—'देति ! आपकी जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई एक वर मॉग हो ।'

शः नमस्तुभ्य पर स्क्ष्म सुपुण्यं विभ्रतेऽतुलम् । घाम धामवतामीशं धामाधारं च गाश्वतम् ॥ स्तौमि जगतामुपकाराय त्वामहं गोपते । आददानस्य सद्रृप तीवं तस्मै नमाम्यहम् ॥ ग्रहीतुमप्टमासेन कालेनाम्बुमयं रसम् । विभ्रतस्तव यद्रुपमतितीवं नतोऽस्मि तम् ॥ रामेतमग्रीषोमाभ्यां नमस्तस्मे गुणात्मने । यद्रूपमृग्यजुः साम्नामैक्येन विश्वमेतत् त्रयीसंतं नमस्तस्मै विभावसो । रूपमोमित्युक्त्वाभिसंहितम् । अस्युलं स्थूलममल यतु तसात्परं नमस्तस्मै (३२।१२---१६)

अदिति बोर्ली—देव ! आप प्रसन्न हो । अविक बलवान् दैत्यो और दानवोने मेरे पुत्रोके हाथसे त्रिलोकी-का राज्य और यज्ञभाग छीन लिया है । गोपते ! उन्हींके लिये आप मेरे ऊपर कृपा करें । अपने अंशसे मेरे पुत्रोके भाई होकर आप उनके शत्रुओंका नाश करें ।

भगवान सूर्यने कहा—देवि ! मै अपने हजारवें अंशसे तुम्हारे गर्भका वालक होकर प्रकट होऊँगा और तुम्हारे पुत्रोके शत्रुओंका नाश करूँगा।

यों कहकर भगवान भास्कर अन्तर्हित हो गये और देवी अदिति भी अपना समस्त मनोरथ सिद्ध हो जानेके कारण तपस्यासे निवृत्त हो गयीं । तत्पश्चात् वर्षके अन्तमें देवमाता अदितिकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये भगवान् सिवताने उनके गर्भमें निवास किया । उस समय देवी अडिति यह सोचकर कि मै पवित्रतापूर्वक ही इस दिव्य गर्भको धारण करूँगी, एकाम्रचित्त होकर कुच्छ, चान्द्रायण आदि व्रतोका पालन करने लगीं । उनका यह कठोर नियम देखकर कश्यपजीने कुछ क्रपित होकर कहा--- 'तू नित्य उपवास करके गर्भके बच्चेको क्यो मारे डालती है ?' तब वे भी रुष्ट होकर बोर्ली-'देखिये, यह रहा गर्भका बचा । मैने इसे मारा नहीं है, यह अपने रात्रओका मारनेवाला होगा।' यों कहकर देवमाताने उसी समय उस गर्भका प्रसव किया । वह उदयकालीन सूर्यके समान तेजस्वी अण्डाकार गर्भ सहसा प्रकाशित हो उठा । उसे देखकर कश्यपजीने वैदिक वाणीके द्वारा आटरपूर्वक उसका स्तवन किया। स्तुति करनेपर उस गर्भसे वालक प्रकट हो गया। उसके श्रीअडोकी आभा पद्मपत्रके समान स्याम थी। उसका तेज सम्पूर्ण दिशाओमे व्याप्त हो गया । इसी समय अन्तरिक्षसं कर्यप मुनिको सम्बोधित करके मेघके समान गम्भीर खरमें आकाशवाणी हुई--- 'मुने ! तुमने अदितिसे कहा था---'त्वया मारितमण्डम्' (तूने गर्भके वच्चेको मार डाला ), इसलिये तुम्हारा यह पुत्र

मातण्डके नामसे विख्यात होगा और यज्ञभागका अपहरण करनेवाले, अपने शत्रुभूत असुरोका संहार करेगा।' यह आकारावाणी सुनकर देवताओको वड़ा हर्प हुआ और दानव हतोत्साह हो गये। तत्पश्चात् देवताओसहित इन्द्रने दैत्योंको युद्धके छिये छळकारा । दानवोने भी आकर उनका सामना किया । उस समय देवताओ और असुरोमें बड़ा भयानक युद्ध हुआ । उस युद्धमे भगवान् मार्तण्डने दैत्योंकी ओर देखा, अतः वे सभी महान् असुर उनके तेजसे जलकर भस्म हो गये। फिर तो देवताओके हर्पकी सीमा नहीं रही। उन्होने अदिति और मार्तण्डका स्तवन किया। तदनन्तर देवताओको पूर्वत्रत् अपने-अपने अधिकार और यज्ञभाग प्राप्त हो ग्ये । भगवान् मार्तण्ड भी अपने अधिकारका पालन करने लगे। ऊपर और नीचे सब ओर किरणें फैली होनेसे भगवान् सूर्य कदम्बपुष्पकी भाँति शोभा पाते थे। वे आगमे तपाये हुए गोलेके सदश दिखायी देते थे । उनका विग्रह अधिक स्पष्ट नहीं जान पड़ता था ।

#### श्रीसर्यदेवकी स्तुति तथा उनके अप्टोत्तरशत नामोंका वर्णन

मुनियोंने कहा—भगवन् ! आप पुनः हमे सूर्यदेवसे सम्बन्ध रखनेवाळी कथा सुनाइये ।

ब्रह्माजी वोळे—स्थावर-जङ्गम समस्त प्राणियोके नष्ट हो जाने गर जिस समय सम्पूर्ण छोक अन्यकारमे विछीन हो गये थे, उस समय सबसे पहले प्रकृतिसे गुणोकी हेतुभूत समिष्ट बुद्धि (महत्तत्त्व )का आविर्माव हुआ। उस बुद्धिसे पञ्चमहाभूतोका प्रवर्तक अहंकार प्रकट हुआ। आकाश, वायु, अग्नि, जछ और पृथ्वी—ये पाँच महाभूत हुए। तदनन्तर एक अण्ड उत्पन्न हुआ। उसमे ये सातो छोक प्रतिष्ठित थे। सातो द्वीपो और समुद्रोसहित पृथ्वी भी थी। उसीमे मै, विष्णु और महादेवजी भी थे। वहाँ सब छोग तमोगुणसे अभिभूत एवं विमूढ थे और परमेश्वरका ध्यान करते थे। तदनन्तर अन्यकारको दूर मरनेवाले एक महातेजां वेवता प्रकट हुए । उस समय हमलोगोंने ध्यानके द्वारा जाना कि ये भगवान् सूर्य हैं। उन पर्मात्माको जानकर हमने दिव्य स्तुतियोक हारा उनका स्तवन आरम्भ किया-भगवन् ! तुम आदिदेव हो । ऐश्वर्यसे सम्पन्न होनेके कारण तुम देवताओंके ईश्वर हो । सम्पूर्ण भृतोक आदिकर्ता भी तुम्हीं हो । तुम्हीं देवाधिदेव दिवाकर हो । सम्पूर्ण भूतो, देवनाओं, गन्धवी, राक्षसो, मुनियों, किन्नरी. सिद्धो, नागो तथा पक्षियोंका जीवन तुमसे ही है। तुम्हीं ब्रह्मा, तुम्हीं महादेव, तुम्ही विष्णु, तुम्हीं प्रजापनि तथा तुम्हीं वायु, इन्द्र, सोम, विबस्तान् एव वरूण हो । नुर्म्हीं काल हो, सृष्टिके कर्ता. धर्ता, सहर्ता और प्रस् भी तुम्हीं हो । नदीं, समुद्र, पर्वत. विजली, इन्द्रधनुप. प्रस्य, सृष्टि, व्यक्त, अध्यक्त एव सनातन पुरुप तुर्म्हा हो । साक्षात परमेश्वर तुर्म्हा हो । तुन्हारे हाथ और पैर सत्र ओर है । नेत्र, मस्तक और मुख भी सब ओर हैं । तुम्हारे सहस्रों किर्णें, सहस्रों मुख, सहस्रों चरण और सहस्रो नेत्र हैं। तुम सम्पूर्ण भूनोंके आदिकारण हो । भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम् —य सत्र तुम्हारे ही सरूप है। तुम्हारा जो सरूप अत्यन्त तेजसी, सबका प्रकाशक, दिन्य, सम्पूर्ण लोकोंमें प्रकाश विखेरनेवाला

और देवेशरोंक हारा भी कठिनतासे देखे जाने योग्य है, उसको एमारा नवस्कार है। देवता और सिंह जिसका सेवन करने हैं. मृगु. अत्रि और पुन्दा आदि महर्षि जिसकी स्तृतिमें सत्यन रहते हैं तथा जो अत्यन्त अव्यक्त है, उस तुम्हारे ख़ल्काको हमारा प्रणाम है। सम्पूर्ण देवनाओंमें उन्कृष्ट नुम्हारा जो स्वय वेदनेना पुरुपोंक द्वारा जानने योग्या नित्य और सर्वजानसम्पन है, उसको हमारा नमस्कार है। तुम्हारा जो स्वस्त्र इस विश्वकी सृष्टि करनेवाला, विश्वमय, अनि एवं देवनाओंद्वारा पृजित, सम्पूर्ण विश्वमें व्यापक और अचिन्त्य हैं, उसे हमाग प्रणाम है । तुभ्हाग जो सप्त यज्ञ, वंद्र, त्येक तथा ड्रमलेकिने भी पर परमात्मा नामसे विष्यात है, उसको हमाग नमस्कार है । जो अनिजेय, अल्ह्य, अविन्त्य, अध्यय, अनादि और अनन्त हैं. आपके उस ख़ख़पको हमारा प्रणाम है । प्रभो ! तुम कारणके भी कारण हो. तुमको बारंबार नमस्कार है। पार्विसे मुक्त करनेवाले नुम्हे प्रगाम है, प्रगाम है। नुम र्देत्योंको पीड़ा देनेवाले और रोगॉमे छूटकाम दिलानेवाले हो । तुम्हें अनेकानेक नमस्कार है । तुम सबको बर मुख, धन और उत्तम बुद्दि प्रदान कर्नेशाले हो। तुम्हे वार्वार नमस्कार है + 1

\* आदिदेवोऽमि देवानामैधर्योच त्वमीःवरः । आदिक्तांति भृनाना देवदेवो दिवाफरः ॥ सर्वभृतानां देवगन्धर्वरक्षमाम् । मुनिकिनगसिद्धानाः नथैवोगगपितणाम् ॥ त्व ब्रह्मा त्व महादेवस्त्व विश्णुस्त्वं प्रजापतिः । वायुरिन्द्रश्च मामध्य विवन्वान् वरुणन्त्या ॥ त्व कालः सृष्टिकतो च हर्ना भता तथा प्रसुः । सरिनः सागगः हौला विद्युदिन्द्रभनृपि च ॥ प्रलयः प्रभवन्त्रैव व्यक्ताव्यक्तः मनातनः। ईस्वगन्परते। विद्या विद्यायाः परतः गिदः॥ **डिाबात्परन**रो देवस्त्वमेव परमेश्वरः । सर्वतः पाणिपादान्तः सर्वतोऽक्षित्रिरोमुदाः ॥ सहस्राग्रः सहस्रास्यः सहस्रचरणेश्रणः । भृतादिभूभुवः स्वश्व महः मन्य तये। जनः ॥ प्रदीप्त दीपन दिच्य सर्वलोकप्रकाशकम् । दुर्निगीक्ष मुरेन्द्राणां यदृषं नस्य ने नमः ॥ मुरसिद्धगणैर्जुष्ट भृग्वत्रिपुलहादिभिः । स्तुतं परममन्यक्तं यदूपं तस्य ते नमः ॥ वेदं वेदविदा नित्य सर्वजानममन्वितम । सर्वदेवादिदेवस्य यदूपं नस्य ने नमः ॥ विश्वकृद्धिरवभृतं च वैश्वानरमुरार्चितम् । विश्वस्थितमचिन्त्यं च यदृपं तस्य ते नमः ॥ परं यज्ञात्परं वेदात्पर लोकात्परं दिवः। परमात्मेत्यभिख्यातं बद्दृपं तस्य ते नमः॥ अविभेयमनाल्द्रयमध्यानगतमन्ययम् । अनादिनिधन चैव यद्रुप तस्य ते नमः॥

नमो नमः कारणकारणाय नमे। नमः पापविमोचनाय । नमो नमस्ते दितिजार्दनाय नमो नमो रोगविमोचनाय ॥ नमो नमः सर्ववरप्रदाय नमो नमः मर्वमुखप्रदाय । नमो नमः मर्वधनप्रदाय नमो नमः सर्वमितप्रदाय ॥ इस प्रकार स्तुति करनेपर तेजोमय रूप धारण करनेवाले , भगवान् भास्करने कल्याणमयी वाणीमे कहा------'आपलोगोंको कौन-सा वर प्रदान किया जाय ?'

देवताओंने कहा—प्रभो ! आपका रूप अत्यन्त तेजोमय है, इसके तापको कोई सह नहीं सकता । अतः जगत्के हितके लिये यह सबके सहने योग्य हो जाय ।

तव 'एवमस्तु' कहकर आदिकर्ता भगवान् सूर्य सम्पूर्ण लोकोके कार्य सिद्ध करनेके लिये समय-समयपर गर्मी, सर्दी और वर्षा करने लगे । तदनन्तर ज्ञानी, योगी, ध्यानी तथा अन्यान्य मोक्षामिलाणी पुरुप अपने हृदय-मिन्दरमे स्थित भगवान् सूर्यका ध्यान करने लगे । समस्त शुभ लक्षणोसे हीन अथवा सम्पूर्ण पातकोसे यक्त ही क्यो न हो, भगवान् सूर्यकी शरण लेनेसे मनुष्य सब पापोसे तर जाता है । अग्निहोत्र, वेद तथा अधिक दक्षिणावाले यज्ञ, भगवान् सूर्यकी भिक्त एव नमस्कारकी सोलहवीं कलाके बरावर भी नहीं हो सकते । भगवान् सूर्य तीथोंमे सर्वोत्तम तीर्थ, मङ्गलोंमे परम मङ्गलमय और पिनत्रोमे परम पित्रत्र है । अतः विद्यान् पुरुप उनकी शरण लेते है । जो इन्द्र आदिके द्वारा प्रशसित सूर्यदेवको नमस्कार करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त हो अन्तमे सूर्यलोकमे चले जाते हैं ।

मुनियोंने कहा—ब्रह्मन् ! हमारे मनमे चिरकालसे यह इच्छा हो रही है कि भगवान् सूर्यके एक सौ आठ नामोका वर्णन सुने । आप उन्हे वतानेकी कृपा करे ।

ब्रह्माजी बोले—ब्राह्मणो ! भगवान् भास्करके परम गोपनीय एक सौ आठ नाम, जो स्वर्ग और मोक्ष देनेवाले हैं, वतलाता हूं, सुनो । ॐ मूर्य, अर्यमा, भग,

त्वष्टा, पूषा ( पोपक ), अर्क, सत्रिता, रत्रि, गभस्तिमान् ( किरणोवाले ), अज ( अजन्मा ), काल, मृत्यु, धाता ( धारण करनेत्राले ), प्रभाकर ( प्रकाशका खजाना ), पृथ्वी, आप् ( जल ), तेज, र्ख ( आकाश ), वायु, परायण ( शरण देनेवाले ), सोम, बृहस्पति, गुक्र, बुध, अङ्गारक ( मगल ), इन्द्र, विवस्नान्, दीसांशु ( प्रज्निळत किरणोवाले ), शुचि (पवित्र ), सौरि ( सूर्यपुत्र मनु ), शनैश्चर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्फन्ट ( कार्तिकेय ), वैश्रवण ( कुवेर ), यम, वैद्युत ( विजलीमे रहनेत्राले ), अग्नि, जाठराग्नि, ऐन्धन (ईन्धनमे रहनेत्राले ), अग्नि, तेजःपति, धर्मध्यज, वेदकर्ता, वेदाङ्ग, वेदवाहन, कृत (सत्ययुग), त्रेता, द्वापर, किल, सर्वामराश्रय, कला, काष्टा, मुहूर्त, क्षपा ( रात्रि ), याम (प्रहर), क्षण, संत्रत्सरकर, अश्त्रत्थ, कालचक्र, विभावसु ( अग्नि ), पुरुष, शाश्वत, योगी, व्यक्ताव्यक्त, सनातन, कालाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोनुद ( अन्धकारको भगानेवाले ), वरुण, सागर, अंश, जीसृत ( मेघ ), जीवन, अरिहा ( शत्रुओका नाश करनेवाले ), भूताश्रय, भूतपति, सर्वछोकनमस्कृत, म्रष्टा, संवर्तक ( प्रलयकालीन ), अग्नि, सर्वादि, अलोल्चप ( निर्लोम ), अनन्त, कपिल, भानु, कामद ( कामनाओको पूर्ण करनेवाले ), सर्वतोमुख ( सव ओर मुखवाले ), जय, विशाल, वरट, सर्वभूतनिपेत्रित, मन, सुपर्ण ( गरुड ), भूतादि, शीव्रग ( शीव्र चलनेत्राले ), प्राणधारण, धन्वन्तरि, धूमकेतु, आदिदेव, अदितिपुत्र, द्वादशात्मा ( वारह खरूपोवाले ), रवि, दक्ष, पिता, माता, पितामह, खर्गद्वार, प्रजाद्वार, मोक्षद्वार, त्रित्रिष्टप ( खर्ग ), देहकर्ता, प्रशान्तात्मा, विश्वात्मा, विश्वतोमुख, चराचरात्मा, सूक्ष्मात्मा, मैत्रेय तथा करुणान्वित (दयास्र) \*--ये

अं सूर्योऽर्यमा भगस्त्वष्टा पूपार्कः सिवता रिवः । गभिस्तमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः ॥ वृथिव्यापश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणम् । सोमो बृहस्पितः शुक्रो बुधोऽङ्गारक एच च ॥ इन्द्रो विवस्वान् दीप्ताशुः शुचिः सौरिः शनैश्चरः । ब्रह्मा विष्णुश्च कद्मश्च स्कन्दो वैश्ववणो यमः ॥

अमिन तेजली एवं कीर्तन करने योग्य भगवान् सृषेके जिनसे कीर्नन करना है, यह औकरकी ठावान क एक सी आठ सुन्दर नाम मेने बनाये हैं। जो मनुष्य मसुद्रमें मुक्त हो जाना और मनो ५ किन भेते हैं। प्राप देवश्रेष्ट भगवान् सूर्यके इस स्तोतका शुद्ध एनं एकाम्र कर केना है।

# भागवतीय सीर-सन्दर्भ

[इस भागवतीय सन्दर्भमें सूर्यके रथ और उसकी गतिः भिन्नभिन्न फ्रांकी विक्रि और गतियाँ। शिक्षमारवक तथा राष्ट्र आदिकी स्थिति एवं गीचेक छोकोंका पोराणिक प्रकृतिमें रोचक और कोत्ह्रसपूर्ण वर्णन है।]

स्र्यंके रथ और उसकी गति

श्रीशुक्तदेवजी कहते हैं—गजन् ! पिल्लंग और त्रिश्णोंके सिन्त इस भूमण्डलका कुल इतना में क्लिंग है, जो हमने तुम्हे सुना दिया। इसीके अनुनार विश्वान खेग चुडोकका भी पिसाण बताते हैं। जिस एकार चना, मटर आदिके दो दलोंमेंसे एकाका खरहर जान लेनेसे दूसरेका भी जाना जा सकता है. उसी प्रकार भूलोकके पिमाणसे ही चुडोकका भी पिमाण जान लेना चाहिये। इन दोनोंक बीचमें अन्तिकाशेक है। या इन दोनोंका संविध्धान है। इसके मण्यभागमें लिन प्रकार नक्षत्रोंके अविपति भगवान सूर्य अपने नाप और प्रकाशमे तीनों लोकोंको तणते और प्रकाशित करने रहने है। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और प्रकाशित करने मन्त्रों चरने हुए, समयानुसार मकरादि राशियोंने कचिनीचे और

मगान शानीं जाता विन्नार में बादिया में संगत माने हैं। एवं नगागान सूर्य मेंग्रं में या नुरामियां अने हैं, तो जिन्नान मगान हो जारे हैं, जब गुर्य एकि पंच गणिवोंने चलते हैं तो प्रतिमाम गणियों एक नक पंचे सम होतो जाती है अंग्रं उमी जिस्तान कि वर्षते जाते हैं। जब गुलिस आदि पाँच गणियोंने चलते हैं तब दिन और गणियोंने उसके विर्माण परियोंने चलते हैं अर्थत् दिस श्रतिमाम एक एक ग्रंथि प्रदेश जाते हैं और गणियां इत्ती जाती है। इस प्रयाग दक्षियांना अपन्य होनेतस दिस अपने माने हैं और उत्पादम लग्नेत्रस्थ गणियों। (उत्पादमों दिस अपने मन देखें होती है।)

स प्रचार परित्तजन मानसेत्र पर्यत्या सुपेकी परिकाशका मार्ग मी करोड़ इम्सप्त राज्य केल्च इताते हैं। उस पर्यत्या मेरके सुपेकी और स्वार्थ केंद्र मी नामकी पूर्व है, दक्षिणकी और प्रायत्वयी स्वामनी ही

वैद्युतो जाटरब्चाम्निरेश्यनस्तेत्रण पितः । धर्मात्रको वेद्यपति वेदाहो रेदणानः ॥ कृतं त्रेता हापरक्ष कृतिः सर्वामगक्षयः । धरावाधः मृत्यांधः भग यामारापा धराः ॥ धरत्यस्यरोऽस्वर्थः मृत्यको प्रिमावतः । पुरुषः सारमंत्री पोशी स्वापद्यन्तः स्वाप्तः ॥ कालाव्यकः प्रजानको विद्यासमा तमातुदः । वद्यः स्वर्गाद्यको विद्यासमाद्वतः । सता संपर्वणे विद्यः सर्वस्वविद्योद्धः ॥ अनन्तः पित्ये भातुः कामदः सर्वतेषुत्यः । स्वर्गा प्रिमावे वरदः सर्वस्वविद्योद्धः ॥ सनः सुपर्गे भृतादिः व्याप्तः प्राप्तायः । धन्तन्तिस्यू वर्षाः सर्वतः स्वर्गः । स्वर्गः । प्राप्तायः वरदः सर्वस्वविद्यः ॥ सनः सुपर्गे भृतादिः व्याप्ताः प्राप्तायः । धन्तन्तिस्यू प्राप्ताः स्वर्गः । स्वर्गः स्वर्गः स्वर्गः । दिद्यः प्राप्ताः । वर्षाद्याः प्राप्ताः प्राप्ताः विद्यः प्राप्ताः । वर्षाद्याः प्राप्ताः स्वर्गः प्राप्ताः । वर्षाद्याः प्राप्ताः विद्याः पर्वाद्याः । वर्षाद्याः प्राप्ताः स्वर्गः परिवरः पर्यान्तिः ॥ वर्षाद्याः प्राप्ताः विद्याः । वर्षाद्याः । वर्षा

(-३३ | ३४-४५)

तथा पश्चिममे वरुणकी निम्छोचनी नामकी पुरी और उत्तरमे चन्द्रमाकी विभावरीपुरी है । इन पुरियोमे मेरुके चारो ओर समय-समयपर सूर्योदय, मध्याह, सायंकाल और अर्घरात्रि होते रहते हैं। इन्हीके कारण सम्पूर्ण जीत्रोकी प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। राजन्! जो लोग सुमेरुपर रहते हैं, उन्हे तो सूर्यदेव सदा मध्याह-कालीन रहकर ही तपाते रहते हैं। वे अपनी गतिके अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रोकी ओर जाते हुए यद्यपि मेरुको बायीं ओर रखकर चलते हैं तथापि सारे ज्योतिर्मण्डलको घुमानेवाली निरन्तर दायीं ओर बहती हुई प्रवह वायुद्वारा घुमा दिये जानेसे वे उसे दायीं ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं । जिस पुरीमें भगवान् सूर्यका उदय होता है, उसके ठीक दूसरी ओरकी पुरीमें वे अस्त माछम होते होगे और वे जहाँ लोगोंको पसीने-पसीने करके तपा रहे होगे; उसके ठीक सामनेकी ओर आधीरात होनेके कारण वे उन्हे निद्रावश किये होगे। जिन लोगोको मध्याहके समय वे स्पष्ट दीख रहे होगे, वे ही यदि किसी प्रकार पृथ्वीके दूसरी ओर पहुँच जाय तो उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे।

सूर्यदेव जब इन्द्रकी पुरीसे यमराजकी पुरीको चलते हैं, तो पंद्रह घडीमे वे सवा दो करोड़ और साढे बारह लाख योजनसे कुछ—प्रायः पचीस हजार वर्ष—अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रमसे वे वरुण और चन्द्रमाकी पुरियोको पार करके पुनः इन्द्रकी पुरीमे पहुँचते हैं। इसी प्रकार चन्द्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिश्चक्रमे अन्य नक्षत्रोके साथ-साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्यका वेदमय रथ एक मुहूर्तमे चौतीस लाख आठ सौ योजनके हिसाबसे चलता हुआ इन चारो पुरियोमे घूमता रहता है। इसका संवत्सर नामका एकचक ( रथ ) वतलाया जाता है। उसमें मासरूप वारह अरे हैं, ऋतुरूप छः नेमियाँ ( हाल ) हैं, चौमासेरूप तीन नामियाँ ( आँवन ) हैं।

इस रथकी धुरीका एक सिरा मेरु पर्वतकी चोटीपर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वतपर । इसमे लगा हुआ यह पहिया कोल्हूके पिटियेके समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वतके ऊपर चक्कर लगाता है । इस धुरीमे—जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है, ऐसी एक धुरी और है, वह लंबाईमे इससे चौथाई है । उसका ऊपरी भाग तैलयन्त्रके धुरेके समान धुवलोकसे लगा हुआ है ।

इस रथमे बैठनेका स्थान छत्तीस लाख योजन लंबा और नौ लाख योजन चौडा है। इसका जुआ भी छत्तीस लाख योजन ही लम्बा है । उसमें अरुग नामक सारथिने गायत्री आदि छन्दोकें-से नामवाले सात घोडे जोत रक्खे हैं । वे ही इस रथपर बैठे हुए भगवान् सूर्यको ले चलते हैं। सूर्यदेवके आगे उन्हींकी ओर मुँह करके बैठे हुए अरुण उनके सारियका कार्य करते हैं। उस रथके आगे ॲगूठेके पोरुएके वरावर आकारवाले वालखिल्यादि साठ हजार ऋपि खस्तिवाचनके लिये नियुक्त हैं । वे उनकी स्तुति करते रहते हैं । इनके सिना ऋपि, गन्धर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी-जो कुल मिलाकर चौदह हैं, किंतु जोड़ेसे रहनेके कारण सात गण कहे जाते हैं--प्रत्येक मासमे भिन्न-भिन्न नामोवाले होकर अपने भिन्न-भिन्न कर्मोसे प्रत्येक मासमे भिन्न-भिन्न नाम धारण करनेवाले आत्मखरूप भगवान् सूर्यकी दो-दो मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान् सूर्य भूमण्डलके नौ करोड इक्यावन लाख योजन लंबे घेरेमेसे प्रत्येक क्षणमें दो हजार दो योजनकी दूरी पार कर लेते है।

#### भिन-भिन्न ग्रहोंकी स्थिति और गति

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगत्रन् ! आपने जो कहा कि यद्यपि 'भगत्रान् सूर्य राशियोक्षी ओर जाते समय मेरु और ध्रुत्रको दायीं ओर रखकर चलते माल्यम होते हैं; किंतु वस्तुतः उनकी गति दक्षिणात्रत नहीं होती'—इस निपयको हम किस प्रकार समझें ?

श्रीशुकदेवजी कहते हैं — राजन् ! जैसे कुम्हारके घूमते हुए चाकपर द्सरी ओर चलनेवाली चींटीकी गति भी चाककी गतिके अनुसार विपरीत दिशामे जान पड़ती है; क्योंकि वह भिन्न-भिन्न समयमें उस चक्रके भिन्न-भिन्न स्थानोमे देखी जाती है--- उसी प्रकार नक्षत्र और राशियोसे उपलक्षित कालचक्रमें पड़कर ध्रव और मेरको दाये रखकार चूमनेवाले सूर्य आदि प्रहोकी गति वास्तवमे उससे विपरीत ही है; क्योंकि वे कालमेटसे भिन्न-भिन्न राशि और नक्षत्रोंमें देख पड़ते हैं। वेद और विद्वान् लोग भी जिनकी गनिको जाननेके लिये उत्सुक रहते हैं, वे साक्षात् आदिपुरुप भगवान् नारायण ही लोकोके कल्याण और कमोंकी गुद्धिके लिये अपने वेदमय विष्रहु-कालको बारह मासोमे विभक्तकर वसन्त आदि छः ऋतुओंमे उनके यथायोग्य गुणोका विधान करते हैं। इस छोकमे वर्णाश्रमधर्मका अनुसरण वेदत्रयोद्वारा प्रतिपादित करनेवाले पुरुप वडे कमोंसे इन्द्रांट देवताओके रूपमे और योगके साधनोंसे अन्तर्यामिरूपमे उनकी श्रद्धापूर्वक आराधना करके सुगमतासे ही परमपद प्राप्त कर सकते हैं।

भगवान् सूर्य सम्पूर्ण लोकोकी आत्मा है। वे पृथ्वी और चुलोकके मध्यमे स्थित आकाशमण्डलके भीतर कालचक्रमे स्थित होकर वारह मासोको भोगते हैं, जो संवत्सरके अवयव हैं और मेप आदि राशियोके नामसे प्रसिद्ध है। इनमेसे प्रत्येक मास चन्द्रमानसे शुक्ल और कृष्ण—दो पक्षका, पितृमानसे एक रात और एक दिनका तथा सोरमानसे सवा दो नक्षत्रका वताया जाता है। जितने काल्मे सूर्यदेव इस संवत्सरका छठा भाग भोगते हैं, उसका वह अवयव 'ऋतु' कहा जाता है। आकाशमे भगवान् सूर्यका जितना मार्ग है, उसका आधा ने जितने समयमें पार कर लेते है, उसे एक 'अयन' कहते है तथा जितने समयमें वे अपनी मन्द, तीन और समान गितसे स्वर्ग और पृथ्वीमण्डलके सहित

पूरे आकाशका चक्कर लगा जाने हैं, उसे अवान्तर-भेदसे सक्सर, परिकसर, इडावत्सर, अनुवत्सर अयवा कसर कहते हैं।

इसी प्रकार मूर्यकी किरणोंने एक लाख योजन जपर चन्द्रमा हैं। उनकी चाल बहुत तेज है. इसल्चिये ये सब नक्षत्रोंसे आगे रहते हैं। ये सूर्यके एक वर्षके मार्गको एक मासमें, एक मासके मार्गको सवा दो दिनोमें और एक पक्षके मार्गको एक ही दिनमें ते कर लेते हैं। ये कृष्णपक्षमें क्षीण होती हुई कलाओंसे पितृगणके और शुक्लपक्षमें क्षीण होती हुई कलाओंसे विवताओंक दिन-रातका विभाग करते हैं तथा तीस-तीस मुहूत्तोम एक-एक नक्षत्रको पार करते हैं। अन्नमय और अमृतमय होनेके कारण ये ही समस्त जीवोंके प्राण और जीवन हैं। ये जो सोलह कलाओंसे युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय पुरुषस्वरूप भगवान् चन्द्रमा हैं—ये ही देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीस्रप और बृक्षांदि समस्त प्रागियोंके प्राणोंका पोपण करते हैं, इसलिये इन्हें 'सर्वमय' कहते हैं।

चन्द्रमासे तीन लाग योजन ऊपर अभिजित्के सिहत अहाईस नक्षत्र हैं। भगवान्ने इन्हें कालचक्रमें नियुक्त कर रक्ष्वा है। अतः ये मेरको टायीं ओर रखकर वृमते रहते हैं। इनसे टो लाख योजन ऊपर शुक्र दिखायी देने हैं। ये सूर्यकी शीव्र, मन्द्र और समान गतियों अं अनुसार उन्हीं के समान कभी आगे, कभी पीछे और कभी साथ-साथ रहकर चलते हैं। ये वर्षा करनेवाले प्रह हैं। इसलिये लोकों के प्रायः सर्वदा ही अनुकूल रहते हैं। इनकी गतिसे एसा अनुमान होता है कि ये वर्षा रोकनेवाले प्रहोंको शान्त कर देते हैं।

शुक्रकी व्याख्याके अनुसार ही बुधकी गति भी समझ लेनी चाहिये। ये चन्द्रमाके पुत्र शुक्रसे दो छाख योजन ऊपर हैं। ये प्रायः मङ्गलकारी ही हैं; किंतु जब सूर्यकी गिनका उल्लिखन करके चलते हैं तब बहुत अधिक आँधी, बादल और सूखाके भयकी सूचना देते हैं। इनसे दो लाख योजन ऊपर मङ्गल है। वे यदि वक्रगतिसे न चले तो, एक-एक राशि-को तीन-तीन पक्षमे भोगते हुए बारहो राशियोको पार करते हैं। ये अशुभ ग्रह है और प्रायः अमङ्गलके सूचक है। इनके ऊपर दो लाख योजनकी दूरीपर भगवान् बृहस्पति है। ये यदि वक्रगतिसे न चले, तो एक-एक राशिको एक-एक वर्षमे भोगते है। ये प्रायः ब्राह्मणकुलके लिये अनुकूल रहते है।

चृहस्पतिसे दो लाख योजन ऊपर शनैश्वर दिखायी देते हैं। ये तीस-तीस महीनेतक एक-एक राशिमे रहते हैं। अतः इन्हे सत्र राशियोंको पार करनेमे तीस वर्ष लग जाते है। ये प्रायः सभीके लिये अशान्तिकारक हैं। इनके ऊपर ग्यारह लाख योजनकी दूरीपर कश्यप आदि सप्तर्षि दिखायी देते है। ये सत्र लोकोंकी मङ्गल-कामना करते हुए ध्रुत्र-लोककी—जो भगवान् विण्युका परमपद है—प्रदक्षिणा किया करते हैं।

#### शिशुमारचक्रका वर्णन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन् ! सप्तर्षियों से तेरह लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक है। इसे भगवान् विण्णुका परमपट कहते है। यहाँ उत्तानपाटके पुत्र परम भगवद्भक्त ध्रुवजी विराजमान है। इनके साथ ही अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, कश्यप और धर्मको भी नक्षत्ररूपसे नियुक्त किया गया था। ये सब एक साथ अत्यन्त आटरपूर्वक ध्रुवकी प्रदक्षिणा करते रहते है। अब भी कल्पान्तपर्यन्त रहनेवाले लोक इन्हीं के आधारपर स्थित हैं। इनके इस लोकका पराक्रम हम पहले (चौथे स्कन्धमे) वर्णन कर चुके है। सदा जागते रहनेवाले अञ्चल्पति भगवान् काककी प्रेरणासे जो ग्रह्-नक्षत्रादि ज्योतिर्गण निरन्तर यूमते रहते है, भगवान्ने उन सवके

आधारस्तम्भरूपसे ध्रुवलोकको ही नियुक्त किया है। अतः यह एक ही स्थानमे रहकर सदा प्रकाशित होता है। जिस प्रकार दाण चलानेके समय अनाजको ख्दने-वाले पशु छोटी, वड़ी और मध्यम रस्सीमे बंधकर क्रमशः निकट, दूर और मध्यमे रहते हुए खंभेके चारों ओर मण्डल बाँधकर यूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र और प्रहणण बाहर-भीतरके क्रमसे इस कालचक्रमें नियुक्त होकर ध्रुवलोकका ही आश्रय लेकर वायुकी प्रेरणासे कल्पके अन्ततक यूमते रहते हैं। जिस प्रकार मेघ और वाज आदि पक्षी अपने कर्मोकी सहायतासे वायुके अधीन रहकर आकाशमे उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार ये ज्योतिर्गण भी प्रकृति और पुरुपके संयोगवश अपने-अपने कर्मोके अनुसार चक्कर काट रहे हैं, पृथ्वीपर नहीं गिरते।

कोई-कोई पुरुप भगवान्की योगमायाके आधार-स्थित इस ज्योतिश्वनका शिशुमार ( जलजन्तु विशेप ) के रूपमे वर्णन करते हैं। यह शिशुमार कुण्डली मारे हुए है और इसका मुख नीचेकी ओर है । इसकी पूँछके सिरेपर धुव स्थित है । पूँछके मध्यभागमे प्रजापति, अग्नि, इन्द्र और धर्म है । पूँछकी जड़में धाता और विधाता है । इसके कटिप्रदेशमे सप्तर्षि है । यह शिशुमार उाहिनी ओर सिकुडकर कुण्डली मारे हुए है। ऐसी स्थितिमे अभिजित्से लेकर पुनर्वसुपर्यन्त जो उत्तरायणके चौदह नक्षत्र है, वे इसके दाहिने भागमे हैं और पुण्यसे लेकर उत्तरापाढपर्यन्त जो दक्षिणायनके चौदह नक्षत्र है, वे बाये भागमे है । लोकामे भी जब शिशुमार कुण्डलाकार होता है, तो उसकी दोनो ओरके अङ्गोकी संख्या समान रहती है, उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र-संख्यामे भी समानता है । इसकी पीठमे अजवीथी ( मूल, पूर्वांगढ और उत्तराशढ़ नामके तीन नक्षत्रोंका समूह ) है और उदरमे आकाशगङ्गा है । राजन् ! इसके दाहिने और बाये किटतटोमे पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र

हैं, पीछेके दाहिने और वाये चरणोमें आर्हा और आरुटेगा नक्षत्र हैं तथा दाहिने और वायें नथुनोमें क्रमशः अभिजित् और उत्तरापाढ हैं । इसी प्रकार दाहिने और वाये नेत्रोमे श्रवण और पूर्वापाढ एवं दाहिने और वाये कानोमें धिनष्ठा और मूल नक्षत्र हैं । मघा आदि दक्षिणायनके आठ नक्षत्र वायीं पसिलेगोमें और विपरीत-क्रमसे मृगशिरा आदि उत्तरायणके आठ नक्षत्र दाहिनी पसिलेगोमें हैं । शतिभा और ज्येष्ठा—ये दो नक्षत्र क्रमशः दाहिने और वाये कंघोकी जगह है । इसकी ऊपरकी धूथनीमें अगस्य, नीचेकी ठोड़ीमें नक्षत्ररूप यम, मुखोमें मङ्गल, लिङ्गप्रदेशमें शिन, कुम्भमें चृहस्पित, छातीमें सूर्य, हदयमें नारायण, मनमें चन्द्रमा, नामिमें शुक्त, स्तनोमें अश्विनीकुमार, प्राण और अपानमें खुध, गलेमें राहु, समस्त अङ्गोमें केतु और रोमोमें सम्पूर्ण तारागण स्थित हैं ।

राजन् ! यह भगवान् विष्णुका सर्ववेवभय खरूप है । इसका नित्यप्रति सायंकालके समय पित्रत्र और मौन होकर चिन्तन करना चाहिये तथा इस मन्त्रका जप करते हुए भगवान्की स्तृति करनी चाहिये—'ॐनमो ज्योतिलींकाय कालायनायानिमिपां पत्रये महा-पुरुपायाभिधीमहि ।' ( सम्पूर्ण ज्योतिर्गणोके आश्रय, कालचक्रखरूप, सर्वदेवाधिपति परमपुरुष परमात्माका नमस्कारपूर्वक हम ध्यान करते हैं । ) तीनो काल इस मन्त्रका जप करनेवाले पुरुपके पापोको भगवान् नष्ट कर देते हैं । प्रह, नक्षत्र और तारोके रूपमे भी वे ही प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसा समझकर जो पुरुष प्रातः, मध्याह और सायं—तीनो समय उनके आधिदैविक खरूपका नित्यप्रति चिन्तन और वन्दन करता है, उसके उस समय किये हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं ।

राहु आदिकी स्थिति और नीचेके अतल आदि लोकोंका वर्णन

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! कुछ छोगोका

कथन है कि सूर्यसे दस हजार योजन नीचे राहु नक्षत्रोक समान घूमता है । इसने भगवान्की कृपासे ही देवल और प्रहल प्राप्त किया है, खयं यह सिंहिका-पुत्र असुराधम होनेके कारण किसी प्रकार इस पदके योग्य नहीं है। इसके जन्म और कर्मीका हम आगे वर्णन करेंगे। सूर्यका जो यह अत्यन्त तपना हुआ मण्डल है, उसका विस्तार दस हजार योजन वतलाया जाता है । इसी प्रकार चन्द्रमण्डलका विस्तार वारह हजार योजन है और राहुका तेरह हजार योजन । अपृत-पानके समय राह देवताके वेपमें सूर्य और चन्द्रमाके वीचमें आकर वैठ गया था । उस समय सूर्य और चन्द्रमाने इसका भेद खोल दिया था । उस वैरको याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमाके दिन उनगर आक्रमण करता है । यह देखकर भगत्रान्ने सूर्य और चन्द्रमाकी रक्षाके छिये उन दोनोंके पास अपने उस प्रिय आयुध सुदर्शनचक्रको नियुक्त कर दिया जो निरन्तर साथ चूमता रहता है, इसिटिये राष्ट्र उसके असंग्र तेजसे उद्दिग्न और चिकतिचित्त होकर मुहूर्चमात्र उनके सामने टिककर फिर सहसा छोट आता है। उसके उतनी देर उनके सामने टहरनेको ही लोग 'प्रहण' कहते हैं ।

राहुसे दस हजार योजन नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधर आदिके स्थान हैं। उनके नीचे जहाँतक वायुकी गति है और वादल दिखायी देते हैं, वहाँतक अन्तरिक्षलोक है। यह यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत और भूतोंका विहारस्थल है। उससे नीचे सौ योजनकी दूरीपर यह पृथ्वी है। जहाँ-तक हंस, गीध, वाज और गरुड़ आदि प्रधान-प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहींतक इसकी सीमा है। पृथ्वीके विस्तार और स्थिति आदिका वर्णन तो हो ही चुका है। इसके भी नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल नामके सात भू-विवर ( भूगमिश्यत विलया लोक) हैं। ये एकके नीचे एक दस-दस हजार योजनकी दूरीपर स्थित हैं और इनमेसे प्रत्येककी लंबाई-

चौड़ाई भी दस-दस हजार योजन ही है । ये भूमित्रिल भी एक प्रकारके खर्म ही है । इनमें खर्मसे भी अधिक विषय-भोग, ऐश्वर्य, आनन्द, संतान-सुख और धन-सम्पत्ति है । यहाँके वैभवपूर्ण भवन, उद्यान और क्रीडास्थलोसे दैत्य, दानव और नाग तरह-तरहकी माया- मयी क्रीडाएँ करते हुए निवास करते हैं । वे सब गाईस्थ्य-धर्मफा पालन करनेवाले हैं । उनके स्त्री, पुत्र, बन्धु, बान्धव और सेवकलोग उनसे वड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्तचित रहते हैं । उनके भोगोमें बाधा डालनेकी इन्द्र आदिमे भी सामर्थ्य नहीं है ।

## श्रीमद्भागवतके हिरण्यमय पुरुष

( लेखक-श्रीरतनलालजी गुप्त )

शुक्रयजुर्वेदके विभारमुक्तके ऋषि भगवान् आदित्यको 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च'के रूपमे स्तवन करते हुए भाव-विभोर हो उठते है । उनकी ऋषि-चेतनामे ये देवताओंके महान् अधिदेवता द्यो, पृथ्वी एवं अन्तरिक्षको अपने विविध विचित्र वर्णोंके रिक्म-जालसे आहत करके स्थावर-जड़म समस्त देव एवं जीव-जगत्का पालन-पोपण करते हुए उनमे जीवनका आधान करते हैं । भगवान् विष्णुकी इस लोक-पालनी शक्तिका लोक-लोचनके समक्ष प्रतिनिधित्व करनेके कारण ही वेदोमें यत्र-तत्र सर्वत्र सूर्यदेवको 'विष्णु' के नामसे अभिहित किया गया है । श्रीमद्भागवतमें महर्षि कृष्णहैपायनने भगवान् आदित्यको इसी रूपमें प्रस्तुत किया है—

'स एप भगवानादिपुरुप एव साक्षाशारायणो लोकानां खस्तय आत्मानं त्रयीमयं कर्मविशुद्धिनिमित्तं कविभिरिप च वेदेन विजिज्ञास्यमानो द्वादशधा विभन्य षट्सु वसन्तादिष्वृतुषु यथोपजोपमृतुगुणान् विद्धाति ॥

(५।२२।३)

वेद और क्रान्तदर्शी ऋषिजन जिनकी गतिको जाननेक ियं उत्सुक रहते हैं, वे साक्षात् आदिपुरुष भगवान् नारायण ही छोकोंके कल्याण एवं कर्मोंकी शुद्धिके छिये अपने वेदमय विष्रह-कालको बारह मासोंमें विभक्तकर वसन्त आदि छः ऋतुओंमें उनके अनुरूप गुणोंका विधान करते हैं। अतएव जीव-जगत्के अन्तर्यामी नारायणरूपसे भगवान् सूर्यकी श्रद्धापूर्वक उपासना अनायास ही परम पदकी प्राप्ति करानेवाली है। इसके प्रमाणरूपमे प्रस्तुत किया गया है—राजर्षि भरतको, जो भगवान् नारायणकी उपासनाका वर्त लेकर उड्डीयमान सूर्यमण्डलमे सूर्य-सम्बन्धिनी ऋचाओके द्वारा हिरण्यमय पुरुप भगवान् नारायणकी आराधना करते हुए कहते हैं—भगवान् सूर्यनारायणका कर्मफलदायक तेज प्रकृतिसे परे है। उसीने खसङ्गल्पद्वारा इस जगत्की उत्पत्ति की है। फिर वही अन्तर्यामीरूपसे इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्-शक्तिके द्वारा विषयलोल्चप जीवोंकी रक्षा करता है, हम उसी बुद्ध-प्रवर्तक तेजकी शरण लेते है—

परोरजः सवितुर्जातवेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान । सुरेतसादः पुनराविश्य चष्टे हंसं गुध्राणं नृषद्गिद्गिरामिमः॥ (५ । ७ । १४)

इस प्रकार सृष्टि, स्थिति और प्रलय आदिकी सामध्योंसे यक्त ये आदित्यदेव भगवान् नारायणके समान वेदमय भी हैं। जिस प्रकार सृष्टिके आदिकालमें श्रीभगवान् लोकपिता-मह ब्रह्माके हृदयमें वेदज्ञानको उदित करते हैं, ठीक उसी प्रकार महर्षि याज्ञवल्क्यकी आराधनासे सतुष्ट होकर आदित्यदेवने उनको यजुर्वेदका वह मन्त्र प्रदान किया, जो अबतक किसी और ऋषिकी चेतनामें उद्भूत नहीं हुआ था । इस प्रसङ्गमें महर्षि याज्ञवल्क्यने भगवान् आदित्यका जो उपस्थान किया है, उसमें वैदिक वाष्त्रय एवं श्रीमद्भागवतपुराणकी सूर्य-सम्बन्धिनी मान्यताका समन्वय दृष्टिगोचर होता है ।

ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं-भैं ॐकारखरूप भगवान् सूर्यको नमस्कार करता हूँ। भगवन् ! आप सम्पूर्ण जगत्के आत्मा और कालखरूप हैं। ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त जितने भी जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज—चार प्रकारके प्राणी हैं, उन सबके हृदय-देशमें और बाहर आकाशके समान व्याप्त रहकर भी भाप उपाधिके धर्मोसे असङ्ग रहनेवाले अद्वितीय भगवान् ही हैं। आप ही क्षण, छत्र, निमेष आदि अवयर्वोसे संघटित संवत्सरोंके द्वारा जलके आकर्षण-विकर्षणके ( आदान-प्रदानके ) द्वारा समस्त छोकोको जीवनयात्रा चळाते हैं । प्रभो ! आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं । जो लोग तीनों समय वेदविधिसे आपकी उपासना करते हैं, उनके सारे पाप और दुःखोंके बीजको आप भस्म कर देते हैं । सूर्यदेव ! आप सारी सृष्टिके मूल कारण एवं समस्त ऐश्वयोंके खामी हैं। इसलिये हम आपके इस तेजोमय मण्डलका पूरी एकाग्रताके साथ ध्यान करते हैं। आप सबके आत्मा और अन्तर्यामी हैं। जगत्में जितने चराचर प्राणी हैं, सब आपके ही भाश्रित हैं । आप ही उनके अचेतन मन, इन्द्रिय और प्राणोंके प्रेरक हैं।' (श्रीमद्भा० १२।६।६७-६९)

इसके अतिरिक्त भगवान् नारायणंकी सूर्यदेवके रूपमें अभिव्यक्तिको प्रतिपादित करनेवाले अन्य साक्ष्य भी श्रीमद्भागवतमें वर्णित हुए हैं। गजेन्द्रमोक्षके समय भगवान् श्रीहरि 'छन्दोसयेन गरुडेन' अर्थात् वेदमय वाहनसे जैसे वहाँ पहुँचते हैं, उसी प्रकार भगवान् सूर्यके रणका भी वहन गायत्री आदि नामवाले वेदमय अध करते हैं—

यत्र हयादछन्दोनामानः सप्तारुणयोजिता वहन्ति देवमादित्य ।

(श्रीमद्भा०५। २१। १५)

सत्राजित्के द्वारा भगवान् सूर्यकी उपासना करनेके फलस्वरूप उसकी पुत्री सत्यभामाको अपनी राजमहिषीके रूपमें अङ्गीकृत करके भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रने आदित्य-देवसे अपना अमेद प्रदर्शित किया है।

इस प्रकार श्रीमद्भागवतमें भगवान् नारायणसे आदित्यदेवका अद्देत सिद्ध हुआ है। इसी प्रकार महर्षि वेदव्यासने 'योऽसावादित्ये पुरुषः' तथा 'यमेतमादित्ये पुरुषं वेदयन्ते स इन्द्रः, प्रजापतिस्तव्ब्रह्म' इत्यादि श्रुति-वाक्योंकी परम्पराको अपनी विशिष्ट शैलीमें प्रस्तुत करके श्रीमद्भागवतकी वेदात्मकताको अक्षुण्ण रखा है।

भागवतकारने भगवान् आदित्यको निर्गुण-निराकार परब्रह्म परमात्माकी सगुण-साकार-अभिव्यक्ति बतलाया है। इनके दत्रयमान प्राकृत सौरमण्डलको भगवान् विण्यु-की अनादि अविद्यासे निर्मित बतलाया है। यही समस्त लोक-लोकान्तरोंमें भ्रमण करता है। वास्तवमें तो समस्त लोकोंके आत्मा भगवान् श्रीहरि ही अन्तर्यामीरूपसे सूर्य बने हुए हैं। वे ही समस्त वैदिक क्रियाओंके मूल हैं। वे यद्यपि एक ही हैं तथापि ऋपियोंने उनका अनेक रूपोंमें वर्णन किया है।

भगवान् सूर्यकी द्वादश मासकी विभूतियोंके वर्णनके प्रसङ्गमें व्यासदेव इस बातका हमें पुनः स्मरण करा देते हैं कि ये आदित्यरूप भगवान् विष्णुकी विभूतियाँ हैं। जो छोग इनका प्रातःकाछ और सायंकाछ स्मरण करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं—

पता भगवतो विष्णोरादित्यस्य विभूतयः। स्मरतां संध्ययोर्नृणां हरन्त्यंहो दिने दिने॥ (श्रीमद्भा०१२।११।४५)

# श्रीविष्णुपुराणमें सूर्य-संदर्भ

( द्वितीय अंश, आठवें अध्यायसे वारहवें अध्यायतक )

[श्रीविष्णुपुराणके मूलवक्ता मुनिसत्तम श्रीपराशरजी हैं। इसमें सूर्य-सम्यन्धी खगोलीय विवरण विशेष द्रष्टव्य हैं। श्रीपराशरजीके ब्रह्माण्डकी स्थितिका वर्णन कर चुकनेपर श्रीस्तजीने सूर्यादिके संस्थान और प्रमाण—'सूर्यादीनां च संस्थानं प्रमाणं मुनिसत्तम'— के सम्बन्धमें प्रश्न किया है। उस प्रश्नक उत्तरमें प्रकृत-पुराणमें सूर्य, नक्षत्र एवं राशियोंकी व्यवस्था, कालचक्र, लोकपाल, ज्योतिश्चक, शिशुमार-चक्र, द्वादश सूर्यों एवं अधिकारियोंके नाम, सूर्यशक्ति, वैष्णवी-शक्ति तथा नवग्रहोंका वर्णन और लोकान्तरसम्बन्धी व्याख्यानका उपसंहार किया गया है। यह वर्णन रोचक एवं वैज्ञानिक जिज्ञासाका शास्त्रीय समाधान प्रस्तुत करता है।]

आठवाँ अध्याय

सूर्य, नक्षत्र एवं राशियोंकी व्यवस्था तथा कालचक और लोकपाल आदिका वर्णन

श्रीपराशरजी बोले—हे सुन्नत ! मैने तुमसे यह ब्रह्माण्डकी स्थिति कही, अत्र सूर्य आदि प्रहोंकी स्थिति और उनके परिमाण सुनो । 'मुनिश्रेष्ठ ! सूर्यदेवके रथका विस्तार नौ हजार योजन है तथा इससे दूना उसका ईषा-दण्ड (ज्ञा और रथके बीचका भाग ) है। उसका धुरा डेढ़ करोड़ सात लाख योजन छंबा है, जिसमे उसका पहिया छगा हुआ है। (पूर्वाह्न, मध्याह और पराहरूप ) तीन नाभि, ( परिवत्सरादि ) पॉच अरे और ( षड्ऋतुरूप ) छ: नेमिवाले उस अक्षयखरूप संवत्सरात्मक चक्रमे सम्पूर्ण कालचक स्थित है। सात छन्द ही उसके घोडे हैं। उनके नाम सुनो; गायत्री, बृहती, उण्णिक, जगती, त्रिण्टुप्, अनुण्टुप् और पंक्ति—ये छन्द ही सूर्यके सात घोड़े कहे गये हैं। महामते! भगवान् सूर्यके रथका दूसरा धुरा साढ़े पैतालीस हजार योजन लंबा है। दोनो धुरोंके परिमाणके तुल्य ही उसके युगाद्धी ( जूओं ) का परिमाण है। इनमेसे छोटा धुरा उस रथके एक युगाई (ज्ए) के सहित धुवके

आधारपर स्थित है और दूसरे धुरेका चक्र मानसोत्तरपर्वतपर स्थित है।

इस मानसोत्तर पर्वतके पूर्वमे इन्द्रकी, दक्षिणमें यमकी, पश्चिममे वरुणकी और उत्तरमे चन्द्रमाकी पुरी हैं। उन पुरियोके नाम सुनो। इन्द्रकी पुरी वंस्वौकसारा है, यमकी संयमनी है, वरुणकी सुखा है तथा चन्द्रमाकी विभावरी है। मैत्रेय! ज्योतिश्वकके सहित भगवान् भाजु दक्षिणदिशामें प्रवेशकर छोड़े हुए बाणके समान तीव वेगसे चलते हैं।

भगवान् सूर्यदेव दिन और रात्रिकी व्यवस्थाके कारण हैं और रागादि क्लेशोके क्षीण हो जानेपर वे ही क्रममुक्तिभागी योगीजनोंके देवयान नामक श्रेष्ठ मार्ग हैं । मैत्रेय ! सभी द्वीपोमें सर्वदा मध्याह तथा मध्यरात्रिके समय सूर्यदेव मध्य-आकाशमे सामनेकी ओर रहते हैं \* । इसी प्रकार उदय और अस्त भी सदा एक दूसरेके सम्मुख ही होते हैं । ब्रह्मन् ! समस्त दिशा और विदिशाओमें जहाँके छोग ( रात्रिका अन्त होनेपर ) सूर्यको जिस स्थानपर देखते हैं, उनके छिये वहाँ उसका उदय होता है और जहाँ दिनके अन्तमे सूर्यका तिरोभाव होता है, वहीं

<sup>#</sup> अर्थात् जिस द्वीप या खण्डमे सूर्यदेव मध्याह्नके समय सम्मुख पड़ते हैं, उसकी समान रेखापर दूसरी भोर स्थित द्वीपान्तरमें वे उसी प्रकार मध्यरात्रिके समय रहते हैं |

उसका अस्त कहा जाता है। सर्वदा एक रूपसे स्थित
सूर्यदेवका वास्तवमें न उदय होता है और न अस्त।
केवल उनका ढीखना और न ढीखना ही उनके
उदय और अस्त हैं। मध्याइकालमें इन्द्रादिमेंसे किसीकी
(पुरियोंके सहित) तीन पुरियों और दो कोणों
(विदिशाओं) को प्रकाशित करते हैं, इसी प्रकार
अग्नि आदि कोणोंमेंसे किसी एक कोणमें प्रकाशित होते
हुए वे (पार्श्ववर्ती दो कोणोंके सहित) तीन कोण और
दो पुरियोंको प्रकाशित करते हैं। सूर्यदेव उदय होनेके
अनन्तर मध्याइपर्यन्त अपनी बढ़ती हुई किरणोंसे तयते
हैं। फिर क्षीण होती हुई किरणोंसे अस्त हो
जाते हैं\*।

सूर्यके उदय और अस्तसे ही पूर्व तथा पश्चिम दिशाओंकी व्यवस्था हुई है। वास्तवमें तो वे जिस प्रकार पूर्वसे प्रकाश करते हैं, उसी प्रकार पश्चिम तथा पार्श्ववर्तिनी ( उत्तर और दक्षिण ) दिशाओंमें भी करते हैं। सूर्यदेव देवनर्वत सुमेरुके ऊपर स्थित ब्रह्माजीकी सभासे अतिरिक्त और सभी स्थानोंको प्रकाशित करते हैं। उनकी जो किरणें ब्रह्माजीकी समामें जाती हैं, वे उसके तेजसे निरस्त होकर उल्टी लोट आती हैं। धुमेर पर्वत समस्त द्वीप और वपेकि उत्तरमें है, इसिंखये उत्तर दिशामें ( मेरुपर्वतपर ) सदा ( एक ओर ) दिन और दूसरी ओर रात रहती है। रात्रिके समय सूर्यके अस्त हो जानेपर उनका तेज अग्निमें प्रविट हो जाता है। इसिंछिये उस समय अग्नि दूरसे ही प्रकाशित होने लगती है। इसी प्रकार हे दिज! दिनके समय अग्निका तेज सूर्यमें प्रविष्ट हो जाता है, अतः अग्निके संयोगसे ही सूर्य अत्यन्त प्रखरतासे प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार सूर्य और अग्निके प्रकाश तथा उष्णतामय तेज परस्पर मिलकर दिन-रातमें वृद्धिको प्राप्त होते रहते हैं।

मेरुके दक्षिणी और उत्तरी भूस्पई में सूर्यके प्रकाशित होते समय अन्धकारमयी रात्रि और प्रकाशमय दिन क्रमशः जल्में प्रवेश कर जाते हैं। दिनके समय रात्रिके प्रवेश करनेसे ही जल कुछ ताम्रत्रणे दिग्यायी देता है; किंतु सूर्यके अस्त हो जाने उर उसमें दिनका प्रवेश हो जाता है। इसल्ये दिनके प्रवेशक कारण ही रात्रिके समय वह शुक्लवर्ण हो जाता है।

इस प्रकार जब सूर्य पुष्करदीपके मध्यमें पहुँचकर प्रध्वीका तीसवाँ भाग पार कर लेते हैं तो उनकी वह गिन एक मुहूर्त्तकी होती है। (अर्थात् उनने भागके अतिक्रमण करनेमें उन्हें जितना समय छगता है, वही मुहूर्त कहलाता है । ) दिजवर ! कुलाल-चक्र ( कुम्हारके चाक ) के सिरेपर घूमते हुए जीवके समान भ्रमण करते हुए ये मूर्य पृथ्वीक तीसी भागींका अनिक्रमण करने गर एक दिन-रात्रि करते हैं। दिज ! उत्तरायणके आरम्भमें सूर्य सबसे पहले मकर-राशिमें जाते हैं । उसके पश्चात् वे कुम्भ और मीनराशियोंमें एक राशिसे दूसरी राशिमें जाते हैं। इन तीनों राशियोंको भोग चुकनेगर मुर्थ रात्रि और दिनको समान करते हुए वैपुत्रती गतिका अवलम्बन करते हैं। (अर्थात् वे भूमध्य-रेखाके वीचमें ही चलते हैं । ) उसके अनन्तर नित्यप्रति रात्रि क्षीण होने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर (मेप तथा वृपराशिका अतिक्रमण कर ) मिथुनराशिसे निकळकर उत्तरायणकी अन्तिम सीमापर उपस्थित हो वह कर्क-राशिमें पहुँचकर दक्षिणायनका आरम्भ करते हैं। जिस प्रकार कुछाछचक्रके सिरेपर स्थित जीव अनि शीघ्रतासे घृमता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायनको पार करनेमें अतिशीव्रतासे चलते हैं । अतः वह अतिशीव्रतापूर्वक वायुवेगसे चलते

<sup>\*</sup> किरणोंकी बृद्धि, ह्वास एवं तीव्रता, मन्दता आदि सूर्यके समीप और दूर होनेसे मनुष्यके अनुभवके अनुसार कही गयी हैं। (वस्तुतः वे खरूपतः सदा समान हैं।)

हुए अपने उत्कृष्ट मार्गको थोड़े समयमें ही पार कर लेते हैं । हे द्विज ! दक्षिणायनमें दिनके समय शीव्रता-पूर्वक चलनेसे उस समयके साढ़े तेरह नक्षत्रोंको सूर्य बारह मुहूत्तींमें पार कर लेते हैं। किंतु रात्रिके समय (मन्दगामी होनेसे) उतने ही नक्षत्रोंको अठारह मुहूत्तोंमें पार करते हैं। कुलाल-चक्रके मध्यमें स्थित जीव जिस प्रकार धीरे-धीरे चलता है, उसी प्रकार उत्तरायणके समय सूर्य मन्दगतिसे चलते हैं, इसलिये उस समय वह थोड़ी-सी भूमि भी अतिदीर्घकालमें पार करते हैं। अतः उत्तरायणका अन्तिम दिन अठारह मुहूर्त्तका होता है, उस दिन भी सूर्य अति मन्द गतिसे चलते हैं। और ज्योतिश्वकार्धके साढ़े तेरह नक्षत्रोको एक दिनमें पार करते हैं, किंतु रात्रिके समय वह उतने ही (साढ़े तेरह ) नक्षत्रोंको बारह मुहूत्तेमिं ही पार कर लेते हैं। अतः जिस प्रकार नाभिदेशमें चक्रके मन्द-मन्द घूमनेसे वहाँका मृतपिण्ड भी मन्दगतिसे घूमता है, उसी प्रकार ज्योतिश्रक्रके मध्यमें स्थित ध्रुव अति मन्द गतिसे घूमता है । मैत्रेय ! जिस प्रकार कुलाल-चक्रकी नामि अपने स्थानपर ही घूमती रहती है, उसी प्रकार धुव भी अपने स्थानपर ही घूमता रहता है।

इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण सीमाओं के मध्यमें मण्डलाकार घूमते रहनेसे सूर्यकी गित दिन अथवा रात्रिके समय मन्द अथवा शीघ्र हो जाती है। जिस अयनमे सूर्यकी गित दिनके समय मन्द होती है, उसमें रात्रिके समय शीघ्र होती है तथा जिस समय रात्रिकालमे शीघ्र होती है, उस समय दिनमें मन्द हो जाती है। हे दिज ! सूर्यको सदा एक बराबर मार्ग ही पार करना पडता है। एक दिन-रात्रिमें ये समस्त राशियोंका भोग कर लेते हैं। सूर्य छः राशियोको रात्रिके समय भोगते हैं और छःको दिनके समय। दिनका बढना-घटना राशियोंके परिमाणानुसार ही होता है तथा रात्रिकी लघुता-दीर्घता भी राशियोंके परिमाणाने ही होता है ।

राशियोंके भोगानुसार ही दिन अथवा रात्रिकी छघुता एवं दीर्घता होती है। उत्तरायणमें सूर्यकी गति रात्रिकालमें शीव्र होती है तथा दिनमें मन्द। दक्षिणायनमे उनकी गति इसके विपरीत होती है।

रात्रि उपा कहलाती है तथा दिन व्युष्टि (प्रभात ) कहा जाता है। इन उषा तथा व्युष्टिके बीचके समयको संध्या कहते हैं । इस अति दारुण और भयानक संध्याकालके उपस्थित होनेपर मंदेह नामक भयंकर राक्षसगण सूर्यको खाना चाहते हैं। मैत्रेय ! उन राक्षसोको प्रजानतिका यह शाप है कि उनका शरीर अक्षय रहकर भी मरण नित्यप्रति हो । अतः सध्या-कालमें उनका सूर्यसे अति भीषण युद्ध होता है। महामुने ! उस समय द्विजोत्तमगण जो ब्रह्मखरूप ॐकार तथा गायत्रीसे अभिमन्त्रित जल छोड़ते हैं, उन वृज्रस्ररूप जलसे वे दुष्ट राक्षस दग्ध हो जाते हैं। अग्निहोत्रमें जो 'सूयों ज्योतिः' इत्यादि मन्त्रसे प्रथम आहुति दी जाती है, उससे सहम्रांशु दिननाथ देदीप्यमान हो जाते हैं । ॐकार जाप्रत्, खप्न और सुदुप्तिरूप तीन धामोसे युक्त भगवान् विष्णु हैं तथा सम्पूर्ण वाणियों ( वेदों )के अधिपति हैं। उसके उच्चारणमात्रसे ही वे राक्षसगण नष्ट हो जाते हैं । सूर्य भगवान् विष्णुका अतिश्रेष्ठ अश एवं विकाररहित अन्तर्ज्योतिः खरूप हैं । ॐकार उनका वाचक है और वे उसे उन राक्षसोके वधमें अत्यन्त प्रेरित करनेवाले हैं। उस ॐकारकी प्रेरणासे अतिप्रदीत होकर वह ज्योति मंदेह नामक सम्पूर्ण पापी राक्षसोको दग्ध कर देती है। इसिलये संध्योपासनकर्मका उल्लिब्बन कभी नहीं करना चाहिये । जो पुरुप संध्योपासन नहीं करता, वह भगवान् सूर्यका घात करता है। तदनन्तर ( उन राक्षसोंका वध करनेके पश्चात् ) भगवान् सूर्य संसारके पाळनमें प्रवृत्त हो वालखिल्यादि ब्राह्मणोंसे सुरक्षित होकर गमन करते हैं।

पंद्रह निमेप मिलकार एक काष्टा होती है और तीस काष्टाकी एक कला गिनी जाती है । तीस कलाओंका एक मुहूर्त्त होता है और तीस मुहूर्त्तीके है। दिनोंका सम्पूर्ण रात्रि-दिन होते अथवा वृद्धि क्रमशः प्रातःकाल, मध्याहकाल आदि दिवसांशोंके हास-बुद्धिके कारण होते हैं; दिनोंके घटते-बढते रहने उर भी संध्या सर्वेदा समान भावसे एक महत्त्वेंकी ही होती है । उदयसे लेकर सूर्यकी तीन मुहूर्त्तकी गतिके कालको 'प्रातःकाल' कहते हैं। यह सम्पूर्ण दिनका पाँचवाँ भाग होता है। इस प्रातःकालके अनन्तर तीन मुहूर्तका समय 'सङ्गव' कहलाता है तथा सङ्गवकालके पश्चात् तीन मुहूर्त्तका 'मध्याह' होता है । मध्याहकालसे पीछेका समय 'अपराह' कहलाता है । इस काल भागको भी व्रधजन तीन मुहूर्तका ही बताते हैं। अपराहके बीतनेपर 'सायाइ' आता है । इस प्रकार (सम्पूर्ण दिनमें ) पंद्रह मुहुर्त्त और (प्रत्येक दिवसांशमें ) तीन मुहूर्त होते हैं ।

वैपुनत् दिवस पंद्रह मुहूर्त्तका होता है; किंतु उत्तरायण और दक्षिणायनमें क्रमशः उसके वृद्धि और हास होने छगते हैं। इस प्रकार उत्तरायणमें दिन रात्रिका प्राप्त करने छगता है और दक्षिणायनमें रात्रि दिनका प्राप्त करती रहती है। शरद् और वसन्त- ऋतुके मध्यमें सूर्यके तुछा अथवा मेप राशिमें जानेपर 'विपुत्र' होता है। उस समय दिन और रात्रि समान होते हैं। सूर्यके कर्कराशिमे उपस्थित होनेपर दक्षिणायन कहा जाता है और उसके मकरराशिपर आनेसे उत्तरायण कहळाता है।

नहान् ! मैने जो तीस मुहूर्त्तके एक रात्रि-दिन कहे हैं, ऐसे पंद्रह रात्रि-दिवसका एक पक्ष कहा जाता है । दो पक्षका एक मास होता है, दो सौर मासकी एक ऋतु और तीन ऋतुका एक अयन होता है तथा दो अयन ही (मिलकर) एक वर्ष कहे जाते हैं। सौर, सावन, चान्द्र तथा नाक्षत्र—हन चार प्रकारके मासोंके अनुसार विविध रहपसे संवत्सरादि पाँच प्रकारके वर्ष कल्पित किये गये हैं। यह युग ही (मलमासादि) सब प्रकारके कालनिर्णयका कारण कहा जाता है। उनमें पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इहत्सर, चौथा अनुवत्सर और पाँचवाँ वत्सर है। यह काल 'युग' नामसे विस्थात है।

श्वेतवर्षके उत्तरमें जो शृह्मवान् नागसे विख्यात पर्वत है, उसके तीन शृक्ष हैं, जिनके कारण यह शृङ्गवान् कहा जाता है। उनमेंसे एक शृङ्ग उत्तरमें, एक दक्षिणमें तथा एक मध्यमें है। मध्यशृह्म ही वैपुनत् है। शरद्-वसन्त ऋतुके मध्यमें सूर्य इस वैपुनत् शृक्तपर आते हैं । अतः मेन्नेय ! अथवा तुळाराशिके आरम्भमें निमिरापहारी मुर्यदेव विद्ववत्-पर स्थित होकर दिन और रात्रिको समान-परिमाण कर देते हैं। उस समय ये दोनों पंद्रह-पंद्रह मुहुर्त्तके होते हैं । मुने ! जिस समय सूर्य कृत्तिका नक्षत्रके प्रथम भाग अर्थात् मेपराशिके अन्तमें तथा चन्द्रमा निश्चय ही विशाखाके चतुर्योश (अर्थात् वृश्चिकके आरम्भ ) में हों अथवा जिस समय सूर्य विशाखाके तृतीय भाग अर्थात् तुलाके अन्तिमांशका भोग करते हों और चन्द्रमा कृतिकाके प्रथम भाग अर्थात् मेषान्तमें स्थित जान पड़ें तभी यह त्रिपुत्र नामक अति पवित्र काल कहा जाता है। इस समय देवता, ब्राह्मण और पितृगणके उद्देश्यसे संयतचित्त होकर दानादि देने चाहिये । यह समय दान-प्रहणके लिये मानो देवताओके खुले हुए मुखके समान है। अतः 'विपुव' कालमें दान करनेवाला मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। यागादिके काल-निर्णयके लिये दिन, रात्रि, पक्ष, कला, काष्टा और क्षण आदिका विषय भलीभाँति जानना चाहिये।

राका और अनुमित—दो प्रकारकी पूर्णमासी\* तथा सिनीवाली और कुहू—ये दो प्रकारकी अमावास्या होती हैं। माध-फाल्गुन, चैत्र-वैशाख तथा ज्येष्ठ-आषाढ़—ये छः मास उत्तरायण होते हैं और श्रावण-भाद्रपद, आश्विन-कार्तिक तथा अगहन-यौष—ये छः मास दक्षिणायन कहलाते हैं।

मैंने पहले तुमसे जिस लोकालोकपर्यतका वर्णन किया है, उसीपर चार व्रतशील लोकपाल निवास करते हैं । द्विजवर ! सुधामा, कर्दमके पुत्र शङ्कपाद, हिरण्यरोमा तथा केतुमान्—ये चारों निर्दृन्द्व, निरिममान, निरालस्य और निष्परिग्रह लोकपालगण लोकालोकपर्यतके चारों दिशाओं स्थित हैं।

जो अगस्यके उत्तर तथा अवीयिके दक्षिणमें वैश्वानरमार्गसे भिन्न ( मृगवीथि नामक ) मार्ग है, वही पितृयानपथ है । उस पितृयानमार्गमें महात्मा मुनिजन रहते हैं । जो छोग अग्निहोत्री होकर प्राणियोंकी उत्पत्तिके आरम्भक ब्रह्म (वेद)की स्तुति करते हुए यज्ञानुष्ठानके लिये उद्यत हो कर्मका आरम्भ करते हैं, उनका वह ( पितृयान ) दक्षिणमार्ग है । वे युग-युगान्तरमें विच्छिन हुए वैदिक धर्मकी संतान, तपस्या, वर्णाश्रमकी मर्यादा और विविध शास्त्रोंके द्वारा पुनः स्थापना करते हैं । पूर्वतन धर्मप्रवर्तक ही अपनी उत्तरकालीन संतानके यहाँ उत्पन्न होते हैं और फिर उत्तरकालीन धर्मप्रचारकगण अपने यहाँ संतानरूपसे उत्पन्न हुए पितृगणके कुलोमें जन्म लेते है। इस प्रकार वे व्रतशील महर्षिगण चन्द्रमा और तारागणकी स्थितिपर्यन्त सूर्यके दक्षिणमार्गमें वार-वार आते-जाते रहते हैं।

नागनीयिक उत्तर और सप्तिर्धियोंके दिक्षणमें जो सूर्यका उत्तरीय मार्ग है, उसे देनयानमार्ग कहते हैं। उसमे जो प्रसिद्ध निर्मळखमान और जितेन्द्रिय ब्रह्मचारिगण निवास करते हैं, वे संतानकी इच्छा नहीं करते। अतः उन्होंने मृत्युको जीत ल्या है। सूर्यके उत्तर-मार्गमें अठासी हजार उच्चरेता मुनिगण प्रलयकालपर्यन्त निवास करते हैं। उन्होंने लोमके असंयोग, मैथुनके त्याग, इच्छा-देशकी अप्रवृत्ति, कर्मानुष्ठानके त्याग, कामवासनाके असंयोग और रान्दादि विषयोंके दोपदर्शन इत्यादि कारणोंसे शुद्धचित्त होकर अमरता प्राप्त कर ली है। मृतोंके प्रलयपर्यन्त स्थिर रहनेको ही अमरता कहते हैं। त्रिलोकीकी स्थितितकके इस कालको वे अपुनर्मार (पुनर्मृत्युरहित) कहा जाता है। द्विज! ब्रह्महत्या और अश्वमेध-यज्ञसे जो पाप और पुण्य होते हैं, उनका फल प्रलयपर्यन्त कहा गया है।

मैत्रेय ! जितने प्रदेशमें ध्रुव स्थित है, पृथ्वीसे लेकर उस प्रदेशपर्यन्त सम्पूर्ण देश प्रलयकालमें नष्ट हो जाता है । सप्तर्षियोंसे उत्तर-दिशामें ऊपरकी ओर जहाँ ध्रुव स्थित हैं, वह अति तेजोमय स्थान ही आकाशमें भगवान् विष्णुका तीसरा दिव्य धाम है । विप्रवर ! पुण्य-पापके क्षीण हो जानेपर दोष-पङ्कश्चान्य संयतात्मा मुनिजनोंका यही परम स्थान है । पाप-पुण्यके निवृत्त हो जाने तथा देह-प्राप्तिके सम्पूर्ण कारणोंके नष्ट हो जानेपर प्राणिगण जिस स्थानपर जाकर फिर शोक नहीं करते, वही भगवान् विष्णुका परम पद है । जहाँ भगवान्के समान ऐश्वर्यसे प्राप्त हुए योगद्वारा सतेज होकर धर्म और ध्रुव आदि लोकसाक्षिगण निवास करते हैं, वही भगवान् विष्णुका परम पद है । मैत्रेय ! जिसमें यह भूत,

<sup>#</sup> जिस पूर्णिमामे पूर्णचन्द्र विराजमान होते हैं, वह 'राका' कहलाती है तथा जिसमे एक कला हीन होती है, वह 'अनुमित' कही जाती है।

<sup>🕂</sup> दृष्टचन्द्रा अमावास्थाका नाम 'सिनीवाली' है और नष्टचन्द्राका नाम 'कुहू' है ।

भविष्यत् और वर्तमान चराचर जगत् ओतप्रोत हो रहा है, वही भगवान् विष्णुका परमपद है। जो तल्लीन योगिजनोंको आकाशमण्डलमें देदीप्यमान मूर्यके समान सबके प्रकाशक रूपसे प्रतीत होता है तथा जिसका विवेक-ज्ञानसे ही प्रत्यक्ष होता है, वही भगवान् विष्णुका परमपद है। द्विजवर! उस विष्णुपदमें ही सबके आधारभूत परम तेजस्वी ध्रुव स्थित हैं तथा ध्रुवजीमें समस्त नक्षत्र, नक्षत्रोमें मेघ और मेघोंमें वृष्टि आश्रित है। महामुने ! उस वृष्टिसे ही समस्त सृष्टिका पोषण और सम्पूर्ण देव-मनुष्यादि प्राणियोंकी पुष्टि होती है। तदनन्तर गौ आदि प्राणियोंसे उत्पन्न दुग्ध और घृत आदिकी आहुतियोंसे परिपुष्ट अग्निदेव ही प्राणियोंकी स्थितिके लिये पुन: वृष्टिके कारण होते हैं । इस प्रकार भगवान् विष्णुका यह निर्मल तृतीय लोक (ध्रुव) ही त्रिलोकीका आधारभूत और वृष्टिका कारण है।

### नवाँ अध्याय ज्योतिश्चक और शिद्युमारचक

श्रीपराशरजी बोले—आकाशमे भगवान् विष्णुका जो शिशुमार (गिरगिट अथवा गोधा )के समान आकार-वाला तारामय खरूप देखा जाता है, उसके पुच्छभागमें ध्रुव अवस्थित है। यह ध्रुव खयं घूमता हुआ चन्द्रमा और सूर्य आदि प्रहोको घुमाता है। उस भ्रमणशील ध्रुवके साथ नक्षत्रगण भी चक्रके समान घूमते रहते हैं। सूर्य, चन्द्रमा, तारे, नक्षत्र और अन्यान्य समस्त प्रहगण वायुमण्डलमयी डोरीसे ध्रुवके साथ बॅचे हुए हैं।

मैंने तुमसे आकाशमे प्रहगणके जिस शिशुमार-स्रक्रपका वर्णन किया है, अनन्त तेजके आश्रय स्वयं भगवान् नारायण ही उसके हृदयस्थित आधार हैं। उत्तानपादके पुत्र धुवने उन जगत्पतिकी आराधना करके तारामय शिशुमारके पुच्छस्थानमे स्थिति प्राप्त की है। शिशुमारके आधार सर्वेश्वर श्रीनारायण हैं, शिशुमार

धुनका आश्रय है और धुनमें मूर्यदेन स्थित हैं तथा है निप्र! जिस प्रकार देन, असुर और मनुष्यादिके सिहत यह सम्पूर्ण जगत् सूर्यके आश्रित हैं, नह तुम एकाप्रचित्त होकर सुनो।

सूर्य आठ मासतक अगनी किरणोंसे रसखरूप जठ-को प्रहण करके उसे चार महीनोंमें वरसा देता है। उससे अनकी उत्पत्ति होती है और अनहीसे सम्पूर्ण जगत् पोगित होता है। सूर्य अपनी तीरण रिन्मोंसे संसारका जठ खींचकर उससे चन्द्रमाका पोषण करते हैं और चन्द्रमा आकाशमें वायुमयी नाडियोंके मार्गसे उसे धृम, अग्नि और वायुगय मेघोंमें पहुँचा देते हैं। यह चन्द्रमाद्वारा प्राप्त जठ मेघोंसे तुरंत ही भ्रष्ट नहीं होता, इसिल्ये वे 'अभ्र' कहलाते हैं। हे मैन्नेय! कालजनित संस्कारके प्राप्त होनेगर यह अभ्रस्थे जठ निर्मल होकर वायुकी प्रेरणासे पृथ्वीपर वरसने लगता है।

हे मुने । भगवान् सूर्यदेव नदी, समुद्र, पृथ्वी तया प्राणियोंसे उत्पन्न-इन चार प्रकारके जलोंका आकर्षण करते हैं । वे अंशुमाली आकाशगङ्गाके जलको प्रहण करके उसे विना मेघादिके अपनी किरणोंसे ही तरंत पृथ्वीपर वरसा देते हैं । हे द्विजोत्तम ! उसके स्पर्शमात्रसे पापपङ्कके धुल जानेसे मनुष्य नरकमें नहीं जाता। अतः वह दिव्य स्नान कहलाता है। सूर्यके दिखलायी देते हुए विना मेघोके ही जो जल वरसता है, वह सूर्यकी किरणोंद्वारा वरसाया हुआ आकाशगङ्गाका ही जल होता है। कृतिका आदि विपम (अयुग्म) नक्षत्रोमें जो जल सूर्यके प्रकाशित होते हुए बरसता है, उसे दिग्गजोंद्वारा बरसाया हुआ आकाशगङ्गाका जल समझना चाहिये । ( रोहिणी और आर्द्रा आदि ) सम संख्यानाले नक्षत्रोमे जिस जलको सूर्य बरसाते हैं, वह सूर्यरिंमयों-द्वारा ( आकाशगङ्गा ) से ग्रहण करके ही बरसाया जाता है । हे महामुने ! आकाशगङ्गाके ये ( सम तथा विषम नक्षत्रोंमें बरसनेवाले ) दोनों प्रकारके जलमय दिव्य स्नान अत्यन्त पवित्र और मनुष्योके पापभयको दूर करनेवाले हैं।

है हिज ! जो जल मेघोंद्वारा बरसाया जाता है, वह प्राणियोंके जीवनके लिये अमृतरूप होता है और ओषिघयोंका पोषण करता है । हे विग्र ! उस वृष्टिके जलसे परम वृद्धिको प्राप्त होकर समस्त ओषिघयाँ और फल पकनेपर सूख जानेवाले (गोधूम एवं यव आदि अन ) प्रजावर्गके ( शरीरकी उत्पत्ति एवं पोषण आदिके ) साधक होते हैं । उनके द्वारा शास्त्रविद् मनीषिगण नित्यप्रति यथाविधि यज्ञानुष्ठान करके देवताओंको सतुष्ट करते है। इस प्रकार सम्पूर्ण यज्ञ, वेद, ब्राह्मण आदि वर्ण, समस्त देवसमूह और प्राणिगण वृष्टिके ही आश्रित हैं । हे मुनिश्रेष्ठ ! अनको उत्पन्न करनेवाली वृष्टि ही इन सबको धारण करती है तथा उस वृष्टिकी उत्पत्ति सूर्यसे होती है ।

हे मुनिवरोत्तम ! सूर्यका आधार ध्रुव है, ध्रुवका शिशुमार है तथा शिशुमारके आश्रय भगवान् श्रीनारायण हैं । उस शिशुमारके हृदयमें श्रीनारायण स्थित हैं, जिन्हे समस्त प्राणियोके पाठनकर्ता तथा आदिभूत सनातन पुरुष कहा जाता है ।

#### दसवाँ अध्याय

द्वादश सूर्योंके नाम एवं अधिकारियोंका वर्णन

श्रीपराशरजी बोले—आरोह और अवरोहके द्वारा सूर्यकी एक वर्षमे जितनी गति है, उस सम्पूर्ण मार्गकी दोनों काप्राओंका अन्तर एक सौ अस्सी मण्डल है। सूर्यका रथ (प्रतिमास) भिन्न-भिन्न आदित्य, ऋपि, गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष, सर्प और राक्षससंज्ञक गणोसे अधिष्ठित होता है। हे मैत्रेय! मधुमास अर्थात् चैत्रमे सूर्यके रथमें सर्वदा धाता नामक आदित्य, क्रतुस्थला अप्सरा, पुलस्य ऋषि, वासुकि सर्प, रथमृत यक्ष, हेति राक्षस और नुम्बुरु

गन्धर्व-ये सात मासाधिकारी रहते हैं । ऐसे ही अर्यमा नामक आदित्य, पुलइ ऋषि, रथौजा यक्ष, पुश्चिकस्थला अप्सरा, प्रहेति राक्षस, कच्छवीर सर्प और नारद नामक गन्धर्व—ये वैशाख मासमें सूर्यके रथपर निवास करते हैं। हे मैत्रेय ! अब ज्येष्ठ मासमें निवास करनेवालोंके नाम सुनो । उस समय मित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक सर्प, पौरुषेय राक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा गन्धर्व और रथखन नामक यक्ष—ये उस रथमें वास करते हैं । आषाढ़ मासमें वरुण भादित्य, वसिष्ठ ऋषि, नाग सर्पे, सहजन्या अप्सरा, हुहू गन्धर्व, रथ राक्षस और रथचित्र नामक यक्ष उसमें रहते हैं। श्रावण मासमें इन्द्र नामक आदित्य, विश्वावसु गन्धर्व, स्रोत यक्ष, एलापत्र सर्प, अङ्गिरा ऋषि, प्रम्लोचा अप्सरा और सर्पि नामक राक्षस सूर्यके रथमें बसते हैं। भाद्रपदमें विवस्नान् नामक आदित्य, उग्रसेन गन्धर्व, भूगु ऋषि, आपूरण यक्ष, अनुम्छोचा अप्सरा, शंखपाल सर्प और व्याघ नामक राक्षसका उसमें निवास होता है । आश्विन मासमें पूषा नामक आदित्य, वसुरुचि गन्धर्व, वात राक्षस, गौतम ऋषि, धनस्त्रय सर्प, सुषेण गन्धर्व और घृताची नामक अप्सराका उसमे वास होता है। कार्तिक मासमें पर्जन्य आदित्य, विश्वावसु नामक गन्धर्व, भरद्वाज ऋषि, ऐरावत सर्प, विश्वाची अप्सरा, सेनजित् यक्ष तथा आप नामक राक्षस रहते हैं

मार्गशीर्षमासके अधिकारी अंश नामक आदित्य, कास्यप ऋषि, तार्क्य यक्ष, महापद्म सर्प, उर्वशी अप्सरा, चित्रसेन गन्धव और विद्युत् नामक राक्षस हैं । हे विप्रवर ! क्रतु ऋषि, भग आदित्य, ऊर्णायु गन्धव, रक्क्ज राक्षस, कर्कोटक सर्प, अरिष्टनेमि यक्ष तथा पूर्वचित्ति अप्सरा—ये अधिकारिगण पौपमासमे जगत्को प्रकाशित करनेके छिये सूर्यमण्डलमें रहते हैं ।

हे मैत्रेय ! त्वष्टा नामक आदित्य, जमदिन ऋपि, कम्बळ सर्प, तिळोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मोपेत राक्षस, ऋतजित् यक्ष और धृतराष्ट्र गन्धर्व—ये सात माघ मासमें भास्करमण्डळमें रहते हैं । अब जो फाल्गुन मासमें सूर्यके रथमें रहते हैं उनके नाम सुनो । हे महामुने ! वे विष्णु नामक आदित्य, अश्वतर सर्प, रम्भा अप्सरा, सूर्यवर्ची गन्धर्व, सत्यजित् यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और यद्मोपेत नामक राक्षस हैं ।

है ब्रह्मन् ! इस प्रकार भगवान् विष्णुकी शक्ति से तेजोमय हुए ये सात-सात गण एक-एक मासतक सूर्यमण्डलमें रहते हैं । मुनि लोग सूर्यकी स्तृति करते हैं, गन्धर्व सम्मुख रहकर उनका यशोगान करते हैं, अप्सराएँ नृत्य करती हैं, राक्षस रथके पीले चलते हैं, सप वहन करनेके अनुकृल रथको सुसजित करते हैं, यक्षगण रथकी वागडोर सँभालते हैं तथा (नित्यसेवक) वालखिल्यादि इसे सब ओरसे घेरे रहते हैं । हे मुनिसत्तम ! सूर्यमण्डलके ये सात-सात गण ही अपने-अपने समयपर उपस्थित होकर शीत, ग्रीष्म और वर्षा आदिके कारण होते हैं ।

## ग्यारहवाँ अध्याय सूर्यशक्ति पवं वैष्णवी शक्तिका वर्णन

श्रीमैत्रेयजी बोले—भगवन् ! आपने जो कहा कि सूर्यमण्डलमें स्थित सातों गण शीत-प्रीष्म आदिके कारण होते हैं, यह मै सुन चुका । हे गुरो ! आपने सूर्यके रयमें स्थित और विष्णु-शक्तिसे प्रभावित गन्धर्च, सर्प, राक्षस, ऋषि, वालिखल्यादि, अप्सरा तथा यक्षोंके तो पृथक्-पृथक् व्यापार वतलाये; किंतु यह नहीं वतलाया कि सूर्यका कार्य क्या है ! । यदि सातों गण ही शीत, ग्रीम्म और वर्षाकें करनेवाले हैं तो फिर सूर्यका क्या प्रयोजन है ! और यह कैंसे कहा जाता है कि वृष्टि सूर्यसे होती है ! यदि सातों गणोंका यह वृष्टि आदि कार्य समान ही है तो 'सूर्य उदय हुआ, अब मध्यमें है, अब अस्त होता है ।'- ऐसा लोग क्यों कहते हैं !

श्रीपराशरजी योळे—हे मैत्रेय ! तुमने जो कुछ पूछा है, उसका उत्तर धुनो । सूर्य सात गर्णोमेंसे ही एक हैं तयापि उनमें प्रधान होनेसे उनकी विशेषता है। भगवान् विष्णुकी सर्वशक्तिमयी ऋक्, यजुः और साम नामकी पराशक्ति है। वह वेदत्रयी ही सूर्यको ताप प्रदान करती है और ( उपासना किये जानेपर ) संसारके समस्त पापोंको नष्ट कर देती है । है द्विज । जगत्की स्थिति और पालनके लिये वे ऋक्, यजुः और सामरूप विष्णु सूर्यके भीतर निवास करते हैं। प्रत्येक मासमें जो सूर्य होते हैं, उन्हींमें वह वेदत्रयीरूपिणी विष्णुकी पराशक्ति निवास करती है। पूर्वाह्में ऋक, मध्याह्में यजुः तया सायंकाल्में बृहद्रयन्तरादि सामश्रुतियाँ सूर्यकी स्तुति करती हैं\*। यह ऋक-यजुः-सामखरूपिणी वेदत्रयी भगवान् विष्णुका ही अङ्ग है। यह विण्यु-शक्ति सर्वदा आदित्यमें रहती है। यह त्रयीमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्यकी ही अधिष्ठात्री हो, यही नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी त्रयीमय ही हैं । सर्गके आदिमें व्रह्मा ऋङ्मय हैं, उसकी स्थितिके समय यजुमय हैं तथा अन्तकालमें रुद्र साममय

ऋचः पूर्वाह्ने दिवि देव ईयते, यजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये अहः सामवेदेनास्तमये महीयते । इसी भावका प्रकृत स्रोक भी द्रष्टव्य है—

> शृचः स्तुवन्ति पूर्वा**ह्ने मध्याह्नेऽय** यज््षि वै । बृहद्रयन्तरादीनि सामान्यहः क्षये रविम् ॥ (वि० पु० २ । ११ । १० )

<sup>\*</sup> इस विषयमें यह श्रुति भी है—

इस प्रकार वह त्रयीमयी सात्त्विकी वैष्णवी शक्ति अपने सप्तगणोंमें स्थित आदित्यमें ही (अतिशयरूपसे) अवस्थित होती है। उससे अधिष्ठित सूर्यदेव भी अपनी प्रखर रिस्मियोंसे अत्यन्त प्रज्वित होकर संसारके सम्पूर्ण अन्धकारको नष्ट कर देते हैं।

उन सूर्यदेवकी मुनिगण स्तुति करते हैं और गन्धवंगण उनके सम्मुख यशोगान करते हैं। अप्सराएँ चृत्य करती हुई चळती हैं, राक्षस रथके पीछे रहते हैं, स्पंगण रथका साज सजाते हैं, यक्ष वोड़ोंकी बागडोर समाळते हैं तथा बाळखिल्यादि रथको सब ओरसे घेरे रहते हैं। त्रयीशक्तिरूप मगवान् (सूर्यखरूप) विष्णुका न कभी उदय होता है और न अस्त (अर्थात् वे स्थायीरूपसे सदा विद्यमान रहते हैं।) ये सात प्रकारके गण तो उनसे पृथक् हैं। स्तम्भमें छगे हुए दर्पणके समान जो कोई उनके निकट जाता है, उसीको अपनी छाया दिखायी देने छगती है। हे हिज! इसी प्रकार वह वैष्णवीशक्ति सूर्यके रथसे कभी चळायमान नहीं होती और प्रत्येक मासमें पृथक्-पृथक् सूर्यके (परिवर्तित होकर) उसमें स्थित होनेपर वह उसकी अधिष्ठात्री होती है।

हे द्विज ! दिन और रात्रिके कारणखरूप भगवान् सूर्य पितृगण, देवगण और मनुष्यादिको सदा तृप्त करते हुए घूमते रहते हैं । सूर्यकी जो सुषुम्ना नामकी किरण है, उससे शुक्रपक्षमें चन्द्रमाका पोषण होता है और फिर कृष्णपक्षमें उस अमृतमय चन्द्रमाकी एक-एक कलाका देवगण निरन्तर पान करते हैं । हे द्विज ! कृष्णपक्षके क्षय होनेपर (चतुर्दशिके अनन्तर) दो कला-युक्त चन्द्रमाका पितृगण पान करते हैं । इस प्रकार सूर्यद्वारा पितृगणका तर्पण होता है ।

सूर्य अपनी किरणोसे पृथिवीसे जितना जल खींचते हैं, उतनेको प्राणियोंकी पुष्टि और अन्नकी वृद्धिके लिये बरसा देते हैं। उससे भगवान् सूर्य समस्त प्राणियोंको आनन्दित कर देते हैं और इस प्रकार देव, मनुष्य और पितृगण आदि सभीका पोपण करते हैं । हे मैत्रेय ! इस रीतिसे सूर्यदेव देवताओकी पाक्षिक, पितृगणकी मासिक तथा मनुष्योंकी नित्यप्रति तृप्ति करते रहते हैं ।

#### बारहर्ने अध्याय नवग्रहींका वर्णन तथा लोकान्तरसम्बन्धी व्याख्या

पराद्यरजी बोले चन्द्रमाका रथ तीन पहियोंनाका है। उसके वाम तया दक्षिण ओर कुन्द-कुसुमके समान **इवेतवर्ण** दस घोड़े जुते हुए हैं । ध्रुवके आधारपर स्थित उस वेगशाली रथसे चन्द्रदेव भ्रमण करते हैं और नागवीथिपर आश्रित अश्विनी आदि नक्षत्रोंका भोग करते हैं । सूर्यके समान इनकी किरणोंके भी घटने-बढ़नेका निश्चित क्रम है। हे मुनिश्रेष्ठ ! सूर्यके समान समुद्रगर्भसे उत्पन हुए उनके घोड़े भी एक बार जोत दिये जानेपर एक कल्पपर्यन्त रथ खींचते रहते हैं। हे मैत्रेय ! सुरगणके पान करते रहनेसे क्षीण हुए कलामात्र चन्द्रमाका प्रकाशमय सूर्यदेव अपनी एक किरणसे पुनः पोषण करते हैं। जिस क्रमसे देवगण चन्द्रमाका पान करते हैं, उसी क्रमसे जळापहारी सूर्यदेव उन्हे शुक्क प्रतिपत्से प्रतिदिन पुष्ट करते हैं । हे मैत्रेय ! इस प्रकार आघे महीनेमें एकत्र हुए चन्द्रमाके अमृतको देवगण फिर पीने लगते हैं; क्योंकि देवताओंका आहार तो अमृत है । तैतीस हजार तीन सौ तैंतीस ( ३३३३३ ) देवगण चन्द्रस्थ अमृतका पान करते हैं । जिस समय दो कलामात्रसे अवस्थित चन्द्रमा मूर्यमण्डलमें प्रवेश करके उसकी 'अमा' नामक किरणमें रहते हैं, वह तिथि 'अमावस्या' कहलाती है। उस दिन रात्रिमें ने पहले तो जलमें प्रवेश करते हैं, फिर वृक्ष-छता आदिमें निवास करते हैं और तदनन्तर क्रमसे सूर्यमे चले जाते हैं। वृक्ष और लता आदिमें

चन्द्रमाकी स्थितिके समय ( अमावस्याको ) जो उन्हें काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है। केवल पंद्रहर्वी कलारूप यत्किचित् भागके शेष रहनेपर उस क्षीण चन्द्रमाको पितृगण मध्याहोत्तर कालमें चारों ओरसे घेर हेते हैं । हे मुने ! उस समय उस दिकलाधर चन्द्रमाकी बची हुई अमृतमयी एक कलाका वे नितृगण पान करते हैं। अमावस्याके दिन चन्दरिमसे निकले हुए उस सुधामृतका पान करके अत्यन्त तृप्त हुए सौम्य, बर्हिषद् और अग्निष्वात्त—तीन प्रकारके पितृगण एक मासपर्यन्त संतुष्ट रहते हैं । इस प्रकार चन्द्रदेव शुक्रपक्षमें देवताओंको और कृष्णपक्षमें पितृगणकी पुष्टि करते हैं तथा अमृतमय शीतळ जलकर्णोसे ळता-वृक्ष, ओषधि आदिको उत्पन्न कर अपनी चन्द्रिकाद्वारा आहादित करके वे मनुष्य, पशु एवं कीट-पतंगादि समी प्राणियोंका पोषण करते हैं।

चन्द्रमाके पुत्र बुधका रथ वायु और अग्निमय द्रव्यका बना हुआ है और उसमें वायुके समान वेगशाली आठ पिशंग वर्णवाले घोड़े जुते हैं। वर्ह्य, अनुकर्भ, उपासंग और पताका तथा पृथ्वीसे उत्पन्न हुए घोड़ोंके सिहत शुक्रका रथ भी अति महान् है। मंगलका अति शोभायमान सुवर्णनिर्मित महान् रथ भी अग्निसे उत्पन्न हुए, पद्मरागमणिके समान, अरुणवर्ण आठ घोड़ोसे युक्त है। जो आठ पाण्डुरवर्णवाले घोड़ोसे युक्त स्वर्णका रथ है, उसमें वर्षके अन्तमें प्रत्येक राशिमें गृहस्पतिजी विराजमान होते हैं। आकाशसे उत्पन्न हुए विचित्रवर्णके घोड़ोसे युक्त रथमें अरुढ़ होकर मन्द्रभागी शनैश्वर धीरे-धीरे चलते हैं।

राहुका रथ धूसर (मिटयाले ) वर्णका है। उसमें भ्रमरके समान कृष्णवर्णके आठ घोड़े जुते हुए हैं। हे मैंत्रेय ! एक बार जोत दिये जानेपर वे घोड़े निरन्तर चळते रहते हैं। चन्द्रपवी (पूर्णिमा) पर यह राहु सूर्यसे निकळकर चन्द्रमाके पास जाता है तथा सौरपवोमें (अमावस्या )पर यह चन्द्रमासे निकळकर सूर्यके निकट जाता है। इसी प्रकार केतुके रथके वायुवेगशाली आठ घोड़े भी पुआळके धुएँकी-सी आमावाले तथा ळाखके समान ळाळ रंगके हैं।

हे महाभाग ! मैंने तुमसे नवप्रहोंके रवाँका यह वर्णन किया । ये सभी वायुमयी डोरीसे ध्रुवके साथ बँचे हुए हैं । हे मैत्रेय ! समस्त प्रह, नक्षत्र और तारामण्डल वायुमयी रज्जुसे ध्रुवके साथ बँचे हुए यथोवित प्रकारसे घूमते रहते हैं । जितने तारागण हैं, उतनी वायुमयी डोरियाँ हैं । उनसे बँधकर वे खयं घूमते तया ध्रुवको धुमाते रहते हैं । जिस प्रकार तेली लोग स्वयं घूमते हुए कोल्हुको भी धुमाते रहते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रहगण वायुसे वँधकर घूमते रहते हैं । क्योंकि इस वायु-चक्रसे प्रेरित होकर समस्त प्रहगण अलातचक्र ( वनैती )के समान चूमा करते हैं, इसल्रिये यह 'प्रवह' कहलाता है ।

है मुनिश्रेष्ठ ! जिस शिशुमारचक्रका पहले वर्णन कर चुका हूँ, तथा जहाँ ध्रुव स्थित है, अब तुम उसकी स्थितिका वर्णन सुनो । रात्रिके समय उनका दर्शन करनेसे मनुष्य दिनमे जो कुछ पापक्रम करता है, उससे मुक्त हो जाता है तथा आकाशमण्डलमें जितने तारे इसके आश्रित हैं, उतने ही अधिक वर्ष वह जीवित रहता है । उत्तानपाद उसकी ऊपरकी हनु (ठोड़ी) है और यज्ञ नीचेकी तथा धर्मने उसके मस्तकपर

रथकी रक्षाके लिये बना हुआ लोहेका आवरण । २. रथके नीचेका भाग ।

३. शस्त्र रखनेका स्थान ।

अधिकार कर रक्खा है, उसके हृदय-देशमे नारायण हैं, पूर्वके दोनों चरणोमे अश्विनीकुमार हैं नथा जंघाओमे वरुण और अर्यमा है। संवत्सर उसका शिश्न है, मित्रने उसके अपान-देशको आश्रित कर रक्खा है, अग्नि, महेन्द्र, कश्यप और ध्रुव पुच्छभागमे स्थित हैं। शिशुमारके

पुच्छभागमे स्थित ये अग्नि आदि चार तारे कभी अस्त नहीं होते। इस प्रकार मैने तुमसे पृथ्वी, प्रहगण, द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष और निदयोका तथा जो-जो उनमे बसते हैं, उन समीके स्वरूपका वर्णन कर दिया।

~s###

# अभिपुराणमें सूर्य-प्रकरण

[अग्निपुराणसे संकलित इस परिच्छेद्में १९वें, ५१वें, ७३वें, ९९वें और १४८वें अध्यायोंसे सूर्यसम्बन्धी सामग्रियोंका यथावत् संचयन-संकलन किया गया है; जिसमें ये विषय हैं— कद्यप आदिके वंदा, सूर्यादि ग्रहों तथा दिक्पाल आदि देवताओंकी प्रतिमाओंके लक्षण, सूर्यदेवकी पूजा-स्थापनाकी विधियाँ, संग्राम-विजय-दायक सूर्यपूजा-विधान।]

#### उन्नीसवाँ अध्याय

कर्यप आदिक वंशका वर्णन

अग्निदेव चोले—हे मुने ! अब मै अदिति आदि दक्ष-कन्याओंसे उत्पन्न हुई कर्रयपजीकी सृष्टिका वर्णन करता हूँ—चाक्षुष मन्वन्तरमें जो तुपित नामक बारह देवता थे, वे ही पुनः इस वैवस्वत मन्वन्तरमे कर्रयपके अंशसे अदितिके गर्भसे आये थे। वे विष्णु, शक्त (इन्द्र), त्वष्टा, धाता, अर्यमा, पूषा, विवस्वान्, सविता, मित्र, वरुण, भग और अंशुनामक बारह आदित्य\* हुए।

अरिष्टनेमिकी चार पित्नयोसे सोलह संताने उत्पन्न हुई। विद्वान् बहुपुत्रके ( उनकी दो पित्नयोसे किप्ला, लोहिता आदिके मेदसे) चार प्रकारकी विद्युत्वरूपा कन्याएँ उत्पन्न हुई। अङ्गिरामुनिसे ( उनकी दो पित्नयोद्वारा ) श्रेष्ठ ऋचाएँ हुई तथा कृशाश्वके भी ( उनकी दो पित्नयोसे ) देवताओके दिव्य आयुध उत्पन्न हुए।

जैसे आकाशमें सूर्यके उदय और अस्तभाव बारंबार होते रहते हैं, उसी प्रकार देवताळोग युग-युगमें (कल्प-कल्पमे ) उत्पन्न (एवं विनष्ट ) होते रहते हैं ‡।

# यहाँ दी हुई आदित्योकी नामावली इरिवंशके हरिवशपर्वगत तीसरे अध्यायमे इलोक-सं० ६०-६१मे कथित नामावलीसे ठीक-ठीक मिलती है।

🕇 प्रत्यिङ्गरसजाः श्रेष्ठाः कृशाश्वस्य सुरायुघाः ।

इस वाक्यमे पूरे एक क्लोकका भाव संनिविष्ट है । अतः उस सम्पूर्ण क्लोकपर दृष्टि न रक्खी जाय तो अर्थको समझनेमे भ्रम होता है। हरिवंशके निम्नाङ्कित ( हरि० ३ । ६५ ) क्लोकसे उपर्युक्त पृष्ट्क्तियोका भाव पूर्णतः स्पष्ट होता है—

प्रत्यिङ्गरसजाः श्रेष्ठा ऋचो ब्रह्मर्पिसत्कृताः। कृशाश्वस्य तु राजर्षेर्देवप्रहरणानि च ॥

सम्पूर्ण दिन्यास्त्र कृशाश्वके पुत्र हैं, इस विषयमें वा॰ रामायण बाल॰ सर्ग २१के क्लोक १३-१४ तथा मत्स्यपुराण ६।६ द्रष्टन्य हैं।

‡ इसको समझनेके लिये भी हरिवशके निम्नाङ्कित ख्लोकपर दृष्टिपात करना आवश्यक है-

एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनरेव हि । सर्वदेवगणास्तात त्रयस्ट्रिशनु कामजाः ॥

(३।६६)

—यही भाव मत्स्यपुराण ६ । ७ मे भी आया है ।

कस्यपजीसे उनकी पत्नी दितिके गर्भसे हिरण्यकशिप और हिरण्याक्षनामक पुत्र उत्पन्न हुए । फिर सिंहिका नामवाळी एक कन्या भी हुई, जो विप्रचित्तिनामक दानवकी पत्नी हुई । उसके गर्भसे राहु आदिकी उत्पत्ति हुई, जो 'सैहिकेय'नामसे विख्यात हुए । हिरण्यकशिपुके चार पुत्र हुए, जो अपने वल-गराक्रमके कारण विख्यात थे। इनमें पहला हाट, दूसरा अनुहाद और तीसरे प्रहाद हुए, जो महान् विष्णुभक्त ये और चौथा संहाद था । हादका पुत्र हद हुआ । संहादके पुत्र आयुप्पान, शिवि और वाप्कल थे। प्रहादका पुत्र विरोचन हुआ और विरोचनसे विलेका जन्म हुआ । हे महामुने ! बिलेके सौ पुत्र हुए, जिनमें वाणासुर ज्येष्ट था। पूर्वकल्पमें इस वाणासुरने भगवान् उमापतिको (भक्ति-भावसे ) प्रसन्न कर उन परमेश्वरसे यह वरदान प्राप्त किया था कि 'मै आपके पास ही विचरता रहुँगा।' हिरण्याक्षके पाँच पुत्र थे-राम्बर, शक्ति, द्विमधी, शङ्क और आर्य । कस्यपजीकी दूसरी पत्नी दनुके गर्भसे सौ दानव पुत्र उत्पन हुए।

इनमें खर्मानुकी कत्या सुप्रभा थी और पुलेमा दानवकी पुत्री थी राची । उपदानवकी कत्या हयशिरा थी और वृप्पर्वाकी पुत्री शिमिष्ठा । पुलेमा और कालका—ये दो वैश्वानरकी कत्याएँ थीं । ये दोनों कश्यपजीकी पत्नी हुई । इन दोनोंके करोड़ों पुत्र थे । प्रहादके वंशमें चार करोड़ 'निवातकवच'नामक दैत्य हुए । कश्यपजीकी ताम्रा नामवाली पत्नीसे छः पुत्र हुए । इनके अतिरिक्त काकी, श्येनी, भासी, गृधिका और श्रुचिग्रीवा आदि भी कश्यपजीकी भार्याएँ थीं। उनसे काक आदि पक्षी उत्पन्त हुए । ताम्राके पुत्र घोड़े और ऊँट थे । विनताके अरुण और गरुइनामक दो पुत्र हुए । सुरसासे हजारों साँप करान हुए और कद्दके गर्मसे भी शेप, वासुिक और तक्षक आदि सहमों नाग हुए । क्रोधवशाके गर्मसे दशनशील दाँतवाले सर्प उत्पन्न हुए । धरासे जळ-पक्षी

ठनम्त्र हुए । सुरिमसे गाय-मेंस आदि पशुओंकी उन्मति हुई । इराके गर्भसे तृण आदि उत्पन्न हुए । खसासे यक्ष-राक्षस और मुनिके गर्भसे अप्सराएँ प्रकट हुई । इसी प्रकार अरिष्टाके गर्भसे गन्धर्व उत्पन्न हुए । इस नरह कस्यपजीसे स्थावर-जङ्गम जगत्की उत्पत्ति हुई ।

इन सबके असंख्य पत्र हुए । देवताओंने दैत्योंको युद्धमें जीत छिया । अपने प्रत्रोंक मारे जानेपर दितिने करयपजीको सेवासे संतुष्ट किया । वह इन्द्रका संद्यार करनेत्राले पुत्रको पाना चाहती थी । उसने कस्यपर्जासे अपना यह अभिमत वर प्राप्त कर लिया । जब वह गर्भवती और व्रतपाछनमें तत्पर थी, उस समय एक दिन भोजनके वाद त्रिना पैर धोये ही सो गयी। तब इन्द्रने यह छिद्र ( त्रुटि या दोप ) हुँढकर उसके गर्भमें प्रविष्ट हो उस गर्भके दुकड़े-दुकड़े कर दिये, ( किंतु इनके प्रभावसे उनकी मृत्यु नहीं हुई । ) वे सभी अन्यन्त तेजस्वी और इन्द्रके सहायक उनचास मरुत्-नामक देवता हुए । मुने ! यह सारा वृत्तान्त भेने सुना दिया । श्रीइरिसक्य ब्रह्माजीने पृथुको नरलोकके राजपदपर अभिनिक्त करके क्रमशः दूसरोंको भी राज्य दिये—उन्हें विभिन्न समुहोंका राजा वनाया । अन्य सबके अधिपनि ( तया परिगणित अधिपतियोंके भी अधिपति ) साक्षात् श्रीहरि ही हैं।

ब्राह्मणों और ओपिंधयों के राजा चन्द्रमा हुए। जलके खामी वरुण हुए। राजाओं के राजा कुवेर हुए। द्वादश सूर्यों (आदित्यों) के अधीश्वर भगवान् विष्णु थे। वसुओं के राजा पावक और मरुद्रणों के खामी इन्द्र हुए। प्रजापतियों के खामी दक्ष और दानवों के अधिपति प्रहाद हुए। पितरों के यमराज और भूत आदिकं खामी सर्वसमर्थ भगवान् शिव हुए तथा शैलों (पर्वतो) के राजा हिमवान् हुए और नदियों का खामी सागर हुआ। गन्धवों के चित्ररथ, नागों के वासुकि, सपीके तक्षक और पिस्पोंके गढ़द राजा हुए। श्रेष्ठ हाथियों का खामी

ऐरावत हुआ और गौओंका अधिपति साँड। वनचर जीवोंका खामी शेर हुआ और वनस्पतियोका प्रक्ष (पकड़ी)। घोड़ोका खामी उन्चै:श्रवा हुआ। सुधन्वा पूर्व दिशाका रक्षक हुआ। दक्षिण दिशामें शङ्कपद और पश्चिममें केतुमान् रक्षक नियुक्त हुए। इसी प्रकार उत्तर दिशामे हिरण्यरोमक नामका राजा हुआ।

#### इक्यावनवाँ अध्याय

#### सूर्यादि ग्रहों तथा दिक्पाल आदि देवताओंकी प्रतिमाओंके लक्षणोंका वर्णन

भगवान् श्रीहयग्रीव कहते हैं — ब्रह्मन् ! सात अश्वोंसे जुते हुए एक पहियेवाले रथपर विराजमान सूर्यदेवकी प्रतिमाको स्थापित करना चाहिये। भगवान् सूर्य अपने दोनों हाथोंमें दो कमल धारण किये हुए हों। उनके दाहिने भागमे दावात और कलम लिये दण्डी खड़े हों और वामभागमें पिङ्गल हाथमें दण्ड लिये दारपर विद्यमान हों। ये दोनों सूर्यदेवके पार्षद हैं। भगवान् सूर्यदेवके उभय पार्श्वमें बाल-व्यजन ( चॅवर ) लिये 'राज्ञी' तथा 'निष्प्रमा'\* खड़ी हों अथवा घोड़ेपर चढ़े हुए एकमात्र सूर्यकी ही प्रतिमा बनानी चाहिये। समस्त दिक्पाल हाथोमें वरद मुद्दा, दो-दो कमल तथा शख्न लिये कमशः पूर्वादि दिशाओमें स्थित दिखाये जाने चाहिये।

वारह दलोका एक कमल-चक्र बनावे । उसमें सूर्य, अर्थमा † आदि नामवाले वारह आदित्योका क्रमशः वारह दलोंमें स्थापन करे । यह स्थापना वरुण-दिशा एवं वायव्य-

कोणसे आरम्भ करके नै ऋत्यकोणके अन्ततकके दर्लों होनी चाहिये। उक्त आदित्यगण चार-चार हाथवाले हों और उन हाथोमे मुद्रर, शूल, चक्र एवं कमल धारण किये हों। अग्निकोणसे लेकर नैऋत्यतक, नैऋत्यसे वायव्य-तक, वायव्यसे ईशानतक और वहाँसे अग्निकोणतकके दलों उक्त आदित्योंकी स्थिति जाननी चाहिये।

वारह आदित्योंके नाम इस प्रकार हैं--वरुण, सूर्य, सहस्रां ग्रु, धाता, तपन, सविता, गभस्तिक, रवि, पर्जन्य, त्वष्टा, मित्र और विष्णु । ये मेत्र आदि बारह राशियोंमें स्थित होकर जगत्को ताप एवं प्रकाश देते हैं। ये वरुण आदि आदित्य क्रमशः मार्गशीर्ष मास ( या वृश्चिकराशि ) से लेकर कार्तिक मास ( या तुलाराशि ) तकके मासों ( एवं राशियों ) में स्थित होकर अपना कार्य सम्पन करते हैं । इनकी अङ्गकान्ति क्रमशः काली, लाल, कुछ-कुछ लाल, पीली, पाण्डुवर्ण, श्वेत, कपिछवर्ण, पीतवर्ण, तोतेके समान हरी, धवलवर्ण, धूम्रवर्ण और नीळी है । इनकी राक्तियाँ द्वादशदल कमलके केसरोंके अप्रभागमें स्थित होती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—इडा, सुषुम्ना, विश्वाचिं, इन्दु, प्रमर्दिनी ( प्रवर्द्धिनी ), प्रहर्षिणी, महाकाली, कपिला, प्रबोधिनी, नीलाम्बरा, वनान्तस्था ( घनान्तस्था ) और अमृताख्या । वरुण आदिकी जो अङ्गकान्ति है, वही इन शक्तियोंकी भी है । केसरोंके अप्रभागोंमें इनकी स्थापना करे । सूर्यदेवका तेज प्रचण्ड और मुख विशाल है। उनके दो भुजाएँ हैं। वे अपने हार्थोंमें कमल और खड़ धारण करते हैं।

<sup>#</sup> ध्राज्ञीः और 'निष्प्रभा'—ये चॅवर डुलानेवाली श्चियोंके नाम हैं, अथवा इन नामोद्वारा सूर्यदेवकी दोनों पित्नयोकी ओर संकेत किया गया है। 'राज्ञी' शब्दसे उनकी रानी 'संज्ञा' गृहीत होती हैं और 'निष्प्रभा' शब्दसे 'छाया'—ये दोनो देवियाँ चॅवर डुलाकर पितकी सेवा करती रहती हैं।

<sup>†</sup> सूर्य आदि द्वादश आदित्योंके नाम अन्यत्र गिनाये गये हैं और अर्थमा आदि द्वादश आदित्योंके नाम १९वें अध्यायमें देखने चाहिये। ये नाम वैवस्वत मन्वन्तरके आदित्योंके हैं। चाक्षुष मन्वन्तरमे वे ही 'तुपित' नामसे विख्यात थे। अन्य पुराणोंमें भी आदित्योंकी नामावली तथा उसके मासक्रममे यहाँकी अपेक्षा कुळ अन्तर मिलता है। इसकी संगति कल्पभेदके अनुसार माननी चाहिये।

चन्द्रमा कुण्डिका तथा जपमाला धारण करते हैं।
मङ्गलके हाथोंमें शक्ति और अक्षमाला शोमित होती हैं।
बुधके हाथोंमें धनुप और अक्षमाला शोमा पाती हैं।
बुहस्पति कुण्डिका और अक्षमालाधारी हैं। शुक्रका
भी ऐसा ही खरूप हैं अर्थात् उनके हाथोंमें भी
कुण्डिका और अक्षमाला शोमित होती हैं। शिक् किङ्किणी-सूत्र धारण करते हैं। राहु अर्द्धचन्द्रधारी हैं
सथा केतुके हाथोंमे खड़ और दीपक शोभा पाते हैं।

समस्त छोकपाछ द्विमुज हैं। विश्वकर्मा अक्षसूत्र धारण करते हैं। हनुमान्जीके हाथमें वज्र है। उन्होंने अपने दोनों पैरोंसे एक असुरको दवा रक्खा है। किनर-मृतियाँ हाथमें वीणा छिये हों और विद्याधर माछा धारण किये आकाशमें स्थित दिखाये जायँ। पिशाचोंके शरीर दुर्वछ कङ्कालमात्र हों। वेतालोंके मुख विकराछ हों। क्षेत्रपाछ शूलधारी बनाये जायँ। प्रेतोंके पेट छंवे और शरीर कुश हों।

## तिहत्तरवाँ अध्याय

स्यंदेवकी पूजा-विधिका वर्णन
महादेवजी कहते हैं—स्कन्द ! अव मै करन्यास
और अङ्गन्यासपूर्वक सूर्यदेवताके पूजनकी विवि वताऊँगा।
'मैं तेजोमय सूर्य हूँ'—ऐसा चिन्तन करके अर्ध-पूजन करे। ठाळ रंगके चन्दन या रोळीसे मिश्रित जळको कळाटके निकटतक ले जाकर उसके हारा अर्थपात्रको पूर्ण करे। उसका गन्धादिसे पूजन करके सूर्यके अङ्गोंहारा रक्षावराण्ठन करे। तत्पश्चात् जळसे पूजा-सामग्रीका प्रोक्षण करके पूर्वामिमुख हो सूर्यदेवकी पूजा करे। 'ॐ आं हदयाय नमः' इस प्रकार आदिमे खर्वाज ळगाकर सिर आदि अन्य सब अङ्गोंमे भी न्यास करे। पूजा-गृहके हारदेशमें दक्षिणकी ओर 'दण्डीणका और वामभागमें 'पिङ्गळ'का पूजन करे। ईशानकोणमें छं 'गं गणपतये नमः'—इस मन्त्रसे गणेशकी और

अग्निकोणमें गुरुकी पूजा करें । पीठकें मध्यभागमें कमलाकार आसनका चिन्तन एवं पूजन करें । पीठकें अग्नि आदि चारों कोणोंमें क्रमशः विमल, सार, आराध्य तथा परम खुलकी और मध्यभागमें प्रभूतासनकी पूजा करें । उपर्युक्त प्रभूत आदि चारोंके वर्ण कमशः श्वेत, लाल, पीले और नीलें हैं तथा उनकी आकृति सिंहके समान है । इन सबकी पूजा करनी चाहिये ।

पीठस्थ कमलके भीतर 'रां दीप्ताये नमः'-इस मन्त्रद्वारा दीताकी, 'रीं सृक्ष्मायें नमः'—इस मन्त्रसे सुत्माकी, 'रूं जयाये नमः'—इससे जयाकी, 'रें भद्राये नमः'—इससे भद्राकी, 'रें विभूतये नमः' इससे विभृतिकी, 'रों विमलाये नमः'—इससे विमलाकी, 'रौं अमोघाये नमः'—इससे अमोघाकी तया 'रं विद्युताये नमः'—इससे विद्युताकी पूर्व आहि. आठों दिशाओमें पूजा करे और मध्यभागमें 'रः सर्वतोमुख्यै नमः'-इस मन्त्रसे नवीं पीटशक्ति सर्वतोमुखीकी आराधना करे । तत्यश्चात् 'ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मकाय सौराय योगपीठात्मने नमः-'इस मन्त्रके द्वारा सूर्यदेवके आसन ( पीठ ) का पूजन करे । तदनन्तर **'खखोल्काय नमः'** इस पडक्षर मन्त्रके आरम्भमें 'ॐ हं खं' जोड़कर नौ अक्षरोंसे युक्त 'ॐ हं खं खलोल्काय नमः'—इस मन्त्रद्वारा सूर्यदेवके विग्रहका आवाहन करे। इस प्रकार आवाहन करके भगवान् सूर्यकी पूजा करनी चाहिये।

अञ्जलिमे लिये हुए जलको ल्लाटके निकटतक ले जाकर रक्त वर्णवाले सूर्यदेवका ध्यान करके उन्हें भावनाद्वारा अपने सामने स्थापित करे । फिर 'हां हीं सः सूर्याय नमः'—ऐसा कहकर उक्त जलसे सूर्यदेवको अर्घ्य दे । इसके बाद 'विम्बैमुद्वा' दिखाते हुए आवाहन आदि उपचार अर्पित करे । तदनन्तर

१. पद्माकारी करी कृत्वा प्रतिहिल्छे तु मध्यमे । अङ्गुल्यो धारयेत्तस्मिन् विम्बयुद्रेति सोच्यते ॥

सूर्यदेवकी प्रीतिके छिये गन्ध (चन्दन-रोठी) आदि समर्पित करे। तत्पश्चात् 'पद्ममुद्रा' और 'विम्वमुद्रा' दिखाकर अग्नि आदि कोणोमे हृदय आदि अङ्गोकी पूजा करे। अग्निकोणमें 'ॐ आं हृदयाय नमः'— इस मन्त्रसे हृदयकी, नैऋत्यकोणमे 'ॐ भूः अर्काय शिरसे खाहा'— इससे सिरकी, वायव्यकोणमे 'ॐ भुवः खुरेशाय शिखाये वपट्'— इससे शिखाकी, ईशानकोणमें 'ॐ खः कवचाय हुम'— इससे शिखाकी, इप्टदेव और उपासकके बीचमे 'ॐ हां नेत्रत्रयाय वीपट्'— से नेत्रकी तथा देवताके पश्चिमभागमे 'वः अस्त्राय फट्'— इस मन्त्रसे अस्त्रकी पूजा करें। इसके बाद पूर्वादि दिशाओंमे मुद्राओका प्रदर्शन करे।

हृदय, सिर, शिखा और कवच—इनके लिये पूर्वादि दिशाओमे धेनुमुद्राका प्रदर्शन करे । नेत्रोके लिये गोश्रङ्गकी मुद्रा दिखाये । अस्रके लिये त्रासनी-मुद्राकी योजना करे । तत्पश्चात् प्रहोको नमस्कार और उनका पूजन करे । 'ॐ सों सोमाय नमः'—इस मन्त्रसे पूर्वमें चन्द्रमाकी, 'ॐ वुं बुधाय नमः'—इस मन्त्रसे दक्षिणमें बुधकी, 'ॐ वृं बृहस्पतये नमः'—इस मन्त्रसे पश्चिममे बृहस्पतिकी और 'ॐ मं भार्गवाय नमः'—इस मन्त्रसे उत्तरमे शुक्रकी पूजा करे । इस तरह पूर्वादि दिशाओमे चन्द्रमा आदि यहोकी

पूजा करके, अग्नि आदि कोणोमें शेष प्रहोंका पूजन करें । यथा—'ॐ भों भौमाय नमः'—इस मन्त्रसे अग्निकोणमें मङ्गळकी, 'ॐ दां शनेश्वराय नमः'—इस मन्त्रसे नैऋंत्यकोणमे शनेश्वरकी, 'ॐ रां राहवे नमः'— इस मन्त्रसे वायव्यकोणमे राहुकी तथा 'ॐ कें केतवे नमः'— इस मन्त्रसे ईशानको गमें केनुकी गन्ध आदि उपचारोसे पूजा करें । खखोल्की (भगवान् सूर्य) के साथ इन सब प्रहोका पूजन करना चाहिये।

मूँ छमन्त्रका जप करके अर्घ्यपत्रमें जल लेकर सूर्यको समर्पित करनेके पश्चात् उनकी स्तुति करे। इस तर्व्ह स्तुतिके पश्चात् सामने मुँह किये खंडे होकर सूर्यदेवको नमस्कार करके कहे—'प्रभो! आप मेरे अपरावों और त्रुटियोको क्षमा करे।' इसके वाद 'अस्त्राय फट्'—इस मन्त्रसे अणुसंहारका समाहरण करके 'शिव! सूर्य! (कल्याणमय सूर्यदेव!)'— ऐसा कहते हुए संहारिणी-शक्ति या मुद्राके द्वारा सूर्यदेवके उपसंहत तेजको अपने हृदय-कमछमे स्थापित कर दे तथा सूर्यदेवका निर्माल्य उनके पार्षद चण्डको अपित करे। इस प्रकार जगदीश्वर सूर्यका पूजन करके उनके ध्यान, जप और होम करनेसे साधकता सारा मनोरथ सिद्ध होता है।

अग्निकोणे—ॐ सत्यतेजोज्वालामणे हु फट् स्वाहा हृदयाय नमः, हृदयश्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमः। निर्मृतिकोणे—ॐ व्रहातेजोज्वालामणे हु फट् स्वाहा शिरसे स्वाहा शिरः श्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमः। वायन्ये—ॐ विज्णुतेजोज्वालामणे हुं फट् स्वाहा शिखाये वपट् शिखाश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ऐशान्ये—ॐ क्द्रतेजोज्वालामणे हुं फट् स्वाहा कवचाय हु कवचश्रीपादुका पूजयामि तर्पयामि नमः। पूज्यपूजकयोर्मध्ये—ॐ अग्नितेजोज्वालामणे हुं फट् स्वाहा नेत्रत्रयाय वौपट् नेत्रश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। देवतापश्चिमे— ॐ सर्वतेजोज्वालामणे हु फट् स्वाहा अस्त्राय फट् अस्त्रश्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः।

३. 'शारदातिलक'के अनुसार सूर्यका दशाक्षर मूल मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ हीं घृणिः सूर्य्य आदित्य श्री ।' किंतु यहाँ 'ॐ ह ख' इन नीजोके साथ 'खखोटकाय नमः ।' इस पडक्षर मन्त्रका उल्लेख है । अतः इसीको यहाँ मूल मन्त्र समझना चाहिये ।

सू० अं० २४-२५-

१. हस्तौ तु सम्मुखौ कृत्वा संनतप्रोन्नताङ्गुली । तलान्तर्मिलिताङ्गुष्ठौ मुद्रैपापद्मसिशता ॥

२. मन्त्रमहार्णवमे हृदयादि अङ्गोके पूजनका क्रम इस प्रकार दिया गया है —

## निन्यानबेवाँ अध्याय सूर्यदेवकी स्थापनाकी विधि

भगवान् शिव बोले स्कन्द ! अव मैं सूर्यदेवकी प्रतिष्ठाका वर्णन करूँगा । पूर्ववत् मण्डप-निर्माण और स्नान आदि कार्यका सम्पादन करके, पूर्वोक्तविधिसे विद्या तथा साङ्ग सूर्यदेवका आसन-शय्यामे न्यास करके त्रितत्त्वका, ईश्वरका तथा आकाशादि पाँच भूतोंका न्यास करे ।

पूर्ववत् शुद्धि आदि करके पिण्डीका शोधन करे। फिर 'सदेशपद'-पर्यन्त तत्त्वपञ्चकका न्यास करे। तदनन्तर सर्वतोमुखी शक्तिके साथ विधिवत् स्थापना करके, गुरु एवं सूर्य-सम्बन्धी मन्त्र बोळते हुए शक्त्यन्त सूर्यका विधिवत् स्थापन करे।

श्रीसूर्यदेवका खाम्यन्त अथवा पादान्त नाम रक्खे। (यथा विक्रमादित्य-खामी अथवा रामादित्यपाद इत्यादि) सूर्यके मन्त्र पहले बताये गये हैं, उन्हींका स्थापन-कालमे भी साक्षात्कार (प्रयोग) करना चाहिये।

## एक सौ अड़तालीसवाँ अध्याय संग्राम-विजयदायक सूर्य-पूजाका वर्णन

भगवान् सहेश्वर कहते हैं—स्कन्द ! अब मैं संग्राममें विजय देनेवाले सूर्यदेवके पूजनकी विधि बताता हूँ । ॐ डे ख ख्यां सूर्याय संग्रामविजयाय नमः—हां हीं हुं हैं हों हः यह मन्त्र है। ये संग्राममें विजय देनेवाले सूर्यदेवके छः अङ्ग हैं—हां हीं हुं हें हों हः वह मन्त्र है। ये संग्राममें विजय देनेवाले सूर्यदेवके छः अङ्ग हैं—हां हीं हुं हें हों हः अर्थात् इनके द्वारा पडड़न्यास करना

चाहिये । यथा—'हां हृदयाय नमः। हीं शिरसे स्वाहा। हूं शिखाये वषट्। हैं कवचाय हुम्। हीं नेत्रत्रयाय वौषट्। हः अस्त्राय फट्।

'ॐ हं खं खखोल्काय खाहा'—यह पूजाके लिये मन्त्र है। 'स्फ्रूं हूं हुं कूं ॐ हों केम्'—ये छः अङ्ग-न्यासके बीज-मन्त्र हैं। पीठस्थानमें प्रभूत, विमल, सार, आराध्य एवं परम सुखका पूजन करे। पीठके पायों तथा बीचकी चार दिशाओमें क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य—इन आठोकी पूजा करे।

तदनन्तर अनन्तासन, सिंहासन एव पद्मासनकी पूजा करे। इसके वाद कमलकी कर्णिका एवं केसरोंकी, वहीं सूर्यमण्डल, सोममण्डल तथा अग्निमण्डलकी पूजा करे। फिर दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विद्युता तथा सर्वतोमुखी—इन नौ - शक्तियोंका पूजन करे।

तत्पश्चात् सत्त्व, रज और तमका, प्रकृति और पुरुपका, आत्मा, अन्तरात्मा और परमात्माका पूजन करे। ये सभी अनुखारयुक्त आदि अक्षरसे युक्त होकर अन्तमे 'नमः'के साथ चतुर्ध्यन्त होनेपर पूजाके मन्त्र हो जाते हैं; यथा—'सं सत्त्वाय नमः', 'अं अन्तरात्मने नमः' इत्यादि। इसी तरह उषा, प्रभा, संध्या, साया, माया, बला, बिन्दु, बिण्यु तथा आठ द्वारपालोकी पूजा करे। इसके बाद गन्ध आदिसे सूर्य, चण्ड और प्रचण्डका पूजन करे। इस प्रकार पूजा तथा जप, होम आदि करनेसे युद्ध आदिमे बिजय प्राप्त होती है।\*

<sup>%</sup> संग्राममे विजय देनेवाले अनेकशः बहुतोद्वारा अनुभूत 'आदित्यहृदयः नामक ( आगे प्रकाश्य ) दो स्तोत्र भी उपलब्ध हैं—( १ ) वाल्मीकीय रामायणमे श्रीरामको श्रीअगस्त्यजी द्वारा उपदिष्ट और भविष्य किंवा भविष्योत्तरमे शतानीकके प्रश्नोत्तरमे सुमत ऋपिद्वारा श्रीकृष्ण और अर्जुनके प्रश्नोत्तरके हवालेसे कथित। पहलेकी सफलता प्रत्यान्ताक्रमणमे हुए है और दूसरेके सम्बन्धमे यह माहात्म्य ( भी ) द्रष्टव्य है—

अमित्रदहनं पार्थ समामे जयवर्द्धनम् । वर्द्धन धनपुत्राणामादित्यहृद्य शृणु ॥

<sup>(</sup> भगवान कहते हैं— ) 'पार्थ ! शत्रुओको समाप्त करनेवाला, समर्भ जयप्रद एव धन और पुत्र देनेवाला 'आदित्यहृदय' ( कहता हूँ, ) सुनो ।'

## ळिङ्गपुराणमें सूर्योपासनाकी विधि

( लेखक-अनन्तश्रीविभूपित पूज्य श्रीप्रभुदत्तजी ब्रहाचारी )

लिङ्गपुराणके उत्तरभागके २२वे अध्यायमें सूर्यो-पासनाका बहुत ही सुन्दर वर्णन किया गया है। इस-लिये हम उस अध्यायको अर्थके सिहत ज्यो-का-त्यों उद्भुत कर रहे हैं। सूर्यमे और ब्रह्म परमात्मामे कोई मेद नहीं है। ब्रह्मके भर्ग-तेजका रूप ही रूप्यनारायण हैं। जो तीनो काल भगवती गायत्रीका जप करते हैं, वे सूर्यनारायणकी ही उपासना करते हैं। लिङ्गपुराण-द्वारा बतायी विधिसे जो रूप्यीपासना यरंगे, उनकी मनः-कामना तत्काल पूर्ण होगी--ऐसा पुराणका मत है।

स्तानयागादिकमीणि छत्या वै भास्करस्य च । शिवस्नानं ततः कुर्याद् भस्मस्नानं शिवार्चनम् ॥

'भगवान् रूपिका स्नान-पूजन आदि कर्म करके शिवस्नान, भस्मस्नान तथा शिवार्चन करे।'

पण्ठेन मृदमादाय भक्त्या भूमौ न्यसेन्मृदम्। हिर्तायेन तथाभ्युक्ष्य तृतीयेन च शोधयेत्॥

'छठे महान्याहृति अर्थात् ॐ तपः इस मन्त्रसे मिट्टी लेकार भक्तिपूर्वम उसे पृथ्वीपर स्थापित करें। दूसरें (ॐ भुवः) से सींचकार, तीसरें (ॐ स्वः) से अभिमन्त्रित करें।'

चतुर्थंनैच विभजेनमलमेकेन शोधयेत्। स्तात्वा पण्टेन तच्छेपां सृदं हस्तगतां पुनः॥

'चतुर्थ (ॐ महः) से मिहीबा विभाग करे । प्रथम (ॐ भूः) से मल्यो छुद्र करे अर्थात् स्नान करे । फिर छठे (ॐ तपः) से शेष मिहीको सात बार अभिमन्त्रित करे ।'

त्रिधा विभज्य सर्वे च चतुर्भिर्मध्यमं पुनः। पण्ठेन सप्तवाराणि वामं मूलेन चालभेत्॥ दशवारं च पण्ठेन दिशोवन्धः प्रकीर्तितः॥ 'मिट्टीका तीन विभाग करके 'ॐ महः' से अभिमन्त्रित करे । फिर छठे (ॐ तपः) से बायें हाथको मुल मन्त्रसे स्पर्श करे । सात बार अभिमन्त्रित करके फिर इसी मन्त्रसे दस बार दिग्बन्धन करे ।'

वामेन तीर्थं सन्येन शरीरमनुलिप्य च। स्नात्वा सर्वैः स्मरन् भानुमभिषेकं समाचरेत्॥

'बायें हाथपर तीर्थकी (पिवत्र ) मिडी रखकर दाये हाथसे शरीरमें लेप करे । फिर सम्पूर्ण मन्त्रोसे सूर्यका स्मरण करता हुआ तीर्थ-जलसे अभियेक करे ।'

श्टङ्गेण पर्णपुटकैः पालादोन द्लेन वा। सौरेरेभिश्च विविधैः सर्वसिद्धिकरैः शुभैः॥

'श्रृङ्गसे, पत्तेके दोनेसे अथवा पलाशपत्रसे सर्व-सिद्धिसारी सूर्यमन्त्रोंको पढ़े ।'

सौराणि च प्रवक्ष्यामि वाष्कलाद्यानि सुव्रत । अङ्गानि सर्वदेवेषु सारभूतानि सर्वतः॥

'अन सूर्यके वाष्क्रल आदि मन्त्रोको, जो सन देवोमे सारभृत हैं, कहता हूँ'—

र्ङभूः ङँभुवः ङँखः ङँगहः ङँजनः ङँतपः ङँसत्यम् ङँ भृतम् ङँ ब्रह्म ।

नवाक्षरमयं मन्त्रं वाष्कळं परिकीर्तितम्॥ न क्षरतीति लोकानि ऋतमक्षरमुच्यते। सत्यमक्षरमित्युक्तं प्रणवादिनमोऽन्तकम्॥

"ॐ भूः' आदि नवाक्षर वाष्मल-मन्त्र कहे जाते हैं। 'ॐभूः' आदि सात छोक नष्ट नहीं होते हैं। त्रातकों अक्षर कहते हैं। प्रणत्र (ॐ) आदिमें और 'नमः' अन्तमें हो ऐसे ॐनमः को सत्याक्षर कहा गया है।'

ॐ सूर्भुयः स्वस्तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ॐनमः सूर्योय खलोल्काय नमः॥

यह भगवान् रूपिका मूलम त्र है।

मृढं मन्त्रमिदं प्रोक्तं भास्करस्य महात्मनः। नवाक्षरेण दीप्तास्य मूलमन्त्रेण भास्करम्॥ पूजयेदङ्गमन्त्राणि कथयामि यथाक्रमम्। वेदादिभिः प्रभूताद्यं प्रणवेन च मध्यमम्॥

'नवाक्षरसे प्रकाशित सूर्य भगवान्की मूछ मन्त्रसे पूजा करे । प्रत्येक अङ्गोके पूजनके मन्त्र क्रमसे कहता हूँ, जो वेदोसे उत्पन्न हैं'—

'ॐ भूः ब्रह्महृद्याय नमः ।' 'ॐ भुवः ब्रह्मशिरसे ।' 'ॐ खः रुद्र शिखाये ।' 'ॐ भूर्भुवः खः ज्वालामालिनी शिखाये ॥' 'ॐ महः महेश्वराय कवचाय ।' 'ॐ जनः शिवाय नेत्रेभ्यः ।' 'ॐ तपः ताएकाय अख्याय फट् ।'

मन्त्राणि कथितान्येवं सौराणि विविधानि च। एतैः श्रङ्कादिभिः पात्रैः खात्मानमभिषेचयेत्॥ ताम्रकुम्भेन वा विष्रः क्षत्रियो वैद्य एव च। सकुदोन सपुष्पेण मन्त्रैः सर्वैः समाहितः॥

'इस प्रकार सूर्यके विविध मन्त्र कहे गये हैं। इन मन्त्रोसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रृङ्गादि पात्रोंके द्वारा अथवा ताम्रकुम्भके जलसे कुशसे अपने ऊपर सींचे'—

रक्तवस्त्रपरीधानः खाचमेद् विधिपूर्वकम्। सूर्यद्देति दिवा रात्रौ चाग्निद्देति द्विजोत्तमः॥ आपः पुनन्तु मध्याहे मन्त्राचमनमुच्यते। पप्टेन शुद्धि कृत्वैव जपेदाद्यमनुत्तमम्॥ वौपडन्तं तथा मूळं नवाक्षरगनुत्तमम्।

'लाल वस पहनकर विधिवत् आचमन करे । (प्रात:-काल) 'सूर्यश्च' आदि मन्त्रसे, मध्याहमे 'आपः पुनन्तु' आदिसे तथा सायंकालमें 'अग्निश्च' आदि मन्त्रसे आचमन करे । 'ॐ तपः' से इस प्रकार ग्रुद्धि करके 'वौपट्पर्यन्त' मूल मन्त्र तथा सर्वश्रेष्ठ नवाश्चर मन्त्र जपे।' करशाखां तथाङ्गुष्टमध्यमानामिकां न्यसेत्॥ तले च तर्जन्यङ्गुष्ठं मुष्टिभागानि विन्यसेत्। नवाश्चरम्यं देहं कृत्वाङ्गैरपि पावितम्॥ 'तत्पश्चात अङ्गल्यो—अङ्गण्यान्त्रा स्वार करें।

'तत्पश्चात् अङ्गुलियो—अङ्गुष्टादिका न्यास करे। फिर देहको नवाश्वरमय वनाकर पवित्र करे।'

स्योंऽहमिति संचिन्त्य मन्त्रेरेतैर्यथाक्रमम् । वामहस्तगतैरद्भिः गन्धसिद्धार्थकान्वितैः॥ कुरापुञ्जेन चाभ्युक्ष्य मूळाग्रेरप्रथास्थितैः। आपोहिष्ठादिभिद्दचेव रोपमात्राय वे जलम्॥ वामनासापुटेनेव देहे सम्भावयेत् शिवम्।

'में सूर्य हूँ' ऐसा विचार करके इन मन्त्रोंसे क्रम-से वार्ये हाथमे जल, चन्दन, सरसो रखकर कुशसमूह-से अपने देहका प्रोक्षण करे। शेप जलको वार्या नासिकासे सूँघकर अपने देहमें भगवान् शंकरका चिन्तन करे।

अर्घ्यमादाय देहस्यं सन्यनासापुटेन च॥ कृष्णवर्णेन बाह्यरथं भावयेच शिलागतम्। तर्पयेत् सर्वदेवेभ्य ऋषिभ्यदच विद्योपतः॥

अर्थ अर्थात् नासिकामे लगाये हुए जलको लेकर अपने देहमें स्थित अज्ञानको पापपुरुपके साथ दाहिने नासिकासे निकालकर शिलापर रखनेकी भावना करे। पश्चात् सब देवताओं—विशेषतः ऋषियोंका तर्पण करे।

भूतेभ्यश्च पितृभ्यश्च विधिनार्घ्यं च दापयेत्। व्यापिनीञ्च परां ज्योत्स्नां सन्ध्यां सम्यगुपासयेत्॥ प्रातमध्याहसायाहे अर्ध्यं चैव निवेदयेत्। रक्तचन्दनतोयेन हस्तमात्रेण मण्डलम्॥

'फिर प्राणियो एवं पितरोंको अर्घ दे । प्रातः, मध्याह एवं सायंच्यापिनी अत्यन्त प्रकाशित सन्ध्याकी अच्छी तरह उपासना करे । तत्र एक हायका मण्डल वनाकर उसे रक्त चन्दनयुक्त करे । पिर रक्त चन्दनयुक्त जलसे मण्डल वनाये ।'

खुन्तं कल्पयेद् भूमौ प्रार्थयेत द्विजोत्तमः।
प्राङ्मुखस्तान्नपात्रञ्च सगन्धं प्रस्थपूरितम्॥
पूरयेद् गन्धतोयेन रक्तचन्दनकेन च।
रक्तपुष्पेस्तिलैश्चैव कुशाक्षतसमन्वितः॥
दूर्वापामार्गगन्येन केयलेन छृतेन च।
आपूर्य सूलमन्त्रेण नवाक्षरमयेन च॥
जानुश्यां धरणीं गत्वा देवदेवं नमस्य च॥
कत्वा शिरसि तत्यात्रमध्यं सूलेन दापयेत्।
अश्वमेधायुनं कृत्वा यत्फलं परिकीर्तितम्॥
तत्फलं लभते दत्त्वा सौराध्यं सर्वसमतम्।

'सुन्दर ताम्रपात्रको गन्ध, जल, लाल चन्द्रन, रक्त पुष्प, तिल, कुरा, अक्षत, दूर्वा, अपामार्ग, पञ्चगन्य अथवा गोचृतसे पूर्ण करके मूलमन्त्र ( नवाक्षर मन्त्र ) से दोनो जानुके वल पूर्वमुख वैठकर देवदेव भगवान् सूर्यको नमस्कारपूर्वक अर्ध्य दे । इससे दस हजार अश्वमेध यज्ञोका सर्वसम्मत फल उसे प्राप्त होता है ।'

दर्चैवार्घं यजेद् भक्त्या देवदेवं त्रियम्वकम् ॥ अथवा भास्करं चेट्टा आग्नेयं स्नानमाचरेत्। पूर्ववद् वै दिावस्नानं मन्त्रमात्रेण भेदितम् ॥

'इस प्रकार सूर्यको अर्घ्य देकर भगवान् शंकरना पूजन करे । अथवा सूर्यका पूजन करके शिवके छिये भस्मस्नान करे । तत्पश्चात् 'सचोजात' आदि मन्त्रोसे भगवान् शंकरको स्नान कराये ।'

दन्तथावनपूर्वं च स्नानं सौरं च शाह्नरम्। विच्नेशं वरुणञ्चैव गुरुं तीर्थं समर्थित्॥

दन्तथावन करके सौर-स्नान, शांकर-स्नान करनेके पथात् गणेश, वरुण तथा गुरुतीर्यका पूजन करे ।

यद्घ्या पद्मासनं तीर्थं तथा तीर्थं सपर्चयेत्। तीर्थं संग्रहा विधिना पूजास्थानं प्रविदय च ॥ मार्गेणार्घ्यपवित्रेण तदाक्रम्य च पादुकम्। पूर्ववत् करविन्यासं देहविन्यासमाचरेत्॥

'पद्मासन वॉधकर तीर्थका पूजन करे । विधिवत् पूजन करके पूजास्थानमें जाय और पादुका उतार करके पूर्ववत् करविन्यास और देहन्यास करे ।'

अर्ध्यस्य सादनश्चेय समासात् परिकीर्तितम् । बद्ध्या पद्मासनं योगी प्राणायामं समभ्यसेत् ॥ रक्तपुष्पाणि संग्रहा कमलाद्यानि भावयेत् । शात्मनो दक्षिणे स्थाप्य जलभाण्डं च वामतः ॥ ताम्रपात्राणि सौराणि सर्वकामार्थसिद्धये । अर्ध्यपात्रं समादाय प्रक्षात्य च यथाविधि ॥ पूर्वोक्तेनाम्बुना सार्थे जलभाण्डे तथैय च । अस्त्रोदकेन चैवार्घ्यमर्घ्यद्रप्यसमन्वितम् ॥ संहितामन्त्रितं कृत्वा सम्पूज्य प्रथमेन च । सुरीयेणावशुण्ययैव स्थापयेदात्मनोपरि ॥ पाद्यमाचमनीयञ्च गन्धपुष्पसमन्वितम् । अम्भसा शोधिते पात्रे स्थापयेत् पूर्ववत् पृथक् ॥ संहिताञ्चेव विन्यस्य कवचेनावगुण्ठय च ॥ अर्घ्याम्बुना समभ्युक्ष्य द्रव्याणि च त्रिशेपतः । आदित्यञ्च जपेद् देवं सर्वदेवनगरकृतम् ॥

'ताम्रपात्र सूर्य-पूजामें सव कामनाओकी सिद्धि करनेवाले होते हैं। अर्घ्यपात्र लेकर उमे यथाविवि शुद्ध करके पूर्वोक्त जल जलपात्रमे रखकर अर्घ्यद्रत्र्यसे युक्त करे। तदनन्तर संहितामन्त्रोको पड़कर प्रथमसे पूजन करके, चतुर्थसे मिलाकर अपने पास रखे। पाद्य, आचमनीय, गन्ध-पुण्पसे युक्त करके जलसे शुद्ध किये पात्रमें पहलेकी तरह रखे। मन्त्रोसे तथा वावचसे अभिमन्त्रित करे। अर्घ्यके जलसे द्रव्योका प्रोक्षण कर किर सर्व-देवोसे नमस्कृत भगवान् सूर्यकी उपासना करे।

आदित्यो वै तेज ऊर्जो वलं यशो विवर्धति । इत्यादिना नमस्कृत्य कल्पयेदासनं प्रभोः ॥ प्रभूतं विमलं सारमाराध्यं परमं सुखम् । आग्नेय्यादिषु कोणेषु मध्यमान्तं हृदा न्यसेत् ॥

'आदित्यो वे तेजः' आदि यजुर्वेदकी श्रुनियोद्वारा सूर्य भगवान्को नमस्कार करके सूर्यके आसनकी कल्पना करे। परमेश्वर्ययुक्त, परमसुख भगवान् सूर्यकी आराधना करे। अग्निकोण आदि उपदिशाओं के मूः, के मुवः, के सहः आदि मध्यम व्याहृतियोका न्यास करे।

गङ्गं प्रविन्यसेच्चेय बीजमङ्गरमेय च।
नालं छुपिरसंयुक्तं सूत्रकंटकसंयुतम्॥
दलं दलाग्रं सुक्षेतं हेमामं रक्तमेय च।
कर्णिकाकेसरोपेतं दीवाचैः शक्तिभिर्दृतम्॥
दीवा स्क्ष्मा जया भद्रा विभूतिर्विमलाकमात्।
अघोरा विकृता चैय दीवाद्याध्याप्र शक्तयः॥
भास्कराभिमुखाः सर्वाः कृताञ्जलिपुटाः शुभाः।
अथवा पद्महस्ता वा सर्वाभरणभूषिताः॥
मध्यतो वरदां देवीं स्थापयेत् सर्वतोमुखीम्।
आवाहयेत् ततो देवीं भास्तरं परमेश्वरम्॥
'इस प्रकार अङ्गत्यास करके धमेखरूप छिद्रयुक्त

'इस प्रकार अङ्गन्यास करके धर्मस्वरूप छिद्रयुक्त नालसे युक्त सुन्दर सफेद, सुवर्णके समान और लाल दीस आदि शक्तियोसे युक्त, कर्णिकाके केसरसे पूर्ण कमलकी भावना करें । और दीना, सूक्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला आदि अष्टशक्तियोको सूर्यक सामने हाथ जोडे हुए अथवा हाथमे कमल लिये हुए, सव आभरणोसे विभृषित करके मध्यमें वरदा देवीकी स्थापना करे । उसके बाद बरदा देवी तथा भगवान् सूर्यका आवाहन करे ।' नवाक्षरेण मन्त्रेण वाष्कलोक्तेन भास्करम्। शावाहने च साक्षिध्यमनेतैव विधीयते॥ मुद्रा च पद्ममुद्राख्या भास्करस्य महात्मनः। मूलेनार्घ्यं ततो दद्यात् पाद्यमाचमनं पृथक्॥ पुनरर्घ्यप्रदानेन वाष्कलेन यथाविधि। रक्तपद्मानि पुष्पाणि रक्तचन्द्रनमेव च॥ दीपधूपादिनैवेद्यं मुखवासादिरेव च। ताम्यूलवर्तिदीपाद्यं वाष्कलेन विधीयते॥ आग्नेय्यां च तथैशान्यां नैऋत्यां वायुगोचरे। पूर्वस्यां पश्चिमे चैच पट्प्रकारं विधीयते॥

'नवाभर वाष्क्रलोक्त मन्त्रसे भगवान् सूर्यका आवाहन करे। पद्ममुद्रासे मूलमन्त्रद्वारा अर्ध्य देकर आचमन करे। पुनः वाष्क्रल-मन्त्रसे यथाविधि अर्ध्य देकर लाल कमल, लाल चन्दन, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल आदि भी वाप्क्रल-मन्त्रसे अर्थित करे। अग्नि, ईशान, नैत्रीत्य, वायन्य, पूर्व और पश्चिम आदि मे छः प्रकार करे।

नेत्रान्तं विधिनाभ्यच्यं प्रणवादिनमाऽन्तकम्। कर्णिकायां प्रविन्यस्य रूपकथ्यानमाचरेत्॥

'प्रणवसे लेकर नमःतक कहकर यथाविधि उन-उन अवयवोसे नेत्रतक पूजन करके अपने हृद्य-कमलमें प्रतिविम्बका ध्यान करे।'

सर्वे विद्युत्प्रभाः शान्ता रौद्रमस्त्रं प्रकीर्तितम्।
दंष्ट्राकरालयदनं द्यप्टमूर्ति भयद्भरम्॥
यरदं दक्षिणं हस्तं वामं पद्मविभूषितम्।
सर्वाभरणसम्पन्ना रक्तस्रगनुलेपनाः॥
रक्ताम्यरधराः सर्वा मूर्तयस्तस्य संस्थिताः।
समण्डला महादेवः सिन्दूरारुणविद्यहः॥
पद्महस्तोऽमृतास्यश्च द्विहस्तनयनः प्रभुः।
रक्ताभरणसंयुक्तो रक्तस्रगनुलेपनः॥

इत्थं रूपधरं ध्यायेद् भास्करं भुवनेदवरम् । पद्मवाह्ये शुभं चात्र मण्डलेषु समन्ततः॥

'समीकी आभा त्रियुत्कातिके समान एव हृद्य आदि शान्त हैं। अस रोद्र कहा गया है। मयावह दांतोंसे अप्टमूर्ति भयकर है। दाहिना हाथ वरदाता और वायाँ हाय कमलयुक्त है। सब आभरणोंसे सुशोमित, लाल माला एवं लाल चन्दनसे चर्चित, लाल वस्त्रको धारण किये हुए, भगवान् मूर्यकी सब मूर्तियोको स्थित करे। मण्डलके सिहत लाल रूप (विग्रह) वाले भगवान् सूर्य, हायमे कमल लिये हुए, अमृतमय मुग्न-वाले, दोनो हाथो तथा नेत्रोवाले, लाल आभरण, लाल माला, लाल चन्दनसे युक्त हैं ऐसे रूपवाले भुवनेश्वर भगवान् भास्करका ध्यान करे।'

सोममङ्गारकञ्चेव वुधं वुद्धिमतां वरम्। वृहस्पति महावृद्धि रुद्गपुत्रश्च भागवम् ॥ शनैश्चरं तथा राहुं केतुं धूम्रं प्रकीतितम्। सर्वे द्विनेत्रा द्विभुजा राहुश्चोध्वंशरीरधृक् ॥ विवृत्तास्याञ्जिलं कृत्वा भृकुर्टाकुरिलेक्षणः। शनैश्चरश्च दंष्ट्रास्यो वरदाभयहस्तधृक् ॥ स्वैः स्वैः भावैः स्वनामना प्रणवादिनमोऽन्तकम्। पूजनीया प्रयत्नेन धर्मकामार्थसिद्धये ॥ सप्त सप्त गणांश्चेव वहिद्वस्य पूजयेत्। प्रमुपयो देवगन्धर्वाः पन्नगाप्सरसां गणाः॥ ग्रामण्यो यातुधानाश्च तथा यक्षाश्च मुख्यतः। सप्ताश्चान् पूजयेदये सप्तच्छन्दोमयान् विभोः॥

'धर्म, अर्थ और काम आदिकी सिद्धिके छिये प्रयत्नपूर्वक दो नेत्र तथा दो भुजावाले — इन चन्द्रमा, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनैंश्चर, राहु, केतु, धूम्र, ऊर्ध्वशरिरी एवं अवीमुखी राहुकी और अञ्जिल वॉचे वक्रदृष्टि, बरद हस्त धारण करनेवाले शनैश्चरकी पूजा करे तथा बाह्य सात गणो — ऋपियो, देवों, गन्धवों, पन्नगो, अप्सराओ, ग्रामदेवियो, मुख्यरूपसे यातुधानोकी अर्चना कर सात छन्दरूपमे सूर्यके सात अश्वोक्षा भी पूजन करे।' वालिख्यं गणड्चैय निर्माल्यग्रहणं विभोः। पूजयेदासनं मूर्तेदेवतामपि पूजयेत्॥ अर्ध्यश्च दापयेत् तेषां पृथगेव विधानतः। आवाहने च पूजान्ते तेपामुद्धासने तथा॥ सहस्रं वा तद्दं वा शतमप्रोत्तरं तु वा। वाष्कलश्च जपेदग्रे दशांशेन च योजयेत्॥

'वालिखल्य आदि ऋिपयोका पूजन करें । निर्माल्य ग्रहण करें । पृथक्-पृथक् विधानसे अर्थ दें । आवाहन आदि पूजाके अन्तमें उनके उद्धासनमें एक हजार अथवा पाँच सौ या एक सौ आठ वाष्कल मन्त्र जपे । फिर दशांश हवन आदिकी विधि करें ।' कुण्डं च पश्चिमे कुर्याद् वर्तुलञ्चेव मेखलम् । चतुरङ्गलमानेन चोत्सेधाद् विस्तराद्पि॥ 'मण्डलके पश्चिम भागमें मेखलासहित गोला कुण्ड बनाये।'

एकहस्तप्रमाणेन नित्ये नैमित्तिके तथा। कृत्वाश्वतथद्ठाकारं नाभि कुण्डे दशाङ्करुम्॥ 'नित्य-नैमित्तिक कार्यमे एक हाथका कुण्ड

वनावे । पीपलके पत्तेके समान वनाकर कुण्डमें दस अङ्गुलकी नामि बनाये ।'

तद्धेंन पुरस्तातु गजोष्टसद्दशं स्मृतम्। गलमेकाङ्गलञ्चेय शेषं द्विगुणविस्तरम्॥ तत्प्रमाणेन कुण्डस्य त्यक्त्वा कुर्चीत मेखलाम्। यत्नेन साधयित्वैव पश्चाद्धोमश्च कारयेत्॥

'उसी प्रमाणसे मेखला वनाकर यत्नपूर्वक सिद्ध करके हवन करे ।'

पण्डेनोल्लेखनं कुयात् प्रोक्षयेद् वारिणा पुनः। आसनं कल्पयेनमध्ये प्रथमेन समाहितः॥ प्रभावतीं ततः शक्तिमाद्येनैय तु विन्यसेत्। वाष्कलेनैय सम्पूज्य गन्धपुष्पादिभिः क्रमात्॥ वाष्कलेनैय मन्त्रेण क्रियां प्रतियजेत् पृथक्। मूलमन्त्रेण विधिना पश्चात् पूर्णाहुतिभेवत्॥ क्रमादेयं विधानेन सूर्याग्निजीनतो भवेत्। पूर्योक्तेन विधानेन प्रागुक्तं कमलं न्यसेत्॥

'पष्ठ अर्थात् 'ओं तपः' से उल्लेखन करके जलसे प्रोक्षण करें । तदनन्तर आसन रखें । इसके वाद 'ॐ भूः' से समाहित हो प्रभावती आदि शक्तिका न्यास करें । तदनन्तर वाष्कल-मन्त्रसे गन्ध-पुष्पादिके द्वारा पूजन करें । फिर वाष्कल-मन्त्रसे हवन करके मूलमन्त्रसे पूर्णाहृति करें । क्रमशः इस विधानसे सूर्याग्नि प्रकट करें । पूर्वोक्त विधिसे कथित कमलको स्थापित करें ।'

मुखोपरि समभ्यच्यं पूर्ववद् भास्करं प्रशुम्। दशैवाहुतयो देया वाष्कलेन महामुने॥

'कमलके मुखके ऊपर पूजन करके पूर्वकी भाँति भगवान् सूर्यको वाष्कल-मन्त्रसे दस आहुति दे।'

अङ्गानाञ्च तथैकैकं संहिताभिः पृथक् पुनः। जयादिखिएपर्यन्तमिष्मप्रक्षेपमेच च॥ सामान्यं सर्वमार्गेषु पारम्पर्यक्रमेण च। निवेद्य देवदेवाय भास्करायामितात्मने॥ पूजाहोमादिकं सर्वं दस्वार्घ्यञ्च प्रदक्षिणम्। अङ्गः सम्पूज्य संक्षिप्य ह्युद्वास्य नमस्य च॥

'तया संहितामन्त्रोसे एक-एक अङ्गकी पूजा करके • क्रमसे अमित तेजस्वी भगवान् सूर्यको सब कुछ निवेदित करे । पूजा-हवन आदि देकर प्रदक्षिणा करके नमस्कार करे ।'

शिवपूजां ततः कुर्याद् धर्मकामार्थसिखये। एवं संक्षेपतः प्रोक्तं यजनं भास्करस्य च॥

'उसके बाद भगवान् शिवका पूजन करे। इस प्रकार सक्षेपमे भगवान् सूर्यकी पूजाका विधान कहा गया है।'

यः सकृद् वा यजेद् देवं देवदेवं जगहुरुम्।
भास्तरं परमात्मानं स याति परमां गतिम्॥
सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वपापविवर्जितः।
सर्वेश्वर्यसमोपेतः तेजसा प्रतिमश्च सः॥
पुत्रपौत्रादिमित्रैश्च वान्धवेश्च समन्ततः।
भुक्त्वेव सकलान् भोगान् इहैच धनधान्यवान्॥
यानवाहनसम्पन्नो भूपणैर्विविधैरिषः।
कालं गतोऽपि स्थेंण मोदते कालमक्षयम्॥

भवति धार्मिकः। पुनस्तसादिहागत्य राजा वेद्वेदाङ्गसम्पन्नो ब्राह्मणो वात्र जायते ॥ पुनः प्राग्वासनायोगाद् धार्मिको वेदपारगः। स्र्यमेव समभ्यच्यं ेस्र्यंसायुज्यमाप्नुयात्॥

जो एक वार भी देवदेव भगवान् मूर्यका पूजन कर लेता है, वह परमगतिको प्राप्त हो जाता है। सब पापोंसे छूट जाता है। समस्त ऐश्वयोंसे युक्त हो जाता है। तेजमें अप्रतिम हो जाता है। पुत्र-पौत्रादिसे युक्त हो जाता है । यहींपर सव प्रकारके धन-धान्य ग्राप्त कर लेना है । वाहन आदिसे युक्त हो जाता है। फिर देह त्यागनेके वाद मूर्यके साथ अक्षयकालतक आनन्द प्राप्त करता है। और फिर इस छोक्में आकर धार्मिक राजा अथवा वेदवेदाहु-सम्पन्न ब्राह्मण होता है और पहली वासनाओंके योगसे धार्मिक वेदपारगामी होकर सूर्यका ही पूजन करके मूर्यके सायुज्यको प्राप्त कर लेता है ।

# मत्स्यपुराणभें सूर्य-संदर्भ

स्तने कहा - ऋपिवृन्द ! अव इसके वाद मैं चन्द्रमा और सूर्यकी गतियाँ वतला रहा हूँ । ये चन्द्रमा तथा मूर्य सातो समुद्रों तथा सातों द्वीपोंसमेन समप्र पृथ्वीतलके अर्थभाग तथा पृथ्वीके वहिर्भूत अन्य अनेक छोकोंको प्रकाशित करते हैं। सूर्य और चन्द्रमा विश्वकी अन्तिमं सीमातक प्रकाश करते हैं; पण्डितलोग इस थन्तिमतक ही आकारालोककी तुल्यता स्मरण करते हैं । मुर्य अपनी अविलम्बित गतिद्वारा साधारणतया तीनो छोकोंमें पहुँचते हैं। अतिशीव प्रकाशदानद्वारा सभी छोकोंकी रक्षा करनेके कारण उनका 'रवि' नामसे स्मरण किया जाना है। इस भारतवर्षके विष्कम्भ ( विस्तार )के समान ही परिमाणमें रूप्येका मण्डल माना गया है । वह विष्यम्भ कितने योजनोंमें है, इसे वता रहा हूँ, सुनिये। सूर्यके विम्वका व्यास नौ सहस्र योजन है। इस विष्करम-परिधिका विस्तार इसकी अपेक्षा तिगुना है। इस विष्कम्भ एवं मण्डल्से चन्द्रमा सूर्यसे द्विगुणित वडा है।

आकाशमें तारागणोंकी अवस्थिति जितने मण्डलमें है, उतना ही सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डळका विस्तार माना गया

[ इस संदर्भमें सूर्यकी गति, अवस्थिति और ज्योतिष्युक्षोंके साथ सम्बन्धादिके सारांशका वर्णन है—] है। फलखरूप भूमिके समान ही खर्गका मण्डल माना गया है । मेरुपर्वतकी पूर्व दिशामें मानसोत्तर पर्वतकी चोटीपर महेन्द्रकी वस्वेकसारा नामक सुवर्णमे सजायी गयी एक पुण्य नगरी है और उसी मेरुपर्वतकी दक्षिण दिशाकी ओर मानसकी पीठपर अवस्थित संयमनीपुरीमें सूर्यका पुत्र यम निवास करता है। मेरुपर्वतकी पश्चिम दिशाकी ओर मानस नामक पर्यतकी चोटीपर अवस्थित बुद्रिमान् वरुणकी सुपा नामक परम रमणीय नगरी हैं। मेरुकी उत्तर दिशामें मानस्गिरिकी चोटीपर महेन्द्रकी ( वस्वेकसारा ) नगरीके समान परम रमणीय चन्द्रमाकी विभावरी नामक नगरी है । उसी मानसोत्तरके शिखरपर चारों दिशाओंमे लोकपालगण धर्मकी व्यवस्था एवं लोकके संरक्षणके लिये अवस्थित हैं। दक्षिणायनके समय सूर्य उक्त छोक्तपालोके ऊपर भ्रमण करते हैं। उनकी गति सुनिये । दक्षिणायनके सूर्य धनुपसे छूटे हुए वाणकी तरह शीव्रगतिसे चलते हैं और अपने ज्योति:चक्रोको साथ लेकर सर्वदा गतिशील रहते हैं । जिस समय

१. सूर्यसिद्धान्तका भृगोलाध्याय, ब्रह्माण्ड-सम्पुट-- परिभ्रमण---(समन्तादभ्यन्तरे दिनकरस्य करप्रसारः ।

२. किंतु च्योतिप्रमे चन्द्रमाका विस्तार सूर्यसे बहुत कम माना गया है । देखिये-सूर्यसिद्धान्तका प्रथम भाग चन्द्रग्रहणाधिकारका प्रथम क्ष्रोक । ( उपर्युक्त उल्लेखका तात्पर्य अन्वेष्य है । )

अमरावती ( वस्वेकसारा )पुरीमे सूर्य मध्यमे आते हैं। उस समय वैवस्वतके संयमनीपुरीमें वे उदित होते हुए दिखायी पड़ते हैं; सुषा नामक नगरीमे उस समय आधी रात होती है और विभावरीनगरीमें सायंकाल होता है। इसी प्रकार जिस समय वैवस्वत (यमराज ) की संयमनी-पुरीमे सूर्य मध्याहके होते हैं, उस समय वरुणकी सुषा नगरीमे वे उदित होते दिखायी पडते हैं । विभावरीपुरीमें आधी रात रहती है और महेन्द्रकी अमरावतीपुरीमें सायंकाल होता है । जिस समय वरुणकी सुपानगरीमें सूर्यं मध्याहके होते है, उस समय चन्द्रमाकी विभावरी-नगरीमे वे ऊँचाईपर प्रस्थान करते हैं अर्थात् उदित होते हैं । इसी प्रकार महेन्द्रकी अमरावतीपुरीमे जब भानु उदित होते हैं, तब संयमनीपुरीमे आधी रात रहती है और वरुणकी सुपानगरीमे वे अस्ताचलको चले जाते हैं । इस प्रकार मूर्य अलातचक्र ( जलते हुए लुकको घुमानेसे वननेवाला मण्डल-) की भॉनि शीव्र गनिसे चलते हैं और खयं भ्रमग करते हुए नक्षत्रोको भ्रमण कराते हैं । इस प्रकार चारो पार्श्वोमे सूर्य प्रदक्षिणा करते हुए गमन करते हैं तथा अपने उदय एव अस्तकालके स्थानोपर वारवार उदित और अस्त होते रहते हैं। दिनके पहले तथा पिछले भागोंमे दो-दो देवताओंके निवास-स्थानोपर वे पहुँचते है। इस प्रकार वे एक पुरीमे प्रातःकाल उद्धित हो बढनेवाली किरणो और कान्तियोंसे युक्त होकर मध्याहकालमें तपते हैं और मध्याहके अनन्तर तेजोविहीन होती हुई उन्हीं किरणोके साथ अस्त होते हैं। सूर्यके इस प्रकारके उदय और अस्तसे पूर्व तथा पश्चिमकी दिशाओकी सृष्टि स्मरण की जाती है। वे सूर्य जिस प्रकार पूर्वभागमें तपते हैं, उसी प्रकार दोनों पार्श्वो तथा पृष्ठ ( पश्चिम )-भागमे भी तपते है । जिस स्थानपर उनका प्रथम उदय दिखायी पडता है, उसे

उनका उदय-स्थान और जिस स्थानपर लय होता है उसे इनका अस्तस्थान कहते है।

सुमेरुपर्वत सभी पर्वतोंके उत्तरमे और लोकालोक पर्वतके दक्षिण ओर अवस्थित है । सूर्यके दूर हो जानेके कारण भूमिपर आती हुई उनकी किरणे अन्य पदार्थोपर पड़ जाती है, अत: यहाँ आनेसे वे रुक जाती हैं। इसी कारण रातमे वे नहीं दिखलायी पड़ते। इस प्रकार जिस समय पुष्करके मध्यभागमे सूर्य होते है, उस समय ऊगर स्थित दिखलायी पड़ते हैं। एक मुहूर्त्त-( दो घड़ी-) में सूर्य इस पृथ्वीके तीसवें भागतक जाते हैं । इस गतिकी सख्या योजनोमे सुनिये। वह पूर्ण संख्या इकतीस लाख पचास हजार योजनसे भी अधिक स्मरण की जाती है । सूर्यकी इतनी गति एक मुहूर्त्तकी है । इस क्रमसे वे जब दक्षिण दिशामें भ्रमण करते हैं तो एक मासमें उत्तर दिशामे चले जाते है। दक्षिणायनमे सूर्य पुष्करद्वीपके मध्यभागमें होकर भ्रमण करते हैं। मानसोत्तर और मेरुके मध्यमें इनका तीन गुना अन्तर है---ऐसा सुना जाता है। सूर्यकी विशेष गति दक्षिण दिशामे जानिये। नौ करोड पैतालीस लाख योजनका यह मण्डल कहा गया है और सूर्यकी यह गति एक दिन तथा एक रात-की है। जब दक्षिणायनसे निवृत्त होकर सूर्य निवृवं-स्थलपर हो जाते हैं, उस समय क्षीरसागरकी उत्तर दिशाकी ओर भ्रमण करने छगते हैं। उस विपुव-मण्डलको भी योजनोमे सुनिये।

सम्पूर्ण विषुवमण्डल तीन करोड़ एक लाख इक्कीस योजनोमे विस्तृत है। जब श्रावण मासमे चित्रभानु उत्तर दिशामें सूर्य हो जाते है, तब गोमेद द्वीपके अनन्तरवाले प्रदेशमे उत्तर दिशामे वे विचरण करते हैं। उत्तर दिशाके प्रमाण, दक्षिण दिशाके प्रमाण तथा

१. वह स्थान वा रेखा जिसपर सूर्यके पहुँचनेके समय दिन और रान वरावर होते हैं, विषुवरप्रल कहा जाता है।

दोनों मध्यमण्डलके प्रमाणको क्रमपूर्वक एक समान जानना चाहिये । इसके मध्यमे जरद्गव, उत्तरमें ऐरावत तथा दक्षिणमें वैश्वानर नामक स्थान सिद्धान्ततया निर्दिध किये गये हैं। उत्तरावीयी नागवीयी और दक्षिणावीयी अजवीयी मानी गयी है। दोनों आपाढ़ (पूर्वापाढ और उत्तरापाढ़ ) तथा मूल—ये तीन-तीन नक्षत्र अजावीयी— आदि तीन वीथियोके कहे जाते हैं; अर्थात् मूल, पूर्वापाद, उत्तरापाद, अभिजित्, पूर्वाभाद्रपट, स्नाती और उत्तराभाद्रपद्-ये नागवीयी कहे जाते हैं। अश्विनी, भरणी और कृतिका —ये तीन नश्चत्र नागवीयीके नामसे स्मरण किये जाते हैं । रोहिणी, आर्द्रा और मृगशिरा —ये भी नागवीथीके ही नामसे स्मरण किये जाते हैं। पुष्य, आइलेपा और पुनर्बसु—इन तीनोक्ती ऐरावती नामक वीथी स्मरण की जाती है । ये तीन वीथियाँ हैं । इनका मार्ग उत्तर कहा जाता है। पूर्वाफालगुनी, उत्तराफालगुनी और मघा—इनकी संज्ञा आपभीत्रीयी है। पूर्वभाद्रपट, उत्तरभाद्रपद और रेवनी--ये गोवीथीक नामसे स्मरण किये जाते हैं । श्रवण, धनिष्ठा और शतभिपा—ये जरद्गव नामक बीथीमे हैं। इन तीन बीथियोंका मार्ग मध्यम कहा जाता है। हस्त, चित्रा तथा खाती-ये अजावीयीके नाममे स्मरण किये जाते हैं। ज्येष्ठा, विशाखा तथा अनुराधा-ये मृगवीथी कहे जाते हैं। मूल, पूर्वापाढ और उत्तरापाढ— ये वैश्वानरीवीथीके नामसे विख्यात हैं । इन तीन वीथियोंका मार्ग दक्षिण दिशामें है। अब इनमेसे दोका अन्तर योजनोद्दारा वता रहा हूँ । यह अन्तर इकतीस छाख तैतीस सौ योजनोका है। यहाँ इतना अन्तर वतलाया गया है। अव-विपुव-स्थलसे दक्षिणायन और उत्तरायण-प्रयोंका परिमाण योजनोमे वतला रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिये । मध्यभागमे स्थित एक रेखा दूसरीसे पचीस हजार अविक योजन अन्तरपर है । वाहर और भीतरकी इन विञाओं और रेखाओंके मध्यमें चळते हुए सूर्य सर्वटा

उत्तरायणमे भीतरसे मण्डलोंको पार करते हैं और दक्षिणायनमें सूर्यमण्डल वाहर रह जाता है । इस प्रकार वहिर्मागसे विचरण करते हुए सूर्य उत्तगयणमें एक सौ अस्सी योजन भीतर प्रवेश करते हैं। अब मण्डलका परिमाण सुनिये । वह मण्डल अटारह हजार अट्टावन योजनका सुना जाता है । उस मण्डलका यह परिमाण तिरद्या जानना चाहिये । इस प्रकार एक दिन-रातमें मूर्य मेरुके मण्डलको इस प्रकार प्राप्त होते हैं, जैसे कुम्हारकी चाक नाभिके क्रमपर चलती है। सूर्यकी भॉति चन्द्रमा भी नाभिके क्रमसे मण्डलको प्राप्त होते हैं । दक्षिणायनमें सूर्य चक्रके समान शीव्रतासे अपनी गति समाप्तकर निवृत्त हो जाते हैं। इसी कारण प्रमाणमें अधिक भूमिको वह थोड़े ही समयमें चलकर समाप्त कर देते हैं। दक्षिणायनके सूर्य केवल वारह मुहूत्तेमिं कुल नक्षत्रोंकी कुछ संख्याके आचे अर्थात् साढ़े तेरह नक्षत्रोंके मण्डलमे भ्रमण करते हैं और रातके गेप अठारह मुहूत्तोंमे उतने ही अर्थात् साढ़े तेरह नक्षत्रोंके मण्डलमें भ्रमण करते हैं । कुम्हारकी चाकके मध्यभागमें स्थित वस्तु जिस प्रकार मन्द गतिसे भ्रमण करती है, उसी प्रकार उत्तरायणके मन्द पराक्रम-शील सूर्य मन्दगतिसे भ्रमण करते हैं । यही कारण है कि वे बहुत अधिक कालमें भी अपेक्षाकृत थोडे मण्डलका भ्रमण कर पाते हैं। उत्तरायणके सूर्य अठारह मुहूत्तेमिं केवल तेरह नक्षत्रोंके मध्यमे विचरण करते है और उतने ही नक्षत्रोके मण्डलोमें रातके वारह मुहूत्तेमिं भ्रमण करते हैं । सूर्य और चन्द्रमाकी गतिसे मन्द गतिमें चाकपर रखे हुए मिट्टीके पिंडकी भाँति चक्राकार त्रृमता हुआ ध्रुव भी नक्षत्र-मण्डलोमें निरन्तर भ्रमण करता रहता है। ध्रुव तीस मुहूत्तोंमे अर्थात् पूरे दिन-रातभरमे भ्रमण करता हुआ दोनों सीमाओके मध्यमें स्थित उन मण्डलोंकी पिकामा करता है। उत्तरायणमें सूर्यकी गति दिनमे मन्द कही गयी है और रातको तीक्ण सुनी जाती है । इसी प्रकार दक्षिणायनमें सूर्य दिनमें शीव गतिसे चळते हैं और रातमे उनकी मन्द गति हो जाती है। इस प्रकार अपने गमनके तारतम्यसे दिन और रातका विभाग करते हुए वे दक्षिणकी अजावीथी एवं लोकालोककी उत्तर दिशाकी ओर प्रवृत्त होते हैं। छोकसतान पर्वत और वैश्वानरके मार्गसे बाहरकी ओर वे जव आते हैं, तव पुष्कर नामक द्वीपसे उनकी कान्ति अनिक प्रखर हो जाती है । पथकी पार्श्वभूमियोसे बाहरकी ओर वहाँ लोकालोक नामक पर्वत है, जिसकी ऊँचाई दस हजार योजन है और अवस्थिति मण्डलाकार है । उक्त पर्यतका मण्डल प्रकाश एव अन्धकार दोनोसे युक्त रहता है । सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, ग्रह एवं तारागण सभी ज्योतिष्पुञ्ज इस लोकालोकके भीतरी भागमे प्रकाशित होते हैं। जितने स्थानपर प्रकाश होता है, उतना ही लोक माना गया है। उसके बादकी संज्ञा निरालोक ( अन्धकारमय ) मानी गयी है । 'लोक' धातु आलोकन अर्थात् दिखायी देनेके अर्थमे प्रयुक्त होता है और न दिखायी पडनेका नाम अलोक है। भ्रमण करते हुए सूर्य जब लोक (प्रकाश) और अलोक (प्रकाशरहित)-की सिवपर पहुँचते हैं अर्थात् दोनोका संयोग कराते हैं तो उस समयको लोग संध्याके नामसे पुकारते हैं।

उपा और न्युप्टिमे परस्पर अन्तर माना गया है; अर्थात् प्रातःकी उपा एव संध्याका निशामुख दोनो संधिकालोमें कुछ अन्तर है। ऋपिगण उपाको रात्रिमे और व्युष्टिको दिनके भीतर स्मरण करते है। एक मुहूर्त्त तीस कलाका और एक दिन पद्रह मुहूर्त्तका होता है। दिनके प्रमाणमे हास और वृद्धि होती है। उसका कारण संध्या-कालमे एक मुहूर्त्तकी हास-वृद्धि है, जो सदा बढ़ा-घटा करती है। सूर्य वियुव-प्रमृति विभिन्न प्योसे गमन करते हुए तीन मुहूर्त्तोका व्यतिक्रम करते है। सम्पूर्ण दिनके पाँच भाग कहे गये हैं। दिनके प्रथम तीन मुहूर्त्तोको प्रातःकाल कहते हैं। उस प्रातःकालके

व्यतीत हो जानेपर तीन मुहूर्त्ततक सगत्रनामक काल रहता है। उसके अनन्तर तीन मुहूर्त्ततक मध्याह्नकाल रहता है । उस मध्याह कालके वाद अपराह्य-जाता है **क्तिया** कालका स्मरण इसको भी तीन ही मुहूर्त्तोका वतलाया है। अपराह्नके वीत जानेपर जो काल प्रारम्भ होता है, उसे सायकाल कहते हैं । इस प्रकार पंद्रह मुहूर्तोवाले एक दिनमें ये तीन-तीन मुहूर्त्तोक पॉच काल होते हैं। त्रिपुत्र-स्थानमे सूर्यके जानेपर दिनका प्रमाण पंद्रह मुहूर्त्तोका स्मरण किया जाता है । दक्षिणायनमें दिनका प्रमाण घट जाता है और इसके बाद उत्तरायणमें आंनेपर वढ जाता है। इस प्रकार दिन बढ़कर रातको घटाता है और रात बढ़कर दिनको कम करती है। त्रिपुत्र शरद् और वसन्त ऋतुको माना गया है । जहाँतक सूर्यके आलोकका अन्त होता है, वहॉतककी संज्ञा लोक है और उस लोकके पश्चात् अलोककी स्थिति कही जाती है।

#### × × ×

ऋपिगण ! इस प्रकार सूर्य, चन्द्रमा एवं प्रहगणोके भ्रमणकी दिव्य कथाको सुनकर ऋपियोने लोमहर्पणके पुत्र सूतजीसे पुनः पूछा ।

ऋषियोंने कहा—सौम्य ! ये ज्योतिर्गण ग्रह, नक्षत्र आदि किस प्रकार सूर्यके मण्डलमें भ्रमण करते हैं ? सभी एक समूहमे मिलकर या अलग-अलग ? कोई इन्हें भ्रमण कराता है अथवा ये खयमेव भ्रमण करते हैं ? इस रहस्यको जाननेकी हमे बडी इच्छा है, कृपया कहिये ।

सूतजी वोळे—ऋपिगण ! यह त्रिपय प्राणियोको मोहमें डाळनेत्राळा है । क्योंकि प्रत्यक्ष दिखायी देता हुआ भी यह व्यापार छोगोको आश्चर्य एव अज्ञानमें डाळ देता है । मैं कह रहा हूँ, सुनिये । जहाँपर चौटह नक्षत्रोमें शिशुमार नामक एक ज्योतिश्वक व्यवस्थित है, वहाँ आकाशमे उत्तानपादका पुत्र ध्रुव मेढ् (लिङ्ग) के समान एक स्थानमें अवस्थित है। यह ध्रुव भ्रमण करता हुआ नक्षत्रगणोंको सूर्य और चन्द्रमाके साथ भ्रमाता है और खयं भ्रमण करता है। चक्रके समान भ्रमण करते हुए इसीके पीछे-पीछे सब नक्षत्रगण भ्रमण करते हैं। वायुमय बन्धनोंसे ध्रुवमे वंधे हुए वे ज्योतिश्वकोंके मेद, योग, कालके निर्णय, अस्त, उदरा, उत्पात, दिशणायन एव उत्तरायणमे रिथन, विपुव-रेखापर गमन आदि कार्य सभी ध्रुवकी प्रेरणापर ही निर्भर करते हैं। इस लोकके जीवोकी जिनसे उत्पत्ति होती है, वे जीमूत नामक मेघ कहे जाते हैं। उन्हींकी वृष्टिसे स्रिष्ट होती है।

सूर्य ही सब प्रकारकी वृष्टिके कर्ता कहे जाते हैं। इस लोकमे होनेवाली वृष्टि, धूप, तुपार, रात-दिन, दोनों संध्याएँ, शुभ एवं अशुभ फल—सभी ध्रुवसे प्रवर्तित होते हैं। ध्रुवमे स्थित जलको सूर्य प्रहण करते हैं। सभी प्रकारके जीवोके शरीरमे जल परमाणुरूपमे आश्रित रहता है। स्थावर-जङ्गम जीवोके मस्म होते समय वह धुएँके रूपमे परिणत होकर सभी ओरसे निकलता है। उसी धूमसे मेघगण उत्पन्न होते हैं। आकाशमण्डल अश्रमय स्थान कहा जाता है।

अपनी तेजोमगी किरणोसे सूर्य सभी छोकोसे जलको प्रहण करते हैं। वे ही किरणें वायुके सयोगद्वारा समुद्रसे भी जलको खींचती हैं। तदनन्तर सूर्य ग्रीष्म आदि ऋतुके प्रभावसे समय-समयपर परिवर्तनकर जलको अपनी श्वेत किरणोद्वारा उन मेघोको जल देते हैं। वायुद्वारा प्रचलित होनेपर उन्हीं मेघोंकी जलराशि वादमें पृथ्वीतलपर गिरती है और तदनन्तर छः महीनोतक सभी प्रकारके जीवोकी सनुष्टि एवं अभिवृद्धिके लिये

सूर्य पृथ्वीतलपर वृष्टि करते हैं। वायुक्त वेगमे उन मेत्रोंमें शब्द होते हैं। विजलियाँ अग्निसे उत्पन्न वतलायी जाती हैं। 'मिह सेन्वने' धातुसे मेघ शब्द जल होड़ने अथवा सिंचन करनेके अथेंमें निष्पन्न होता है। जिसमे जल न गिरे, उसे अप्र कहते हैं—( न भ्रद्रयते आणो यसादसावभ्रः)। इस प्रकार वृष्टिकी उत्पनि करनेवाले सूर्य ध्रुक्के संरक्षणमें रहते हैं। उसी ध्रुक्के संरक्षणमें रहते हैं। उसी ध्रुक्के संरक्षणमें अवस्थित वायु उस वृष्टिका उपसंहार करनी है। नक्षत्रोंका मण्डल मूर्यमण्डलमे बहिर्गत होकर विन्रण करता है। जब संचार समाम हो जाता है, तब ध्रुक्वारा अधिष्टित सूर्यमण्डलमे वे सभी प्रवेश करते हैं। अब इतके बाद मैं सूर्यके रथका प्रमाण वतला रहा है।

एक चक्र, पाँच अरे, तीन नामि तथा सुत्रपंकी

होटी आठ एहियोहारा बनी हुई नेमि-(जिसपर हाल
चढ़ाई जाती है)-रो बने हुए तेजोमय शीव्रगामी स्यहारा सूर्य गमन करते हैं। उनके स्थकी लंबाई एक
लाख योजन कही जाती है। जुआ-दण्ड उससे हूना
कहा गया है। वह सुन्दर स्थ बद्याने मुख्य प्रयोजनके
-िल्ये बनाया है। संसारभरमें बह् स्य अनुपम सुन्दर
है। सुवर्गहारा उसकी रचना हुई है। वह
सचमुच परम तेजोमय है। पवनके समान वेगशील
चक्वेकी स्थितिके अनुकूल चलनेवाले अश्वहरप्रधारी
छन्दोंसे वह संयुक्त है। वरुणके स्थके चिह्नोसे वह
मिलता-जुलता है। उसी अनुपम स्थपर चढ़कर भगवान
भास्कर प्रतिदिन आकाशमार्गमे विचरण करते हैं।

सूर्यके अङ्ग तथा उनके रथके प्रत्येक अङ्ग-प्रत्यङ्ग वर्षके अवयवोके रूपमें कल्पित किये गये हैं । दिन उस एकचक सूर्यरथकी नामि है और अरे उनके सक्तरर हैं, छहों ऋतुएँ नेति कही जाती हैं । रात्रि उनके रथका वर्ष्य तथा वर्षे (घाम) ऊर्घ्यध्वजाके रूपमें कल्पित है।

२. लोहेकी चहर वा सीकड़ांका वना हुआ आवरण वा झूल, जो शत्रुपक्षके आधातसे रथको सुरक्षित रखनेके लिये उसके ऊपर डाला जाता है, 'वरूथ' कहा जाता है।

२. कई पुस्तकोमे 'धर्म' पाठ पाया जाता है। परंतु 'धर्म' पाठ अधिक समीचीन है।

चारों युग उस रथके पहियेकी छोर तथा कलाएँ जुएके अप्रभाग हैं । दसो दिशाएँ अश्वोंकी नासिका तथा क्षण उनके दाँतोंकी पंक्तियाँ हैं। निमेप एथका अनुकर्ष \* तथा कला ज़एका दण्ड है। अर्थ तथा काम-इस (रथ) के जुएके अक्षके अवयव हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप्, बृहती, पड्क्ति, त्रिष्टुप् तथा जगती—ये सात छन्द अश्वरूप धारणकर वायुवेगसे उस रथको वहन करते हैं। इस रयका चक्र अक्षमे वँधा हुआ है। अक्ष ध्रवसे संलग्न चक्रके समेत भ्रमण करता है। इस प्रकार किसी विशेष प्रयोजनके वश होकर उस रथका निर्माण ब्रह्माने किया है । उक्त साधनोंसे संयुक्त भगवान् सूर्येका वह रथ आकाशमण्डलमे भ्रमण करता है। इसके दक्षिण भागकी ओर जुआ और अक्षका शिरोभाग है। चक्का और जुएमे रिमका संयोग है। चक्के और ज़एके भ्रमण करते समय दोनो रिक्मयाँ भी मण्डलाकार भ्रमण करती हैं । वह जुआ और अक्षका शिरोभाग कुम्डारके चक्केकी भॉति ध्रुवके चारो ओर परिश्रमण करता है । उत्तरायणमे इसका भ्रमण-मण्डल ध्रुव-मण्डलमे प्रविष्ट हो जाता है और दक्षिणायनमे ध्रव-मण्डलसे वाहर निकल आता है। इसका कारण यह है कि उत्तरायणमे ध्रुवके आकर्पणसे दोनो रिक्मया संक्षिप्त हो जाती है और दक्षिणायनमे ध्रुवके रिमयोके परित्याग कर देनेसे बढ जाती हैं। ध्रुव जिस समय रिंमयोको आकृष्ट कर लेता है, उस समय सूर्य दोनो दिशाओकी ओर अस्सी सौ मण्डलोके व्यवधानपर विचरण करते हैं और जिस समय ध्रुव दोनो रिश्मयोको त्याग देता है, उस समय भी उतने ही परिमाणमे वेग-पूर्वक बाहरी ओरसे मण्डलोको वेप्रित करते हुए भ्रमण करते हैं।

सृतजी बोले ऋपिवृन्द ! भगवान् भास्करका वह रथ महीने-महीनेके क्रमानुसार देवताओद्वारा अधिरोहित होता हं अर्थात् प्रत्येक महीनेमे देवादिगण इसपर आरूढ़ होते हैं। इस प्रकार बहुतसे ऋषि, गन्धर्व, अप्सरा, सर्प, सारिष तथा राक्षसके सम्होके समेत वह सूर्यका बहन करता है।

ये देवादिके समूह क्रमसे मूर्यमण्डलमें दो-दो मासतक निवास करते हैं। धाता, अर्यमा—दो देव; पुलस्य तथा पुरुह नामक दो ऋपि-प्रजापति; वासुकि तथा संकीर्ण नामक दो सर्पः गानविद्यामे विशारद तुम्बुरु तथा नारद नामक दो गन्धर्व; कृतस्थला तथा पुञ्जि-कस्थली नामक दो अप्सराएँ; रथकृत तथा रयौजा नामक दो सारथि; हेति तथा प्रहेति नामक दो राक्षस-ये सब सम्मिलितरूपसे चैत्र तथा वैशाखके महीनोमे सूर्य-मण्डलमें निवास करते है । ग्रीष्म ऋतके ज्येष्ट तथा आपाढ — दो महीनोमें मित्र तथा वरुण नामक दो देव; अत्रि तथा वसिष्ठ नामक दो ऋषि; तक्षक तथा रम्भक नामक दो सर्पराज; मेनका तथा धन्या नामक दो अप्सराएँ; हाहा तथा हुहू नामक दो गन्धर्व; रथन्तर तथा रथकृत नामक दो सारथि; पुरुपाद और वध नामक दो राक्षस सूर्य-मण्डलमे निवास करते हैं। तदुपरान्त सूर्यमण्डलमें अन्य करते हैं । उनमे इन्द्र तथा देवादिगण निवास विवस्त्रान् —ये दो देव; अंगिरा तथा भृगु —ये दो ऋपि, एलापत्र तथा शखपाल नामक दो नागराज; विश्वावस्र तथा सुपेण नामक दो गन्धर्वः प्रात और रवि नामक दो सारथि; प्रम्लोचा तथा निम्लोचन्ती नामकी दो अप्सराएँ; हेति तथा व्याघ्र नामक दो राक्षस रहते हैं । ये सब श्रावण तथा भादपदके महीनोमे सूर्य-मण्डलमे निवास करते हैं । इसी प्रकार शरद् ऋतुके दो महीनोंमे अन्य देवगण निवास करते हैं। पर्जन्य और पूपा नामक दो देव; भरद्वाज और गौतम नामक दो महर्षि; चित्रसेन और सुरुचि नामक दो गन्धर्व, विश्वाची तथा घृताची नामक दो शुभ लक्षणसम्पन्न अप्सराएँ; सुप्रसिद्ध ऐरावत तथा धनञ्जय नामक दो नागराज, सेनजित् तथा सुपेण नामक दो सारिय तथा नायक चार और वात

नामक दो राक्षस-ये सब आश्विन तथा कार्तिक मासमे सूर्यमण्डलमें निवास करते हैं । हेमन्त ऋतुके दो महीनोमें जो देवादिगण सूर्यमें निवास करते हैं, वे ये हैं—अंश और भाग—ये दो देव; कस्यप और क्रतु— ये दो ऋपि; महापद्म तथा कर्कोटक नामक टो सर्पराज; चित्रसेन और पूर्णायु नामक गायक टो गन्धर्य; पूर्वचित्ति तथा उर्वेशी—ये दो अप्सराएँ; तक्षा तथा अरिष्टनेमि नामक टो सारिय एवं नायक विद्युत् तथा सूर्य नामक दो उम्र राक्षस—ये सव मार्गशीर्प और पौपके महीनोमें सूर्यमण्डलमें नित्रास करते हैं। तदनन्तर शिशिर ऋतुके दो महीनोमे त्वष्टा तथा विष्णु-ये दो देव; जमदग्नि तथा विश्वामित्र—ये दो ऋपि; काद्रवेय तथा कम्बलाश्वतर-ये टो नागराज; सूर्यवर्चा तथा धृतराष्ट्र —ये दो गन्धर्व; सुन्दरतासे मनको हर लेनेवाली तिलोत्तमा तथा रम्भा नामक दो अप्सराएँ; ऋतजित् तथा सत्यजित् नामक टो महावल्त्रान् सारथि; इसोपेत तथा यजोपेत नामक दो राक्षस निवास करते हैं।

ये उपर्युक्त देव आदि गण क्रमसे दो-दो महीनेतक मूर्यमण्डलमे निवास करते हैं। ये वाग्ह सप्तकों ( देव. ऋपि, राक्षस, गन्धर्व, सारिय, नाग और अप्सरा )के जोडे इन स्थानोके अभिमानी कहे जाते है और ये सव वारह सप्तक देवादिगण भी अपने अतिराय तेजसे सूर्यको उतम तेजोबाळा बनाते है । ऋपिगण अपने बनाये हुए गेय वाक्योसे सूर्यकी स्तुति करते हैं। गन्धर्व एव अप्सराऍ अपने-अपने नृत्यो तथा गीतोसे सूर्यकी उपासना करती है । विद्यामे परम प्रवीण सारिष यक्षगग सूर्यके अश्वोकी डोरियाँ पकडते हैं । सर्पगण सूर्यमण्डलमे द्रुतगतिसे इधर-इधर दौडते तथा राक्षसगण पीछे-पीछे चलते हैं । इनके अतिरिक्त वाळखिल्य ऋपि उदयकालसे सूर्यके समीप अवस्थित रह कर उन्हे अस्ताचलको प्राप्त कराते हैं। इन उपर्युक्त देवताओमे जिस प्रकारका पराक्रम, तपोवल, योगवल, धर्म, तत्त्व तथा शारीएक वह रहता है, उसी प्रकार उनके तेजरूप ईधनसे समृद्ध होकर गूर्य अविकाबिक तेजस्वी रूपमें तपते हैं । य गूर्य अपने तजीवलसे सगम्न जीत्रोंके अकल्याणका प्रजमन करते हैं. मनुष्येंकी आपटाको इन्हीं मङ्गलमय उपाटानोंसे दूर करते हैं और कहीं-कहींपर ग्रभाचरण करनेत्रालींक अकल्याणको हरते है । ये उपर्युक्त सप्तक गृर्यके साथ ही अपने अनुचराँ-समेन आकारमण्डलमे भ्रमण करने हैं। ये देवगम दयावश प्रजावर्गसे तपस्या तथा जप कराने हुए उनकी रक्षा करते हैं तथा उनके हृदयको प्रसन्ननासे पूर्ण कर देते हैं। अतीनकाल, भविष्यकाल तथा वर्तमान-कालके स्थानाभिमानियोंके ये स्थान विभिन्न मन्वन्तरोमें भी वतमान रहते हैं । इस प्रकार नियमपूर्वक चौदहकी संख्यामें जोड़े रूपमे वे सप्तक दवादिगण गुर्थमण्डलमें निवास करते हैं और चौटह मन्यन्तर्गेतक क्रमपूर्वक विद्यमान रहते हैं।

इस प्रकार मूर्य ग्रीण, शिशिर तथा वर्ग ऋतुमें अपनी किरणोंका क्रमशः पित्वर्तन कर घाम, हिम तथा वृद्धि करते हुए प्रतिदिन देवता, पितर तथा मनुष्योंको तृप्त करते हैं और प्रनिक्षण भ्रमण करते हैं । देवगण दिन-दिनके क्रमसे शुक्र एवं कृत्यपश्चमें महीने-भर कालक्षयके अनुसार उस मीठे अमृतका पान करते हैं, जो सुवृष्टिके लिये सूर्यकी किरणोंद्वारा रितन रहता है। सभी देवता, साम्य तथा कल्यादि पितरगण मूर्यकी उस अमृत-रसका पान करते हैं और कालान्तरमे सुवृष्टि करते हुए संसारको तृत करते हैं। मानवणण गूर्यकी किरणोद्वारा बढायी गयी तथा जल्द्वारा परिवर्धित और वृष्टिद्वारा प्रवर्धित ओपधियोसे एव अन्नसे सुवृष्टि अपने वशमे करते हैं। मूर्यकी उस सिवन अमृतराशिसे देवताओंकी तृति पद्द दिनोतक तथा स्वधाम्य पितरोकी तृति एक महीनेतक होती है। वृद्धिजनित अन्नराशिसे

मनुष्यगगण सर्वदा अपना जीवन धारण करते हैं । इस प्रकार सूर्य अपनी किरणोद्वारा सत्रका पालन करते हैं ।

सूर्य अपने उस एकचक रथद्वारा शीव्र गमन करते हैं और दिनके व्यतीत हो जानेपर उन्हीं विपमसंख्यक (सात ) अर्थोद्वारा अपने स्थानको पुनः प्राप्त करते हैं। हरे रंगवाले अपने अश्वोसे वे वहन किये जाते है और अपनी सहस्र किरणोसे जलका हरण करते हैं एवं तृप्त होनेपर हरित वर्णवाले अपने अश्वोसे संयुक्त रथपर चढकर उसी जलको पुनः छोड़ते है । इस प्रकार अपने एक चक्रवाले रथद्वारा दिन-रात चलते हुए सूर्य सातो द्वीपो तथा सातो समुद्रोसमेत निख्ल पृथ्वीमण्डलका भ्रमण करते है । उनका वह अनुपम रथ अश्वरूपधारी छन्डोसे युक्त है, उसीपर वे समासीन होते हैं। वे अश्व इच्छानुकूल रूप धारण करनेवाले, एक बार जोते गये, इच्छानुकूल चलनेवाले तथा मनके वेगके समान शीव्रगामी हैं। उनके रंग हरे है, उन्हें थकावट नहीं लगती । वे दिव्य तेजोमय शक्तिशाली तथा ब्रह्मवेता हैं। ये प्रतिदिन अपने निर्धारित परिधि-मण्डलकी परिक्रमा वाहर तथा भीतरसे करते है। युगके आदिकालमें जोते गये वे अर्व महाप्रलयतक सूर्यका भार वहन करते हैं। वालखिल्य आदि ऋषिगण चारो ओरसे परिश्रमणके समय सर्यको रात-दिन घेरे रहते है । महर्पिगण खरचित स्तोत्रोद्वारा उनकी स्तुति करते हैं। गन्धर्व तथा अप्सराओके समूह सगीत तथा मृत्योसे उनका सत्कार करते है । इस प्रकार वे दिनमणि भास्कर पश्चियोके समान वेगशाळी अश्वोद्वारा भ्रमण कराये जाते हुए नक्षत्रोकी वीथियोमे विचरण करते है। उन्हींकी भॉति चन्द्रमा भी भ्रमण करते है।

ऋषियोंके ज्योतिष्पुञ्जके सम्वन्धके प्रश्नमे स्ताजीने कहा—आदिम कालमे यह समस्त जगत् रात्रिकालमे अन्धकारसे आच्छन्न एवं आलोकहीन था। अव्यक्त योनि ब्रह्माजीने जगत्की किसी भी वस्तुमे प्रकाश

नहीं किया था। इस प्रकार (युगादिमे) चौर पदार्थों के शेप रह जानेपर यह जगत् ब्रह्मद्वारा अधिष्ठित हुआ। पश्चात् खयं उत्पन्न होनेवाले लोकके परमार्थसाधक भगवान् ने खद्योतरूप धारणकर इस जगत्को व्यक्तरूपमे प्रकट करनेकी चिन्ता की और कल्पके आदिमे अग्निको जल और पृथ्वीमे मिली हुई जानकर प्रकाश करनेके लिये तीनोको एकत्र किया। इस प्रकार तीन प्रकारसे अग्नि उत्पन्न हुई।

इस लोकमे जो अग्नि भोजन आदि सामग्रियोको पकानेवाली है, वह पार्थिव ( पृथ्वीके अंशसे उत्पन्न ) अग्नि है । जो यह सूर्यमे अधिष्ठित होकर तपनी है, वह 'ग्रुचिं' नामक अग्नि है । उदरस्थ पदार्थोको पकानेवाली अग्नि 'विद्युत्'की अग्नि कही जाती है। उसे 'सौम्य' नामसे भी जानते हैं। इस विद्युत् अग्निका उपकारक ईधन जल है । कोई अग्नि अपने तेजोसे वढती है और कोई विना किसी ईंधनके ही वढती है। काप्रके ईंधनसे प्रज्वलित होनेवाली अग्निका निर्मथ्य नाम है । यह अग्नि जलसे शान्त हो जाती है । भोजनादिको प्रकानेवाली जठराग्नि ज्वालाओसे युक्त, देखनेमे सौम्य एवं कान्तिविहीन है। यह अग्नि स्वेत मण्डलमे आलारहित एव प्रकाश-विहीन है। सूर्यकी प्रभा सूर्यके अस्त हो जानेपर रात्रिकालमे अपने चतुर्थ अंशसे अग्निमे प्रवेश करती है। इसी कारण रात्रिमे अग्नि प्रकाशयुक्त हो जाती है। प्रातःकाल सूर्यके उदित होनेपर अग्निकी उण्णता अपने तेजके चतुर्थ अशसे सूर्यमे प्रवेश कर लेती है, इसी कारण दिनमे रूर्य तपता है। सूर्य और अग्निके प्रकाश, उण्णना और तेज—इन सभीके परस्पर प्रविष्ट होनेके कारण दिन और रात्रिकी शोभा-वृद्धि होती है।

पृथ्वीके उत्तरवर्ती अर्धभाग तथा दक्षिणभागमे सूर्यके उदित होनेपर रात्रि जलमें प्रवेश करती है, इसीलिये दिन और रात—दोनोके प्रवेश करनेके कारण जल दिनमे लाल वर्णका दिखायी देता है। पुन: सूर्यके अस्त

हो जानेपर दिन जलमे प्रवेश करता है, इसीलिये रातके समय जल चमकविशिष्ट तथा श्वेत रंगका दिखायी पड़ता है। इस क्रमसे पृथ्वीके अर्घ दक्षिणी तथा उत्तरी भागमे सूर्यके उदय तथा अस्तके अवसरोपर दिन-रात्रि जलमे प्रवेश करती हैं।

यह सूर्य, जो नप रहा है, अपनी किरणोंसे जळका पान करता है। इस सूर्यमे निवास करनेवाळी अग्नि सहस्र किरणोवाली तथा रक्त कुम्भके समान लाल वर्णकी है। यह चारो ओरसे अपनी सहस्र नाड़ियोसे नदी, समुद्र, तालाव, कुँआ आदिके जलोको महण करती है । उस सूर्यकी सहस्र किरणोसे शीत, वर्पा एवं उष्णताका नि:स्रवण होता है। उसकी एक सहस्र किरणोमें चार सौ नाड़ियाँ विचित्र आकृतिवाली तथा वृष्टि करनेवाली स्थित हैं। चन्दना, मेथ्या, केतना, चेतना, अमृता तथा जीवना— सूर्यकी ये किरणें वृष्टि करनेवाली हैं। हिमसे उत्पन्न होनेवाळी सूर्यकी तीन सौ किरणे कही जाती हैं, जो चन्द्रमा, ताराओ एवं प्रहोद्वारा पी जायी जाती हैं। ये मध्यकी नाड़ियाँ हैं। अन्य ह्वादिनी नामक किरणे हैं, जो नामसे शुक्छा कही जाती हैं। उनकी संध्या भी तीन सौ हैं। वे सभी घामकी सृष्टि करनेवाली हैं। वे शुक्ला नामक किरणें मनुष्य, देवता एवं पितरोका पालन करती हैं। ये किरणें मनुष्योको ओपधियोद्वारा, पितरोको खधाद्वारा एवं समस्त देवताओंको अमृतद्वारा संतुष्ट करती है।

सूर्य वसन्त और ग्रीष्म ऋतुओमे तीन सौ किरणोद्दारा शने:-शने: तपते हैं । इसी प्रकार वर्षा और शरद् ऋतुओमें चार सौ किरणोसे वृष्टि करते हैं तथा हेमन्त और शिशिर ऋतुओमे तीन सौ किरणोंसे वर्ष गिराते हैं । ये ही सूर्य ओपधियोंमे तेज धारण कराते हैं, खधामे सुधाको धारण कराते हैं एवं अमृतमे अमरत्वकी वृद्धि करते हैं । इस प्रकार स्यकी वे सहस्र किरणें तीनो छोकोके तीन सुख्य प्रयोजनोकी साधिका होती हैं ।

ऋतुको प्राप्त होकर सूर्यका मण्डल सहस्रों भागोंमें पुनः प्रसृत हो जाता है। इस प्रकार वह मण्डल शुक्ल-तेजोमय एवं लोकसंज्ञक कहा जाता है।

नक्षत्र, ग्रह और चन्द्रमा आदिकी प्रतिष्ठा एवं उत्पत्ति-स्थान सभी सूर्य हैं। चन्द्रमा, तारागण एवं प्रहगणोंको सूर्यसे ही उत्पन्न जानना चाहिये। सूर्यकी सुपुम्ना नामक जो रहिम है, वही क्षीण चन्दमाको बढ़ाती है। पूर्व दिशामें हरिकेश नामक जो रिम है, वह नक्षत्रोंको उत्पन्न करनेवाळी है। दक्षिण दिशामें विश्वकर्मा नामक जो किरण है, वह बुधको संतुष्ट करती है । पश्चिम दिशामें जो विश्वावसु नामक किरण है, वह शुक्रकी उत्पत्तिस्थली कही गयी है । संवर्धन नामक जो रिस्म है, वह मंगलकी उत्पत्ति-स्थली है । छठी अश्वभू नामक जो रिहम है, वह बृहस्पतिकी उत्पत्तिस्थली है । सुराट्नामक सूर्यकी रिम शनैश्चरकी वृद्धि करती है। अतः ये प्रहगण कभी नष्ट नहीं होते और नक्षत्र नामसे स्मरण किये जाते हैं। इन उपर्युक्त नक्षत्रोंके क्षेत्र अपनी किरणी-द्वारा सूर्यपर आकर गिरते हैं और सूर्य उनका क्षेत्र प्रहण करता है, इसीसे उनकी नक्षत्रता सिद्ध होती है। इस मर्त्यलोकसे उस लोकको पार करनेवाले (जानेवाले) सत्कर्मपरायण पुरुपोके तारण करनेसे इनका नाम तारका पड़ा और श्वेत वर्णके होनेके कारण ही इनका छुक्तिका नाम है । दिव्य तथा पार्थिव सभी प्रकारके वंशोके ताप एवं तेजके योगसे 'आदित्य' यह नाम कहा जाता हैं। 'स्रवति' धातु स्रव क्षरण ( झरने ) अर्थमे प्रयुक्त कहा गया है, तेजके झरनेसे ही यह सविताके नामसे स्मरण किया जाता है । ये विवस्त्रान् नामक नूर्यदेव अदितिके आठवें पुत्र कहे गये हैं।

सहस्र किरणोवाले भास्करका स्थान ग्रुक्त वर्ण एवं अग्निके समान तेजस्वी तथा दिव्य तेजोमय है। सूर्यका विष्कम्भ-मण्डल नव सहस्र योजनोमे विस्तृत कहा है और इस प्रकार भास्करका पूर्ण मण्डल विष्कम्भ-मण्डलसे तिगुना कहा जाता है।

# पञ्चपुराणीय सूर्य-संदर्भ

[ ध्परापुराण'के इस छोटे-से संकलित परिच्छेद्र भगचान सूर्यकी महिमा पर्व उनकी संप्रान्तिमें दानका माहातम्य, उपासना और उसके फल-वर्णनके साथ ही अट्रेम्बरकथा भी दी जा रही है।]

भगवान सर्यका तथा संक्रान्तिसें दानका माहात्म्य वैराम्पायनजीने पूछा—विप्रवर ! आकाशमें प्रतिदिन जिसका उदय होता है, यह कौन है ! इसका क्या प्रमाव है ! तथा किरणोंके इन खामीका प्रादुर्भाव कहाँसे हुआ है ! मैं देखता हूँ—देवता, बडे-बड़े मुनि, सिद्ध, चारण, दैत्य, राक्षस तथा ब्राह्मण आदि समस्त मानव इनकी ही सदा आराधना किया करते हैं।

**ज्यास**जी बोले—वैशम्पायन ! यह बदाके सरूपसे प्रकट द्रधा मसका ही उत्रुष्ट तेज है । इसे साक्षात् ब्रह्ममय समझो । यह धर्म, अर्थ, क्ताम छौर मोश्र—्रन चारों पुरुषायोंको देनेवाला है। निर्मल किरणोंसे सुशोभित यह तेजका पुद्ध पहले अत्यन्त प्रचण्ड और दु:सह था। इसे देखकर इसकी प्रखर रश्मियोंसे पीड़ित हो सब छोग **इधर-उधर भागकर छिपने टगे। चारों ओरके सतह.** समस्त बड़ी-बड़ी नदियाँ और नद धादि स्खने छगे। छनमें रहनेवाले प्राणी पृत्युके प्रास बनने लगे । मानव-समुदाय भी शोकसे भातुर हों उठा । यह देख इन्द्र धादि देवता ब्रह्माजीके पास गये और उनसे यह सारा हाळ कह सुनाया । तब ग्रह्मजोने देवताओंसे कहा---'देवगण । यह तेज आदिहताक ख़त्रपसे जलमें प्रकट हुआ है । यह तेजोमय पुरुष उस ब्रह्मके दी समान है । इसमें और आदिब्रह्ममें तुम अन्तर न सगञ्जना । ब्रह्मासे लेकर कीटपर्यन्त चराचर प्राणियोसहित समूची त्रिलोकीमें इसीकी सत्ता है । ये सूर्यदेव सत्त्वमय हैं । इनके द्वारा चराचर जगत्का पालन होता है । देवता, जरायुज, भण्डज, स्वेदज और उद्गिज आदि जितने भी प्रागी

हैं—सबकी रक्षा सूर्यसे ही होती है। इन सूर्यदेवताक प्रभावका हम प्रा-प्रा वर्णन नहीं कर सकते । इन्होंने ही छोकोंका इत्पादन और पालन किया है । सबके रक्षक होनेके कारण इनकी समानता करनेत्राठा दूसरा कोई नहीं है। पौ फटनेपर इनका दर्शन करनेसे राशि-राशि पाप विळीन हो जाते हैं । द्विज आदि सभी मनुष्य इन सूर्यदेवकी आराधना करके मोक्ष पा लेते हैं। सन्घ्योपासनके समय ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण थपनी भुजाएँ कपर डठाये इन्हीं सूर्यदेवका उपस्थान करते हैं और उसके फक्खरूप समस्त देवनाओंद्वारा पूजित होते 🖁 । मूर्यदेवके ही मण्डलमें रहनेवाली सन्ध्यारूपिणी देवीकी उपासना करके सम्पूर्ण द्विज खर्ग और मोक्ष पास करते हैं । इस भूतळ्यर जो पतित और जुठन खानेत्राले मनुष्य हैं, वे भी भगवान् सूर्यकी किरणोंके स्पर्शसे पवित्र हो जाते हैं । सन्ध्याकाळमें सूर्यकी उपासना करनेमात्रसे द्विज सारे पापोंसे शुद्ध हो जाते हैं । \* जो मनुष्य चाण्डाल, गोवासी (कसाई), पतिन, कोढ़ी, महापातकी और उपपातकोक दीख जानेपर भगवान् सूर्यका दर्शन करते हैं, वे भारी-से-भारी पापसे भी मुक्त हो पवित्र हो जाते हैं । सूर्यकी उपासना करनेमात्रसे मनुष्य-को सब रोगोंसे छुटकारा मिछ जाना है । जो सूर्यकी उपासना करते हैं, वे इहलोक और परलोकर्मे भी अन्धे, दरिद्र, दुखी और शोकप्रस्त नहीं होते । श्रीविष्णु और शिव आदि देवताओंके दर्शन सब छोगोंको नहीं होते, ध्यानमें ही उनके खरूपका साक्षात्कार किया जाता है, किंतु भगवान् सूर्य प्रत्यक्ष देवता माने गये हैं।

सन्ध्योपासनमात्रेण कल्मषात् पूतता त्रजेत्। (७५।१६)
 सू० अं० २६—२७—

देवता बोले— नहान् ! सूर्यदेवताको प्रसन्न करनेके लिये जाराधना, लपासना करनेको नात तो दूर है, इनका दर्शन ही प्रकथकालको भागके समान प्रतीत होता है जिससे कभी सूर्यको सम्पूर्ण प्राणी इनके तेजके प्रभावसे पृत्युको प्राप्त हो गये । समुद्र थादि जलाशय नष्ट हो गये । हमलोगोंसे भी इनका तेज सहन नहीं होता; फिर पूसरे लोग कैसे सह सकते हैं । इसलिये थाप ही ऐसी कृपा करें, जिससे हमलोग भगवान् सूर्यका पूजन कर सकें । सब मनुष्य भिक्तपूर्वक सूर्यदेवकी भाराधना कर सकें — इसके लिये आप ही कोई उपाय करें ।

न्यासजी कहते हैं—देवताओं के वचन सुनकर हला-जी प्रहों के खामी भगवान् मूर्यके पास गये और सम्पूर्ण जगत्का हित करनेके किये उनकी स्तुति करने कमे।

ब्रह्माजी योटे—देव ! तुम सम्पूर्ण संसारके नेत्र-खरूप और निरामय हो । तुन साक्षात् वहारूप हो । तुम्हारी ओर देखना कठिन है । तुम प्रलयकालकी भग्निके समान तेजस्वी हो । सम्पूर्ण देवताओके भीतर तुम्हारी स्थिति है । तुम्हारे श्रीविप्रहमें वायुके सखा अग्नि निरन्तर विराजमान रहते हैं । तुम्हींसे अन्न आदि-का पाचन तथा जीवनकी रक्षा होती है। देव ! तुम्हीं सम्पूर्ण भुवनोके खामी हो । तुम्हारे विना समस्त संसार-का जीवन एक दिन भी नहीं रह सकता। तुम्हीं सम्पूर्ण छोकोंके प्रभु तथा चराचर प्राणियोके रक्षक, पिता और माता हो । तुम्हारी ही कृपासे यह जगत् टिका हुआ है । भगवन् ! सम्पूर्ण देवताओमें तुम्हारी समानता करनेवाळा कोई नहीं है। शरीरके भीतर, वाहर तथा समस्त विश्वमे—सर्वत्र तुम्हारी सत्ता है । तुमने ही इस जगत्को धारण कर रखा है । तुम्हीं रूप और गन्ध आदि उत्पन्न करनेवाले हो । रसोमें जो स्वाद है वह तुर्म्हींसे आया है । इस प्रकार तुर्म्हीं सम्पूर्ण जगत्के ईश्वर और सबकी रक्षा करनेवाले सूर्य हो । प्रभो ! तीयों, पुण्यक्षेत्रों, यज्ञो और जगत्के एकमात्र कारण तुम्हीं हो। तुम परम पित्रत्न, सबके साक्षी और गुणोंके धाम हो। सर्वज्ञ, सबके कर्ता, संदारक, रक्षक, अन्धकार, कीचड़ और रोगोंका नाश करनेवाले तथा दरिद्रताके दुःखों-का निवारण करनेवाले भी तुम्हीं हो। इस लोक तथा परलोकमें सबके श्रेष्ठ बन्धु एवं सब कुछ जानने और देखनेवाले तुम्हीं हो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जो सब लोकोंका उपकारक हो।

आदित्यने फहा—महाप्राज्ञ यितामह ! आप विश्वके स्वामी तथा स्रष्टा हैं, शीव्र अपना मनोरय वताइये । मैं उसे पूर्ण करूँगा ।

व्यसाजी पोछे—सुरेश्वर ! तुम्हारी किरणें अत्यन्त प्रखर हैं। छोगोंके छिये वे अत्यन्त दुःसह हो गर्या हैं; अतः जिस प्रकार उनमें कुछ मृदुता आ सके, वही उपाय करो।

आदित्यने कहा—प्रभो ! वास्तवमें मेरी कोटि-कोटि किरणें संसारका विनाश करनेवाळी ही हैं, अतः आप किसी युक्तिद्वारा इन्हें खराटकर कम कर टें।

तव ब्रह्माजीने सूर्यके कहनेसे विश्वकर्माको बुलाया और वज्रकी सान बनवाकर उसीके ऊपर प्रल्यकालके समान तेजस्वी सूर्यको आरोपित करके उनके प्रचण्ड तेजको छाँट दिया। उस छँटे हुए तेजसे ही भगवान् श्रीविष्णुका सुदर्शनचक्र बन गया। अमोघ यमदण्ड, शंकरजीका त्रिश्ल, कालका खङ्ग, कार्तिकेयको आनन्द प्रदान करनेवाली शक्ति तथा भगवती दुर्गाके विचित्र श्रालका भी उसी तेजसे निर्माण हुआ। ब्रह्माजीकी आज्ञासे विश्वकर्माने उन सब अस्तोंको फुर्तांसे तैयार किया था। सूर्यदेवकी एक हजार किरणें शेष रह गर्यो, बाकी सब छाँट दी गर्यो। ब्रह्माजीके बताये हुए उपायके अनुसार ही ऐसा किया गया।

कत्यपमुनिके अंश और अदिनिके गर्भसे उत्पन होनेके कारण सूर्य आदित्यके नामसे प्रसिद्ध हुए। भगवान् सूर्य विश्वकी अन्तिम सीमातक विचरते और मेरगिरिके शिखरोंपर भ्रमण करते रहते हैं । ये दिन-रात
इस पृथ्वीसे लाख योजन ऊपर रहते हैं । विधाताकी
प्रेरणासे चन्द्रमा आदि प्रह भी वहीं विचरण
करते हैं । सूर्य बारह स्वरूप धारण करके बारह
महीनोंमें बारह राशियोमें संक्रमण करते रहते हैं । उनके
संक्रमणसे ही संक्रान्ति होती है, जिसको प्रायः सभी

मुने ! संक्रान्तियोंमें पुण्यकर्म करनेसे छोगोंको जो फ़रू मिळता है, वह सब हम बतळाते हैं । धन, मिथुन, मीन और कन्या राशिकी संक्रान्तिको षडशीति कहते हैं तथा चृष, वृश्चिक, कुम्भ और सिंह राशिपर जो सूर्यकी संक्रान्ति होती है, उसका नाम विष्णुपदी है। षडशीति नामकी संक्रान्तिमें किये हुए पुण्यकर्मका फल छियासी इजारगुना, विष्णुगदीमे लाखगुना और उत्तरायण या दक्षिणायन आरम्भ होनेके दिन कोटि-कोटिगुना अधिक होता है। दोनों अयनोके दिन जो कर्म किया जाता है, वह अक्षय होता है। मकरसंक्रान्तिमें सूर्योदयके पहले स्नान करना चाहिये। इससे दस हजार गोदानका फल प्राप्त होता है । उस समय किया हुआ तर्पण, दान और देवपूजन अक्षय होता है । विष्णुपदीनामक संक्रान्तिमें किये हर दानको भी अक्षय बताया गया है । दाताको प्रत्येक जन्ममें उत्तम निधिकी प्राप्ति होती है। शीतकाल-में रूईटार वस्र दान करनेसे शरीरमें कभी दुःख नहीं होता । तुला-दान और शय्या-दान दोनोंका ही फल अक्षय होता है । माघमासके कृष्णपक्षकी अमावास्याको सुर्योदयके पहले जो तिल और जलसे पितरोंका तर्पण करता है, वह स्वर्गमें अक्षय सुख भोगता है। जो भ्रमावास्याके दिन सुवर्णजिटत सींग और मणिके समान कान्तिवाली ग्रुमलक्षणा गौको, उसके खुरोंमें चाँदी महाकर कॉसेके बने हुए दुग्धपात्रसहित श्रेष्ठ ब्राह्मणके लिये दान करता है, वह चक्रवर्ती राजा होता है। जो उक्त तिथियोको तिलकी गौ वनाकर उसे सब सामित्रयों- सिहत दान करता है, वह सात जन्मके पापोसे मुक्त हो स्वर्गलोकमें अक्षय सुखका भागी होता है। ब्राह्मण-को भोजनके योग्य अन्न देनेसे भी अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति होती है। जो उत्तम ब्राह्मणको अनाज, वस्न, घर आदि दान करता है, उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। माघमासके शुक्कपक्षकी तृतीयाको मन्वन्तर-तिथि कहते हैं। उस दिन जो कुछ दान किया जाता है, वह सब अक्षय वताया गया है। अतः दान और सत्पुरुषोंका पूजन—ये परलोकों अनन्त फल देनेवाले हैं।

## भगवान् सूर्यकी उपासना और उसका फल तथा भद्रेश्वरकी कथा

क्यासजी कहते हैं — कैलासके रमणीय शिखरपर भगवान् महेश्वर सुखपूर्वक बैठे थे । इसी समय स्कन्दने उनके पास जाकर पृथ्वीपर मस्तक देक उन्हे प्रणाम किया और कहा—'नाय! मैं आपसे रिववार आदिका यथार्थ फल सुनना चाहता हूँ।'

महादेवजीने कहा—वेटा ! रिववारके दिन मनुष्य वत रहकर सूर्यको ठाठ फ्रूंगेंसे अर्घ्य दे और रातको हिवध्यान्न भोजन करे । ऐसा करनेसे वह कभी खर्गसे अष्ट नहीं होता । रिववारका वत परम पित्र और हितकर है । वह समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला, पुण्यप्रद, ऐश्वर्यदायक, रोगनाशक और खर्ग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है । यदि रिववारके दिन सूर्यकी संकान्ति तथा शुक्लपक्षकी सप्तमी हो तो उस दिनका किया हुआ वत, पूजन और जप—ये सभी अक्षय होते हैं । शुक्लपक्षके रिववारको प्रहपित सूर्यकी पूजा करनी चाहिये । हाथमें फूल लेकर लाल कमलपर विराजमान, सुन्दर प्रीवासे सुशोमित, रक्तवस्वधारी और लाल रंगके आमूष्णोंसे विभूषित भगवान सूर्यका ध्यान करे और

फ्लोंको सूँघकर ईशान कोणको और फेंक दे। इसके बाद 'खावित्याय विद्महे थास्कराय धीमहि तक्षी थानुः प्रचोदयात्'—इस सूर्य-गायत्रीका जप करे। तदनन्तर गुरुके उपदेशके अनुसार विधिपूर्वक सूर्यकी पूजा करे। मक्तिके साथ पुष्प और केले आदिके सुन्दर फर धपंण करके जल चढ़ाना चाहिये। जलके बाद चन्दन, चन्दनके बाद धूप, धूपके बाद दीप, दीपके पधात् नैवेद्य तथा उसके बाद जल निवेदन करना चाहिये । तत्पश्चात् जप, स्तुति, मुद्रा और नमस्कार करना उचित है। पहली मुद्राका नाम 'अञ्चलि' और दूसरीका नाम 'घेनु' है । इस प्रकार जो सूर्यका पूजन करता है, वह उन्हींका सायुज्य प्राप्त करता है।

भगवान् सूर्य एक होते हुए भी काळपेदसे नाना इस धारण करके प्रत्येक मासमें तपते रहते हैं। एक ही सूर्य बारह रूपोंमें प्रकट होते हैं। मार्गशीर्षमें मित्र, पौषमें सनातन विष्णु, माघमें वरुण, फाल्गुनमें सूर्य, चैश्रमासमें भानु, वैशाखरें तापन, ध्येष्ठमें इन्द्र, थापाढ़में रवि, श्रावणमें गमस्ति, भाइपदमें यम, आश्विनमें हिरण्यरेता और कार्तिकमें दिवाकर तपते हैं। इस प्रकार बारह महीनोंमें भगवान् सूर्य बारह नामोंसे पुकारे जाते हैं। इनका रूप अत्यन्त विशाल, महान् तेजस्त्री और प्रलयकालीन अग्निके समान देदीप्यमान है। जो इस प्रसङ्गका नित्य पाठ करता है, उसके शरीरमें पाप नहीं रहता। उसे रोग, दरिद्रता और अपमानका कष्ट भी कभी नहीं उठाना पड़ता । वह क्रमशः यशः, राज्यः, सुख तथा अक्षय स्वर्गे प्राप्त करता है।

\* ॐ नमः त्तहस्रवाहवे आदित्याय नमो नमः। नमस्ते पद्महस्ताय वरुणाय नमो नमस्तिमिरनागाय श्रीसूर्याय नमो नमः। नमः सहस्रजिह्वाय भानवे च नमो नमः॥

**अब मैं सदबो प्रस्थाा प्रदान करानेवाले सूर्यके इत्तम महामन्त्रका वर्णन कर्ह्या। उसका भाव इस** प्रकार ई--- 'सराचा भुजाओं (किरणों )से मुशोमित भगवान् धादित्यको गमस्कार है। अन्धकारका विनास करनेवाले श्रीसुर्यदेवको अनेक बार नमस्कार है। रिममयी सहकों जिह्नाएँ घारण करनेवाले भानुको नमस्कार है। भगवन् ! तुम्हीं ब्रह्मा, तुम्हीं विष्णु और तुम्हीं इद हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हीं सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर शान और वायुक्ससे विराजमान हो, तुम्हें बारंबार प्रणाम है।

तुम्हारी सर्वत्र गति और सब भूतोंमें स्थिति है, तुम्हारे बिना किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं है। तुम इस चराचर जगत्में सगस्त देवधारियोंके भीतर स्थित हो । # इस मन्त्रका जप करके मनुष्य अपने सम्पूर्ण णमिकिषता पदार्थी तथा खर्ग लादिके भोगको प्राप्त करता है। धादित्य, भास्कर, सूर्य, अर्क, भारा, दिवाकर, झुवर्णरेता, मित्र, पूपा, त्वष्टा, स्वयम्भू और तिमिरारि-ये सूर्यके बारह नाम बताये गये 🖁 । जो मनुष्य पवित्र होकर सूर्यके इन बारह नार्मोका पाठ करता है, वह सब पापों और रोगोंसे मुक्त हो परम गतिको प्राप्त होता है !

षडानन ! अब मैं महात्मा भास्करके जो दूसरे-दूसरे प्रधान नाम हैं, उनका वर्णन करूँगा । उनके नाम हैं— तपन, तापन, कर्ता, हर्ता, महेश्वर, लोकसाक्षी, त्रिलोकेश, व्योमाधिप, दिवाकर, अग्निगर्भ, महाविप्र, खग, सप्तास्व-वाहन, पदाहस्त, तमोभेदी, ऋग्वेद, यज्ज, सामग,

(---७६ | ३१-३४)

त्व च ब्रह्मा त्वं च विष्णू रुद्रस्त्वं च नमो नमः । त्वमिनस्सर्वभूतेषु वायुस्त्वं च नमो नमः ॥ सर्वगः सर्वभूतेषु न हि किंचित्त्वया विना। चराचरे जगत्यस्मिन् सर्वदेहे

कालप्रिय, पुण्डरीक, मूलस्थान और भावित। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इन नामोका सदा स्मरण करता है, उसे रोगका भय कैसे हो सकता है। कार्तिकेय! तुम यत्नपूर्वक सुनो। सूर्यका नामस्मरण सब पापोको हरनेवाला और शुभद है। महामते! आदित्यकी महिमाके विषयमें तिनक भी सदेह नहीं करना चाहिये। 'ॐ इन्द्राय नमः स्वाहा', 'ॐ विष्णवे नमः'—इन मन्त्रोका जप, होम और सन्ध्योपासन करना चाहिये। ये मन्त्र सब प्रकारसे शान्ति देनेवाले और सम्पूर्ण विष्नोके विनाशक है। ये सब रोगोका नाश कर डाळते हैं।

अब भगवान् भास्करके मूलमन्त्रका वर्णन करूँगा जो सम्पूर्ण कामनाओ एवं प्रयोजनोको सिद्ध करनेवाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है। वह मन्त्र इस प्रकार है--'ॐ हां हीं सः स्यांय नमः।' इस मन्त्रसे सदा सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त होती है, यह निश्चित बात है । इसके जपसे रोग नहीं सताते तथा किसी प्रकारके अनिष्ठका भय नहीं होता। यह मन्त्र न किसीको देना चाहिये और न किसीसे इसकी चर्चा करनी चाहिये, अपितु प्रयत्नपूर्वक इसका निरन्तर जप करते रहना चाहिये। जो कोग अभक्त, संतानहीन, पाखंडी और छौक्तिक व्यवहारोंमें आसक हों, उनसे तो इस मन्त्रकी कदापि चर्चा नहीं करनी चाहिये। संध्या शीर टोमटार्ममें मृज्यन्त्रका जप करना चाहिये। उसके जपसे रोग और कूर महोंका प्रभाव नष्ट हो जाता है। वत्स! दूसरे-दूसरे अनेक शालों भीर गहतेरे विस्तृत मन्त्रोंकी त्या धानस्यकता है, इस धूळयन्त्रन्त जप ही सन धकारती शान्ति तथा सम्पूर्ण धर्मारपीकी दिवि फरनेवाळा है।

देवता और बाह्यणीकी निन्दा करनेवाले नास्तिक पुरुषको इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। जो प्रतिदिन एक, दो या तीन समय भगवान् पूर्यके समीप इसका

पाठ करता. है, उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है। पुत्रकी कामनावालेको पुत्र, कन्या चाहनेवालेको कन्या, विद्याकी अभिलाषा रखनेवालेको विद्या और धनार्थीको वन मिलता है। जो छुद्ध आचार-विचारसे युक्त होकर संयम तथा भिक्तपूर्वक इस प्रसङ्गका श्रवण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है तथा सूर्यलेकको प्राप्त करता है। सूर्य देवताके वतके दिन तथा अन्यान्य वत, अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्यस्थान और तीथोंमे जो इसका पाठ करता है, उसे कोटिगुना फल मिलता है।

व्यासजी कहते हैं- मध्यदेशमे भद्रेश्वर नामसे प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे। वे बहुत-सी तपस्याओं तथा नाना प्रकारके व्रतोसे पवित्र हो गये थे। प्रतिदिन देवता, ब्राह्मण, अतिथि और गुरुजनोका पूजन करते थे। उनका वर्ताव न्यायके अनुकूछ होता था। वे स्वभावके सुशील और शास्त्रोंके तात्पर्य तथा विधानके पारगामी विद्वान् थे । सदा सद्भावपूर्वक प्रजाजनींका पालन करते थे। एक समयकी बात है, उनके वार्ये हाथमें स्वेत कुछ हो गया । वैद्योंने बहुत कुछ उपचार किया; किंतु उससे कोढ़का चिह और भी स्पष्ट दिखायी देने छगा । तब राजाने प्रधान-प्रधान ब्राह्मणों और मन्त्रियोंको बुळाकर कहा-- 'विप्रगण ! मेरे हाथमें एक ऐसा पापका चिह प्रकट हो गया है, जो छोकमें निन्दित होनेके कारण भेरे किये दुःसह हो रहा है। यतः मैं किसी महान् पुण्यक्षेत्रमें जानार अपने शरीरका परित्याग करना चाहता हैं।

मासण बोल-महाराज ! आप धर्मशील और मुद्धिमान हैं। बदि आप धपने राज्यका परित्याग कर हैंगे तो यह सारी प्रजा घए हो जावगी। इसिलिये आपको ऐसी वात गई। कहनी चाहिये। प्रमो ! इसलेग इस रोगको दबानेका उपाय जानते हैं, वह यह है कि आप यत्नपूर्वक महान् देवता भगवान् सूर्यकी आराधना कीजिये।

राजाने पूछा—विप्रवरो ! किस उपायसे मैं भगवान् भास्करको संतुष्ट कर सक्ँगा !

द्राह्मण घोछे—राजन् ! आप अपने राज्यमें ही रहकर मूर्यदेवकी उपासना कीजिये । ऐसा करनेसे आप भयङ्कर पापसे मुक्त होकर खर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकेंगे ।

यह सुनकर सम्राट्ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको प्रणाम किया और सूर्यकी उत्तम आराधना आरम्भ की । वे प्रति-दिन मन्त्रपाठ, नैवेद्य, नाना प्रकारके फल, अर्घ्य, अक्षत, जपापुण्य, मदारके पत्ते, लाल चन्दन, कुड्रुम, सिन्दूर, कदलीपत्र तथा उसके मनोहर फल आदिके द्वारा भगवान् सूर्यकी पूजा करते थे । राजा गूलरके पात्रमें अर्घ्य सजाकर सदा सूर्य देवताको निवेदन किया करते थे । अर्थ देते समय वे मन्त्री और प्ररोहितोके साथ सदा सूर्यके सामने खडे रहते थे । उनके साथ आचार्य, रानियाँ, अन्तः पुरमें रहनेवाले रक्षक तथा उनकी पत्नियाँ, दासवर्ग एवं अन्य लोग भी रहा करते थे । वे सव लोग प्रतिदिन साथ-ही-साथ अर्घ्य देते थे ।

सूर्यदेवताके अङ्गभूत जितने वत थे, उनका भी का पाठन करनेवाले मु उन्होंने एकाग्रचित्त होकर अनुष्ठान किया। क्रमशः एक सूर्यदेवताके धाममें चले वर्ष व्यतीत होनेपर राजाका रोग दूर हो गया। इस इस प्रसङ्गका पाठ कर प्रकार उस भयङ्कर रोगके नष्ट हो जानेपर राजाने सम्पूर्ण हो जाता है तथा व जगत्को अपने वशमें करके सबके द्वारा प्रभातकालमें पूजित होता है। जो सूर्यदेवताका पूजन और वत कराना आरम्भ किया। करता है, उसे अभीष्ट सब लोग कभी हिविष्यान खाकर और कभी निराहार अत्यन्त गोपनीय रहस्य रहकर सूर्यदेवताका पूजन करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण, उपदेश दिया था। व क्षत्रिय और वैश्य—इन तीन वगोंके द्वारा पूजित होकर इसका प्रचार हुआ है।

भगवान् सूर्य बहुत संतुष्ट हुए और कृपापूर्वक राजाके पास आकर बोले—'राजन् ! तुम्हारे मनमें जिस्र बस्तुकी इच्छा हो, उसे बरदानके रूपमें माँग हो। सेवकों और पुरवासियोंसहित तुम सब होगोंका हित करनेके लिये में उपस्थित हूँ।'

राजाने कहा—सवको नेत्र प्रदान करनेवाले भगवन् । यदि आप मुझे अभीष्ट वरदान देना चाहते हैं, तो ऐसी कृपा कीजिये कि हम सव छोग आपके पास रहकर ही मुखी हों ।

सूर्य वोले—राजन् ! तुम्हारे मन्त्री, पुरोहित, ब्राह्मण, श्रियाँ तथा अन्य परिवारके लोग—सभी श्रुद होकर कल्पपर्यन्त मेरे दिन्य धाममें निवास करें।

व्यासजी कहते हैं—यों कहकर संसारको नेत्र
प्रदान करनेवाले भगवान् सूर्य वहीं अन्तर्हित हो गये।
तदनन्तर राजा भद्रेश्वर अपने पुरवासियोंसिहत दिव्यलोकों
आनन्दका अनुभव करने लगे। वहाँ जो कीड़े-मकोड़े
आदि थे, वे भी अपने पुत्र आदिके साथ प्रसन्ततापूर्वक
स्वर्गको सिधारे। इसी प्रकार राजा, ब्राह्मण, कठोर ब्रतोंका पालन करनेवाले मुनि तथा क्षत्रिय आदि अन्य वर्ण
सूर्यदेवताके धाममें चले गये। जो मनुष्य पवित्रतापूर्वक
इस प्रसङ्गका पाठ करता है, उसके सब पापोंका नाश
हो जाता है तथा वह रुद्रकी भाँति इस पृथ्वीपर
पूजित होता है। जो मानव संयमपूर्वक इसका श्रवण
करता है, उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है। इस
अत्यन्त गोपनीय रहस्यका भगवान् सूर्यने यमराजको
उपदेश दिया था। भूमण्डलपर तो व्यासके द्वारा ही
इसका प्रचार हुआ है।

सूर्य-पूजाका फल

विसन्ध्यमर्च येत् सूर्य स्ररेष् भक्त्या तु यो नरः। न स पदयित दारिद्रश्यं जन्मजन्मिन चार्जुन ॥ (भगत्रान् श्रीकृष्ण कहते हैं—) हे अर्जुन! जो मनुष्य प्रातः, मध्याद और सायंकालमें सूर्यकी अर्थादिसे पूजा और सारण करता है, वह जन्म-जन्मान्तरमें कभी दिर्दि नहीं होता—सदा धन-धान्यसे समृद्ध रहता है। (-आदित्यद्भदय)

## भविष्यपुराणमें \* सूर्य-संदर्भ

[ भविष्यपुराणके चार पर्व हैं-(१) ब्राह्मपर्व, (२) मध्यमपर्व, (३) प्रतिसर्गपर्व और (४) उत्तर पर्व। परंतु ब्राह्मपर्वके ही ४२वें अध्यायसे सूर्य-संदर्भ प्रारम्भ होता है और १४० अध्यायतक खळता जाता है। इस अन्तरालमं सूर्य-सम्बन्धी विविध बातव्य विषय हैं, जिनमें मुख्यतः वे हैं—श्रीसूर्यनारायणके नित्यार्चन, नैमित्तिकार्चन और व्रतोद्यापन-विधान, व्रतका फल, माघादि, ज्येष्ठादि, आदिवनादि खार-चार महीर्नीर्ये सूर्य-पूजनका विधान और रथसप्तमीका फल, सूर्यरथका वर्णन, रथके साथके देवताओंका कथन, गमन-वर्णन, उदय-अस्तका भेद, सूर्यके गुण, ऋतुओंमें उनका पृथक्-पृथक् वर्णन, अभिषेकका वर्णन, रथयात्राके प्रथम दिनका कृत्य, रथके अइव, सार्था, छत्र, भ्वजा आदिका वर्णने तथा नगरके चार द्वारोंपर रथके ळे जानेका विधान, रथाङ्गके अङ्गभद्ध होनेपर शान्त्यर्थं प्रह-ज्ञान्ति, सर्वदेवोंके दलिप्रव्यका रूथन, रथ-यात्राका फल, रथसप्तमी-व्रतका विधान और उद्यापन-विधि, राजा ग्रातानीककी सूर्य-स्तुति, तण्डीको सूर्यका उपदेश, उपवास-विधि, पूजन-फलके कथनपूर्वक फलसप्तमीका विधान, सूर्य भगवान्का परमक्ष-रूपमें वर्णन, फल चढ़ाने, मन्दिर-मार्जन करने आदि तथा सिद्धार्थ-सप्तमीका विधान, सूर्यनारायणका स्तोत्र और उसके पाठका फल, जम्बूद्वीपमें सूर्यनारायणके प्रधान स्थानींका कथन, साम्बके प्रति दुर्वासा सुनिका शाप, अपनी रानियों और अपने पुत्र साम्बको श्रीकृष्णका शाप, सूर्यनारायणकी द्वादेश सूर्तियोंका वर्णन, श्रीनारदजीसे साम्बके पूछनेपर उनके द्वारा सूर्यनारायणका प्रभाव-वर्णन, सूर्यकी उत्पत्ति, किरणीका वर्णन, उनकी ज्यापकताका कथन, सूर्यनारायणकी दो आयोओं और संतानीका वर्णन, सूर्यको प्रणास सौर उतकी प्रदक्षिण। करनेका फल, आदित्यवारका कल्प, बारह प्रकारके आहित्यवारोंका कथन, नग्हवामक आदित्यवारका विधान और फल, आदित्याभिमुख वारका विधान, सूर्यंके उपचार और अर्पणका फल, सूर्यं-मन्दिरमें पुराण-वाचनेका महत्त्व, सूर्यके स्नानादि करालेका फल, जया सप्तमी, जयन्ती सप्तमी आदिका विधान और फल-कथन, सूर्योपासनाकी आवस्यकता, सतमी वतोद्यापनकी विधि और फल, मार्तण्डसप्तमी आदिका विधान, मन्दिर वनवानेका फल, सूर्यभक्तोंका प्रभाव, चृत-दुग्धले सूर्यांसिषेकका फल, मन्दिरमें दीपदानका माहात्म्य, वैवखतके लक्षण और सूर्यनारायणकी प्रहिमा, सूर्यनारायणके उत्तम रूप बनानेकी कथा और उनकी स्तुति, पुनः स्तुति और उनके परिवारका वर्णन, स्र्योग्रुध पर्व ग्योनका सम्रण, ब्रद और लोकोंका वर्णन, साम्बक्टत सूर्यके आराधन और स्तुति, सूर्यनारायणका एकविंहाहि नागात्मक स्तीय, चन्द्रभागा नदीसे साम्बको सूर्यनारायणकी प्रतिमा प्राप्त होगेका बुक्तान्त, प्रतिमापिधान और सूर्यनारायणका स्य देवमयत्व-प्रतिपादन, प्रतिष्ठा-सहर्त्तं, मण्डप-विधान, सूर्य-प्रतिष्ठा करनेका विधान एवं फल, सूर्य-तारायणको अर्घ्य और धूप देनेका विधान, उनके मन्त्र और फल, सूर्य-मण्डलका वर्षक और १७७ क्लोकॉका प्रसिद्ध आदित्यहृदय अनुस्यूत है । प्रसिद्ध आदित्यहृदय अनुस्यूत है । भविष्य किंवा भविष्योत्तरपुराणमें सूर्य-सम्बन्धी निर्दिष्ट विषयोंका-विशेषतः व्रतादि-माहात्य्यका

भविष्य किंवा भविष्योत्तरपुराणमें सूर्य-सम्बन्धी निर्दिष्ट विषयोंका-विशेषतः व्रतादि-माहारुयका प्राचुर्य हैं; किंतु यहाँ स्थानाभावके कारण कुछ मुख्य विषय ही संचयित किये गये हैं; यथा—सप्तमीकत्य-वर्णनके प्रसङ्ग्रें कृष्ण-साम्य-संवाद, आदित्यके नित्याराधनकी विधि तथा रथसप्तमी -माहारम्यका वर्णन, सूर्य-योग माहात्म्यका, वर्णन, सूर्यके विराद्रूष्पका वर्णन, आदित्यवारका माहात्म्य, सौरधर्यकी महिमाका

वर्णन और ब्रह्मकृत सूर्य-स्तुतिका संक्षिप्त संकलन है।]

अपित अस् अस्तरा अस्ति विष्युपाण मिश्रित रलोकोसे भरा प्रयुक्त-काय है जिसकी नाग्दीय (१।१००) मत्स्य (५३।३०-३१) और अग्नि (२७२।१२) में दी हुई अनुक्रमणी पूर्णतः सगत नहीं होती। फिर भी आपस्तम्वमें इसके उद्धरणसे इसकी प्राचीनता निर्विवाद है। वायुपुराण (९।२६७) और वागहपुराणमें भी भविष्यके अनेक उल्लेख मिलते हैं। वाराह-पुराणके उल्लेखसे साम्बद्धारा इसके प्रति सस्कार और सूर्य-मूर्तिकी स्थापनाकी बात अनुमोदित होती है।

#### सप्तमीकलपवर्णन-प्रसङ्घमें कृष्ण-साम्ब-संवाद

वासुदेवने कहा—साम्ब! समस्त देवता कहीं भी प्रत्यक्ष प्रमाणके द्वारा उपलब्ध नहीं हुआ करते। अनुमान और आगमोंके द्वारा अन्य सहस्तों देवताओंका अस्तित्व सिद्ध होता है। साम्बने कहा—जो देवता नेत्रोंके दृष्टिगत और विशिष्ट अभीष्टका प्रदान करनेवाला हो, उसी देवताके विषयमे पहले मुझे वताइये। इसके वाद अन्य देवताओंके विषयमें आप वर्णन करनेकी कृपा करें।

भगवान् श्रीवासुदेवने कहा-प्रत्यक्ष देवता तो भगवान् सूर्य हैं, जो इस समस्त जगत्के नेत्र और करनेवाले हैं । इससे भी अधिक दिनकी सृष्टि निरन्तर रहनेवाला कोई भी देवता नहीं है। इन्हींसे यह जगत् उत्पन्न होता और अन्त-समयमें यह विलीन हो जाता है। लक्षणवाला यह काल भी साक्षात् दिवाकर ही कहा गया है। जितने भी ग्रह, नक्षत्र, योग, राशियाँ, करण, आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनीकुमार, वायु, अनल, शक, प्रजापति, समस्त भू:-भुव:-खर्लोक, समस्त नग, नाग, नदियाँ, समुद्र और अखिळ भूतोंका समुदाय है, इन सभीका हेतु खयं एक सविता ही हैं। हन्हींकी इच्छासे सचराचर यह सम्पूर्ण जगत् उत्पन हुआ है। इन्हींकी इच्छासे यह जगत् स्थिर रहता तथा अपने अर्थमें प्रवृत्त भी हुआ करता है । इनके प्रसादसे ही यह छोक सचेष्ट होता है। इनके उदय होनेपर सभी **उ**दीयमान तथा अस्त होनेपर अस्त होते क्योंकि जब ये अस्त्य होते हैं तो कुछ भी वर्डों दिखायी नहीं देता। तालर्य यह है कि ये मलक्षत्रे भिद्ध ही हैं । इतिहास भीर प्रवानीमें इन्ते 'हत्ताराना' गामने बढ़ा गमा है।

न्द में अरापस्कों पर जाते हैं हो पहन्न होते हैं। इत्तें पर दिख है कि हनते परे कोई देवता व है, न हुआ है और न आगे कभी भविष्यमें होगा ही। जो कोई भी इनकी उपासना प्रातःकाल, मध्याइकाल और सायंकालमें करता है, वह परम गतिको प्राप्त हो जाता है।

जो विद्वान् व्यक्ति मण्डलमें शित इन देवको अपनी बुद्धिके द्वारा अपने देहमें व्यवस्थित देखता है, वस्तुनः वही देखता है। जो मनुष्य इस प्रकार सम्यक्रससे सूर्यका ध्यान करके पूजा, जप और ह्वन करता है, वह समस्त अभीष्ट कामनाओकी प्राप्ति कर लेता है और धर्मध्यजके सांनिध्यको प्राप्त कर लेता है। अतः तुम यदि अपने दु:खोका अन्त करना चाहते हो और इस टोकमें सुखोपमोग करनेके अभिलापी हो तथा परलोकमें शास्त्रती मुक्ति अर्थात् संसारके जनग-भरणके आवागमनसे मुक्ति पाना चाहते हो तो अर्कमण्डलमें स्थित अर्क अर्थात् सूर्य भगवान्की आराधना करो । इनकी आराधनासे तुमको आध्यात्मिक, आविदेविक और आविभीतिक दुःख कदापि नहीं होगे। जो पुरुप भगवान् दिवाकारकी शरणको प्राप्त हो गये हैं, उनको कोई भी भय नहीं होता है। उन सूर्यदेवके उपासक भक्तोको इस लोकमें और परलोकमें— दोनों जगइ निर्वाध सुख प्राप्त होता है। शरीरधारियोंके ळिये इससे उत्तम अन्य कोई भी हित प्रदान करनेवाला उपाय नहीं है।

#### आदित्यके नित्याराधन-विधिका वर्णन

इस प्रकरणमें आदित्यकी नित्याराधन-विधि तथा माहात्म्यका वर्णन किया जाता है । भगवान् वासुदेवने कहा—'साम्ब । अब हम तुम्हें धर्मकेतुके उत्तम अचनकी विवि वतलाते हैं। यह विधान सन्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति करनेवाला, प्रण्यप्रद एवं विक्रों तथा पापोंका अपहरण करनेवाला है । सबसे पहले हुर्चले मन्त्रोंद्राहा लाग करनेवाला है । सबसे पहले हुर्चले मन्त्रोंद्राहा लाग करनेवाला है । सबसे पहले हुर्चले मन्त्रोंद्राहा लाग करनेवाला एवं कर्चन करना चालिये ।

<sup>ः</sup> अगवान् सूर्यके अनेक मन्त्र हैं, परंतु यहाँ नाम-सन्त्र 'ॐ सूर्याय नमः' अथवा 'ॐ वृणिः सूर्याय नमः'को प्रयुक्त

स्नानकालमें हृदयपूत मन्त्रसे उठकर आचमन करे और वस्त्रोक्षा परिधान करे तथा पुनः दो बार आचमन करके सम्प्रोक्षण करे । फिर उठकर आचमन करके उसी मन्त्रसे सूर्यको अर्थ दे । अर्ध्य देकर उनका जप करे और अपने हृदयमे आत्मखरूप उनका ध्यान करे और इपुम आर्क-आयतनमें पहुँचकर आर्कातनुका यजन करे । फिर अति समाहित होकर पूरक, कुम्भक और रेचक—इन तीनो प्राणायामोकी कियाओको करे । तत्पश्चात् ओकारहारा कायादि सम्भूत समस्त दोयोका परिहार करे ।

इसके वाद आत्माकी शुद्धिके लिये वायव्य, आग्नेय, माहेन्द्र (पूर्व) और वारुणी (उत्तर) दिशाओमें यथाक्रम वारुण जलसे अपने किल्विप (पाप )का नारा करे। वायु, अग्नि, इन्द्र और जल नामवाली धारणाओके द्वारा यथाक्रम शोषण, दहन, स्तम्भन और प्लावन करनेपर विश्रद्ध आत्माका ध्यान करके भगवान् अर्क (सूर्य) को प्रणाम करे और उसीके द्वारा पश्चभूतमय इस परदेहका सचिन्तन करे । सूक्ष्म तथा स्थूलको एवं अक्षोंको अपने स्थानोंपर प्रकल्पित करके हृदय आदिमें करे । जैसे---समन्त्रक अङ्गोंका विन्यास । कँ ख स्वाहा हृद्ये,' 'कँ अर्काय शिरसि,' कँ उत्काये खाहा शिखायास्,' 'ॐ ये कवचाय हुम्,' 'ॐ खां अस्ताय पद्।' इसके अनन्तर मन्त्र-कर्मको सिद्धिके क्रिये तीन बार जल-मन्त्रका जप फरने भीर वस मन्त्रसे स्तानके हर्च्योंका सम्प्रोद्धण करके शुभ गन्ध, अक्षत, पुष्प आदिके द्वारा भगवान् सूर्यका पूजन करना चाहिये।

## रव-त्रस्ती-साहारन्यसा वर्णन

ह्स प्रकरणीं धारिसको वैगिरिक धाराधवका तियां रथ-सप्तमीके याहाल्यका वर्णन किया जाता है। भगवर्षि पाछरेवने कहा—हसके वधार में नैमित्तिक धाराधनका विषय सक्षेपमें बतकाता हूँ। माघ मासमें सप्तमी तिथिके दिन वरुणका यजन करे। अपनी शक्तिके अनुसार विश्रोंके लिये खण्डवेहकोंका दान तथा यथाशक्ति दक्षिणा भी दे तो वह जो भी फल चाहे, उसे प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार फाल्गुन तथा चैत्र और वैशाखके महीनोमें सूर्यके यजनका विधान है। वैशाख मासमे धाता इन्द्रका तथा ज्येष्ठमें रिवका, आपाढ़ और श्रावण मासमें नमका, भाद्रपदमें यमका, मार्गशीषमे मित्र तथा पौषमें विष्णुका, आश्विनमें पर्जन्य और कार्तिकमें त्वष्टाका यजन करे। इस प्रकार एक वर्षतक यजन-अर्चन करनेसे वृती अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है। आगे माघ शुक्का सप्तमीमें महा-सप्तमी-त्रतके माहात्म्यका वर्णन किया जाता है।

भगवान् वासुदेवने कहा-हे कुलनायक ! माघ मासके ग्रुक्रपक्षकी पञ्चमी और षष्टीकी रात्रिमें एक-मुक्त रहना कहा गया है। हे सुन्त! कुछ छोग सप्तमीमे उपवास चाहते हैं और कुछ विद्वान षष्ठी और सप्तमी तिथियोमे उपवासका विधान कहते हैं ( इस विषयमे विविध मत हैं)। षष्टी या सप्तमीमें जिसने उपवास किया है, उसे भारकर भगवान्की पूजा इस प्रकार करनी चाहिये । हे सुनत ! भास्करका अर्चन रक्त चन्दन तथा करवीरके पुष्पोसे करना चाहिये। हे महान् बाहुओं-वाले ! गुग्गुळ और संयावसे देवदेवेश भारकर—रविका <u>पूजन करे । इसी प्रकार माघ आदि चार मासोंमें</u> रविका पूजन करना चार्टिये। अपनी भारमाकी शुद्धिके ळिये पद्मगव्य भी प्राशन करे । आत्माकी ग्रुद्धिके ळिये गोमय-( गोबर- ) से स्नान करनेका ही विधान है । ब्राह्मणोंकी धपनी दाजिके धरासार भोजन भी करागा चाडिये।

ध्येष्ठ आदि मांसीमें रुवेत चन्दन शास्त्रविहित है। उत्तरं गन्धवाले पुष्प भी खेत होने चाहिये। कृष्ण टागुरुका धूप तथा नैवेधके लिये पायस हो। हे महामते ! उसी

देवसमर्पित नैवेद्यकी वस्तुओंमें जो पायस है, उससे ब्राह्मणोंको पूर्ण तुष्ट करते हुए भोजन कराना चाहिये। हे पुत्र! पद्मगव्यका प्राशन और उसीसे स्नान भी कराना चाहिये। कार्तिक आदि मासोमें अगस्यके पुष्प तथा अपराजित धूपके द्वारा पूजन करना चाहिये। नैवेद्यके स्थानमें गुड़के बनाये हुए पूए तथा ईखका रस कहा गया है। हे तात! उसी समर्पित नैवेचद्वारा अपनी शक्तिके अनुसार महाणोंको भोजन कराना चाहिये । कुशोदकका प्राशन करे और शुद्धिके लिये स्नान भी कुशोदकसे ही करे। है महान् मतिवाले ! तृतीय पारणके अन्तमें माघ मासमें भोजन और दान दुगुना कहा गया है। बिहान् पुरुपोंके द्वारा शक्तिके अनुसार देवदेवकी पूजा करनी चाहिये । हे सुन्रत ! रथका दान और रथयात्रा भी करनी चाहिये । हे पुत्र ! रथाहा अर्थात् रथके नाम-वाली सप्तमीका यह वर्णन किया गया है । यह महासप्तमी विख्यात है। यह महान् अभ्युदय प्रदान करनेवाली है। इस दिन मनुष्य उपवास करके धन, पुत्र, कीर्ति और विद्याकी प्राप्ति कर समस्त भूमण्डलको प्राप्त कर लेता है और चन्द्रमाके समान अर्चि (कान्ति)-वाला हो जाता है।

### सूर्ययोग-माहात्म्यका वर्णन

इस प्रकरणमें सूर्ययोगके माहात्म्यका वर्णन किया गया है। महर्षि सुमन्तुने कहा—हे तृप ! उस एक अक्षर, सत् और असत्में भंदामेदके खरूपमें स्थित परम धाम रिवकों प्रणिपात करना चाहिये। महात्मा विरिच्चिने पहले ऋषियोसे इसका वर्णन किया था। हे नराधिप ! सिवताकी आराधना करनेके लिये महान् आत्मा पद्मसम्भव ( ब्रह्मा ) प्रभुने महर्षियोको जैसा ब्रह्मपरयोग कहा था, वह समस्त वृत्तियोके सरोधसे कैवल्यका प्रतिपादक योग है। ऋषियोने कहा—हे स्वामिन् ! आपने जो वृत्ति-निरोधसे होनेवाला योग बताया है, वह तो अनेक जन्म बीत

जानेपर भी अत्यन्त दुर्लभ्य है; क्यों कि ये मनुष्योंकी इन्द्रियोंको इठात् आकृष्ट कर लेती हैं। षृत्तियाँ चञ्चल चित्तसे भी अधिक कठिन हैं। ये राग आदि वृत्तियाँ सैकड़ो वर्षोंमें भी किस प्रकार जीती जा सकती हैं!

इन अजेय वृत्तियोंद्वारा मन इस योगके योग्य नहीं होता है। है व्रज्ञन् ! इस कृतयुगमें भी ये पुरुप अल्पायु होते हैं। त्रेता, द्वापर तथा कल्प्युगमें तो आंयुके विषयमें कहनेकी वात ही क्या है। है भगवत् ! आप प्रसन्न होकर उपासना करनेत्रालोंको ऐसा कोई योग वतानेकी कृपा करें, जिससे उपासक अनायास हां इस संसारक्ष्पी महान् सागरसे पार हो जायें। वेचारे मनुष्य सांसारिक दु:खरूपी जल्में दूबे हुए हैं, आपके द्वारा वताये हुए महान् प्लव (नाव)की प्राप्ति कर लेनेपर ये पार हो सकते हैं। इस प्रकार जव व्रज्ञाजीसे कहा गया तो उन्होंने मानवोंके हितकी कामनासे कहा—'इस समस्त विश्वके स्वामी दिवाकरकी तन्द्रा-रहित होकर आराधना करो, क्योंकि इन भगवान् भारकरका माहात्म्य अपरिष्टेष्ट है—असीम है।

तिनष्ठ होकर सूर्यकी आराधना करे। उन्होंमें अपनी वृद्धिको लगाकर तथा भगवान् भास्करका आश्रय प्रहण करके उनके ही क्योंसे एकमात्र उनकी ही दृष्टिवाले और मनवाले होकर अपने समस्त क्योंको सबकी आत्मा उन सूर्यमें ही त्याग कर दे, अर्थात् उन्हें ही समर्पित कर दे।

सूर्यके अनुष्ठानमें तत्पर रहनेवाले श्रेष्ठ पुरुष उन जगत्पति सर्वेश सर्वभावन मार्चण्डकी आराधना करते हैं। अतः हे कुरुनन्दन! इस परम रहस्यका श्रवण करो। जो इस संसाररूपी समुद्रमें निमान हैं और जिनके मन सांसारिक विषयोसे आक्रान्त हो रहे हैं, उनके लिये यह सर्वोत्तम साधन है। हंसपीत (सूर्य) के अतिरिक्त अन्य कोई भी श्रारणदाता नहीं है। अतः खड़े होकर इन रविका चिन्तन करों और चलते हुए भी उन गोपतिका ही चिन्तन वावस्पक है । मोजन करते हुए और शयन करते हुए भी उन भास्करका चिन्तन करो । इस प्रकार तुम एकाप्रचित्त होकर निरन्तर रविका आश्रय प्रहण करो । रविका समाश्रय प्रहण करके जन्म और पृत्यु जिसमें महान् प्राह हैं, ऐसे इस संसारक्ष्मी सागरको तुम पार कर जाओगे । जो प्रहोंके खामी, वर देनेवाले, पुराणपुरुप, जगत्के विधाता, अजन्मा एवं ईशिता रवि हैं, उनका जिन्होंने समाश्रय प्रहण किया है, उन विमुक्तिके सेवन करनेवालोंके लिये यह संसार कुछ भी नहीं है अर्थात् उन्हें इस संसारसे छुटकारा मिल जाना कत्यन्त साधारण-सी बात है।

## सूर्यके विराट्रूपका वर्णन

अब यहाँ सूर्यके विराट्रूपका वर्णन किया जाता है। श्रीनारद ऋपिने कहा—अव सूक्ष्मरूपसे भगवान् विवस्तान्का रूप वतलाऊँगा। सुनो।

विवस्तान् देव अव्यक्त कारण, नित्य, सत् एवं असत्-स्वरूप हैं । जो तत्त्व-चिन्तक पुरुष हैं, वे उनको प्रधान और प्रकृति कहा करते हैं । आदित्य आदिदेव और अजात होनेसे 'अज' नामसे कहे गये हैं । देवोमें वे सबसे बड़े देव हैं; इसीलिये 'महादेव' नामसे कहे गये है । समस्त लोकोक ईश होनेसे 'सर्वेश' और अधीश होनेक कारणसे उन्हे 'ईश्वर' कहा गया है । महत्त् होनेसे उनको 'ब्रह्मा' और भवत्व होनेके कारण 'भव' कहा गया है तथा वे समस्त प्रजाकी रक्षा और पालन करते हैं, इसी कारण वे 'प्रजापित' कहे गये हैं ।

उत्पाद्य न होने और अपूर्व होनेसे 'खयम्भू' नामसे प्रसिद्ध हैं । ये हिरण्याण्डमे रहनेवाले और दिवस्पति प्रहोके खामी हैं।अतः 'हिरण्यगर्भ' तथा देवोके भी देव 'दिवाकर' कहे गये हैं। तत्त्वद्रष्टा महर्षियोने भगवान् सूर्यको विविध नामोंसे स्मरण किया है।

#### आदित्यवारका माहातम्य

इस प्रकरणमे आदित्यवारके माहात्म्य तथा नन्दास्य आदित्यवारके व्रत-कल्पके माहात्म्यका वर्णन किया जाता है।

दिण्डीने कहा—हे ब्रह्मन् ! जो मनुष्य शादित्यवारके दिन दिवाकरका पूजन किया करते हैं और स्नान तथा दान आदिके कर्म करते हैं, उनका क्या फल होता है ! आप कृपाकर यह मुझे बतलाइये।

ब्रह्माजीने कहा—हे ब्रह्मन् ! जो मानव रिवारके दिन श्राद्ध करते हैं, वे सात जन्मोंतक रोगोसे रहित होते हैं—नीरोग रहते हैं । जो मानव उस दिन स्थिरताका आश्रय लेकर रात्रिके समयमें दान आदि किया करते तथा परम जाप्य आदित्यहृदयका जप करते हैं, वे इस लोकमें पूर्ण आरोग्य प्राप्त करके अन्तमें सूर्यलोकको चले जाते हैं। जो आदित्यके दिन सदा उपवास किया करते हैं, वे भी सूर्यलोककी प्राप्ति करते हैं।

इस संसारमें महात्मा आदित्यके द्वादश वार कहे गये हैं, वे ये हैं—नन्द, भद्र, सौम्य, कामद, पुत्रद, जय, जयन्त, विजय, आदित्यामिमुख, हृदय, रोगहा, महाश्वेतप्रिय । हे गणाधिप ! माघ मासमे शुक्क पक्षकी पष्ठी तिथिमे रात्रिके समय घृतसे रिवका द्वापन (स्नान) कराना परमपुण्य बताया गया है । जो ऐसा करता है, वह समस्त पापोके भयका अपहरण करनेवाला राजा होता है । इसमे आदित्यदेवको अगस्त्य वृक्षके पुण्प, रवेत चन्दन, धृपोमे गूगलका धृप, नैवेचके स्थानमे पूप (पूआ) ही विशेप प्रिय हैं । पूप (पूआ) एक प्रस्थ प्रमाणमे उत्तम गोधूम (गेहूँक) चूर्णका होना चाहिये। यदि गोधूमका अभाव हो तो विकल्पमे जौके चूर्णसे ही गुड और वृतसे पूप बना लेने चाहिये। इतिहासके वेत्ता ब्राह्मणको सुवर्णकी दक्षिणाके सिंहत पूओका दान करना चाहिये अथवा

ऐसे ही अन्य दिव्य पकान श्रीसूर्यको अर्पित करके देना चाहिये। इस विधानमे मण्डक भी ग्राह्य है। पूप-निवेदनके समय भिक्तपूर्वक आदित्यको नमस्कार करके आदित्यको समक्ष कहे—'प्रभो ! आप मेरा कल्याण करनेके लिये इन पूपोको ग्रहण करें। मण्डक देनेके समय इस प्रकार कहे—भगवन् ! आप कामनाएँ प्रदान करनेवाले, सुख देनेवाले, धर्मसे समन्वित, धनके दाता और पुत्र प्रदान करते हैं। हे भास्कर देव ! आप इसे ग्रहण करें। भगवन् ! मे आपको प्रिय मण्डक दे रहा हूँ। हे गणश्रेष्ठ ! ये वस्तुएँ तथा प्रार्थनाएँ आप आदित्यदेवको अत्यन्त प्रिय हैं।' उपासकके लिये ये कल्याणकारी हैं, इसमे कुछ भी संशय नहीं है। अतः इन्हे निवेदित करना चाहिये। इसके पश्चात् मौनव्रती होकर पूपोसे बाह्यणको भोजन कराये।

जो भक्त मनुष्य इस विधानसे रविका पूजन करता है, वह समस्त पापोसे मुक्ति पाकर सूर्यछोकमे प्रतिष्ठित होता है। उस महान् आत्मावाले पुरुपको न कभी दिख्ता होती है और न उसके कुळमें कभी कोई रोग ही होता है। जो इस रीतिसे भानुका पूजन करता है, उसकी संतितका कभी क्षय नहीं होता। यदि कभी सूर्यछोकसे भूमण्डळमें आता है तो वह फिर यहाँ राजा होता है और बहुत-से रत्नोंसे सयुक्त होकर तेजस्ती विप्रके तुस्य होता है। त्रिपुरान्तक देव इस विधानको पढ़नं एवं सुननेवाळोंको दिन्य और अच्छ ळक्मी देते हैं।

## सौर-धर्मकी महिमाका वर्णन

इस प्रकरणमें सीर-धर्ममें वर्णित गरु और शरुणके लंगदका तथा तीर-धर्मके माद्यास्यका वर्णन किया जाता है। तथा हातानीकरी कहा—'है विमेन्ह । शाप जी परमोत्तम तीर-धर्म है, उसे कृपया पुन: बत्तवाहये। सुमन्त क्रांतिने कहा—है महावाहो । वहुत अच्छा । है मारत । इस छोकमें तुम्हारे समान अन्य कोई भी राजा सीर-धर्ममें

अनुराग रखनेवाला नहीं है । आज मैं उस परमपुण्य तथा पापनाशक संवादको तुमसे कहता हूँ, सुनो । यह गरुड़ और अरुणका संवाद है । प्राचीन कालमें गरुड़ने निवेदन किया—हे निणाप खगश्रेष्ठ ! धर्मोमें सबसे उत्तम धर्म और समस्त पापनाशक सौरधमको आप मुझे पूर्णरूपसे बतानेकी कृपा करें। अरुणने कहा—हे वत्स! बहुत अच्छा, तुम महान् आत्मावाले हो और परम धन्य तथा निष्पाप हो । हे भाई! तुम जो इस परम श्रेष्ठ सौरधमको सुननेकी इच्छा कर रहे हो, यह इच्छा ही तुम्हारी धन्यता और निणापता प्रकट कर रही है । मै सुखके उपायखरूप महान् फल देनेवाले अत्युत्तम सौरधमको बतलाता हूँ । अब तुम श्रवण करो ।

यह सौरधर्म अज्ञानके सागरमें निमन्न समस्त प्राणियोंको दूसरे तटपर लगा देनेवाला तथा अज्ञानियोंका उद्धार कर देनेवाला है। हे खग! जो लोग भिक्तभावसे रिवका समरण, कीर्तन और भजन किया करते हैं, वे परम पदको चले जाते हैं। हे खगाधिम! जिसने इस लोकमें जन्मप्रहण करके इन देवेशका अर्चन नहीं किया, वह संसारमें पड़ा हुआ चक्कर काटने तथा महान् दुःख भोगनेमें लगा है। यह मनुष्य-जीवन परम दुर्लभ है; ऐसे मनुष्य-जीवनको पाकर जिसने भगवान् दिवाकरका पूजन विया, उसीका जन्म लेगा सफल है। जो लोग भगवान् सूर्यदेवका भिक्तपूर्वक भागी नहीं होते। अनेक प्रकारके खुन्दर पदायोंकी, विविध क्षासूष्णोंसे भूषित त्रियोंकी तथा शहूट धनकी भाति—ये सभी शगवान् सूर्यदेवकी मूलाके फल हैं।

जिन्हें महास् भौगींकी श्वख-प्राक्तिकों कामना है तथीं जोराज्यासन पाना चाहते हैं अयन स्वर्गीय सौभाग्य-प्राप्तिकों रम्हुक हैं एवं जिन्हें शतुरुं कान्ति, भोग, त्यांग, यही, श्री, सौन्दर्य, जगंत्की स्याति, कीर्ति और धर्म आदिकी अभिळाषा है, उन्हें सूर्यकी मिक्त करनी चाहिये।
अतः तुम सूर्यकी मिक्क धवाय ही करो। समस्त
देवगणोंके हारा समर्चित सूर्यदेवका मिक्कपूर्वक
पूजन करना चाहिये। मगवान् सूर्यका मिक्कपूर्वक
यजन-अर्चन महान् दुर्जम है। उनके िक्ये दान देना,
होम करना, उनका विज्ञान प्राप्त करना छोर फिर
उसका अभ्यास करना—उनके उत्तम आराधनका विधान
जान केना बहुत किन है, हो नहीं पाता। इसका
छाम उन्हीं मनुष्योंको होता है, जिन्होंने मगवान्
रविदेवकी शरण प्रहण कर ळी है। इस छोकमें जिसका
मन शास्ता मानुदेव (सूर्य) में नित्य ळीन हो गया और
जिसने दो अक्षरवाले रिवको नमस्कार किया, उस
पुरुषका जीवन सार्थक है—सफळ है।

जो इस प्रकार परम श्रद्धा-भावसे युक्त होकर भगवान् भानुदेवकी पूजा करता है, वह निःसंदेह समस्त पापोंसे मुक्ति पा जाता है। विविध आकारवाकी हाकिनियाँ, पिशाच और राक्षस अयवा कोई भी उसको कुछ भी पीड़ा नहीं दे सकता। इनके अतिरिक्त कोई भी जीव उसे नहीं सता सकते। सूर्यकी उपासना करनेवाले मनुष्यके शत्रुगण नष्ट हो जाते हैं और उन्हें संग्राममें विजय प्राप्त होती है। हे बीर । वह नीरोग होता है और आपत्तियाँ उसका स्पर्शतक नहीं कर पार्ती। सूर्योपासक मनुष्य धन, आयु, यश, विद्या, अतुष्ठ प्रभाव और शुभमें उपचय (वृद्धि) प्राप्त करते हैं तथा सदा उनके सभी मनोरय पूर्ण हो जाते हैं।

### ब्रह्मकृत सूर्य-स्तुति

इस प्रकरणमें ब्रह्माके द्वारा की हुई सूर्यकी स्तुतिका वर्णन किया जाता है। अरुणने कहा—'ब्रह्माजीने जिस ब्रह्मतत्त्वकी प्राप्ति की थी, वह मिक्तके साथ रविदेवकी पूजा करके ही की थी। देवोंके ईश मगवान् विष्णुने विष्णुत्व-पदको सूर्यके अर्चनसे ही प्राप्त किया है।

सगवान् शंकर भी दिवाकरकी पूजा-अर्चापे ही जगन्नाथ कहे जाते हैं तथा सूर्यदेवके प्रसादसे ही उन्हें महादेवल-पद प्राप्त हुआ है। एक सहस्र नेत्रोंवाले इन्द्रने इन्द्रत्वको प्राप्त किया है।' मातृवर्ग, देवगण, गन्धर्व, पिशाच, उरग, राक्षस और सभी धुरोंके नायक ईशान भानुकी सदा पूजा किया करते हैं । यह समस्त जगत् भगवान् भानुदेवमें ही नित्य प्रतिष्ठित है। इसलिये यदि खर्गके अक्षय निवासकी इच्छा रखते हो तो भानुकी भलीभाँति पूजा करो । जो मनुष्य तमोहन्ता भगवान् भास्कर सूर्यकी पूजा नहीं करता, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका अधिकारी नहीं है। इससे आजीवन पूर्वका ध्यान करना चाहिये । हे खग ! आपत्तिप्रस्त होनेपर भी भानुका अर्चन सदा करणीय है। जो मनुष्य सूर्यकी बिना पूजा किये रहता है, उसका जीवन न्यये समक्षना चाहिये । वस्तुतः प्रत्येक व्यक्तिको देवोंके खामी दिवाकर सूर्यकी पूजा करके भोजन करना चाहिये। सूर्यदेवकी अर्चनासे अधिक कोई भी पुण्य नहीं है, सूर्यार्चन धर्मसे संयत एवं सम्पन है। जो सूर्यभक्त हैं वे समस्त इन्द्रोके सहन करनेवाले, वीर, नीतिकी त्रिधिसे युक्त चित्तवाले, परोपकारपरायण, तथा गुरुकी सेवार्मे **अनुराग रखनेवाले होते हैं । वे अमानी, बुद्धिमान्,** असक्त, अस्पर्धावाले, गतस्पृह, शान्त, खात्मानन्द, भद्र और नित्य खागतवादी होते हैं। सूर्यमक्त अल्पभाषी, श्र, शास्त्रमम्ब, प्रसन्नमनस्क, शौचाचारसम्पन दाक्षिण्यसे सम्पन्न होते हैं।

सूर्यके भक्त दम्भ, मत्सरता, तृष्णा एवं छोभसे वर्जित हुआ करते हैं। वे शठ और कुत्सित नहीं होते। जिस प्रकार पश्चिनीके पत्र जलसे निर्कित होते हैं, उसी प्रकार सूर्यभक्त मनुष्य विषयोमें कभी लिप्त नहीं होते। बबतक इन्हियोंकी राक्ति क्षीण नहीं होती, तबतक ही दिवाकरकी अर्चनाका कर्म सम्पन्न कर लेना चाहिये; क्योंकि मानव असमर्थ होनेपर इसे नहीं कर सकता और यह मानव-जीवन यों ही व्यर्थ निकल जाता है। भगवान् सूर्यदेवकी पूजाके समान इस जगत्त्रयमें अन्य कोई भी धर्मका कार्य नहीं है। अतः देवदेवेश दिवाकरका पूजन करो। जो मानव भक्तिपूर्वक शान्त, धज, प्रभु, देवदेवेश सूर्यकी पूजा किया करते हैं, वे इस लोकमें सुख प्राप्त करके परम पदको प्राप्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम अपनी परम प्रहष्ट अन्तरात्मासे गोपतिकी पूजा करके अञ्चल बाँधकर पहले ब्रह्माजीने यह ( क्षागे कहा जानेवाला ) स्तोत्र कहा था।

वित्तारी युक्त, देवोंके मार्ग-प्रणेता एवं सर्वश्रेष्ठ भगवान् रिवदेवको में सदा प्रणाम करता हूँ। जो देवदेवेश शाखत, शोभन, शुद्ध, दिवस्पति, चित्रभानु, दिवाकर और ईशोंके भी ईश हैं, उनको में प्रणाम करता हूँ। जो समस्त दुःखोंके हर्ता, प्रसन्वदन, उत्तमाङ्ग, वरके स्थान, वर प्रदान करनेवाले, वरद तथा वरेण्य भगवान् विभावस्र हैं, उन्हें में प्रणाम करता हूँ। अर्क, अर्थमा, इन्द्र, विण्यु, ईश, दिवाकर, देवेखर, देवरत और विभावस्र नामधारी भगवान् सूर्यको में प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार ब्रह्माके हारा की हुई स्तुतिका जो नित्य श्रवण किया करता है, वह परम कीर्तिको प्राप्तकर सूर्यलोकमें चला जाता है।

# महाभारतमें सूर्यदेव

लेखिका-कु॰ सुषमा सक्सेना, एम्॰ ए॰ ( संस्कृत ) रामायण-विशारद, आयुर्वेदरत्न )

महाभारतमें सूर्यतत्त्वका पृथक् विवेचन नहीं है। सूर्य-सम्वन्धी उल्लेख जहाँ कहीं भी हैं, आनुपङ्गिक ही हैं; तथापि उनसे हम महाभारतकारकी सूर्य-सम्बन्धी विचारणाका व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। महाभारतमें सूर्यको बहा, चराचरका धाता, पाता, मंहर्ता, एवं एक देवविशेष, कालाध्यक्ष, ब्रह्मित, एक ध्योतिष्किपण्ड और मोक्षद्वारके रूपमें विहित किया गया है। सूर्यदेवके सम्बन्धमें कुछ पुराण-कथाओंका भी अत्यन्त संक्षित उल्लेख महाभारतमें हुआ है। सूर्योपासनाके विषयमें भी कुछ निर्देश प्राप्त होते हैं।

स्र्यंकी ब्रह्मक्ष्यता—सूर्यके अष्टोत्तरशत नामोंमें कुछ नाम ऐसे हैं, जो उनकी परब्रह्मक्ष्यता प्रकट करते हैं। वे नाम—हैं अश्वत्य, शाश्वतपुरुष, सनातन, सर्वादि, अनन्त, प्रज्ञान्तात्मा, विश्वात्मा, विश्वतोमुख, सर्वतोमुख, चराचरात्मा, स्रमात्मा। कुछ नामोसे उनकी त्रिदेवरूपता व्यक्त होती ( संस्कृत ) रामायण-विशास्त, आयुवदस्त )
है । ये नाम हैं—ज्ञहा, विष्णु, रुद्र, शौरि, वेदकर्ता,
वेदवाहन, स्रष्टा, आदिदेव और पितामह । एक साथ तीनों
देवोंका ऐक्य भी द्रहात्व है । महाभारतके अष्टोत्तर
शतनाम एवं शिवसहस्तनाममें कुछ नाम समान हैं,
जैसे—सूर्य, अज, काल, शौरि, शनैश्वर आदि ।
अन्धकारका नाश करनेके कारण भी सूर्यको शौरि
अर्थात् शूर या पराक्रमी कहा जाता है ।

सूर्य चराचरका श्राता-पाता-संहर्ता—सूर्यसे समस्त चराचरका उद्भव हुआ है, भूर्यसे ही उसका पोषण होता है और सूर्यमें ही उसका लय होता है। यह दिखाने-वाले सूर्यके नाम ये हैं—प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, जीवन, भूताश्रय, भूतपति, सर्वधातुनियेचिता, भूतादि, प्राणधारक, प्रजाह्यार, देहकर्ता, और चराचरात्मा। 'सूर्य आत्मा जगत-स्तस्थुपश्च'—इस श्रुति-वचनका प्रतिशब्द चराचरात्मक है। सृष्टिके आरम्भकाल्में जब प्रजा भूखसे व्याकुल हो रही थी, तब सूर्यने ही अन्नकी व्यवस्था की थी। सूर्य एक देविकोष हैं—देवताओं में सूर्यका एक विशिष्ट स्थान है। उनका 'व्यक्ताव्यक्त' नाम यह दिखाता है कि वे शरीर धारण करके प्रकट हो जाते हैं और तदनुरूप कार्य करते हैं। वे मनुष्योंसे भी सम्बन्ध स्थापित करते हैं। सूर्यका वंश भी इस पृथ्वीपर चला, जिसे इक्वाकुवंश कहते हैं। भगवान्ने सूर्यको और सूर्यने मनुको, मनुने इक्वाकु शादिको कर्मयोग-धर्मका उपदेश भी दिया है, ऐसा गीतामें उल्लेख हैं। इसीलिये अष्टोत्तरशत सूर्यनामोंमें उनके नाम धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदाङ्ग, वेदवाहन, योगी शादि हैं। सूर्यके 'कामद', 'करुणान्वित' नाम भी उनका देवल व्यक्त करते हैं—यह युक्ति-युक्त ही है।

प्रभावती सूर्यकी पत्नी हैं। प्रभा अर्थात् सूर्यकी छ्योति । आगम-शाखमें प्रभाको सूर्यकी शक्ति कहा गया है। पुरुपकी शक्ति पत्नी होती है। अतः प्रभा सूर्यकी पत्नी है।

मरीचिके पुत्र कश्यपके द्वारा अदितिके बारह पुत्र सूर्यके ही अंश माने जाते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं — धाता, मित्र, अर्यमा, इन्द्र, वरुण, अश, भग, विवस्वान्, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। इनमें विष्णु छोटे होनेपर भी गुणोमें सबसे वढकर हैं । सावित्री और तपती ये दो सूर्यकी कन्याएँ हैं। यम सूर्यके पुत्र हैं। सूर्य-पुत्र होनेके कारण यमका तेज सूर्यके समान ही थाँ।

देवरूपमें सूर्यका मनुष्योंसे सम्बन्ध बतानेवाळी कुछ पुराण-कथाओंके उल्लेख भी महाभारतमे मिळते हैं। इनमें एक कथा यह है कि त्वष्टादेवताकी पुत्री संज्ञाका

िवाह सूर्यसे हुआ या। संज्ञा सूर्यका तेज नहीं सद सकी । इससे वह सूर्यके पास अपनी छाया छोड़कर खयं पिताके पास छोट गयी । उस छायासे सूर्यका पुत्र शनैश्वर हुआ । पिताने जब संज्ञाको अपने पतिके पास ही रहनेके लिये कहा तो संज्ञा पिताके यहाँसे तो चली गयीं, किंतु सूर्यसे बचनेके लिये उसने अश्वाका रूप बना किया और अन्यत्र रहने छगी। सूर्यने अखरूप धारण करके संज्ञा ( व्यक्षा )का पीछा किया । तब संज्ञा भौर सुर्यसे अश्विनीकुमारोंका जन्म हुआ । अन्ततः त्वष्टाने सूर्यको अपना तेज कम करवानेके छिदे सहमत कर ळिया । तब लष्टाने खरादपर चढ़ाकर सूर्यको छीळ दिया। त्वष्टाने सूर्यके द्रादश खण्ड कर दिये। इस प्रकार मुर्यका तेज कम हो गया"। पाश्चात्त्योंने इससे यह कल्पना की है कि सूर्यकी सूर्तिको शक्तलोग लंबे वस्र पहनाते थे"। वही इस कथामें वतलाया गया है। महाभारतकी यह कथा अन्य पुराणोमें दी हुई कथाका संक्षिप्त रूप है "। गोविन्दपुर ( जिल्ला गया, विहार प्रान्त) के शिलालेख ( शकान्द १०५९, सन् ११३७-३८ई०) में लिखा है कि विश्वकर्माने सूर्यदेवके तनुका तेज शाणयन्त्रपर चढ़ाकर कम किया था । इस पुराण-कथाका मुळ स्रोत ऋग्वेद है<sup>93</sup> । ऋग्वेदमे त्वष्टाकी पुत्री शरायु और सूर्यके विवाहकी कथा है।

सूर्यदेवकी दूसरी प्रसिद्ध कथा है—'कर्णकी उत्पत्ति'। महाभारतमें सूर्यदेव प्रत्यक्ष पात्रके रूपमें दृष्टिगत होते हैं। पृथापर आनेवाले भावी संकटका विचार करके महर्षि दुर्वासाने पृथाको अपने धर्मकी रक्षा करनेके लिये

१. गीता ४ । १; २. महाभारत ५ । ११७ । ८; ३. वही १ । ६५ । १४; ४. वही १ । ६५ । १५-१६; ५. वही १ । १७० । ७; ६. वही १ । १७० । ७, ७. वही १ । ७४ । ३०, ८. वही १ । २९७ । ४१; ९. भागवत ६ । ६ । ४१-'छाया शनैश्चरं लेभे१ । १०. मिलाइये—विश्वकर्मा ह्यनुज्ञातः शाकद्वीपे विवस्वतः । भ्रमिसारोप्य तत् तेजः शातयामास तस्य वै ॥ भविष्यपुराण ब्रह्म० ७९ । ४१ । ११. उदीच्य वेशं गूढं पादादुरो यावत् । (वाराहमिहिर) १२. यह कथा पुराणमें विस्तारसे दी दुई है । १३. भ्रमुखेद १ । ६४ ।

वशीकरण गन्म दिया । दुर्वासार्थे प्राप्त मन्त्रवरी परीक्षा क्षेनेके छिये कुल्तीद्वारा भाषाहन किये लानेपर पूर्व-देवका प्रकट होना और कुन्तीको पुत्र ( कर्ण )रूप फर प्राप्त होनाँ सूर्यदेवकी प्रत्यक्षता ही है। सूर्य-कुन्तीके पुत्र कर्ण देवमाता घदितिके कुण्डल तथा सूर्यके कवचसहित **छत्पन्न हुए थे** । सृर्यदेवकी कृपासे कुन्तीका कन्यात कर्णको उत्पन्न करनेके बाद भी व्यों-का-त्यों बना रहा। महाभारतकारने 'कन्या' शब्दकी व्याख्या करते हुए कहा है कि 'कम्' घातुसे कन्या शब्दकी सिद्धि होती है। 'फरम्' धातुका अर्थ है 'वाहना'; क्योंकि वह स्यंत्ररमें षाये हुए किसी व्यक्तिको अपनी कामनाका विषय बना सकती है। मन्त्रकी परीक्षा मात्र करनेके विचारसे ही क़ुन्तीने सूर्यका धावाहन किया था; किंतु उससे जब सूर्य वास्तवमें प्रत्यल हो गये और उससे प्रणययाचना करने करो तथा दुन्ती सूर्यको धातम-समर्पण वारनेमें भयका शतुभव करने जगी; तब सूर्यने करदान दिया कि 'तुम कन्या ही बनी रहोगी धौर खयंत्ररमें किसीका भी वरण करनेमें समर्थ होगी।' यह आसासन प्राप्त करके कुन्तीने पुत्र (कर्ण) को प्राप्त किया। कर्ण सूर्यके समान तेजस्वी थे । वे महाभारत-युद्धके प्रमुख महारिधयोंमें थे। दुर्योधनने तो इन्हींके बलपर युद्ध छेड़ा था । समय-समयपर सूर्यदेव पुत्र-स्नेहके कारण कर्णपर विपत्ति आनेके पूर्व उन्हें सावधान कर देते थे। नारायण श्रीकृष्णने महाभारत-युद्धमें अर्जुनकी विजय निश्चित की थी । अतः विधाताके इच्छानुसार अपने पुत्र अर्जुनकी निजयके लिये प्रयत्नशील इन्द्रने कर्णमे कवच-कुण्डल दानमें माँगनेका निश्चय किया । सूर्यके छिये सभी भनावृत हैं; अतः सूर्य इन्द्रके इस निश्चयको जान गये और पुत्रस्नेहके कारण योग-समृद्धिसे सन्पन्न वेदवेता

माखणका रूप भारणकर उन्होंने रातको खनमें कर्णको दर्शन दिया तथा कर्णसे कहा—'इन्द्र माद्यणका छ्य-नेन भारण करके तुम्हारे पास कन्द-कुण्डरू माँगने भार्यों, तुम देना मत"। परंतु कर्णने धपने सिद्यान्तके भार्यों, तुम देना मत"। परंतु कर्णने धपने सिद्यान्तके भार्यार याचकको प्राणतक देनेका" अपना अटळ निर्णय बता दिया। इसपर मूर्यने कर्णसे कहा कि यदि तुमने यह निध्य कर ही लिया है, तो तुम कन्दन-कुण्डरूके बदले इन्द्रसे अमोद्य शक्ति ले लेना। यहाँ यह कहा देना आवश्यक है कि सूर्यने कर्णको यह नहीं बताया है कि वे कर्णके पिता हैं। कर्ण यही समझते हैं कि मेरे आराध्यदेव होनेके कारण ही सूर्य मेरे प्रति हों रखते" हैं। वैसे तो सूर्यसे ही यह समस्त प्रजा उत्सक हाई है और वे सभीका पालन करते हैं तथा सूर्यके अपने लंशक्य कर्णसे उन्हें शविक प्रेम था।

कालाध्यसः सूर्य—सूर्यका नाम काल है। सूर्य धनन्त-धसीम कालके निभाजक हैं प्रयाद कालवक-प्रविक्त हैं। अतः समयके छोटे-वड़े सभी विभागोंको महाभारतमें सूर्यक्त्य कहा गया है। सूर्यके नाम हैं—कृत, नेता, हापर, कलियुग, संवत्सरकर, दिन, रात्रि, याम, क्षण, वाला, काष्ठा—मुहूर्तक्त्य समय। सूर्यके कारण ही हम समयके इन खण्डोंका अनुभव करते हैं, अन्यथा महाकाल तो अनन्त-अखण्ड इन्द्रियातीतकी अनुभृति है। सूर्यका नाम 'तमोनुद्' यह प्रकट करता है कि आद्य तमस्में प्रकाश करके रूर्य 'समय' की भावना उत्पन्न करते हैं। ब्रह्माजीका दिन सहस्र युगोंका बताया गया है। 'कालमान'के जाननेवाले निद्दानोंने उसका आदि और अन्त सूर्यको ही माना है के ।

१. महागारत १ | ११० | ८; २. वही १ | ११० | ९; ३. वही १ | ११० | ११७-११८; ४. १ | ११० | १६ के बाद दाक्षिणात्य, ५. वही १ | ११० | २०; ६. वही ३ | ३०७ | २५-२६; ७. वही ३ | ३०७ | १५-२६; ७. वही ३ | ३०७ | १५; ६. वही ३ | ३०९ | ८९; १०. वही ३ | ३०० | १५ से सम्पूर्ण; ११. वही ३ | ३०१ | ६-१२; १२. वही ३ | ३०२ | १५; १३. वही ३ | ३ | ९; १४. वही ३ | ३ | ५५ |

ग्रहपति सूर्य — विभिन्न ग्रहोके नाम सूर्यके अष्टोत्तरशत नामोके अन्तर्गत हैं । इसका आशय यह होता है कि महाभारतकार सूर्यको ग्रहपति मानते हैं। सूर्यके एक सौ आठ नामोमे—सूर्य, सोम, अङ्गारक ( मङ्गल ), बुध, बृहस्पति, शुक्त, शनैश्वर भी हैं । सूर्यके 'ध्रमकेतु' नामसे केतु शब्द व्यञ्जित होता है और उससे राहु-नाम संकेतित हो जाता है। 'राहु' और 'केतु' नाम महाभारतमे अन्यत्र मिलते हैं । आदिपर्वमें अमृत-मन्थनकी कथामें राहुका नाम है, जो चन्द्रग्रहण करता है। उसके कवन्धका भी उल्लेख है। यह कवन्ध ही 'केतु' है। राहु-केतु दोनो नाम साथ-साथ कर्णपर्वमे आये है, जहाँ अर्जुन और कर्णके ध्वजोकी उपमा उनसे दी गयी है । इस प्रकार महाभारतमे नवो प्रहोके नाम दिये हुए है। और, प्राच्य विद्याके पाश्चात्त्य विचारकोका यह कथन सत्य नहीं है कि 'महाभारतमे केवल पॉच प्रहोका उल्लेख है, जिनके नाम भी नहीं दिये गये हैं।

ज्योतिष्किपण्ड सूर्य—सूर्य अपने ज्योतिर्मय पिण्डाकाररूपमे प्रतिदिन प्रातः-सायं उदित और अस्त होते हैं । उस समय सूर्यका वर्ण मधुके समान पिङ्गल तथा तेजसे समस्त दिशाओंको उद्धासित (प्रकाशित) करनेवाला होता है । कुन्तीका मन इन्हीं ज्योतिर्मय सूर्यको उदित होते हुए देखकर आसक्त हुआ थाँ । इस प्रसङ्गमे यह वर्णन भी आया है कि सूर्य योग-शक्तिसे अपने दो खरूप बनाकर एकसे कुन्तीके पास आये और दूसरेसे आकाशमे तपते रहे । इसका ताल्पर्य यह है कि भगवान सूर्यकी ही शक्ति ज्योतिर्मय पिण्डाकाररूपमे हमे दिखायी देती है । धर्मराज युधिप्रिर सूर्यकी प्रार्थना करते हुए कहते हैं—

तव यद्युदयो न स्यादन्धं जगदिदं भवेत्।
न च धर्मार्थकामेषु प्रवर्तेरन् मनीपिणः॥
आधानपशुवन्धेष्टिमन्त्रयज्ञतपःक्रियाः।
त्वत्प्रसादादवाप्यन्ते ब्रह्मक्षत्रविद्यां गणैः॥
(महाभारत ३ | ३ | ५३-५४)

अर्थात् (भगवन् !) यदि आपका उदय न हो तो यह सारा जगत् अन्धा हो जाय और मनीपी पुरुप धर्म, अर्थ एवं काम-सबन्धी कर्मोमें प्रवृत्त ही न हो । गर्माधान या अग्निकी स्थापना, पशुओको वॉधना, इष्टि ( यज्ञ-पूजा ), मन्त्र, यज्ञानुष्ठान और तपश्चर्या आदि समस्त क्रियाऍ आपकी ही कृपासे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यगणोके द्वारा सम्पन्न की जाती हैं।

महाभारतमे स्थान-स्थानपर शूरवीरो एव महर्पियोके तेजकी तुलना सूर्यसे की गयी है, जो सूर्यके ज्योतिष्कपिण्ड-रूपको समक्ष लाती है। एक वार महर्पि जमदिगन धनुप चलानेकी क्रीड़ा कर रहे थे । वे धनुप चलाते और उनकी पत्नी रेणुका बाण ला-लाकर देती थीं । क्रीड़ा करते-करते ज्येष्ठ मासके सूर्य दिनके मध्यभागमे आ पहुँचें । इससे रेणुका बाण लानेकी क्रियामे विफल होने छर्गी"। अतः रुप्ट होकर जमदिगने कहा---'इस उद्दीत किरणोवाले सूर्यको आज मैं अपने वाणोके द्वारा अपनी अलाग्निके तेजसे गिरा दूँगा र । जमदग्निको युद्धोचत देख सूर्यदेव ब्राह्मणका वेश धारण कर वहाँ आये और कहां—'सूर्यदेवने आपका क्या अपराध किया है र सूर्यदेव तो विश्वकल्याणार्थ कार्यमे लगे हुए हैं । अतः इनकी गिन रोकनेसे आपको क्या लाभ होगा रे जमदिग्नने सूर्यको शरणागत समझकर कहा-'ठीक है, इस समय तुग्हारे द्वारा जो यह अपराध हुआ है, उसका कोई समाधान सोचो, जिससे तुम्हारी

१. महाभारत ३। ३। १७-१८, २. वही ८। ८७। ९२, ३. ऐसा श्री जे० एन० वनर्जीने अपने ग्रन्थ (पौराणिक एण्ड तान्त्रिक रिलीजन भे ग्रुड १३५ पर लिला है, ४. महाभारत ३। ३। ३०४; ५. वही ३। ३०४। ९; ६. वही ३।३०४। ५; ७. वही ३।३०४। १०; ८. वही १३।९५।६; ९.वही १३।९५।७; १०. वही १३। ९५।९; ११. १३। ९५।१६,१३. वही १३।९५। २०।

किरणोद्वारा तपा हुआ मार्ग सुगमतापूर्वक चळने योग्य हो सके । यह सुनकर सूर्यने शीघ्र ही जमद्ग्रिको छत्र और उपानह—दोनों वस्तुएँ प्रदान की । इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान सूर्य प्रजाके कल्याणार्थ कार्य करते हैं । वे यदि अपने कार्यसे च्युत होंगे तो समस्त संसार नष्ट हो जायगा । अतः किसी भी देवता, गन्धर्व, और महर्षि आदिको उनके कार्यमे व्यवधान पहुँचानेका प्रयत्न नहीं करना चाहिये ।

मोक्षद्वार सूर्य-सूर्यके नामोमें एक नाम 'मोक्षद्वार' है । इसी अर्थका समर्थक नाम है स्वर्गद्वार । त्रिविष्टप भी सूर्यका एक नाम है । भीष्मने दक्षिणायन सूर्यकी समस्त अवधिमें शर-शय्यापर जीवन धारण किया । भीष्म आठवे वसुके अंशरूप थे<sup>3</sup> । पिताके सुखके छिये भीषण प्रतिज्ञा करनेपर पिताद्वारा उन्हें इच्छामृत्युका वरदान मिला थाँ। जीवनसे उदासीन होनेपर अर्जुनके बाणोसे विकल हो भीष्मने मृत्युका चिन्तन किया। वे अर्जुनद्वारा रथसे गिरा दिये गये थे। किंतु उस समय सूर्य दक्षिणायनमे थे, अतः भीष्म प्राण-त्याग नहीं कियें । श्रुतिके अनुसार दक्षिणायन सूर्यके समय प्राणविसर्जन होनेसे पुनः जन्म प्रहण करना पड़ता है। भीष्मकी इच्छा थी कि जो मैरा पुरातन स्थान (वसुगणोके पास खर्गमें) है, वहीं जाऊँ । अतः उत्तरायण सूर्यकी प्रतीक्षामे भीष्मने अड्डात्रन दिन शरशय्यापर न्यतीतें किया। स्पष्ट हे कि सूर्य मोक्षद्वार हैं । गीता ८ । २४ मे स्पप्टतः प्रतिपादित है कि-उत्तरायणमें मरनेवाले ब्रह्मलोकको प्राप्त करते हैं।

स्योंपासना-अष्टोत्तरशत नामोमें अनुस्यून 'सर्वछोक-नमस्कृतः' से स्पष्ट है कि सूर्यकी उपासना अत्यन्त व्यापक है—ऐसा महाभारतकारका मत है। सूर्यके 'कामद' और 'करणान्वित' नाम यह प्रकट करते हैं कि सूर्यकी पूजासे इच्छाओकी पूर्ति होती है, और साधकपर भगवान् मूर्य अपनी करणाकी वर्षा करते हैं। 'प्रजाद्वार' नाम यह वताता है कि सूर्योपासनासे संतानकी प्राप्ति होती है। 'मोक्षद्वार' नाम यह प्रकट करता है कि सूर्योपासनासे खर्मकी प्राप्ति होती है। महर्षि धौम्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सूर्यके इन एक सो आठ नामोका नित्य पाठ करता है, वह श्री, पुत्र, धन, रत, पूर्वजन्म-स्मृति, धृति, वुद्धि, विशोकता, इप्रलाम और भव-मुक्ति प्राप्त करता है—

ंस्योंदये यः सुसमाहितः पठेत् स पुत्रदारान् धनरत्नसंचयान्। लभेत जातिसारतां नरः सदा धृतिं च मधां च स विन्दते पुमान्॥ इमं स्तवं देववरस्य यो नरः प्रकीतयेच्छुचिसुमनाः समाहितः। विमुच्यते शोकद्याग्निसागरा-ल्लभेत कामान् मनसायथेण्सितान्॥ (महाभारत ३।३।३०-३१)

युधिष्ठिर कहते हैं कि ऋपिगण, वेदके तत्त्वज्ञ ब्राह्मण, सिद्ध, चारण, गन्धर्व, यक्ष, गुह्मकनामवाले तेंतीस देवता ( वारह आदित्य, ग्यारह रुद्ध, आठ वसु, इन्द्र और प्रजापति ), विमानचारी सिद्धगण, उपेन्द्र, महेन्द्र, श्रेष्ठ विद्याधरगण, सात पितृगण ( वेराज, अग्निष्वात्त, सोमपा, गाईपत्य, एकश्रङ्क, चतुर्वेद, कला ), दिव्यमानव, वसुगण, मरुद्रण, रुद्ध, साध्य, वालखिल्य तथा सिद्ध-महर्पि आपकी उपासना करते हैं । पष्टी और सतमीको सूर्यकी पूजा करनेसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है । सूर्योपासनासे और भी अनेक प्राप्य हैं, यह वताते हुए युधिष्ठिर कहते हैं—

१. महाभारत १३ । ९६ । १२; २. वही १३ । ९६ । १३; ३. वही १ । ६३ । ९१, ४. वही, ५. वही ६ । ११९ । ३४-३५, ६. वही ६ । ११९ । ५६; ७. वही ६ । ११९ । १०४; ९. वही ६ । ११९ । १०४; ९. वही ६ । ११९ । ५; १०. वही १३ । १६७ । २६; ११. वही ३ । ३ । ३९—४४ ।

त तेपामापदः सन्ति नाधयो व्याधयस्तथा।
ये तवानन्यमनसः कुर्वन्त्यर्चनवन्दनम्॥
सर्वरोगैर्विरहिताः सर्वपापविवर्जिताः।
त्वङ्गावभक्ताः सुखिनो भवन्ति चिरजीविनः॥
(महाभारत ३।३।६५-६६)

इतना कहनेपर भी महाभारतकारको तृप्ति नहीं हुई | वे पुन: कहते हैं—

इमं स्तवं प्रयतमनाः समाधिना पठेदिहान्योऽपि वरं समर्थयन्। तत् तस्य दद्याच रविमेनीपितं तदाप्नुयाद् यद्यपि तत् सुदुर्लभम्॥ (३।३।७५)

अर्थात् जो कोई पुरुष मनको सयममे रखकर चित्त-वृत्तियोको एकाग्र करके इस स्तोत्रका पाठ करेगा, वह यदि कोई अत्यन्त दुर्लभ वर भी मॉगे तो भगवान् सूर्य उसकी उस मनोवाञ्छित वस्तुको दे सकते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि महामारतमें विष्णुपुराण आदिकी भाँति व्यापक क्रमबद्धतासे मुख्य संदर्भरूपमें वर्णन नहीं होनेगर भी सूर्यमाहात्म्यके लिये आनुषिक्षक वर्णन महत्त्वके हैं और उनसे महाभारत-कारकी सूर्यविपयक धारणाएँ विवेचित हो जाती हैं। वस्तुतः महाभारत भगवान् सूर्यकी महत्ताका प्रतिपादन ही नहीं, प्रसंगतः समर्थन भी करता है। सूर्यदेव है और सब कुछ करनेमें सर्वथा समर्थ हैं। अतः सूर्यकी अर्चना—उपासना करनी चाहिये—यह महाभारतकार-को इष्ट है।

# महाभारतोक्त सूर्यस्तोत्रका चमत्कार

( लेखक — महाकवि श्रीवनमालिदासजी, शास्त्रीजी महाराज )

दुर्योधनेनैव दुरोहरेण निर्वासितायैव युधिष्टिराय। पात्रं प्रदत्तं भुवनोपभोज्यं तस्मै नमः सूर्यमहोदयाय॥

अपने भक्तमात्रको अतिशय उन्नति देनेवाले उन भगवान् सूर्यको मेरा सादर प्रणाम है, जिन्होंने दुर्योधनके द्वारा दुर्व्यवहारमय दुरोहर ( ज्ञा )के निमित्त वनमे निर्वासित युधिष्ठिरके लिये ऐसा चमत्कारमय पात्र प्रदान किया जो भुवनमात्रको भोजन करा देनेमे समर्थ था।

दुर्दान्त दुर्योधनके दुर्दमनीय दुःशासनात्मक दुर्व्यवहारमय दुर्धू तके द्वारा पराजित हुए पाँचों पाण्डव जब द्रौपदीके सहित वनको प्रस्थित हो गये, तब धर्मराज युधिष्ठिरकी राज्यसमामे अपने धर्म-कर्मका सानन्द निर्वाह करनेवाले हजारों वैदिक ब्राह्मण निषेध करनेपर भी उनके साथ ही बनको चल दिये। उस समय कुळ दूर वनमें जाकर युविष्ठिरने अपने पूज्य पुरोहित श्रीधौम्य ऋपिसे प्रार्थना की—'हे भगवन्! ये ब्राह्मण जब मेरा साथ दे रहे हैं, तब इनके भोजनकी व्यवस्था भी मुझे ही करनी चाहिये। अतः आप कृपया इन सबके भोजनकी व्यवस्थाका कोई उपाय अवश्य बताइये।' तब धौम्य ऋषिने प्रसन्न होकर कहा—'मै श्रीब्रह्माजीके द्वारा कहा हुआ अष्टोत्तरशतनामात्मक सूर्यका स्तोत्र तुम्हें देता हूँ; तुम उसके द्वारा भगवान् सूर्यकी आराधना करो। तुम्हारा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जायगा।' [ वह स्तोत्र महाभारतके वनपर्वमे तीसरे अध्यायमे इस प्रकार है—]

#### धौम्य उवाच

सूर्योऽर्यमा भगस्त्वष्टा पूपार्कः सविता रविः। गभिस्तिमानजः कालो सृत्युर्धाता प्रभाकरः॥ पृथिव्यापश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणम्। सोमो बृहस्पतिः शुको बुधोऽङ्गारक एव च॥

इन्द्रो विवस्तान् दीप्तांद्युः शुचिः शौरिः शनैश्चरः। व्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वै वरुणो यमः॥ वैद्युतो जाठरश्चाग्निरैन्धनस्तेजसां धर्मध्यजो वेदकर्ता वेदाङ्गो वेदवाहनः॥ फ़तं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वमलाश्रयः। कला काष्टा महर्त्ताश्च क्षपा यामस्तथा क्षणः॥ संवत्सरकरोऽश्वत्थः कालचको विभावसुः। पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः॥ काळाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः। सागरींऽशश्च जीमृतो जीवनोऽरिहा॥ भूतपतिः सर्वछोकनमस्कृतः। भूताश्रयो स्रप्रा संवर्तको विहाः सर्वस्यादिरलोलुपः॥ अनन्तः कपिछो भानुः कामदः सर्वतोमुखः। जयो विशालो वरदः सर्वधातुनिपेचिता॥ मनःसुपर्णो भृतादिः शीव्रगः प्राणधारकः। धन्यन्तरिधूमकेतुरादिदेवो दितेः सुतः ॥ द्वादशान्मारविन्दाक्षः पिता माता पितामहः। खर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम् ॥ देहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वातमा विश्वतोमुखः। चराचरात्मा सुक्ष्मात्मा मैत्रेयः करुणान्वितः॥ वै कीर्ननीयस्य सूर्यस्यामिततेजसः। नामाप्रशतकं चंदं प्रोक्तमेतत् खयंभुवा॥

**खुरगणि**तृयक्षसेवितं

ह्यसुरनिशाचरसिद्धवन्दितम् । वरकनकहुताशनप्रभं

प्रणिपतितोऽसि हिताय भास्करम् ॥ स्योदये यः सुसमाहितः पठेत् स पुत्रदारान् धनरत्नसंचयान् । रुभेत जातिस्परतां नरः सदा धृतिं च मेधां च स विन्दते पुमान् ॥ इमं स्तवं देववरस्य यो नरः प्रकीतयेच्छुचिसुमनाः समाहितः । विमुच्यते शोकद्याग्निसागरा-एरुभेत कामान् मनसा यथेप्सितान् ॥

प्रतिदिन प्रातःकाल संकीर्तनीय अमित तेजस्वी भगवान् श्रीस्यदेवका एक सौ आठ नार्मोवाला यह स्तोत्र बद्याजीके द्वारा कहा गया है । अतः मैं भी अपने हितके लिये उन भगत्रान् भास्करको साप्टाङ्ग प्रणाम करता हूँ—जो देवगण, पितृगण एवं यक्षोके द्वारा सेवित हैं तथा असुर, निशाचर, सिद्ध एवं साध्य आदिके द्वारा विन्दित हैं और जिनकी कान्ति निर्मेळ सुत्रण एवं अग्निके समान है।

जो व्यक्ति सूर्योदयके समय विशेष सावधान होकर इस सूर्य-स्तोत्रका प्रतिदिन पाठ करता है, वह व्यक्ति पुत्र, कलत्र, धन, रत्नसमूह, पूर्वजन्मकी स्मृति, धेर्य एवं धारणाशक्तिवाली बुद्धिको अनायास प्राप्त कर लेता है।

जो मनुष्य स्नान आदिसे पवित्र हो विशेष सावधान होकर खच्छ मनोयोगपूर्वक, देवश्रेष्ठ सूर्यदेवके इस स्तोत्रका पाठ करता है, वह शोकरूपी दावानछके सागरसे अनायास पार हो जाता है तथा खाभिछिपत मनोरथोंको भी प्राप्त कर छेता है।

इस प्रकार धौम्य ऋगिके द्वारा प्राप्त इस सूर्य-स्तोत्रका विधिपूर्वक अनुष्ठान करनेवाले युधिष्ठिरके ऊपर शीघ्र ही प्रसन्न होकर अक्षयपात्र देते हुए भगवान् सूर्य बोले—'हे राजन्! मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारे समस्त संगियोक भोजनकी सुव्यवस्थाके लिये मैं तुम्हें यह अक्षयपात्र देता हूँ; देखो, अनन्त प्राणियोको भोजन कराकर भी जवतक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी, तव-तक यह पात्र खाली नहीं होगा और द्रौपदी इस पात्रमे जो भोजन बनायेगी, उसमें छणन भोग छतीसों व्यंजनोंका-सा स्वाद आयेगा।'

इस प्रकार सूर्यदेवके द्वारा प्राप्त उस अक्षयपात्रके सहयोगसे धर्मराज युविष्ठिरने अपने वनवासके वारह वर्ष सभी ब्राह्मणो, ऋषियो, महात्माओकी तथा अश्व, चाण्डाळप्रभृति प्राणियोकी सेवा करते हुए अनायास व्यतीत कर दिये।

लेखक भी लगभग चौबीस वर्षोसे इस स्तोत्रका अनुष्ठान कर रहा है । इस स्तोत्रके अन्तमे अपनी अभिलाषाका धोतक खरचित यह खोक भी जोड़ देता है—

यावज्जीवं तु नीरोगं कुरु मां च शतायुपम् । प्रसीद् धौम्यकृतया स्तुत्या मिय विकर्तन ॥ 'हे समस्त रोग, दु:ख, दोष एव दारिद्रच आदिका शमन करनेशले सूर्यदेव ! धौम्य ऋपिके द्वारा की हुई इस स्तुतिसे आप मुझपर प्रसन्न हो जाइये और मुझको जीवनभरके लिये नीरोग तथा सौ वर्षकी आयुवाला बना दीजिये, जिससे कि मै समस्त शास्त्रोका यथावत् अनुशीलन कर सक् । इस प्रकारका अनुष्ठान कर प्रत्येक व्यक्ति लाम उठा सकता है ।

# वाल्मीकि-रामायणमें सूर्यकी वंशावली

( लेखक — विद्यावारिधि श्रीसुधीरनारायणजी ठाकुर ( सीतारामशरण ) व्या०-वेदान्ताचार्यं, साहित्यरत्न, )

भगवान् भास्कर एक प्रत्यक्ष राक्तिशाली सत्ता हैं, जिनका प्रभाव सम्पूर्ण सृष्टिमें व्याप्त है । इस विपयमें विश्वके किसी भी क्षेत्रके विचारकोंमें मतभेद नहीं है: भारतीय आधारपर ( पाश्चात्त्य परम्पराके मान्यताके समान ) यह सत्ता कोई जड सत्ता नहीं है । यद्यपि चमकनेशला तेजःपुत्र यह मण्डल जड प्रतीत होता है, फिर भी आर्प प्रन्थोकी मान्यतापर विचार करनेसे यही कहा जा सकता है कि यह तेजोमण्डल प्रियमदिकी भॉति भले ही जडलोक हो, किंतु उसमें विराजमान कोई अपूर्व चेतनशक्ति अवस्य है जो समस्त स्रिटिकी मङ्गल-कामनासे अनुदिन अपनी कृपावर्पिणी किरणोद्वारा अमृत-वर्षण कर सभी जीवोमे शक्ति प्रदान करती रहती है । अतः भारतीय दृष्टिमे ये 'सूर्य' मण्डल-मात्र नहीं, अपितु साक्षात् नारायण ही है । इसलिये यहाँके विविध प्रन्थोमें इनके माहात्म्यगानके साथ-साथ इनकी खस्य वशपरम्परा कल्पमेदसे वशानुक्रमणिकामें कुछ वैपम्यके साथ प्राप्त होती है। फिर भी प्रधान-प्रधान राजाओका वर्णन प्रायः सभी वंशानुक्रमणिकाओंमें हे । सम्प्रति महर्पि वाल्मीकिने अपनी रामायणमें इनकी जो वंशपरम्परा दी है, उसे आगे दिखलाया जा रहा है।

मिथिलामे विवाह-प्रसङ्गमें ब्रह्मपि वित्रष्टने जनकसे इक्ष्वाकुवंशकी परम्पराका निरूपण करते हुए कहा है---'सर्वप्रथम सृष्टिके पूर्व ही अव्यक्तसे शाश्वत (नित्य), अन्यय हिरण्य ( ब्रह्म ) प्रकट हुए । ब्रह्मासे मरीचि एवं मरीचिसे कश्यपकी उत्पत्ति हुई । इसी महातपा कश्यपसे विवस्तान् (सूर्यदेव) प्रादुर्भूत हुए।भगवान् विवस्तान्ने कृपा करके मनुको जन्म दिया, जो इस सृष्टिके सर्वप्रथम शासक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी शासन-व्यवस्थाके खरूपको दढ रखनेके लिये एक नियम-( विधि-) प्रन्थका निर्माण किया जो आज भी मनुस्मृतिके नामसे प्रसिद्ध है। इसी मनुसे इक्वाकु उत्पन्न हुए। इक्वाकुके पुत्र विकुक्षि, विकुक्षिके पुत्र वाण, वाणके पुत्र अनरण्य, अनरण्यके पुत्र पृथु, पृथुके पुत्र त्रिराङ्क हुए ( जो सशरीर खर्ग गये; किंतु ईश्वरीय विधानके विपरीत होनेके कारण उन्हें वहाँ स्थान नहीं मिला, फिर भी विश्वामित्रकी कृपासे वे मर्त्यलोकमें न आकर ऊर्ध्वलोकमे ही लटके रहे ) । त्रिशङ्कके पुत्र धुन्धुमार, धुन्धुमारके पुत्र युवनाश्व, युवनाश्वके पुत्र मान्धाता हुए, जिन्होने अपने शील-गुणके बलपर एक रात्रिमें सम्पूर्ण वसुन्धरापर आविपत्य प्राप्त कर लिया था । मान्धाताके पुत्र सुसंवि हुए । सुसविके दो पुत्र धुनसंधि एवं प्रसेनजित् थे । धुनसंधिके पुत्र भरत, भरतके पुत्र असित हुए । असितकी दो प्रतियाँ

थीं। असित रात्रुओंसे पराजित होकर तपके छिये हिमालय चले गये एवं कालकामसे उन्होंने वहीं शरीर-त्याग कियां । वहाँ उनकी पत्नियाँ भी थीं । उनमेंसे एक गर्भवती थी । दूसरी पत्नीने अपने सौतको भविष्यमें पुत्रवर्ता होनेकी आराङ्कासे विप दे दिया | ईश्वरा-नुकम्पासे सगरकी माँको इसका भान हो गया। इसी वीच भाग्यवश महातपा भृगुवंशी च्यवन उस आश्रमके निकट आये । सगरकी माताने सुपुत्र पानेकी छाङसासे महात्मा च्यवनकी बहुत अनुनय-विनय—प्रार्थना की । उसकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर महर्पिने उसे सुपुत्र-प्रानिका वर दिया । उस आशीर्वादके प्रभावसे गर्भस्य शिशुपर विपका कोई असर नहीं पड़ा । उसे पुत्ररत्नकी प्रापि हुई । गरछके कारण ही उस कुमारका नाम 'सगर' पड़ा । सगरका पुत्र असमंजस हुआ । असमंजसके पुत्र अंग्रुमान्, अंग्रुमान्के पुत्र दिलीप, दिर्छीपके पुत्रभगीरय हुए, जिनकी तपस्याके कारण आज भी इस धरापर 'द्रहाद्रच' कही जानेवाळी स्वर्गदा गङ्गा प्रवाहित हैं । भगीरयके पुत्र ककुत्स्थ, ककुत्स्थके पुत्र महा-प्रतायी रखु थे, जिन्होंने विस्वजित् नामक यज्ञमें सर्वख देकर भी द्वारपर आये हुए अतिथि कौत्सको विमुख न होने दिया । रघुके पुत्र कल्मापपाद हुए । कल्मापपादके पुत्र शह्वण, शह्वणके पुत्र सुदर्शन, सुदर्शनसे अग्निवर्ण, अग्निवर्णकी संतित शीव्रग, शीव्रगका पुत्र मरु, मरुका पुत्र प्रज्ञुशुक्त, प्रज्ञुशुक्तका पुत्र अम्बरीप, अम्बरीपका

पुत्र नहुप, नहुपका पुत्र ययाति, ययातिसे नामाग, नाभागका पुत्र अज, अजके पुत्र दशरय हुए । इन्हीं महाराज दशरयसे महातेजस्वी विश्वविख्यात अवर्णनीय छवि राम, छम्मण, भरत और शत्रुब्न हुए । इन चारोंको भी दो-दो संततियाँ हुई, जिसका वर्णन वाल्मीकीय रामायणके उत्तरकाण्डमें है । उस वर्णनमें श्रीरामसे ल्य और कुश; श्रीभरतसे तक्षक तथा श्रील्स्मणसे अङ्गद एवं चित्रकेतु, श्रीरातुन्नसे सुवाह और रात्रुघाता हुए । अन्य पुरागोंमें आगेकी वंश-परम्पराका भी वर्णन प्राप्त होता है; किंतु वाल्मीकीय रामायणका प्रतिपाद्य 'सीतायादचरितं महत्' होनेके कारण वर्णन-क्रममे उस कालतककी वंशावलीको ही उत्पत्ति-ऋममें दिखलाया गया है । ऋक्ष-वानरोंके सुग्रीव भास्करपुत्र ही कहे गये हैं। इन समस्त वर्णन-कर्मोंको देखनेसे प्रतीत होता है कि जैसे भगवान् भास्कर अपने ज्योतिपञ्जसे जगतका तिमिर हरण करते हुए सभीके लिये मङ्गल वेला उपस्थित करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने अपनी वंश-परम्पराक्रममे अपना सहज तेज प्रदानकर तम:प्रचान रावण आदि—आसुरी सम्पदाको समाप्त कर संसारका सर्वविध कल्याण किया है।

आद्यकाव्य वाल्मीकि रामायणमें सूर्यवदाका सर्वोञ्जल प्रकाश श्रीरामरूपमे हुआ है । तभी तो तुल्सीदासने भी लिखा है—

'उदित उद्भ गिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग।

## नमो महामतिमाच्

( रचयिता—श्रीहनुमानप्रसादजी ग्रुक्त )

तगणि ! आप निज तेजसे, जगको जीवन देत। शस्य प्रकाश औ, सृष्टि-प्रलयके हेत ॥ आदि-पुरुप हे ओजनिधि, जग-जीवन-आधार। लोकके, सुखदायक नमो त्रय किरण-करतार॥ घाटक-तिमिर, जप-तप-तेजनिधान ! जग-पालक, पूर्वज दिनकर-वंशके, महामतिमान् ॥ नमो





# वंश-परम्परा और सूर्यवंश

( पृष्ठभूमि )

पुराणोमें ऋपिवंश या राजवंशका जो वर्णन प्राप्त होता है, उसका आरम्भ वैवस्वत मन्वन्तरके आरम्भसे ही होता है । इतने समयमे सत्ताईस चतुर्युगी व्यतीत हो चुकी है और अझाईसवे चतुर्युगीके भी तीन युग व्यतीत हो गये हैं। इस अवधिमे चौथा कलियुग चळ रहा है। इतने लम्बे कालके इतिहासकी रूपरेखा हमारे यहाँ सुरक्षित है । किंतु हमारा दुर्भाग्य है कि इस बातपर हमारे ही देशके अधिकतर आधुनिक विद्वान् विश्वास नहीं करते । वे युग शब्दके भिन्न-भिन्न तथा अनर्गल अर्थ लगाकर समयके संकोचकी प्रक्रियामे लगे हुए है। कुछ लोग 'युग' शब्दको अप्रेजीके 'पीरियड' शब्दका समानार्थक मानते हैं, जैसे आजकल हिंदीमे 'भारतेन्द्-युग', 'द्विवेदी-यगः इत्यादि व्यवहन होते हैं । कुउ विद्वान् पुराणोमे वर्णित बारह हजार दैववर्षकी चातुर्युगीको ही मानुपवर्ष मानते हैं। वगीय साहित्य-परिपद्के श्रीगिरीशचन्द्र वसुने अपनी कल्पनाओके आधारपर पुराने ऋषि, राजा आदिको बहुत अर्वाचीन सिद्ध करनेका प्रयत्न अपनी 'पुराण-प्रवेश' नामक पुस्तकमे किया है। सृष्टिकी वंश-परम्पराको अर्वाचीन सिद्ध करनेके लिये जितना ही अधिक प्रयत्न किया गया तथा कल्पनाएँ की गयीं, पुराणोमे उन कल्पनाओं के विरुद्ध उतने ही अधिक प्रमाण मिलते गये हैं । इसीलिये त्रिरोधमे जबतक कोई दढ और सर्त्रमान्य प्रमाण प्राप्त नहीं हो जाता, तबतक हम वैवखत मनुसे ही अपने इतिहासका आरम्भ माननेके लिये विवश हैं।

आधुनिक विद्यानोका कहना है कि यदि वैवस्त्रत मनुसे राजाओंकी वश-परम्परा मानी गयी है, तो पुराणोंमें इतने अल्प नाम क्यो आये हैं ! नामोंकी संख्या तो हजारों-लाखोंतक जा सकती थी ! इसके अतिरिक्त वे यह भी कहते हैं कि पुराणोंमें प्रत्येक राजाकी हजारों वर्षोंकी आयु लिखी है, जो पुराणकर्ताओंकी कोरी कल्पना तथा अविश्वसनीय बात है।

उदाहरणस्वरूप, वाल्मीकीय रामायणमें वर्णित महाराज दशरथके इस वाक्यको लीजिये कि—

षष्टिवर्षसहस्राणि जातस्य मम कौशिक॥ कुच्छ्रेणोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमईसि। (१।२०।१०-११)

'हे कौशिक! मैने साठ हजार वर्पोकी आयु विताकर इस चृद्धावस्थामे बड़ी कठिनतासे रामको पाया है। अतः मै इन्हे देनेमें असमर्थ हूँ। इतना ही नहीं, 'राम'के विषयमे भी कहा गया है कि—

दशवर्षसहस्राणि दशवर्पशतानि च। रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मछोकं प्रयास्यति ॥

'दस हजार, दस सौ वर्ष राज्य करनेके बाद राम ब्रह्मलोकको जायँगे।' पुराणोमें वर्णित इस तरहके सारे वाक्य अनर्गल हैं।

पर, हमारे ये विद्वान् इन ग्रन्थोके रचनाकालका ज्ञान ठीकसे नहीं रखते हैं और न यह बात ही जानते हैं कि रान्दोके अर्थोमे कब और कितना परिवर्तन हुआ और हो रहा है । प्राचीन मीमांसादर्शनमें 'वर्ष' रान्दका अर्थ 'दिन' आया है । इस विपयपर मीमांसादर्शनमें अनेक विचार हैं और वहाँ यह भी कहा गया है कि 'रातायुर्वें पुरुपः' अर्थात् मनुष्यकी आयु सौ वर्ष ही श्रुतिमे मानी गयी है । उसके विरुद्ध अधिक आयु मनुष्यकी नहीं मानी जा सकती । श्रुतिमें ऐसे भी वाक्य मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि सौ वर्पसे कुछ ऊपर भी मनुष्योंका जीवन होता है । किंतु ज्योतिषशास्त्रमें अधिक-से-अधिक एक सौ बीस या

एक सौ चौवालीस वर्षकी आयु निधित की गयी है । जहाँ वर्ष शब्दका अर्थ दिन माननेपर आयु वहुत अधिक प्रतीत हो, वहाँ एक हजार वर्षका अर्थ एक वर्ष मानना चाहिये । इस प्रकार दशरथके साठ हजार वर्ष-वाले कथनमे साठ हजार वर्ष शब्दका अर्थ होगा-पूरे साठ वर्ष । स्मृति या पुराणोमें सत्ययुग, त्रेतायुग आदिमें जो चार सौ या तीन सौ वर्पकी मनुष्यकी आयु लिखी गयी है, उसका तात्पर्य है कि सत्ययुग, त्रेतायुग आदिका परिमाण कलियुगसे चतुर्गुण या त्रिगुण माना जाता है। इसलिये कलियुगके सौ वर्प ही उन युगोके चार सौ या तीन सौ कहे जाते है। इससे उन वाक्योंका श्रुतिसे विरोध नहीं समझना चाहिये। इसी प्रकार वहुत-बहुत कालके अन्तरपर होनेवाले राजाओंके समयमें भी किसी एक ऋषिके ही अस्तित्वका वर्णन पुराणोमे पाया जाता है । उदाहरणके लिये वसिष्ठ और विश्वामित्रके अस्तित्वको लिया जा सकता है, जो हरिश्चन्द्र और उनके पिता त्रिशंकु आदि राजाओंके समयमे भी उगस्थित हैं तथा दशरथ और रामके समयमे भी । इसी प्रकार परशुराम, भगवान् रामके समयमें उनसे धनुर्भङ्गके कारण विवाद करते देखे जाते हैं और महाभारतकालमें भी भीष्म, कर्ण आदिको उन्होंने विद्या पढायी, ऐसा भी प्राप्त होता है। इसका तालर्य है कि वसिष्ठ, विश्वामित्र आदि नाम कुलपारम्परिक नामका योधक है । जवतक किसी विशेष कारणसे— प्रवर आदिकी गणनाके लिये नामका परिवर्तन नहीं होता तवतक वही नाम चलता रहता था; किंतु भगवान रामके राज्यका समय इतना लम्बा किसी प्रकार नहीं हो सकता, अतः समयका संक्रोच करना आवश्यक होगा । इसलिये दस सहस्र वर्पका अर्थ है सौ वर्प और दशशत वर्षका अर्थ है—दस वर्ष; अर्थात् रामने एक सौ दस वर्षोतक राज्य करके ब्रह्म-

सायुज्य प्राप्त किया था। जहाँतक वंश-परम्परामें अत्यल्य नामोकी चर्चा है, उसके सम्बन्धमें कहना है कि पुराणी-की वंश-परम्परामें क्रमबद्ध सभी राजाओंके नाम नहीं दिये गये हैं, अधितु जिस वंशमें जो अत्यन्त प्रधान राजा हुए, उनके ही नाम पुराणोंमें वर्णित हैं। अनेक वर्णन-प्रसंगमे पुत्रादि शब्दका अर्थ उनका वंशज है। उदाहरण—रामके लिये 'रघुनन्दन' शब्दका व्यवहार आनुवंशिक है, न कि रघुका पुत्र। इस बातकी पुष्टि निम्नलिखित वाक्यसे भी होती है—

अपत्यं पितुरेव स्यात् ततः प्रान्तामपीति च ।
अर्थात् 'पिताका तो अपत्य होता ही है, उसके
पूर्वपुरुपोका भी वह अपत्य कहा जाता है।' इसके
अतिरिक्त श्रीमद्वागवतमें परीक्षितके द्वारा राजाओंके वंश
पूछनेपर श्रीशुक्रदेवजीका उत्तर है कि—

श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप। न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्पशतेरिप॥ (१।१।७)

'वैवस्तत मनुका में प्रधानरूपसे वंश सुनाता हूँ। इसका विस्तार तो सैकडों वर्षोमें भी नहीं किया जा सकता ।' इससे सिद्ध है कि वंशके नाम बहुत अधिक हैं। 'लिंगपुराण' तथा 'वायुपुराण' ( उत्त०, अ० २६, खोक २१२)-मे भी राजाओंके वंश-कीर्तनके अन्तमे लिखा गया है कि—

पते इक्ष्वाकुदायादा राजानः प्रायशः स्मृताः। वंशे प्रधाना एतस्मिन् प्राधान्येन प्रकीर्तिताः॥

'इक्त्राकु-त्रंशके प्रायः प्रधान-प्रधान राजाओके ही नाम कहे गये हैं।' यही कारण है कि जिनका विवाह आदि सम्बन्ध पुराणोमें लिखा है, उनकी पीढियोसे बहुत मेद पड़ता है। उदाहरणके तौरपर इक्ष्माकुके तीन पुत्र विकुक्षि, निमि और दण्डक कहे गये हैं। उनमे विकुक्षिके वशमें प्रायः ५५ पुरुपोके अनन्तर रामका अवतार वर्णित है और निमिके वंशमे प्रायः इक्कीस पीढीके अनन्तर ही सीताके पिता सीरध्वज जनकका नाम आता है। इस तरह दोनोकी पीढियोमे लगभग एक हजार वर्गोका अन्तर असम्भव-सा लगता है। इससे स्पष्ट है कि दोनो वंशोके प्रधान-प्रधान राजाओंके ही नाम पुराणोमें गिनाये गये हैं। अतः जिस राजवंशमे प्रधान और प्रतापी राजा अधिक हुए, उस वशके अधिक नाम आ गये हैं और जिस वशमे प्रधान राजा न्यून हुए, वहाँ न्यून नामकी ही गणना हुई है । राजाओके वंश-वर्णनमे ऐसा भी भेद देखा जाता है कि किसी एक पुराणमें एक वंशके राजाओके जो नाम मिलते है, वे दूसरे पुराणोमे नहीं मिलते। इसका कारण यह है कि जिस पुराणकारकी दृष्टिमे जो राजा प्रतापवान् और उल्लेखनीय माने गये हैं, उन्हींके नाम उस पुराणकारने गिनाय । कुछ पुराणकारोने तो संक्षिप्तीकरणके विचारसे भी ऐसा किया है । पुराणोमे वंश आदिके वक्ता पृथक्-पृथक् ऋपि आदि हैं, जो पुराणवाचकोको स्पष्ट ही प्रतीत हो जाता है। इस प्रकार यह सिद्ध है कि प्रगणोकी पीढियोमे प्रधान-प्रधान राजाओके ही नाम गिनाये गये हैं और मेढ भी मिल जाते हैं। राजवंशोके नाम बहुत पुराणकारोने लोकश्रुतिके आधारपर भी लिखा है, जिस लोकश्रुतिमे सम्पूर्ण राजवशके प्रत्येक राजाका नाम आना असम्भव था । लोकश्रुति तो प्रधान और अवतारी पुरुपोका ही स्मरण रखती है, अन्य लोगोको लॉटकर किनारे कर देती है। किंतु वंशानुगत यदि सभी राजाओके नाम और समय उपलब्ध हो जाते तो ठीक-ठीक काल-गणनाका आधार प्राप्त हो जाता। परत ऐसा नहीं है, अतः पुराणोमे काल-गणनाका जो विस्तार वैज्ञानिक रीतिसे किया गया है, उसे न मानकर अपनी प्रज्ञासे उसका सकोच करना उपयुक्त नहीं है।

### स्र्यवंशका विवेचन

सक्षिप्त रूपसे कालके निरूपण और अनुपपत्तियोके समाधानके निमित्त कुछ अन्य बातोके साथ राजवंशोका विवेचन आरम्भ किया जाता है । ऋपियोके वर्णनका क्रम पुराणोमें प्रायः नहीं मिलता । किसी-किसी पुराणमे ऋषियोके वंशका कुछ अंश कहा गया है, पर राजवंशोकी तरह ऋषि-वंशानुगत क्रम नहीं मिळता। इन पुराणोमे भारतीय राजाओके तीन वंश माने गये हैं---सूर्यवंश, चन्द्रवंश तथा अग्निवंश । इन तीन दीस पदार्थोंके नामपर क्षत्रिय-वंशकी कल्पनाका रहस्य यह है कि सृष्टिमे तेज तीन प्रकारका ही प्रसिद्ध है— सूर्यका प्रखर तेज, चन्द्रका शीतल तेज और अग्निका अल्प स्थानमें व्याप्त दाहक तेज । इनमें भी मुख्य रूपसे सूर्य ही तेजके घन हैं। चन्द्रमाका तेज केवल प्रकाश-रूप है । उसमे उण्णता नहीं है । वह प्रकाश भी सूर्यसे ही प्राप्त है । अग्निमें भी तेज सूर्यके सम्बन्धसे ही प्राप्त होता है । विष्णुपुराणका कहना है कि सूर्य जब अस्ताचलको जाते हैं, तब अपना तेज अग्निमें अर्पित कर जाते हैं । इसीलिये अग्निकी ज्वाला रात्रिमे दूरसे दिखायी देती है \* और दिनमे जब सूर्य अग्निसे अपना तेज ले लेते है, तब अग्निका केवल धूम ही दिखायी देता है-दूरसे ज्वाला नहीं दीख पड़ती । यही कारण है कि पुराणोंमे सूर्यवंश ही मुख्य माना गया है । चन्द्रवश और अग्निवंशको उसीके शाखा-रूपमे प्रतिपादित किया गया है । इनमे भी अग्निवशका वर्णन पुराणोमे अल्प मात्रामे ही प्राप्त होता है । महाभारत-युद्धके अनन्तर ही चौहान आदि अग्निवशियोका प्रभाव इतिहासमे दीख पड़ता है । महाभारत-युद्धतक सूर्यवश और चन्द्रवशका ही विस्तार मिलता है।

प्राण-प्रक्रियाके साथ मनुष्यचरितका साङ्कर्य

पुराणोकी यह प्रक्रिया है कि प्राण अथवा प्राणजन्य पिण्डोंके साथ ही मनुष्यका चरित मिळा दिया जाता है । पुराणोमें प्राण या प्राणजनित पिण्डोका विवरण प्राय: ब्राह्मण-प्रन्थोंके ही आधारपर है । सूर्यवंशके आरम्भमें भी उसी प्रक्रियाका अवलम्बन किया गया है । उनमें तेजके पिण्डरूप सूर्य और सोमधन-रूप चन्द्रमाकी उत्पत्तिका वर्णन किया गया है ।

स्येकी पाँच पत्नियाँ-सूर्यकी पाँच पत्नियोंका वर्णन पुराणोमें मिलता है-प्रभा, संज्ञा, रात्रि (राजी), वडवा और छाया । इनमें अपनी पुत्री संजाको त्वष्टाने सूर्यको प्रदान किया था । उसके वैवखत मनु, यम और यमुना नामकी तीन सन्ताने उत्पन्न हुई । सज्ञा अपने पति सूर्यका तेज सहन नहीं कर सकती थी। अतः अपनेको अन्तर्हित कर देनेका विचार करने लगी। उसने अपने ही रूपकी छाया नामक एक सीको उत्पन्न किया और उसे अपने स्थानपर रष्टकर स्वयं वडवा वनकार सुमेरु प्रान्तमे चली गयी । जाते समय उसने छायासे कहा-- 'इस रहस्यको सूर्यसे प्रकट मत करना ।' छायाने कहा---'गूर्य जवतक मेरा केश पकडकर न पूछेंगे, तवतक मैं नहीं कहूँगी। वहुत कालतक इस रंहस्यका भेद नहीं खुल सका और सूर्य छायाको 'संजा' ही समझते रहे । रूप, गुण और व्यवहारमे छाया संज्ञाके समान ही थी, अतः 'सवर्णा' नामसे भी अभिहित हुई । छायाके सावर्णि मन्, शनैश्वर, ताशी नदी और विधि नामकी चार सन्ताने उत्पन्न हुई । कुछ समय वीतनेपर छाया अपनी सन्तानीसे अधिक प्रेम करने लगी और अपनी सपत्नीकी सन्तानोका तिरस्कार करने लगी। इस विपमताको वैवस्वत मन

सहन नहीं कर सके और गुर्यने शिकायत की-भां छाया, हममें और शर्नेधर आदिमें भेदका व्यवसार करती है । वत्पथात् मूर्यने अपनी पन्नी द्यापासे इसका कारण प्रद्या । द्यायाकी ओरमे जब ययार्थ उत्तर नहीं मिल सका, तो सूर्यने कोश्रमें आकर उसके माथेका बाल पदाउ लिया और टाटने हुए ठीफ्र-ठीफ यात वनलानेके लिये उसको बाध्य वित्या । द्यायाने अपनी पूर्वप्रतिज्ञाने अनुसार संजावाळी वातका रहरच प्रकट कर दिया और बहा—'शापकी चान्तविक पत्नी मंजा अपने स्थानमें मंत्रे रस्कार वह न्ययं वटवाहप धारण करके चली गयी है ।' इस रहस्यको जानकर गुर्थने अधका रूप धारण किया और सजाको हुँदने निवार पड़े । हुँढनेके क्रममे मंजा सुमेह-प्रान्तमें मिर्छा और सूयेने अपने अधरूपसे ही उसके साथ समागम किया । इस समागमके फलखरस्य बडवा-स्वयंगरी सन्नासे 'नासन्य' और 'दन्त' नामकी दो सन्तानें उत्पन्न हुई, जो 'अश्विनी'में उत्पन्न होरेके कारण 'अश्विनीकुमार' नामने ही देवताओंकी गणनामें प्रसिद्ध हैं । फिर त्वराने सूर्यको अपने सानपर चढाकर इनका वेडौरू रूप हटाया और सुन्दर गुद्ध रूप वना दिया। तत्पशात् पुनः संज्ञा स्यके पास आ गयी ।\*

इन विपयोंका प्रतीकात्मक आशय यह है कि गूर्य-मण्डलके चारो और प्रभा व्याप्त होनी है और सर्वदा सूर्यके साथ रहती है । अतः उसे सूर्यकी पत्नी और सहचारिणी कहा गया है । उस प्रभासे ही प्रातःकाल होता है, इसीलिये 'प्रभात' को प्रभाका पुत्र बनाया गया है । सूर्यके अस्ताचल चले जानेपर ही रात्रि होती है. जिसका राम्बन्ध सूर्यसे होता है । अतः रात्रिको सूर्य-पत्नियोमें गिना गया है । सूर्यका जब प्रकाश फैलता है,

<sup>ः-</sup>वायुपुराण, उत्तरार्द्ध, अध्याय २२; मत्स्यपुराण अध्याय ११ और पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड, अध्याय ८, रलोक \_ ३५ मे ७५ तक ।

तो छणर या खिडकी आदिके छोटे-छोटे छेदोमे रेणुकण उडते हुए दीखते हैं। वही 'सुरेणु' नामसे अभिहित हैं और सभी प्राणियोमे संज्ञा, अर्थात् चेष्टा सूर्यसे ही प्राप्त दीख पड़ती है । इसीळिये श्रुतिका कथन है—'प्राणः प्रजानामुदयत्येप सूर्यः' अर्थात् सूर्यपिण्ड ही सारी सृष्टिमे प्राण-रूपसे उदित है। इसीलिये संज्ञा सूर्यकी सहचारिणी है, जिसे पुराणोमें है । त्वष्टा स्यंकी पत्नी कहा गया प्राणरूप देवताओंके भिन्न-भिन खरूपोके संगठनका कारण वनता है। 'विशक्तित', अर्थात् प्रकीर्ण भावसे विखरे हुए सभी प्राण त्वष्टा-रूप प्राणशक्तिसे ही संगठित होकर अपना रूप ग्रहण करते है । यही कारण है कि त्वष्टा भी प्राणियोकी चेष्टा (सज्जा) मे कारण वनता है । अतः संज्ञाको त्वप्टाकी पुत्री भी बतलाया गया है। पृथ्वीपर सीघे आनेवाले सूर्यके प्रकाराका ही 'सज्ञा' या प्रभा नाम शास्त्रोमे कहा गया है। जो प्रकाश किसी मित्ति आदिसे रुककर तिरछे आता है, वह 'छाया' या 'सवर्गा' नामसे अभिहित है। स्मरण रहे कि जहाँ हम छाया देखते हैं, वहाँ भी सूर्यका प्रकाश अवश्य है । वहाँ सूर्यकी किरणे भित्ति आदिसे प्रतिहत होकर आती हैं—सीधी नहीं आतीं। अत: इसका नाम 'छाया' या 'सवर्णा' रखा गया । सूर्यका तेज सहन न करनेके कारण 'संज्ञा' अपने स्थानमे 'छाया' या 'सवर्णा'को रखकर चली गयी। संज्ञासे पहले वैवखत मनु उत्पन्न हुआ एवं 'सवर्णा' या 'छाया'से 'सावर्णि' मनुका जन्म हुआ—इत्यादि वातीका यही आशय है कि सीधी किरणोसे जो अर्द्धेन्द्र वनता है, वह 'वैवखत मनु' और प्रतिहत किरणोसे वननेत्राला अर्द्धेन्द्र 'सात्रर्णि मनु' कहा जाता है ।

मनुकी उत्पत्तिका वैज्ञानिक विवरण पुराण-परिशीलनके द्वितीय खण्डमें मण्डलोक्ती उत्पत्तिके प्रसगमे किया जा चुका है। 'संज्ञा' और 'सवर्णा'से 'यमुना' और 'ताती' नामकी दो निटयोक्ती उत्पत्तिका रहस्यं हमने अन्यत्र लिखा है । यमकी उत्पत्ति सूर्यसे धुई है—इसका तात्पर्य यह है कि सूर्यमण्डलसे ही प्राप्त होनेवाली सभी प्राणियोंकी आयु जब किसी शक्तिसे विच्छिन होकर ट्रंट जाती है तव प्राणियोकी मृत्यु होती है। सूर्य और उससे उत्पन होनेवाली आयुको परस्पर विच्छिन करनेवाली शक्तिका नाम ही 'यम' है । वह यम-रूप शक्ति भी कहीं वाहरसे नहीं आती, अपितु सूर्यसे ही उत्पन्न होती है। इसका थोड़ा विवरण हमने 'मृगु' और 'अगिरा'वाले प्रकरणमे दिया है । 'सवर्णा'से उत्पन्न शनैश्वरको भी सूर्यका पुत्र वताया गया है। इसका तात्पर्य है कि 'शनि'नामक तारा सूर्यसे इतनी दूरीपर है कि वहाँ सूर्यकी किरणे सीधी पहुँच ही नहीं पातीं—कुछ वक्र होकर ही वहाँ पहुँचनी हैं; इसीलिये उसे 'सनर्णा' या 'छाया' से उत्पन्न वतलाया गया है । शनि इतना वडा है कि अनेक सूर्य उसमे प्रवेश कर सकते है। वह भी इस ब्रह्माण्डकी परिधिपर है, इस कारण उसे सूर्यका पुत्र कहा गया है। जितने भी तत्त्व ब्रह्माण्ड-परिधिपर हैं, वे सभी इस सूर्यसे उत्पन्न माने जाते है। सूर्यका जो प्रकाश सुमेरुकी परिधिमे कहते है । जाता है, उसे ही प्राणरूप 'अश्य' 'संज्ञा' जब वडवा-रूपसे सुमेर-प्रान्तमे चली गयी, तो सूर्य भी अश्व वनकर सुमेरु-प्रदेशमे पहुँचे और वहाँ अरुव और अरिवनी ( वडवा )का संयोग हुआ, जिससे अञ्चिनीकुमारोकी उत्पत्ति हुई । पृथ्वीकी परिधि है अर्थात् प्रान्त भाग है। वहाँ सूर्य-किरणोंकी अन्यथा ही स्थिति हो जाती है । वहाँ

१—दे० पुराण-पग्जिलिन पृष्ठ २२३ ।

२. दे०-वैदिक विज्ञान और संस्कृति पृ० ९७ से १०० तक।

अश्विनी नक्षत्रकी आभाके साथ सूर्यकी किरगोंका अद्भुत समागम होता है, जिससे वहाँका वातावरण अन्य स्थानोसे भिन्न हो जाता है।

इक्ष्वाकु-पूर्ववर्णित सूर्यवंशी वैवस्तत मनुसे ही इक्ष्वाकुक्ती उत्पत्ति पुराणोमे करी गयी है। प्रत्येक मन्वन्तरमें ब्रह्मासे मनुके उत्पन्न होनेकी कथाका वर्णन आता है और मनुको ही सभी प्राणियोका स्रष्टा माना जाता है। यही पुराणोंकी प्रक्रिया है। पुराणोंकी प्रक्रियामें सूर्यको ही ब्रह्मारूप माना गया है और उनसे वैवस्तत मनुकी उत्पत्ति कही गयी है। एक दिशामें जानेवाले प्राणोंके प्रवाहको मनु कहते हैं। इसी कारण सभी प्राणी वृत्ताकार न बनकर लम्बे होते हैं और उनकी आकृतिक एक भागमें ही शक्ति प्रधान रूपसे रहती है, जिसकी चर्चा पहरें भी की गयी है।

पुराणोंमें लिखा है कि मनुने अपनी छींकसे इस्वाकुकी उत्पत्ति की । इसका भी तात्पर्य मनुकी प्राणरूपतासे ही है । हमने पूर्व ही 'वराह' के प्रकरणमें लिखा है कि विचार करते हुए ब्रह्माकी नाकसे एक छोटा-सा जन्तु निकला और ब्रही वढकर वराहके रूपमें

परिणत हो गया । वही प्रक्रिया यहा भी समजनी चाहिये । प्राणका व्यापार मुख्यकुप्तमे नाकामे हुआ करता है और मनु अर्द्धेन्द्र प्राण है, अतः उसर्का भी सृष्टि नाकसे ही वतलायी गर्वा है। यही प्राणम्बर देवताओके चरित्रकी संगति मनुष्य-प्राणियोंसे पुगणोंमें मिला दी जानी है। इन सत्रका तार्ग्य यूरी है कि मूर्यवशमें मनुष्य-म्हप राजाओंका प्रारम्भ इस्त्राकुरेने ही होता है । यदि इनके पिता आदिका मनुष्य-रूपमें वर्णन अपेक्षित हो, तो यही कहना होगा कि मूर्य या आदित्य नामका कोई पुरुप-विशेष भी था और उससे मनु नामका कोई पुत्र उत्पन्न हुआ । उसीसे इक्वाकुका जन्म हुआ । इसी इक्याकुसे उत्पन्न मूर्यवंशके प्रधान राजाओका वर्णन विस्तारसे पुराणोंमें हं और जिन राजाओंके कुछ अटुत कर्म हैं या जिनके कार्योंका विज्ञानसे भी सम्बन्ध जोडा गया है, उनके चरित्रोंका भी विवरण विशेयरूपसे पुराणोमें है 🕼

## 'पावनी नः पुनातु'

ब्रह्माण्डं खण्डयन्ती हरिशरिस जटावलीसुल्लासयन्ती सर्लोकादापतन्ती कनकगिरिगुहागण्डशैलात्स्खलन्ती। क्षोणीपृष्ठे लुटन्ति दुरितचयचम् निर्भरं भर्त्वयन्ती पाथोधि पूरयन्ती सुरनगरसरित् पावनी नः पुनातु॥

[ लोक-कल्याणमें प्रवीण सूर्यवंशीय भगीरथकी भन्य भावनाने गम्भीर प्रयत्नके द्वारा जिस सफलता-सुरसरित्की अवतारणा की उनसे पावनताकी प्रार्थनामें ऋषि वाल्मीकिजी गङ्गास्तोत्रमे कहते हैं—]

ब्रह्माण्डको विखण्डितकर आती हुई, महादेवके जटाज्यको सुशोभित करती हुई, खर्मलोकोकसे गिरती हुई, सुमेरु पर्वतके समीप विशाल चट्टानोंसे टकराती हुई (सूर्यवंश्य भगीरथके प्रयत्नसे ) पृथ्वीपर आकर वहती हुई एवं पापोंकी प्रवल सेनाको नितान्त त्रास देती हुई तथा समुद्रको पिपूर्ण करती हुई पावनी दिच्य नदी (भागीरथी) हम सबको पवित्र करे।

 <sup># ( —</sup>म० म० प० श्रीगिरधरजी शर्मा चतुर्वेदी लिखित — 'पुराण-परिज्ञीलन' पृ० २१८ से २२५ तक साभार )

# सूर्यकी उत्पत्ति-कथा-पौराणिक दृष्टि

( लेखक —साहित्यमार्तण्ड प्रो० श्रीरंजनसूरिदेवजी, एम्० ए० ( त्रय ), खर्ण पदक प्राप्त, साहित्य-आयुर्वेद-पुराण-पालि-जैनदर्शनाचार्य, व्याकरणतीर्थ, साहित्यरत्न, साहित्यालंकार )

मूर्य आगम-निगम-सस्तुत और ज्ञान-विज्ञान-सम्मत देवाधिदेव परम देवता है । उन्हे लोकजीवनके साक्षी और सांसारिक प्राणियोकी ऑखोका प्रकाशक कहा गया है । इसीलिये उनको 'लोकसाक्षी' और 'जगचक्षु' कहते है । निरुक्तके अनुसार आकाशमे परि- भ्रमण करनेके कारण उन्हे सूर्यकी सज्ञा प्राप्त है । वे ही लोकको कर्मकी और प्रेरित करते हैं तथा लोकरक्षक होनेसे रिवके नामसे उद्घोषित हुए हैं ।

प्राचीनतम वैदिक्त ऋपि-मुनिसे आधुनिकतम वैज्ञानिकत्तक सूर्यके मौतिक एवं आध्यात्मिक गुणोसे मलीमॉित परिचित होते रहे हैं। अतएव सूर्यसे मावपूर्ण सम्पर्क स्थापित करनेके लिये उन्होंने सूर्योपासनाको विश्वधर्म और संस्कृतिका अनिवार्य अङ्ग बना दिया। फलतः भगवान् सूर्य सम्पूर्ण विश्वके लिये अधिष्ठाताके रूपमे अङ्गीकृत हो गये। रोग-सम्बन्धी जीवाणुओके शमनके लिये सूर्य-किरणोकी उपयोगिता चिकित्साशास्त्रसम्मत है और वनस्पतिशास्त्रमे वनस्पतियोकी अभिवृद्धिके लिये सूर्यकिरणोंकी उपादेयता खीकार की गयी है। कृपि-विज्ञानके अनुसार वर्षाके हेतु मेघके निर्माणके लिये सूर्यज्योति अनिवार्य है।

आरोग्य-कामना, निधंनता-निवारण और संतति-प्राप्ति आदिकी दृष्टिसे तो सूर्यकी पूजा एवं उनके स्तोत्रोके पाठका व्यापक प्रचलन है । कर्मकाण्डमे सूर्यको प्रथम पुज्य देवकी प्रतिष्ठा प्राप्त है । सूर्यको अध्य ् देनेके बाद ही देवकार्य या पितृकार्यका विधान सर्वसम्मत है । तन्त्रासार या आगमपद्धतिमे तो सूर्यविज्ञानकी अत्यन्त महिमा है । योगासनोमे भी 'सूर्यनमस्कार'को प्राथमिकता दी गयी है। निस्सन्देह सूर्य जागतिक जीवोके प्राणपोषक, सर्वसम्प्रदायसम्मत लोकतान्त्रिक अजातरानु देवता है । शास्त एवं पुराणोमे ऐसा निर्देश है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन सूर्यको नमस्कार करता है, वह हजार जन्मोमे भी दरिद्र नहीं होता। मार्कण्डेयपुराणके अनुसार प्रातःकालीन सूर्य जिस घरमे शय्यापर सोये हुए पुरुपको नहीं देखते, जिस घरमे नित्य अग्नि और जल वर्तमान रहता है और जिस घरमे प्रति दिन सूर्यको दीपक दिखाया जाता है, वह घर लक्ष्मीपात्र होता है । इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख है कि आरोग्यकामी मनुष्योको सूर्यकी प्रार्थना करनी चाहिये। जिस प्रकार सूर्यकी किरणोसे सम्पूर्ण संसार प्रकाशित

१. (क) सरित आकाशे—इति सूर्यः । (ख) सुवित कर्मणि लोक प्रेरयित इति सूर्यः । (ग) रूयते-इति रिवः । (घ) अवतीमास्त्रयान् लोकास्तरमात् सूर्यः परिभ्रमात् । अचिरात्तु प्रकाशेत अवनात् स रिवः स्मृतः ॥

२. धूमच्योतिः सिल्लमस्ता सन्निपातः क्व मैधः।(मेधदूत १।५)

३. सूर्यविज्ञानके चमत्कारीपक्षके विशद विवरणके लिये द्रष्ट्व्य-'सूर्यविज्ञान' शीर्पक प्रकरण 'भारतीय संस्कृति और साधना' ( खण्ड २, पृष्ठ १६१ ), म० म० पं० गोपीनाथ कविराज, प्र०विहार राष्ट्रभापा परिपद, पटना-४ ।

थे. आदित्याय नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने । जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्रच नोपजायते ॥ (—आदित्यहृदयस्तोत्र )

५. भास्करादृष्टशय्यानि नित्याग्रिसिल्लानि च । सूर्भावलोकदीपानि लक्ष्म्या गेहानि भाजनम् ॥ (—मा० पु० ५० । ८१ )

६. आरोग्यं भास्करादिच्छेद्धनमिच्छेद्धुताशनात् । ज्ञानं च शङ्करादिच्छेन्मुक्तिमिच्छेजनार्दनात् ॥ (——भागवते व्यास-वचनम् )

है, उसी प्रकार सूर्यकी महिमासे समन्त त्रिश्ववाद्मय सुखरित है।

यह सर्वज्ञान है कि जो देवता जितने महान् होते हैं, उनकी उत्पत्तिकी कया उननी ही अद्भुत होती है । पुराणोमें वर्णिन महामहिम देवता सूर्यकी उत्पत्तिकथा न केवल विचित्र ही है, अपितु इसमें सूर्यके वैज्ञानिक आयामीका रूपकात्मक विन्यास भी परिलक्षित होता है ।

प्रजापित ब्रह्माको जब सृष्टिकी कामना हुई, तो उन्होंने अपने दायें अंगूठेसे दक्षकी और वायेंसे उनकी पत्नीका सृजन किया । ब्रह्मपुत्र मरीचिका ही इसरा नाम कऱ्यप था । दक्षकी तेरह्बी कत्याके रूपमें उत्पन्न अदितिके साथ कऱ्यपका विवाह हुआ । कऱ्यपके द्वारा स्थापित अदिनिके गर्भसे भगवान सूर्यने जन्म लिया । उन भगवान सूर्यसे ही समस्त सचराचर जगत्का आविर्भाव हुआ । अदितिने पहले सूर्यकी आराधना की थी, इसीलिये वे अदितिके गर्भसे पुत्रके रूपमे प्रकट हुए ।

हलाके मुखसे पहले 'ॐ' प्रकट हुआ। उससे पहले भूः भुवः और स्वः उत्पन्न हुए। यह व्याहतित्रय ही आदिवंव सूर्यका स्वरूप है। साक्षात् परहस-स्वरूप 'ॐ' सूर्यका सूक्ष्म रूप है। फिर यथाक्रम उनके 'महः, जनः, तपः और सत्यम्' इन चार स्थूलसे स्थूलतर रूपोंका आविर्माव हुआ। 'भूः भुवः स्वः, महः, जनः तपः और सत्यम्' ये सूर्यकी सप्तस्तिके रूपमे प्रतिष्ठित है। आदि तेज 'ॐ' के स्थावसे जो तेज उत्पन्न हुआ, वही आदि तेजको सम्यक्र्यसे आहृत करके अवस्थित हुआ। फिर वादमें हहाके भुखसे निकले हुए ऋक्-मय, यजुमेय और साममय—अर्थात् शान्तिक, पेष्टिक और आभिचारिक तेज परस्पर मिळकर उक्त शाद्य तेज 'ॐ' पर अधिष्टित हो गये। इस प्रकार एकत्र तेज: पुञ्जसे विश्वमें व्याप्त हो गये। इस प्रकार एकत्र तेज: पुञ्जसे विश्वमें व्याप्त

गम्भीर अन्धकार नष्ट हो गया और सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गमात्मक जगत् सुनिर्मल हो उठा। दसो दिशाएँ किरणोंकी प्रखर कान्तिसे चमकने लगीं। इस प्रकार ऋग्यजु:-सामजनित छन्दोमय तेज मण्डलीभूत होकर ॐकारखरूप परमतेजके साथ मिल गया और यही अव्ययात्मक तेज विश्वसृष्टिका कारण वना। अदितिसे उत्पन्न होनेके कारण सूर्यको 'आदित्य' कहा जाता है; किंतु पुराणोंके अनुसार, सृष्टिके आदिमें उत्पन्न होनेके कारण ही सूर्यको 'आदित्य' नामसे सम्बोधित करते हैं।

श्रम, यज्ञः और साममय—अर्थात् शान्तिक, पौष्टिक और आभिचारिक तेज क्रमशः प्रातः, मध्याह और अपराह्ममे ताप देते हैं । पूर्वाह्मके ऋक्तेजकी संज्ञा शान्तिक, मध्याहके यज्जस्तेजकी पौष्टिक और सायाहके सामतेजकी आभिचारिक है । सूर्यका तेज सृष्टिकालमे श्रम्भय व्रह्माखरूप, स्थितिकालमे यज्जमय विष्णु-खरूप तथा संहारकालमें साममय रुद्रखरूपमें प्रतिष्ठित रहता है । इसीलिये सूर्यको वेदातमा, वेदसंस्थित, वेदविद्यामय और परमपुरुप कहा जाता है । सूर्य ही सृष्टि, स्थिति और प्रलयके हेतु एवं सत्त्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंके आश्रय हैं । ब्रह्मा, विष्णु और महेश—इन विदेवोके प्रतिरूप भी सूर्य ही हैं । इसीलिये देवनागण सदा-सर्वदा इनकी स्तृति करते हैं ।

उपरिवर्णित परमतेजोमय सूर्यसे जब संसारका अधः, जर्ष्य और मध्यभाग सन्तप्त होने छगे, तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भयत्रस्त हो उठे कि इस आदित्यसे सम्पूर्ण सृष्टि ही भस्म हो जायगी । अतः वे सृर्यकी स्तृति करने छगे। तब उनकी प्रार्यनापर सूर्यने अपने तेजका संवरणकर छिया। फिर तो ब्रह्माने समग्र चराचर जगत्—वन, नदी, पहाड, मनुष्य, पद्य, देवता, दानव और उरग आदिकी विराद सृष्टि की।

अदितिसे देवता, दितिसे दैत्य तथा दनुसे दानव उत्पन्न हुए। अदिति, दिति और दनुके पुत्र सारे संसारमे फैल गये। देवो और दैत्य-दानवोमे भयंकर युद्ध होने लगा। इस देवासुर-संप्राममे देवता पराजित हो गये। हारे हुए देवोकी दीनता और ग्लानि देखकर अदिति अपनी संतानोकी मङ्गलकामनासे सूर्यकी आराधना करने लगीं, तब भगवान् सूर्यने प्रसन्न होकर अदितिसे कहा—'मैं तुम्हारे गर्भसे सहस्रांशु होकर जन्म लूंगा और तुम्हारे पुत्रोंके शत्रुओका नाश करूंगी।'

भगवान् सूर्यकी किरणोके सहस्रांशुने देवमाता अदितिके गर्भमे प्रवेश करके अवताररूपमे अवस्थित हुआ । अदिति वड़ी सात्रधानीके साथ पवित्र रहकर, कुन्छ्रचान्द्रायण आदि व्रत करती हुई दिन्य गर्भ धारण किये रही । उनकी कठोर तपश्चर्याको देख पतिदेव करयप कुद्ध होकर बोले--- 'नित्य निराहार क्रत करके इस गर्भाण्डको क्यो नष्ट कर रही हो ? अदितिके उत्तरमे आस्था अनुस्वारित हुई—'यह गर्भाण्ड नष्ट नहीं होगा, वरन् शत्रुओके विनाशका कारण वनेगा। यह कहकर क्रोधाविष्ट अदितिने देव-रक्षक तेजःपुञ्जखरूप अपने गर्भाण्डका परित्याग किया। गर्भाण्डके तेजसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जलने लगा। तव करयप सूर्य-सदश तेजस्वी उस गर्भको देखकर प्राचीन ऋग्वेदोक्त मन्त्रोसे उसकी विनम्र प्रार्थना करने लगे। उस गर्भाण्डसे रक्तकमलके समान कान्तिमान् एक वाळक प्रकट हुआ, जिसके तेजसे सभी दिशाएँ समुद्रासित हो उठीं । फिर तो गम्भीर स्वरमे आकाशवाणी हुई--- 'कश्यप! तुमने अदितिसे कहा था कि क्यो गर्भाण्डको मार रही हो, इसीलिये इस पुत्रका

नाम 'मार्तण्ड' ( मारिताण्ड ) होगा । यह पूर्ण समर्थ होकर सूर्यके अधिकारका कार्य करेगा और यज्ञका भाग हरनेवाले असुरोंका विनाशक होगाँ।' इस आकाश वाणीको सुन-कर परम हर्पित देवता आकाशसे उत्तरे और दैत्य तेजो-बलसे हीन हो गये। पुनः देवताओ और दानवोमे भीपण संप्राम हुआ; किंतु मार्तण्डके तेजसे सभी असुर जलकर भस्म हो गये।

इसके बाद प्रजापित विश्वकर्माने अपनी पुत्री सज्ञाका उन परम तेजस्त्री मार्तण्डके साथ विवाह कर दिया। संज्ञासे भगवान् सूर्यके तीन सतानें—दो पुत्र (वैवस्त्रत मनु और यम) और एक कन्या (यमुना) उत्पन्न हुई। परतु मार्तण्डके विम्वका अखिलभुवन सन्ताप-कारी तेज संज्ञाके लिये असहा हो गया। तव उसने अपने स्थानपर अपनी छायाको रख दिया और स्वयं पिता विश्वकर्माके घर लौट गयी।

छायासे भी सूर्यने तीन सन्ताने—दो पुत्र और एक कत्या उत्पन्न कीं। वैवस्तत मनुके तुल्य बड़ा पुत्र सावर्णि नामसे प्रसिद्ध हुआ। दूसरा पुत्र शनैश्वर नामक प्रह हुआ और पुत्रीका नाम 'तपती' रखा गया। 'तपती' को महाराज संवरण विवाहके निमित्त अपने साथ छे गये। छाया अपने औरस बच्चोसे जैसा प्यार करती थी, वैसा प्यार सौतेली सन्तानोको नहीं दे पाती थी। छायाके इस अपराधको वैवस्तत मनुने तो सहन कर लिया, किंतु यमराजसे नहीं सहा गया। वह सौतेली मॉपर चरणप्रहार करनेके लिये उद्यत हो गया। फलतः उसे मॉके अभिशापका मागी होना पड़ा। हालॉकि अन्तमे वह शापमुक्त होकर, 'धर्मराज' नामसे सम्बोधित होने लगा।

१-सहस्राशेन ते गर्मे सम्भूयाहमशेपतः । त्वत्पुत्रशत्रृनदिते नागयाम्याञ्च निर्दृतः ॥ ( — मार्कण्डेयपुराण १०५ । ९ )

२-मारित ते यतः प्रोक्तमेतदण्ड त्वया मुने । तस्मान्मुने सुतस्तेऽयं मार्तण्डाख्यो भविष्यति ॥
सूर्याधिकारं च विभुर्जगत्येप करिष्यति । हनिष्यत्यसुराश्चायं यज्ञभागहरानरीन् ॥
(--मा० पु० १०५ । १९-२०)

संज्ञाक विरहसे व्याकुल सूर्यने अपना तेज कीण करनेके लिये श्रज्ञुर विश्वकार्मसे आग्रह किया । तव विश्वकार्म उनके मण्डलाकार विम्वको चाक (सान) पर चढ़ाकर तेज घटाने के लिये उद्यत हुए । फिर शाकहीपमें सूर्य चाकपर चढ़कर घूमने लगे । चकारूढ़ सूर्यके परिभानत होनेसे सारे जड-चेतन जगत्मे उथल-पुथल मच गयी । पहाड़ फट गये, पर्वतिशखर चूर्ण-विचूर्ण हो गये। आकाश, पाताल और मर्य—तीनो लोक एवं मुत्रन व्याकुल हो उठे। इस प्रकार विश्व-विध्वसकी स्थित उत्पन्न हो गयी। सभी देवी-देवता भयाकात्त होकर सूर्यकी स्तुति करने लगे।

विश्वकर्माने सूर्यविम्वके सीलह भागोंमे पदह भागोको रेत डाला। फलतः सूर्यका प्रचण्ड तापकारी शरीर मृदुल मनोरम कान्तिसे कमनीय हो गया। विश्वकर्माने सूर्यतेजके पद्रह भागोंसे विष्णुके चक्क, महादेवके त्रिशृल, कुवेरकी शिविका, यमके दण्ड और कार्तिकेयके शक्ति-पाशकी रचना की एवं अन्यान्य देवोंके प्रभाविशिष्ट विभिन्न अल-शरा बनाये । अब सूर्यके मञ्जुल सेविप्मान् शरीरको देखकर संज्ञा परम प्रसन्न हुई ।

इस प्रकार भारतीय कला चेतनाक प्रतीक गुर्यकी उत्पत्तिकी कथा शोड़-बहुत रूपान्तरोंके साथ विभिन्न पुराणोंमे वर्णित हैं । यह कथा अधिकांशतः मार्कण्डेयपुराणपर आधृत हैं तथा विशेषकर भविष्यपुराण (ब्राह्मपर्व ), वराहपुराण (आदित्योत्पत्ति अध्याय ), विष्णुपुराण (द्वितीय अश ), कृभेपुराण (४० व्रॉ अध्याय), मत्स्यपुराण (अ० १०१) और बहावेबर्त्तपुराण (श्रीकृष्णखण्ड ) आदिमे वर्णित हे । इसीलिये प्रायः सभी इन तेजोधाम नगवान् सूर्यकी प्रार्थनाने नतर्थाप हैं ।

यस्य सर्वमयस्येद्महभूतं जगत्यभा । स नः प्रसीदतां भास्तान् जगतां यश्च जीवनम् ॥ यस्यैकभास्तरं रूपं प्रभामण्डलदुर्दशम् । छितीयमैन्द्रवं सीम्यं स नो भास्तान् प्रसीदतु ॥ ताभ्यां च यस्य रूपाभ्यामिदं विद्वं विनिर्मितम् । अम्नीपोममयं भास्तान् स नो देवः प्रसीदतु ॥ (—मा० पु० १०९ । ७२-७४)

一の社会で

## जय सूरज

(रचिवता—प० श्रीसूरजचंदजी शाह० 'सत्यप्रेमींं (डॉगीजी) जय सूरज सवके उजियारे।
आदि नाथ आदित्य प्रभाकर, नारायण प्रत्यक्ष हमारे॥ जय०
तेज स्वरूप, बुद्धिके प्रेरक, साविजीके राजदुलारे॥ जय सूरज०॥१॥
परम प्रचण्ड गुणोंके उद्गम, अग्नि-पिण्ड, ब्रह्माण्ड सहारे॥ जय सूरज०॥२॥
ज्योति अखण्ड अनन्त तुम्हारी, खण्ड-खण्ड ग्रह-उपग्रह-तारे॥ जय सूरज०॥३॥
दिव्य रिव्मयोंके दर्शनमं, ब्रह्मि-मुनियोंने तत्त्व विचारे॥ जय सूरज०॥४॥
सवके मित्र त्रिकाल विधाता, सभी देव प्रिय प्राण तुम्हारे॥ जय सूरज०॥४॥
स्रण-क्षणके अणु-अणुमें व्यापक, तन-मन सवके रोग निचारे॥ जय सूरज०॥६॥
रस वरसाते अन्न पकाते सवने पूज्य तुम्हें स्वीकारे॥ जय सूरज०॥७॥
निर्गुण सर्वगुणात्मक अद्भुत, सर्वात्मा प्रभु इष्ट हमारे॥ जय सूरज०॥८॥
तुम हो निर्मल ज्ञान दान दो, 'सूर्यचंद्र' तन, मन, धन चारे॥ जय सूरज०॥९॥

# पुराणोंमें सूर्यवंशका विस्तार

( लेखक—डॉ॰ भीभूपसिंहजी राजपूत )

सभी धर्म एवं सभ्य जातियाँ अपने-अपने धर्माचार्यों तथा शासकोंकी वंशाविलयाँ सुरक्षित रखती हैं। सेमेटिक धर्मोकी वंशाविलयाँ आदिम आदमी आदमसे छुक्त होती हैं। वाइविलके पूर्वार्ध भागमें आदमसे छेकर जल्फ्षावन-कालीन नवी नृह तथा वादके अब्राहम, इस्साक और मुसा प्रभृति महापुरुयोको वंशाविलयों संकलित हैं। वाइविलके उत्तरार्ध भागमे महात्मा ईसाकी वशावली भी इनमे मिला दी गयी है। मुस्लिम धर्मप्रन्थोमे ऐसी वंशाविलयों हैं, जिनके द्वारा हजरत मोहम्मदका सम्बन्ध इस्साकके सौतेले भाई इस्मायलसे जोड़ा जाता है। ईरानके पारसी तथा मुस्लिम नरेशोकी वंशाविलयोंका सकलन महमूद गजनवीने फिरदौसी नामक अपने एक मुस्लिम दरवारी कविसे शाहनामा नामक प्रन्थमें कराया था। कहनेका अभिप्राय यह कि वंशाविलयाँ सम्य-समाजमें सर्वत्र ही समाहत हैं।

हमारे देशमें इतिहासका प्रमुख स्रोत होनेके कारण वंशाविलयोका संकलन पुराणोमें वहुत शुद्धता एवं गवेपणात्मक ढगसे किया गया है। प्राचीन साहित्यमें पुराणोका सम्बन्ध इतिहाससे इतना घनिष्ठ है कि दोनों सम्मिलितरूपसे इतिहास-पुराण नामसे अनेक स्थानोंपर उिल्लिखत हुए हैं। महाभारत भी स्थयंको इतिहासोत्तम कहता है (आदिपर्व २।३—५)। इसी प्रकार वायुपराण पुराण होनेपर भी अपनेको पुरातन इतिहास बतलाता है (देखिये वा० पु० १०३। ४८—५१)। इसीलिये पुराणके पञ्च लक्षणोमे वंशावलियोंके वर्णनका भी विधान है—

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥ (पुराणोमे विष्णुपुराणका एक विशिष्ट स्थान है। यह पुराण वैष्णव-दर्शनका मूल आलम्बन है। इसके खण्डोंका नाम अंश है, जिनकी संख्या छः है तथा अध्यायोंकी संख्या १२६ है। इस पुराणका चतुर्थ अंश विशेषतः ऐतिहासिक है। इस अंशमे अनेक क्षत्रिय-वंशोंकी वंशाविलयाँ दी गयी हैं, जिनके वशधर वर्तमानमें राजपूत हैं।

पुराणोमे वर्णित इतिहासकी सत्यताकी जॉच अन्य प्रामाणिक शिलालेखो तथा मुद्राओं के द्वारा सिद्ध होती है। श्रीकाशीप्रसाद जायसवाल तथा डॉ० मिराशी-प्रमृति विद्वानोने बडे परिश्रमसे ऐसे अनेक प्रमाण जुटाये हैं, जिनमें पुराणगत बहुत-से राजचिरतोंकी सत्यता प्रभाषित हुई है। पश्चिमके प्रसिद्ध विद्वान् पार्जिटर महोदयने इन अनुश्रुतियोंकी प्रामाण्य-सिद्धिमे अनेक प्रमाण तथा युक्तियाँ दी है। आपका महत्त्वपूर्ण मौलिक प्रनथ 'ऐशियण्ट इण्डियन हिस्टोरिकल टेडीशन' पुराणोंके अन्तरक ऐतिहासिक महत्त्वको विद्वानोंके सामने इस प्रकारसे प्रमाणभूत तथा यथार्थ सिद्ध करता है कि आज पौराणिक अनुश्रुतियाँ पूर्ववत् अविश्वासपूर्ण नहीं मानी जाती हैं।

दो-एक उदाहरण यहाँ देना अप्रासिक्षक न होगा।
पुराणोमे राजा विन्ध्यशक्तिके चार पुत्रोका उल्लेख
मिळता है, जब कि कुछ समय पहलेके इतिहासकार
केवल एक ही गौतमीपुत्रका अस्तित्व मानते थे।
किंतु पुन: खुदाईमे प्राप्त हुई मुद्राओंसे इस बातकी
पुष्टि हुई कि उसके एकाधिक पुत्र थे।

इसी प्रकार आन्ध्रोंके विषयमें भी पौराणिक अनुश्रुतियोंकी प्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है । शिशुनाग, नन्द, शुङ्ग, कण्य, मित्र, नाग, आन्ध्र तथा आन्ध्रभृत्य इत्यादि राजवशोंकी समप्र ऐतिहासिक सामग्रीकी उपलब्धि पुराणोकी देन है ।

स्० अ० ३०-३१---

पुराणोंकी अनुश्रुतियोंमें सूतोने राजाओंकी वंशावित्योंको वड़ी सावधानीसे सुरक्षित रखा है। जहाँ-कहीं इन वंशा-वित्योमे एक ही नामके अनेक राजाओका वर्णन आता है, वहाँ सूतोने इन नामोसे होनेवाले भ्रमको दूर करनेके लिये स्पष्ट विभाजन किया है; यथा—नैषध-नल और इस्वाकु-नल, करन्धमका पुत्र मरुत्त तथा अविक्षित्का पुत्र मरुत्त। इसी प्रकारसे ऋक्ष, परीक्षित् तथा जनमेजय दो-दो और भीमसेन तीन हुए हैं। परंतु यह उल्लेख पुराणोमें इतनी सफाईसे किया गया है, जिससे मानना पड़ता है कि यह वर्णन पुराणकारोंके ऐतिहासिक एवं यथार्थ ज्ञानका परिचायक है। सत्य तो यह है कि यदि अवतकके शिलालेखो, ताम्रपत्रों या मुद्राओंके आधारपर उनकी पुष्टि नहीं हुई है तो यह असम्भव नहीं है कि भविष्यकी खोजे उसकी पुष्टि कर सकें।

पौराणिक वंशावित्योंमें सूर्यवंशका बहुत ही महत्त्व-पूर्ण स्थान है। यही वह वंश है, जिसमें धार्मिक एवं राजनीतिक क्षेत्रोंमें चमकनेवाले अनेक नक्षत्र प्रकट हुए हैं।

धार्मिक क्षेत्रमें ऋपमदेवजी, श्रीरामचन्द्रजी, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ-कुमार वर्धमान महावीर स्वामी, दशमेश-पिता गुरु गोविन्दसिंह, गुरु जम्बेश्वरजी (विश्नोई गुरु), सिद्ध पीर गोगादेवजी, सत्यवादी हरिश्चन्द्र तथा भगीरथ आदिके नाम उल्लेखनीय हैं।

इसी प्रकार राजनैतिक इतिहासके आकाशमें चमकने-वाले नक्षत्र-सदश महाराणा प्रतापसिंह, राजरानी मीरा-वाई, महारानी पिश्चनीदेवी, इन्हींके वंशज छत्रपित शिवाजी महाराज, भारतके अन्तिम प्रतापी सम्राट् पृथ्वीराज चौहान, अप्रवाल-वंशके आदि पुरुप महाराजा अप्रसेनजी, वीर वैरागी लक्ष्मणसिंह, वन्दा बहादुर तथा असी व मसीके सिद्धहस्त कलाकार राजा भोजको कौन भुला सकता है।

इसी प्रतापी सूर्यवंशका वर्णन विष्णुपुराणके आधार-पर यह अकिंचन अग्रलिखित कुछ पंक्तियोंमें करनेकी कोशिश करता है । इस विपयमें महाकवि कालिदासका रघुवंशमे कथन है—

क्व सूर्यप्रभवो वंदाः क्व चालपविषया मितः। तितीर्षुर्दुस्तरं मोहादुडुपेनासि सागरम्॥ ( सर्ग १। २ )

आदिकवि वाल्मीकि कहते हैं---

सर्वा पूर्वमियं येपामासीत् कृत्स्ना वसुंधरा । प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिनाम् ॥ इक्ष्वाकृणामिदं तेपां राजां वंशे महात्मनाम् । महदुत्पन्नमाख्यानं रामायणमिति श्रुतम् ॥ (वा० रा० १ । ५ । १, ३ )

सर्वप्रथम भगवान् विष्णु जो अनादिदेव हैं, जिनकी नाभिसे ब्रह्माजीका आविर्भाव हुआ तथा जिनके यहाँ सूर्यदेव हुए, आनेवाली सन्तित इनके ही कारण सूर्यवंशी कहलायी।

स्यंके प्रतापी पुत्र विवखान् मनु हुए, जिनके पुत्र मनु हुए । इनकी ही सन्तान होनेसे सभी—नर-नारी मनुष्य मानव कहलाते हैं । मनुजीके प्रतापी पुत्र जो भगवान् विष्णुके अशावताररूपमें उत्पन्न हुए, इक्ष्वाकु-कुल-संस्थापक ऋपभदेवजीके नामसे लोकविख्यात है, उन्हें अमण विचारधाराके जैनमनावलम्बी लोग भी प्रथम तीर्थंकर मानते हैं । विकुक्षि इनके ज्वष्ट पुत्र थे, जिनका शशाद या शशांक नाम भी प्रचलित है । ये अयोध्याके शासक बने तथा इनके कनिष्ट भाता निमि मिथिलाके संस्थापक हुए । जैनलोग इन निमि महाराजको भी अपना एक तीर्थंकर मानते हैं । इन्हींकी बाईसवीं पीढीमे सीताके पिता महाराज सीरध्वज जनक हुए है ।

विकुक्षिकी पाँचवीं पीढीमें पृथ्वीपति पृथु और आठवीं पीढ़ीमें श्रीवस्ती नगरीके संस्थापक शावस्त हुए तथा सतरहवीं पीढ़ीमे महाराज प्रतापी सम्राट् मान्धाता हुए हैं। इनका एक विरुद्द राठौर भी है, क्योंकि ये राठ फाइकर निकले थे। मान्धाताकी बारहवीं पीढ़ीमें महाराज त्रिशंकु हुए, जो अपने पुरोहित ऋषि विश्वा-मित्रके तपोबलसे सदेह खर्गारोहण कर गये। इन्हीं महाराज त्रिशंकुकी सन्तान सत्यवादी हरिश्चन्द्र हुए, जिनका नाम दानवीरो तथा सत्यवादियोंमें सर्वप्रथम लिया जाता है।

राजा हरिश्चन्द्रकी बारहवीं पीढ़ीमें महाराज दिळीप हुए, जिन्होंने गुरुकी गायकी रक्षाके ळिये अपना शरीर सिंहको देनेका किया ' प्रस्ताव दिलीपके पुत्र भगीरथ हुए, जो पुण्य सलिला गङ्गाजीको धराधामपर लाये । भागीरथी नदी इनका अमर स्मारक है । इन्हीं भगीरथकी पाँचवीं पीढ़ीमें प्रतापी अम्बरीष हुए और आठवीं पीढीके राजा ऋतुपर्ण, दमयन्तीपति नलके समकालीन थे। सत्रहवीं पीढ़ीमें उत्पन्न राजा खट्वाङ्गने 'देवासुर-संप्राममें देवपक्षकी ओरसे भाग लेकर अपनी वीरता दिखायी । इन्हीं खट्वाङ्गके पौत्र हुए महाराज एघु, जिनके कारण इनके वंशेज रघवंशी कहलाये । इसी रघुकुलके विषयमें रामचरितमानसमें लिखा गया है---'रघुकुल रीति सदा चिल आई। प्रान जाहुँ बरु यचनु न जाई ॥ महाराज रघुके पौत्र राजा दशरथ थे, जिनके यहाँ भगवान विष्णुने श्रीरामचन्द्रजीके रूपमे सातवाँ अवतार लिया था।

श्रीराम सूर्यकी छाछठवीं, ऋपभदेवकी वासठवीं, हिरिश्चन्द्रकी तैतीसवीं तथा भगीरथकी इक्कीसवीं पीढ़ीमें हुए थे । भगवान् रामके परमपत्रित्र जीवन-चित्रको कौन ऐसा भारतीय होगा जो न जानता हो । आपका उदात्त चित्र देशों, धर्मो तथा जातियोकी सीमाओंको लॉघकर भारतके वाहर भी समानरूपसे लोकप्रसिद्ध है । अनेक पाठकोंको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विश्वके सबसे बड़े मुस्लिम राष्ट्र इण्डोनेशिया, विश्वके सर्वाधिक जनसङ्यावाले देश चीन, विश्वके एकमात्र हिन्द्रराष्ट्र नेपाल, एशियाके इक्लौते ईसाई राष्ट्र फिलीपीन्स

तथा विश्वके सभी बौद्धराष्ट्रोंकी अपनी-अपनी सम्पत्ति राम-कथाएँ हैं । सभीमें स्थानीय पुटके कुछ एक स्थलोंको छोडकर मूल कथा वही है, जो वाल्मीकिरामायणकी है । ऐसा लगता है कि इस वातको हजारों वर्ष पूर्व भविष्य-द्रष्टा वाल्मीकिजीने भाँपकर ही यह लिखा था—

#### यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले । तावद्रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥

भारतीय राजनीतिमें महाराज रामचन्द्रजीका रामराज्य आज भी एक आदशे बना हुआ है ।

श्रीरामचन्द्रजीके दो पुत्र हुए, जिनमें किनष्ठ छव थे जो श्रावस्तीके शासक बने । इनकी तिरासीवीं पीढ़ीमें राजा कर्ण हुए हैं, जिनके विषयमें प्रचिव्य धारणा है कि श्राद्धोंका प्रचवन आपके ही द्वारा किया गया और इसीव्यि श्राद्ध कर्णागत (कनागत) भी कहे जाते हैं । महाराज व्यक्ती सत्तावनवीं पीढ़ीमें सिद्धार्थ हुए, जिनके किनष्ठ पुत्र वर्धमान महावीरके नामसे विख्यात हुए । आपने श्रमण-विचारधाराको समुचितरूपसे अवगुण्ठित कर वर्तमान जैनमत-का प्रवर्तन किया है । (इसी वंशसे आगे चलकर जोधपुर, वीकानेर तथा ईडर (गुजरात) और किशन-गढ आदि राजधरानोंका निकास हुआ था)।

श्रीरामचन्द्रजीके क्येष्ठ पुत्र महाराज कुरा अयोध्याके राजा बने । इस वंशमे कुशकी इकतीसवीं पीढीमें राजा बृहद्वल हुए । उन्होंने महाभारतके युद्धमे कौरवपक्षकी औरसे लड़ते हुए अभिमन्युके हायो वीरगति प्राप्त की । राजा बृहद्वलके वाद उनका पुत्र बृहत्क्षण सिंहासनारू हुआ और पाण्डवोसे उसकी मैत्री हुई । राजा बृहद्वलकी बाईसवीं पीढीमें राजा संजय हुए । इनके एक राजकुमार अपने परिजनोंके साथ मुनिवर कपिल गौतमके आश्रममें रहने लगे । वहाँ शाक-बृक्षोंका बड़ा भारी वन था । अतः ये राजकुमार तथा इनका परिवार शाक्यनामसे

प्रसिद्ध हुआ । महाकवि अश्वघोष (ईसापूर्व प्रथम राती ) ने 'सौन्दरानन्द'भें लिखा है-

शाकबृक्षप्रतिच्छनं वासं यसाज विकरे। तसादिक्वाकुवंश्यास्ते भुवि शाक्या इति स्मृताः॥

इक्ष्माकुर्वशी रघुकुळवाले क्षत्रियोंकी यह शाखा शाक्यके साथ-साथ गौतम भी कहलायी, क्योंकि---

तेपां मुनिरुपाध्यायो गौतमः कपिलोऽभवत्।
गुरुयोगादतः कौत्सास्ते भवन्ति सा गौतमाः॥
( वही )

इन्हीं राजपुत्रोने कालान्तरमें गुरु कापिलकी स्मृतिमे एक नगर वसाकर उसका नाम कापिलवस्तु रखा और उसे अपनी राजधानी बनायी। शाक्यराजके वंशमे महाराज शुद्धोदन एवं पद्दमहिपी मायादेवीके यहाँ मानवजातिको जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्युके भयसे मुक्तिका मार्ग दिखानेके लिये राजकुमार सिद्धार्थके रूपमें भगवान् विष्णुका अवतरण हुआ। ये शाक्य-सिंह भगवान् बुद्धवे

नागसे विख्यात हुए । वैष्णव छोगोंके साथ-साय दक्षिण एव पूर्व एशियाके करोडों अन्य छोग भी आपको भगवान् मानवार पूजा करते हैं । थोंड ही समय-तक राजवैभव एवं गृहस्थाश्रमका उपनोग करके आप संन्यासी हो गये ।

आपके पुत्र राजकुमार राइल हुए । विष्णुपुराणमें यह वंशावली आगे भी चलती है । राहुलके वाद प्रमेनजित, क्षुद्रया, कुण्चल, खुरथ और सुवित्र क्रमशः राजा हुए । इसके वाद इस राजवंशका वर्णन पुराणमें नहीं है । ऐसे तो इस वंशके लाखों लोग अब भी नेपाल एवं भारतमें वर्तगान हैं ।

यहाँ हमने वहत ही संक्षेपमें प्रतापी सूर्यवंशका वर्णन किया है । यह वर्णन पुराणोंमें पर्याप्त विस्तारसे दिया हुआ है । जिज्ञासु विद्वान् वहाँसे देख सकते हैं । पुराणोसे आगेके राजवंशोंका कृतान्त अनेक ऐतिहासिक प्रन्थोंमें भरे पड़े हैं ।

# सुमित्रान्त सूर्यवंश

सूर्यवंशीय राजवंशींका वृत्तान्त 'वृहद्भल'के वाद आनेवाले सुमित्रतक जाता है। उसमें उनतीस राजाओंकी नामावली आती है। उस नामावलीमें सुमित्र अन्तिम राजा है। वायुपुराणमें भविष्यके राजाओंका आदिपुरुप प्रथम वृहद्भथकों कहा गया है और अन्य पुराणोंमें वृहद्भलकों। इसी प्रकार विभिन्न पुराणोंकी उक्त नामावलियोंकी आलोचना करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि क्रममें और नामोंमें भी थोड़ा-वहन परिवर्तन अवस्य हुआ है। महाभारत-संग्राममें कोशलाधिपित वृहद्यल भी सिमिलित हुआ था और वह अभिमन्युके हाथोंसे गारा गया—यह महाभारत-युद्धमें योग देनेवाले राजाओंकी सूचीसे स्पष्ट है। उसमें भी अनेक नाग ऐसे हैं जो किसी कारण-विशेषसे इतिहासमें प्रसिद्ध हैं, परंतु अधिकतर अप्रसिद्ध हीं। विष्णुपुराण-(४।२२।१३) में राजाओंके नाम गिनानेके वाद यह इलोक आया है—

इक्ष्वाकूणामयं वंशस्सुमित्रान्तो भविष्यति । यतस्तं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कली ॥

अर्थात् इक्वाकुओंके वंशका अन्तिम राजा 'सुमित्र' होगा, जिसके वाद इस वंश-( सूर्यवंश-) की स्थिति कलियुगमें ही समाप्त हो जायगी। इसका नात्पर्य यह है कि इस वंशका अन्तिम प्रतापी राजा सुमित्र होंगे, किंतु आज भी भारतमें सूर्यवंशीय परम्परा सर्वथा दृटी नहीं है—वल रही है।

## भगवान् भुवनभास्कर और उनकी वंश-परम्पराकी ऐतिहासिकता

( लेखक—डॉ॰ श्रीरजनजी, एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰)

भारतीय देवी-देवताओके जन्म, उनके माता-पिता, जाति-वरा और कर्म आदिका इतिहास हमारे प्राचीन साहित्यमे उपलब्ध होता है। यह सब कुछ आगम और अनुमानके आधारपर ही है। देवताओके अस्तित्वकी सिद्धि कहीं आगमसे और कहीं अनुमानसे प्राप्त होती है। ये इनके अस्तित्वको सिद्ध करते हैं। कहीं-कहीं प्रत्यक्ष प्रमाणसे भी इनके अस्तित्वको सिद्ध किया जाता है। यह सत्य भी है कि जो समस्त शरीरधारियोद्धारा देखा जाता है, वह अवस्य ही प्रमाण है। इस प्रकार आगम, अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाणके आधारपर देवी-देवताओका अस्तित्व भारतीय सस्कृतिमे स्वीकार किया जाता है। शाम्ब और भगवान् वासुदेवके वार्ताळापसे यह बात सिद्ध होती है। इस परिप्रेक्ष्यमे शास्त्रकी जिज्ञासा बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। अतः उन्होंने भगवान् वासुदेवसे अपनी उत्कण्टा प्रकट कर दी—

या चाक्षगोचरा काचिह्निशिष्टेप्टफलप्रदा। तामेवादौ ममाचक्ष्व कथयिष्यस्यथापराम्॥ (भविष्यपुराण प्रथम भाग सप्तमी कस्प अ० ४८। २०)

अर्थात् जो देवता नेत्रोके गोचर हों और विशिष्ट अभीष्ट प्रदान करनेवाले हो, उन्हींके विपयमे पहले मुझे वताइये । इनके अनन्तर अन्य देवताओंके विपयमे वर्णन करनेकी कृपा करेंगे । फिर तो भगवान् वासुदेवने शाम्बको वतलाया—

प्रत्यक्षं देवता सूर्यो जगचक्षुर्दिवाकरः।
तस्मादभ्यधिका काचिद्देवता नास्ति शाश्वती॥
यस्मादिदं जगजातं लयं यास्यति यत्र च।
छतादिलक्षणः कालः स्मृतः साक्षाद्दिवाकरः॥
प्रहनक्षत्रयोगाश्च राशयः करणानि च।
आदित्या वसवो एटा अश्विनौ वायवोऽनलः॥
शकः प्रजापतिः सर्वे भूर्भुवः खस्तथैव च।
लोकाः सर्वे नगा नागाः सरितः सागरास्तथा॥

भूतंत्रामस्य सर्वस्य स्वयं हेतुर्दिवाकरः। अस्येच्छया जगत्सर्वमुत्पन्नं सचराचरम्। स्थितं प्रवर्तते चैव स्वार्थे चानुप्रवर्तते॥ प्रसादादस्य छोकोऽयं चेष्टमानः प्रदृश्यते। अस्मिनभ्युदिते सर्वभुदेदस्तमिते स्वति॥ तसादतः परं नास्ति न भूतं न भविष्यति। यो वै वेदेषु सर्वेषु परमात्मेति गीयते॥ इतिहासपुराणेषु अन्तरात्मेति गीयते। वाद्यात्मेति सुपुरणास्थः स्वमस्थो जाव्रतः स्थितः॥

अर्थात् प्रत्यक्ष देवता सूर्य हैं । ये इस समस्त जगत्के नेत्र हैं। इन्हींसे दिनका सृजन होता है। इनसे भी अधिक निरन्तर रहनेवाला कोई भी देवता नहीं है । इन्हींसे यह जगत् उत्पन्न हुआ है और अन्त समयमे इन्हींमे लयको प्राप्त होना है। कृतादि लक्षणवाला यह काल भी दिवाकर ही कहा गया है। जितने भी ग्रह, नक्षत्र, योग, राशियाँ, करण, आदित्य-गण, वसव-गण, रुद्र, अश्विनीकुमार, वायु, अग्नि, शक्त, प्रजापति, समस्त भूर्भुवः-स्वः आदि लोक, सम्पूर्ण नग, नाग, नदियाँ, समुद्र और समस्त भूतोका समुदाय है—इन सभीके हेतु दिवाकर ही हैं। इन्हींकी इच्छासे यह सम्पूर्ण चराचर जगत् उत्पन्न हुआ है । इन्हींसे यह जगत् स्थित रहता, अपने अर्थमे प्रवृत्त होता तथा चेष्टाशील होता हुआ दिखलायी पड़ता है। इनके उदय होनेपर सभीका उदय होता है और अस्त होनेपर सब अस्तइत हो जाते हैं। जब ये अदृश्य होते हैं तो फिर कुछ भी यहाँ नहीं दीख पडता। तात्पर्य यह है कि इनसे श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है, न हुआ है और न भविष्यमे होगा ही। अतः समस्त वेदोमे 'परमात्मा' नामसे ये पुकारे जाते हैं । इतिहास और पुराणोंमे इन्हें अन्तरात्मा इस नामसे गाया जाता है। ये बाह्य आत्मा, सुषुग्णास्थ, स्वप्तस्थ और जाप्रत् स्थिनिवाले होकर रहते हैं। इस प्रकार ये भगवान् सूर्य आर्यदेवता हैं। ये

अजन्मा हैं, फिर भी एक जिज्ञासा अन्तस्तलको उत्प्रेरित करती रहती है—उनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ और किसके द्वारा हुआ। यह बात ठीक है कि वे परमात्मा हैं तो उनका जन्म कैसा ! परन्तु उनका अवनार तो होता ही हैं। गीताकी पंक्तियाँ साक्षी हैं—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ (४।७)

तो उनका क्या अवतार हुआ ! उन्होंने क्या जन्म प्रहण किया ! 'हॉ और नहीं' के उन्होंगेहमें हमें प्राचीन साहित्यकी ओर जाना आवश्यक है। अतः आगे चलें। ब्रह्मपुराणमें कहा गया है—

मानसं वाचिकं वापि कायजं यच दुण्कृतम्। सर्वे सूर्यप्रसादेन तद्दोपं व्यपोहति॥

अर्थात् मनुष्यके मानसिक, वाचिक अथवा शारीसिक जो भी पाप होते हैं, वे सब भगवान् सूर्यकी कृपासे नि:शेप नष्ट हो जाते हैं । भगवान् भुवन-भास्करकी जो आराधना करता है, उसे मनोवाञ्छित फल प्राप्त होते हैं ।

इतिहासप्रसिद्ध देवासुरसग्राममे देत्य-दानवोंने मिलकर देवताओंको हरा दिया । तबसे देवता मुंह छिपाय अपनी प्रतिष्ठा रखनेके लिये सतत प्रयत्नशील थे । देवताओकी माँ अदिति प्रजापित दक्षकी कन्या थीं । उनका विवाह महर्षि कत्यपसे हुआ था । इस हारसे अत्यन्त दुखी होकर उन्होंने सूर्यकी उपासना आरम्भ की। सोचा, भगवान् सूर्य भक्तोंको असीम फल देते हैं । ब्रह्मपुराणमें कहा गया है—

पकाहेनापि यद्भानोः पूजायाः प्राप्यते फलम् । यथोक्तदक्षिणविंपेर्न तत् क्रतुरातेरपि॥ (ब्रह्मपुराण २९। ६१)

अर्थात् करणासिन्धु भगवान् सूर्यदेव तो एक दिनके पुजनसे वह फल देते हैं, जो शास्त्रोक्त दक्षिणासे युक्त सैकड़ों यज्ञोंके अनुष्ठानसे भी नहीं मिल सकता। यह जानकर माता अदिति भगत्रान् पूर्यकी निरन्तर उपासना करने लगीं—'भगवन्! आप मुजपर प्रसन्न हों। गोप (किरणोंके खामिन्)! में आपको भलीभाँति देख नहीं पाती। दिवाकर! आप ऐसी कृपा करें, जिससे मुझे आपके खरूपका सम्यक् दर्शन हो सके। भक्तोपर दया करनेवाले प्रभो! मेरे पुत्र आपके भक्त हैं। आप उनपर कृपा करें। प्रभो! मेरे पुत्रोंका राज्य एवं यज्ञभाग दैत्यों एवं दानवोंने छीन लिया है। आप अपने अंशसे मेरे गर्भद्दारा प्रकट होकर पुत्रोंकी रक्षा करें। तत्र भगवान् मूर्य प्रसन्न हो गये। उन्होंने कहा—'देवि! में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। में अपने हजारवें अंशसे तुम्हारे उदरसे प्रकट होकर पुत्रोंकी रक्षा करूँगा।' इसके प्रथात् भगवान् मास्कर अन्तर्वान हो गये।

माता अदिति विश्वस्त होकर भगवान् सूर्यकी आराधनामें तल्लीन हो यम-नियमसे रहने लगीं। कश्यपजी इस समाचारको पाकर अत्यन्त प्रफुल्लित हुए । समय पाकर भगवान् सूर्यका जन्म अदितिके गर्भसे हुआ। इस अवतारको भारतीय साहित्यमें मार्तण्डके नामसे पुकारा जाता है। देवतागण भगवान् सूर्यको भाईके रूपमे प्राप्तकर वहुत ही प्रसन्न हुए। अग्निपुराणमें चर्चा है कि भगवान् विष्णुके नामिकमलसे ब्रह्माजीका जन्म हुआ। ब्रह्माजीके पुत्रका नाम मरीचि है। मरीचिसे महिंप कश्यपका जन्म हुआ। ये ही महिंच कश्यप सूर्यके पिता है।

मूर्यके युवासम्पन्न होनेपर उनका विवाह-संस्कार हुआ । उन्होंने क्रमसे तीन विवाह किये । संज्ञा, राज्ञी और प्रभा—उनकी ये तीन धर्मपत्नियाँ हैं। राज्ञी रैवतकी पुत्री हैं। इनसे रेवन नामका पुत्र हुआ। प्रभासे सूर्यको प्रभातनामक पुत्रकी प्राप्ति हुई । इसमे संज्ञाकी कहानी बड़ी रोचक है । उसे हम पाठकोंके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।

शिल्पाचार्ये विश्वकर्माकी पुत्रीका नाम संज्ञा था। संज्ञाका परिणय भगवान् सूर्यसे हुआ । संज्ञाके गर्भसे वैवस्तत मनुका जन्म हुआ । उन्हींसे सूर्यको जुड़वी संतान—यम और यमुना भी प्राप्त हुई। कहते हैं देवशिल्पी विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञा सूर्यके तेजको सहन करनेमें अपनेको असमर्थ पा रही थी । अतः वे एक दिन मनके समान गतिवाली घोड़ीका रूप धारण कर उत्तरकुरु ( हरियाणा )में चली गयीं । जाते समय उसने सूर्यके घरमे अपनी प्रतिच्छाया प्रतिष्ठापित कर दी । सूर्यको यह रहस्य ज्ञात नहीं हो पाया । अतः प्रतिच्छायासे भी सूर्यको पुत्र सावर्णिमनु और शनि तथा कन्या तपती और विष्ठि नामक संताने प्राप्त हुई । इन बालकोपर सूर्यका अगाध प्रेम था। किसीको भी यह रहस्य माछम नहीं हुआ कि इन बच्चोकी माँ एक नहीं, दो हैं। पर विधाताके विधानको तो देखें; एक दिन छायाके विषमतापूर्ण व्यवहारका भण्डाफोड़ हो गया। संज्ञाके पुत्रोंने शिकायत की। अतः भगवान् भास्कर् क्रोधसे तमतमा उठे। उन्होने कहा-भामिनि ! अपने पुत्रोंके प्रति तुम्हारा यह व्यवहार उचित नहीं है ।' पर इससे क्या होता । प्रतिन्छाया सज्ञा पुत्रोके साथ अपने व्यवहारमे कोई परिवर्तन नहीं कर पायी । तब विवश होकर सज्ञापुत्र यमराजने बात स्पष्ट कर दी, कहा—'तात! यह हम लोगोकी माता नहीं है। इसका व्यवहार हमलोगोके साथ विमाताके समान है, क्योंकि यह तपती और शनिके प्रति विशेष प्यार करती है। फिर तो गृहकलह छिड गया। पति-पत्नी दोनोने कुद्ध होकर यमको शाप दे दिया। अपने शापवाक्योसे जो किया, वह जगत्प्रसिद्ध यमराज और शनिके द्वारा हमे प्राप्त है । तब माता छायाने यमको शाप दे दिया-'तुम शीव्र ही प्रेतोके राजा होओगे। भगवान् सूर्य इस शापसे दखित हुए । अतः उन्होने अपने तेजोबलसे इसका सुधार किया, जिसके वलपर आज यम यमराजके रूपमें पाप-पुण्यका निर्णय करते हैं और खर्गमे उनकी प्रतिष्ठा है।

साथ ही सूर्यका छायाके प्रति कोध भी शान्त नहीं हुआ। प्रतिशोधकी भावनासे छायाके पुत्र शनिको उन्होने शाप दिया—'पुत्र ! माताके दोषसे तुम्हारी दृष्टिमे क्रूरता भरी रहेगी। यही कारण है कि शनिके कोपभाजन होनेसे प्रायः हमारा अहित होता रहता है।

अब भगवान् सूर्य ध्यानावस्थित होकर संज्ञाका पता लगानेका प्रयत्न करने लगे । ध्यानावस्थामें उन्होने देखा---'संज्ञा उत्तरकुरुदेश ( हरियाणा )में रूप बनाकर विचरण कर रही है।' अतः तत्काल उन्होंने अखका रूप धारण कर संज्ञाका साइचर्य प्राप्त किया । कहते है -- संज्ञाके गर्भमे आत्म-विजयी प्राण और अपान पहलेसे ही विद्यमान थे । फिर तो समय पाकर वे सूर्यदेवके तेजसे मूर्तिमान् हो उठे । इस प्रकार घोड़ी-रूपधारी विश्वकर्माकी पुत्री सज्ञासे दो पुरुष-रत्नकी उत्पत्ति हुई । यही दो पुरुष-रत्न अश्विनीकुमारके नामसे विख्यात हैं। बात यहीं समाप्त नहीं होती है। सज्ञा सूर्यकी पराशक्ति है, पर सूर्यके तेजको सहन करनेमे वह अपनेको बराबर असमर्थ पाती रही । तदनन्तर पिता विश्वकर्माने सूर्य-देवके तेजका हरण किया, तब कहीं सूर्य और संज्ञा-ये दोनों एक साथ रहने लगे। इस प्रकार सब मिलाकर भगवान् सूर्यके दस पुत्र और तीन पुत्रियाँ हुई ।

अब सूर्य-पुत्रोके कुटुम्बका वृत्तान्त आगे प्रस्तुत है—
वैवखत मनुके दस पुत्र हुए। उनके नाम इस
प्रकार है—इस्वाकु, नाभाग, धृष्ट, शर्याति, निष्यन्त,
प्रांशु, नृग, दिष्ट, करूष और प्रप्रश। ये सभी पिताके
समान तेजखी और बलशाली थे। मनुकी इला नामकी
एक कन्या थी। इलाका विवाह बुधसे हुआ। इन्हींसे
पुरखाका जन्म हुआ। इसके बाद इलाने अपनेको पुरुषरूपमें परिणत कर लिया। पुरुपरूपमे इलाका नाम सुदुम्न
हुआ। सुदुम्नको तीन बलशाली पुत्र हुए—उत्कल, जय
और विनताथ।

नाभागसे परम वैष्णव अम्बरीयका जन्म हुआ । धृष्टसे धार्ष्टक वंशका विस्तार हुआ है । शर्यातिको सुकन्या और आनर्त नामकी सतानें प्राप्त हुई ।

इन दस पुत्रोमें इक्ष्याकुक्ती वंशपरम्परा ही पृथ्वीपर विद्यमान है । शेप नो पुत्रोंकी कहानी एक या दो पीढ़ियोंक बाद समाप्त हो गयी । इक्ष्याकु वशको यहाँ संक्षितमे प्रस्तुत किया जा रहा है ।

इस्त्राकुके पुत्र विकुक्षि थे । ये कुछ समयतक देवताओके राज्यपर आधिपत्य जमाये रहे । इनके पुत्रका नाम ककुत्स्य था। ककुत्स्यसे पृथु, पृथुमे युवनाश्व शोर युवनाश्वसे श्रावन्तक हुए। इसीन श्रावन्तक नामकी नगरी वसायी । श्रावन्तकने वृहदृश्व और वृहदृश्वरो कुत्रवाश्व हुए। इनका दृसरा नाम धुन्धमार भी है; क्योंकि इन्होंने धुन्धमार नामके दैत्यका वध किया था। इनके तीन पुत्र हुए—हढ़ाश्व, दण्ड और कियल । हदाश्वसे हर्यश्व और प्रमोदकका जन्म हुआ। हर्यश्वसे निकुम्भ और निकुम्भसे सेहताश्वकी उत्पत्ति हुई। सेहताश्वके दो पुत्र हुए—अकुशाश्व और रणाश्व। रणाश्वके पुत्रका नाम युवनाश्व था। युवनाश्वके पुत्र राजा मान्धाता थे। मान्धाताके दो पुत्र-स्व प्राप्त हुए—पुरुक्तस और मुचकुन्द।

पुरुकुत्ससे त्रसहस्युका जन्म हुआ | इनका दूसरा नाम सम्भूत था | इनके पुत्रका नाम सुधन्या था | सुधन्यासे त्रिधन्या और त्रिधन्यासे तरुण हुए । तरुणसे सन्यव्रत और सत्यत्रतसे दानवीर महापराक्रमशाली हरिश्चन्द्रका जन्म हुआ । हरिश्चन्द्रसे रोहिताश्व, रोहिताश्वसे कुक, कुक्ससे बाहु और बाहुसे राजा सगरकी उत्पत्ति हुई । राजा सगरकी दो पितयाँ थीं । एकका नाम प्रमा और द्सरीका नाम मानुमती था । प्रभाको और्य मुनिकी कुपासे साठ हजार पुत्र हुए और मानुमतीसे राजा सगरके हारा असमंजस नामका एक पुत्र हुआ । असमंजसके पुत्र अंशुमान और अंशुमानके राजा दिलीप हुए । राजा दिलीपके पुत्र भगीरथ हुए । ये राजा सगरक साठ हजार पुत्रोंके उद्घारके लिये गङ्गाको धरतीपर लाय । कहने हैं. राजा सगरके साठ हजार पुत्र महिंपे किपलके शापवश पृथ्वी खोदने समय मस्म हो गये थे ।

मगीम्यसे नामाग, नामागमे अम्बर्गप और अम्बरीपमें सिंबुद्दीपका जन्म हुआ । सिंबुद्दीपके श्तायु, श्रृतायुके ऋतुपर्ण, ऋतुपर्णके कल्मापपाट, कल्मापपाटके सर्वकर्मा और सर्वकर्माक अनरण्य हुए । अनरण्यके निन्न, निन्नके दिलीप, दिलीपके रखु, रखुसे अज और अजसे चक्रवर्ती सम्राट् दशरथका जन्म हुआ ।

दशरथकी तीन पितयां यीं । कीसल्या, केकेयी और सुमित्रा । इनके चार पुत्र हुए,—राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुप्त । रामने रावणका वध किया । वे अयोध्याके सर्वश्रेष्ठ राजा हुए । महिर्प वाल्मीिक तथा हिंदीके प्रसिद्ध किव तुलसीदासजीने इन्हींके चिरतका वर्णन अपनी-अपनीरामायणमे किया है । श्रीरामका विवाह जनक-निद्नी जानकीसे हुआ । इनसे रामको दो पुत्र लव और कुश प्राप्त हुए । भरतको लक्ष और पुष्कल, लक्ष्मणको अंगद और चन्द्रकेत, शत्रुप्तको सुवाह और शत्रुप्तती प्राप्त हुए ।

इसके बाद की वंदा-परम्परा निम्न प्रकार है—कुरासे अतिथिका जन्म हुआ। अतिथिसे निपन्न और निपन्से नलकी उत्पत्ति हुई (ये दमयन्तीके पति नहीं हैं)। नलसे नभ, नभसे पुण्डरीका, पुण्डरीकासे सुन्नन्ता, सुन्नन्ता से देवनीका, देवनीकासे अहिनाश्व और अहिनाश्वसे सहसाश्व हुए। सहस्राश्वके पुत्रका नाम चन्द्रलोक था। चन्द्रलोकिसे नारपीड, नारपीडसे चन्द्रगिरि और चन्द्रगिरिमे भानुरथ उत्पन्न हुए। भानुरथके पुत्रका नाम श्रुतायु था। इस प्रकार इस वंदाका इतिहास बहुत ही बड़ा है। इसमें आज कुल परिवार समाप्त हो गये हैं।

<sup>(</sup> प्रस्तुत वंशावली अग्निपुराण, भविष्यपुराण, ब्रह्मपुराण, श्रीमद्भागवत, वाल्मीकिरामायण, कल्याणके 'हनुमान-अर्द्ध,' 'সग्नि-गर्गसंहिता और नरसिंहपुराण-अङ्कः'वे आधारपर तैयार की गयी है।)

# सूर्यसे सृष्टिका वैदिक विज्ञान

( लेखक—वेदान्वेपक ऋषि श्रीरणछोड्दासजी 'उडवः )

स्वयम्भू प्रजापित इस विश्वप्रवृत्तिके कारण ही 'विश्वकर्मा' कहलाये; जिनकी यह पञ्चपर्वा विश्वविद्या 'त्रिधामिवद्या' कहलायी है। स्वयम्भू और परमेष्ठी—इन दो पर्वोकी समिष्ट १—'परमधाम' है; २—सूर्य 'मध्यमधाम' और चन्द्रमा एवं भूमिषिण्ड—इन दोनोका समुन्चय ३—'अवधधाम' है । तीन धामोमे एवं पाँच पर्वोसे समन्वित यह विश्वविद्या विश्वकर्मा स्वयम्भू—प्रजापितकी 'महिमा-विद्या' भी मानी गयी है । वेदमे कहा है—

या ते धामानि परमाणि याचमा या मध्यमा विश्वकर्मन्तुतेमा। शिक्षा सिखभ्यो हविषि स्वधावः स्वयं यजस्व तन्वं वृधानः॥ (ऋक्०१०।८१।५)

अपने सर्वस्व आहुतिवाली सुप्रसिद्ध 'सर्वहुतयज्ञ' की स्वरूपसिद्धिके लिये यही अपने आकर्षणसे खयं 'यजस्व तत्त्वं वृधानः' रूपसे सम्पूर्ण प्राणोका आवाहन करता है।

तीनो धामोमे मध्यम धाम 'रविधाम' मानवधर्मके बहुत अनुकूछ होता है । वेदमहार्णव स्व० श्रीमधुसूदनजी ओझाने 'धर्मपरीक्षा-पश्चिका'मे सिद्ध किया है कि —

'नियत्यानुगृहीतो मध्यमो भावो धर्मो न काष्टानुगतो भावः ।'

'त्रिधियुक्त मध्यभाव धर्म है, अतिभाव नहीं।' 'सूर्य तो स्थावर-जङ्गम जगत्के आत्मा हैं' इन्हींसे सबकी उत्पत्ति हुई है—'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च' (ऋक्०१।११५।१, यज्ज०७।४२) रिवका सम्बन्ध बैश्वानरसे हैं । वैश्वानर दस कला-वाला होनेके कारण विराट्पुरुप हं । सम्पूर्ण 'पुरुपसूक्त' केवल इसी बैश्वानरवाले विराट्पुरुपका निरूपण करता है । इसी वैश्वानरकी त्रैलोक्य-ज्यापकता वतलाते हुए वेदमहर्पि पुरुपसूक्तमे कहते हैं—

सहस्रशीर्पा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् । स भूमि सर्वतः स्पृत्वात्यतिष्टदशाङ्गुलम् ॥ ( यज्ञु० २१ । १ )

इस पुरुपके हजारो मस्तक हैं, हजारो ऑखें हैं, हजारो पैरहैं। यह भूमिका सब ओरसे स्पर्श (न्याप्त) कर (अध्यात्ममे ) दशाङ्गुलका अनिक्रमण कर (दस अङ्गुलबाले प्रावेशमात्र) अर्थात् अंगूठेसे तर्जनीतककी लम्बाईके स्थानमे स्थित हो गया है।

सूर्य स्थावर-जङ्गम सृष्टिकी आत्मा है—
यदि ज्ञानप्रधान सूर्यका तेजोमय वीर्य वहुत थोड़ी
मात्रामे पृथ्वीके वैश्वानर अग्निमे आहत होता है, तो अर्थप्रधान 'अचेतनसृष्टि' होती है । इस सृष्टिमे डोनों ही
भाग हैं, परंतु विशेषता पृथ्वीके भागकी ही है ।
इसकी प्रवलताके कारण अल्पमात्रामे आनेवाला सूर्यका
तेज दव जाता है । इस सृष्टिमें जैसे सूर्यका ज्ञानभाग
दवा हुआ है, उसी प्रकार अन्तिक्षिके वायुका भाग भी
दवा हुआ ही है । इसीलिये अचेतनमे अपने खरूपकी
वृद्धि नहीं है । पहले खरूपसे आगे वढना 'व्यापार'
है; व्यापार किया है, किया अन्तिक्षिकी वायुका धर्म है;
उसका इसमें अभाव है, अतः यह जीववर्ग जैसाका
तैसा ही रहता है । कॉच, अश्रक (भोडला), मोती,
हीरा, नीलम, माणिक्य (लाल), पुखराज, लोहा,
ताँचा, चाँदी, सोना, हरताल, गन्धक और शिववीर्य

(पारा) आदि सम्पूर्ण जड पदार्थ अर्थप्रधान हैं। वैश्वानर—अग्निमय है।

जगत् अग्नीषोमात्मक है। जैसे अङ्गराप्रधान आग्नेयप्राण प्राण कहा जाता है, वैसे ही भृगुप्रधान सोम्यप्राण 'रिय' कहलाता है। प्राण अग्नि है और रिय सोम है। इसी अग्नीपोमात्मक प्राण-रियसे विश्वका निर्माण हुआ है। इनमे सोमरूप रिय ही आगे-आगे होनेवाले संकोचसे मूर्न्छित होती हुई मूर्ति (पिण्ड) वनती है। मूर्न्छित सोम ही 'मूर्ति' है। मूर्ति अर्थ-प्रधाना है। इसका सम्बन्ध विश्वानरको गर्भमे रखनेवाले सोमसे है। सोमका सम्बन्ध विश्वानरको गर्भमे रखनेवाले सोमसे है। सोमका सम्बन्ध विश्वानरको भन्मे रखनेवाले सोमसे है। सोमका सम्बन्ध विश्वानरको अर्थात् 'धातुसृष्टि'को हम 'विष्णु' देवतासे सम्बद्ध मानते हैं। यही अचेतनसृष्टि, असंज्ञ, एकात्मक आदि नामोंसे प्रसिद्ध है। विश्वानर, तैजस और प्राज्ञ—इन तीनोमेंसे इनमें केवल वाक्वाला 'वैश्वानरतमा' ही प्रधानरूपसे रहता है।

दूसरी अर्द्भचेतनसृष्टि है । सूर्यका तेज कुछ अधिक आया और अन्तरिक्षकी वायुका भाग भी आया, दोनोंके आगमनसे सृष्टिमे कुछ अधिक विकास हुआ । इन दोनोंसे अर्द्भचेतनसृष्टि हुई । स्तम्भ ( पुष्कर-पर्ण-पानीका पता शैत्राल आदि ) कुश, कास, वेलिंड्गॉ, दूर्विदि छोटे तृण और केला, सुपारी, नारियल, छुहारा, ताड़ आदि वडे तृणवर्ग एव वृक्षादि सब अर्द्भचेतनसृष्टिके अन्तर्भूत है । इसमें अचेतनसृष्टिकी अपेक्षा यद्यपि सूर्यके ज्ञानकी अधिक सत्ता बतलायी है, परंतु इसमें आनेत्राला सूर्यका भाग अन्तरिक्षकी वायुसे दब जाता है, इसिलये इसमें भी ज्ञानकी मात्राका पूर्ण विकास होने नहीं पाता । इनमे क्रियामय वायु है, इसिलये ये बढते हैं एवं पृथ्वीका आकर्षण भी पूर्ण मात्रामें है, अतएव ये पृथ्वीके पृथक् नहीं हो सकते । वहीं बँघे रहकर कपर बढ़ते हैं । इस प्रकार इनमे वैश्वानर और तैजस—

इन दो भूतात्माओंकी सत्ता सिद्ध हो जाती है। सुप्तावस्थामें हममें जो ज्ञान है, वही ज्ञान इनमें है। इनमें केवल चमड़ीका विकास है। इस एक इन्द्रियसे ही ये अनुभव करते हैं।

तीसरी चेतनसृष्टि है । कृमि, कीट, पशु, पशी, मनुष्य, राक्षस, पिशाच, यक्ष, गन्धर्य आदिका इसीमें अन्तर्भाव है । इसमें सूर्यके सर्वज्ञभागका विकास है । इस सृष्टिमें वैश्वानर, तैजंस और प्राज्ञ—ये तीन भाग हैं । दूसरे शब्दोंमें—इनमें ज्ञान, किया और अर्थ—ये तीनो विकासत हैं । ज्ञानमय प्रज्ञाभागके आते ही चैतन्य जाप्रत् हो जाता है । इसके जाप्रत् होते ही इन्द्रियोंका विकास हो जाता है । इसके जाप्रत् होते ही जाती है । यही जीव-सृष्टि ससंज्ञ एवं तीन आत्मावाळी आदि नामोंसे प्रसिद्ध है । पहली सृष्टि धातुसृष्टि है, दूसरी सृष्टि मूळसृष्टि है एवं तीसरी सृष्टि जीवसृष्टि है ।

वृक्षादि मूलसृष्टिके पैर नहीं हैं, वे खयं 'पादरूप' हैं। पाद ही उनके पालक हैं। उन्हींके द्वारा पृथ्वीके रसका पानकर वे अपनी खरूपकी सत्ता रखते हुए 'पादप' नामसे प्रसिद्ध हो रहे हैं। इस मूलसृष्टिने भूपिण्डको नहीं छोड़ा है, अतएव इसे 'अपादसृष्टि' कहते हैं। यहाँसे ऊपर (कृमिसे प्रारम्भकर मनुष्यतक) की सृष्टि भूतलके मूलसे अलग हो जाती है। इस सृष्टिके पैरवाली होनेके कारण हम इसे 'सपाद'-सृष्टि कहते हैं। मनुष्योके ऊपर आठ प्रकारकी देवसृष्टि है। वह भूतलसे पृथक है, इसलिये इसे हम 'अपाद' कह सकते हैं। प्रारम्भमें अपाद है, अन्तमे अपाद है और मध्यमे सपाद है। वृक्षादि सृष्टिका मूलभूमिमे वँधा रहता है, अतएव यह सृष्टि 'मूलसृष्टि' कहलाती है। परंतु मध्यकी सृष्टि बन्धनसे अलग है, इसलिये यह अमूलसृष्टि है। इसी अभिप्रायसे ब्राह्मण-श्रुति कहती है—

'अयं पुरुषः—अमूल उभयतः परिच्छिन्नोऽन्तरिक्ष-मनुचरति। (शतपथ ब्रा॰ २।१।१३)

तीसरी सृष्टिकी प्रथम अवस्था कृमि है। यहाँसे उस सर्वज्ञकी चेतनाके विकासका प्रारम्भ है। सूर्यका तेज अधिक होनेके कारण अन्तः संज्ञ जीव भूपिण्डके वन्धनसे अलग हो गये है। आकर्षणसे अलग होकर हिलने लगे और चलने लगे है। पृथ्वीका वल पहलेकी अपेक्षा कम हो गया है। यह ससंज्ञोंने पहली 'कृमिसृष्टि' है।

सर्वज्ञ इन्द्र (सूर्य ) प्रज्ञामय (ज्ञानमय ) है । अन्ययपुरुपका विकास इसी भूमिमे होता है । सूर्य विज्ञानघन है । ये ही मघवा—इन्द्र हैं । इसी स्थानपर उस ज्ञानमय पुरुषका विकास है, अतएव ये सूर्यके इन्द्र 'प्रज्ञात्मक' कहलाते हैं। इसी अभिप्रायसे इनके लिये—'प्राणोऽस्मि प्रज्ञातमा' कहा जाता है । इसी विज्ञानको लक्यमें एखकर केनोपनिषद्मे कहा गया है कि 'अग्निके सामने यक्षने तृण रक्खा, परंतु अग्नि उसे न जला सकी, वायु उड़ा नहीं सकी, किंतु जब इन्द्र आये तो तुण और यक्ष दोनों अन्तर्लीन हो गये।' इसका तात्पर्य यही है कि वह तृण ज्ञानमय था, यक्ष खय ज्ञानब्रह्म था । अर्थप्रधान अग्नि और क्रियाप्रधान वायु— इन दोनोंकी अपेक्षा यज्ञ-ज्ञान विजातीय था, इसलिये इन दोनोंका उसमे लय नहीं हुआ, परतु इन्द्र ज्ञानमय थे. अतएव सजातीयताके कारण यह ज्ञानकला उस महाज्ञानके समुद्रमे विलीन हो गयी।

साराश यही है कि सूर्यका प्राज्ञ इन्द्र अव्ययके ज्ञानसे युक्त है। इन इन्द्रको आधार बनाकर ही अञ्यय आत्मा जीवरूपमे परिणत होता है, अतएव सूर्यको ही स्थावर-जङ्गमकी आत्मा बतलाया जाता है——

> सूर्य आतमा जगतस्तस्थुषश्च। (ऋ०१।११५।१;य०७।४२)

यह इन्द्रमय अन्यय आत्मा एक प्रकारका सूर्य है। इसका प्रतिविम्च केवल अप् (जल), वायु और सोम (विरल जल) पर ही पडता है।

वायुरापश्चन्द्रमा इत्येते भृगवः' (गोपथ पू० २।९)

— के अनुसार यही परमेष्ठी है । ईश्वरके शरीरका यही परमेष्ठी 'महान्' है । इसीपर उस चेतनमय सर्वज्ञ-का प्रतिविम्ब पड़ता है, महान् ही उसे अपने गर्भमें धारण करता है, अतएव इसके लिये—

मम योनिर्मेहद्ब्रह्म तिस्मिन् गर्भे द्धाम्यहम्। (गीता १४ । ३ )

— इत्यादि कहा जाता है। महान् उसकी योनि है। वह योनि अप, वायु और सोमके मेटसे तीन प्रकारकी है, अतएव तीन स्थानोंपर ही चेतनाका प्रतिविम्व पड़ता है। यही कारण है कि चैतन्यसृष्टि सम्पूर्ण विश्वमें आप्या, वायव्या एवं सौम्याके मेदसे तीन ही प्रकारकी होती है। जलमें रहनेवाले मत्स्य (महली) मगर, केंकड़ा, तिमिङ्ग आदि सब जल-जन्तु आप्यजीव हैं। पानी ही इनकी आत्मा है। बिना पानीके इनका चैतन्य कभी स्थित नहीं रह सकता। कृमि, कीट, पशु, पक्षी और मनुष्य—ये पाँचो जीव वायव्य हैं। वायु ही इनकी आत्मा है। चन्द्रमामे रहनेवाले आठ प्रकारके देवता सौम्य हैं। ये ही जीव हमारे इस प्रकरणके मुख्य पात्र है।

हमारा मस्तक सौरतेजके आधिक्यसे सीधा खड़ा हुआ है। इस मनुष्य-सृष्टिके मध्यमें एक 'अर्द्धमनुष्य'की सृष्टि और होती है; उसी सृष्टिसे सृष्ट 'वानर' नामसे प्रसिद्ध है। इसमे दोनोके धर्म हैं। मनुष्य हाथोसे खाता है और श्रोणिभागसे वैठता है। पशु मुखसे खाता है और पैरोसे चळता है। वानरमे दोनो धर्म हैं। आप अपने हाथमें चने रखकर बंदरके सामने खड़े हो जाइये, बंदर मनुष्योंकी भाँति हाथसे उठाकर चने खा जायगा

एवं मनुष्यकी भॉति श्रोणिभागसे वैठ जायगा; वह पशुओकी भॉति चारो हाय-पैरोसे चलना भी है। किंतु मनुष्योके पूर्वज वंदर नहीं थे। 'डारविन ध्योरी'के अनुयायियोको हम वतला देना चाहते हैं कि मनुष्यका (इस रूपमे) विकास मानना उनकी कोरी कल्पना ही है। मानव-सृष्टिमे नालच्छेद हैं, जब कि वानर-सृष्टि नालच्छेदसे अलग है। यह दोनोमे महान् मौलिक मेट है। 'वानर' (—वानर—विकल्पसे नर—) आधा मनुष्य और आधा पशु कहा जाता है। वानरके वाद मनुष्य-सृष्टिका विकास है। सूर्य और पृथ्वीके दो रसोके तारतम्यसे होनेवाळी इस भूतसृष्टिका वास्तविक रहस्य सूर्यमे सृष्टि-का विज्ञान सिद्ध करता है। वस्तुतः पूर्यसे ही सृष्टि हुई है, इसीळिये कहा गया है कि सभी प्राणी सूर्यसे ही, उत्पन्न हैं—

'नूनं जनाः स्यूयेण प्रस्ताः'

## भुवन-भास्कर भगवान् सूर्य

( लेखक—राष्ट्रपति-पुरस्कृत डॉ॰ श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, शास्त्री, श्राचार्य, एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰ )

वैदिक साक्ष्य—मधुच्छन्दाके पुत्र महर्पि अधमर्पणने अपने ऋग्वेदीय एक सूक्तमे यह वताया है कि विधाताने सूर्यको पूर्वकल्पकी सृष्टिके अनुसार ( इस कल्पके आरम्भमे ) वनाया—

सूर्योचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्। (-१०।१९०।३)

मित्रावरुण-नन्दन महर्षि विस्ष्ठिने अपने श्रीतिष्णु-सूक्तमें भगत्रान् तिष्णु ( और उनके सखा इन्द्र ) को अग्नि, उपा और सूर्यका उत्पादक कहा है—

> 'उहं यज्ञाय चक्रथुरु लोकं जनयन्ता सूर्यमुपासमग्निम्'

> > ( -ऋग्वेट ७। ९९।४)

पुरुप-सूक्तमे कहा गया है कि सूर्यका उद्गम त्रिराट् पुरुप भगवान्के नेत्रसे हुआ था—

'चक्षोः सूर्यो अजायत'

(-ऋग्वेट १० । ९० । १३ )

गीताका मत—भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा या कि अग्नि, चन्द्र और सूर्यमे जो प्रकाश है, उसे मेरा ही तेज समझो—

> यदादित्यगतं तेजो जगङ्गासयतेऽखिळम्। यचन्द्रमसियचाग्नीतत्तेजोविद्धिमामकम्॥ (-नीता १५। १२)

इसपर भाष्य करते हुए आचार्य शङ्करने छिखा है कि भामकं—मदीयं सम विष्णोस्तज्ज्योतिः और आचार्य रामानुजने छिखा है कि—'एतेपामादित्या-दीनां यत्तेजस्तन्मदीयं तेजः, तैस्तैराराधितेन मया तेभ्यो दत्तमिति विद्धि।'

सूर्याधार ध्रव—सूर्यका आधार ध्रव है और ध्रव तारावलीविप्रह शिश्चमारके पुच्छभागमे अवस्थित है। शिश्चमारके आधार स्वयं भगवान् नारायण हैं। नारायण उस (शिश्चमार) के हृदयमे विराजमान हैं—

(अ) नारायणोऽयनं धाम्नां तस्याधारः खयं हृदि।
(आ) आधारः शिद्युमारस्य सर्वाध्यक्षो जनादनः।
(इ) आधारभूतः स्वितुर्दुचो मुनिवरोत्तम।
श्रुवस्य शिद्युमारोऽसौ सोऽपि नारायणात्मकः॥
(-विण्युपुराण २।९।४,६,२३)

श्रीमद्भागवतके निम्नलिखित वचन भी इस प्रसङ्गमें मननीय हैं——

भगणा ग्रहाद्यः ध्रुवमेवावलम्ब्य परि-चङ्क्रमन्ति ।

केचनैतज्ज्योतिरनीकं शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणायामनुवर्णयन्ति । यस्य पुच्छाग्रेऽवाक्शिरसः कुण्डळीभूतदेहस्य ध्रव उपकल्पितः। (-५।२३।३,४,५) प्रहों हारा प्रदक्षिणीकृत—इस जगत्में तेजस्तत्व सर्वत्र अनुस्यूत है। कहीं उसकी उपलब्ध न्यून है तो कहीं अधिक। सूर्य-मण्डल तो साक्षात् तेजोमय ही है। चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्यति, शुक्र, शनि आदि प्रह और हमारी यह पृथ्वी भी सूर्यकी परिक्रमामे सतत निरत है।

भास्करालोकन—उदय होते हुए और अस्त होते हुए अरुणवर्ण सूर्यमण्डलका दर्शन सुगमतासे किया जा सकता है । इन दोनो संन्ध्याओसे अतिरिक्त दशामें सूर्यकी ओर देखते रहनेसे नेत्रोमे विकारकी आशङ्का रहती है । इसीलिये भास्करालोकन वर्जित है—

> भास्करालोकनाइलीलपरिवादादि वर्जयेत्। (याजवल्क्यस्मृति १।२।३३)

आदित्यमण्डलके अधिष्ठाता चेतन देवता— आदित्य-मण्डलके अभिमानी देवता चेतन हैं। वे ही सूर्य हैं, जिन्हे भक्तजन अपनी प्रणामाञ्जलियाँ समर्पित किया करते हैं। भौतिक विज्ञानके विद्वान्की दृष्टिमें आदित्य-मण्डल केवल तेज:पुज्ज है, किंतु वेदानुयायी सनातनधर्मकी मान्यताके अनुसार आदित्यके अभिमानी देवता रूप्य चेतन हैं—

ज्योतिरादिविषया अपि आदित्यादयो देवता-वचनाः शब्दादचेतनावन्तमैदवर्याद्यपेनं तं तं देवता-स्मानं समर्पयन्ति ।

अस्ति हौदवर्ययोगाद् देवतानां ज्योतिराद्यातम-भिश्चावस्थातुं यथेष्टं च तंतं विग्रहं ग्रहीतुंसामर्थ्यम्। ( ब्रह्मसूत्र १। ३। ३३ पर शाङ्करभाष्य )

विग्रहवान भगवान सूर्य—श्रीरार्यदेव कश्यप और अदितिके पुत्र हैं। 'अटिति' माताके पुत्र होनेके कारण ये 'आदित्य' कहलाते हैं। इनके विग्रहका वर्ण वन्धूक ( दुपहरिया ) पुष्पके समान है। ये द्विभुज है और पद्म धारण किये रहते हैं। इनकी पुरीका नाम विवस्तिती है—

विवस्तांस्तु सुरे सूर्ये तन्नगर्या विवस्तती। (अमरकोषकी व्याख्या सुधा टीकामे मेदिनीसे उद्धृत) इनकी सज्ञा-नामिका पत्नीके पुत्र हैं धर्मराज यम और पुत्री हैं यमुना देवी तथा छाया-नामिका पत्नीके पुत्र हैं शनिदेव । माठर, पिङ्गल और दण्ड इनके सेवक हैं, तथा गरुड़जीके भाई अरुण इनके सारिय हैं । इनके रयको सात घोडे चलाते हैं जिसमें केवल एक पहिया है ।

याज्ञवल्क्य-स्मृति (१।१२।२९७-३०२) के अनुसार सूर्यदेवकी प्रतिमा तॉबेकी बनानी चाहिये और इनकी आराधनाका प्रधान मन्त्र 'आ रुप्णेन रजसा वर्तमानः'—इत्यादि है। इनकी प्रसन्नताके छिये किये जानेवाले हवनमे आककी समिधाका विधान है।

माणिक्य धारण करनेसे ये शुभ फल प्रदान करते हैं—'माणिक्यं तरणेः' (—जातकाभरण, स्मृतिकौस्तुभ)।

श्रीमूर्यदेवसे ही महर्षि याज्ञवल्क्यने वृहदारण्यक उपनिषद् (ज्ञान) प्राप्त किया था—

ह्रेयं चारंण्यकमहं यदादित्यादवाप्तवान्॥ (याजवल्यस्मृति ३ । ४ । ११०)

तथा पवननन्दन आञ्जनेय श्रीरामद्दत हनुमान्जीने भी इनसे शिक्षा प्राप्त की थी ।

सूर्यका उपस्थान—वैदिक मान्यना जनताके लिये विहित सध्योपासनाका एक अपरिहार्य अङ्ग है—सूर्योपस्थान, जैसा कि महर्षि याज्ञवल्क्यने दैनिक कमोंमें गिनाया है—

स्नानमञ्ज्ञैवतैर्मन्त्रैर्मार्जनं प्राणसंयमः। सूर्यस्य चाप्युपस्थानं गायज्याः प्रत्यहं जपः॥ (याजवल्यसमृति १।२।२२)

यजुर्वेदीय माध्यन्दिन शाखाका अनुसरण करनेवाले सन्ध्योपासक प्रतिदिन 'उद्धयं तमसस्परि खः' (२०।२१), उदु त्यं जातचेद्सम्०(७।४१), चित्रं देवानामुदगादनीकम्०(७।४२) तथा तच्यक्तुर्देविहिनं पुरस्तान्०(३६।३४)—इन चार प्रतीकवाले मन्त्रोंसे सूर्यका उपस्थान किया करते हैं। चनुर्थ मन्त्रका उच्चारण करते समय उपस्थाताके हृदयमें कैसी भन्य भावना भरी रहती है; वह कहता है—'हमछोग पूर्व दिशामे उटित होते हुए प्रकाशमान सूर्यदेवका प्रतिदिन सौ वर्योतक ही नहीं, और भी अधिक वर्योतक दर्शन करते रहे।'

स्योंपासनासे भोग और मोध्नका लाभ--वैदिक संहिताओं ऐसे अनेक मूक्त हैं जिनके देवता सूर्य हैं, अर्थात् जिनमें सूर्यदेवके अनुभावकी चर्चा की गयी है। एक मन्त्रमें इस प्रकार प्रार्थना है—

> उद्यबद्य मित्रमह् आरोहन्तुत्तरां दिवम्। हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय॥ (ऋग्वेद १।५०।११)

शौनकने अपने बृहद्-देवता नामक प्रन्थमें इस मन्त्रके विपयमें लिखा है कि—

उद्यक्त सन्त्रोऽयं सौरः पापप्रणाशनः । रोगन्नश्च विपन्नश्च भुक्तिमुक्तिफलपदः ॥ अर्थात् 'उद्यक्तद्यः'—इत्यादि सूर्यदेश्वताका मन्त्र पापों-को नष्ट करनेवाला है । (इसके द्वारा सूर्यदेवकी प्रार्थना की जाय तो ) यह रोगोंका नाश और विपोंका शमन कर देता है तथा सांसारिक भोग एवं मोक्ष प्रदान करता है । सूर्योपासनाके स्वास्थ्यप्रद प्रभावके कारण भागवतमें यह वचन उपलब्ध होता है कि 'आरोग्यं भासकरादिच्छेत्।'

सत्राजित्पर रूपा—प्राचीन कालमे इस धराधामके पुण्यात्मा महानुभार्थोपर देवताओका परम अनुप्रहर्शील व्यवहार होता था । उपस्थापित सूर्यदेवने श्रीकृष्णचन्द्रके श्रद्धार सत्राजित्को द्वारकामें सागर-तीरपर खय आकर स्यमन्तकमणि प्रदान की थी—

तस्योपतिष्ठतः सूर्यं विवस्तानग्रतः स्थितः । ततो विश्रहवन्तं तं दद्शं नृपतिस्तदा ॥ प्रीतिमानथ तं दृष्ट्रा मुह्तं कृतवान् कथाम् । ततः स्यमन्तकमणि दत्तवांस्तस्य भास्करः ॥ (हरिवंशः १।३८;१६।२२)

आदित्याभिमानी देवता और परमेश्वर—हान्दोग्योप-निपद्में एक स्थानपर यह कहा गया है कि आदित्य

( मण्डल )में एक हिरण्मय पुरुपका दर्शन होता है । उनके दोनों नेत्र कमलके समान ( सुन्दर ) हैं—

य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यतेतस्य यथा कण्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी(१।६।६)

इस आशयको स्पष्ट करनेके छिये श्रीवेदव्यासजीने दो सूत्र छिखे हैं—

अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्' और 'भेदन्यपदेशाञ्चान्यः' ( ब्रह्मस्त्र १ । १ । २०•२१ )

इनपर शाङ्करभाष्यके ये वचन मननीय हैं---

'य एपोऽन्तरादित्ये—इति च श्रूयमाणः पुरुषः परमेश्वर एव, न संसारी। "अस्ति चादित्यादिशरीराभिमानिभ्यो जीवेभ्योऽन्य इंश्वरोऽन्तर्यामी। य आदित्ये तिष्ठश्चादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याभ्यमृत इति श्रुत्यन्तरे भेदव्यपदेशात्।
तत्र हि आदित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद इति
वेदितुरादित्यादिज्ञानात्मनोऽन्योऽन्तर्यामी स्पष्टं
निर्वित्यते—।'

इसका भाव यह है कि प्राकृत पाश्चभौतिक तेजोमय आदित्यमण्डलमें जो उसके अभिमानी विज्ञानात्मा अर्थात् चेतन देवता हैं, वे भी जिस परमेश्वरको नहीं जानते वे ही 'य एपोऽन्तरादित्ये॰'—आदि श्रुनिके द्वारा प्रतिपाद्य पुण्डरीकाश्च परमेश्वर हैं।

सूर्य-तन्त्र—सूर्यदेवके उपासकोंने अपने उपास्यको सर्वोच्च माना है। इनका सम्प्रदाय 'सौर-सम्प्रदाय' कहलाता है। इस सम्प्रदायके सिद्धान्तोंका निरूपण पौराणिक तथा तान्त्रिक साहित्यके प्रन्थोंमें उपलब्ध है। उदाहरणार्थ भविष्यपुराणमें सूर्योपासनाकी प्रचुर चर्चा द्रष्टव्य है। इसी प्रकार श्रीसूर्यदेवकी उपासना-पद्धनिका निर्देशक एक 'सूर्य-तन्त्र' नामक प्रन्थ है। इसमें सर्वप्रथम उपास्य देवके ध्यानकी यह स्राधरा है—

भाखद्रताख्यमोलिः स्फुरद्धरच्चा रिञ्जतश्चारुकेशो भास्त्रान् यो दिव्यतेजाः करकमलयुतः स्वर्णवर्णः प्रभाभिः । विक्वाकाशावकाशो 🕆 ग्रहगणसहितो भाति यश्चोदयाद्रौ सर्वानन्दप्रदाता **द्दरिहरनमितः** मां विश्वचधुः ॥ भर्यात् 'विश्वके द्रष्टा, सव प्रकारके सुखोंको देनेवाले, हरि और हरसे आराधित वे श्रीसूर्यदेवता मेरी रक्षा करें— जिनका मुकुट चमचमाते हुए रत्नोसे जड़ा हुआ है, जो अपने अधरकी अरुणिम कान्तिसे सबलित हैं, जिनके केश आकर्षक हैं, जो प्रकाशरूप है, जिनका तेज दिव्य है, जो अपने हाथोमें कमल लिये हुए हैं, जो अपनी प्रभाके कारण खर्ण वर्णवाले हैं, जो समस्त गगन-मण्डलको प्रकाशित करनेवाले हैं, जो चन्द्र, मङ्गल, बुब, बृहस्पति आदि प्रहोंके साथ रहते हैं और जो (प्रतिदिन प्रातःकाळमें) उदयाचलपर किरणावळीका प्रसार किया करते हैं।'

इस ध्यानके पश्चात् एक यन्त्रका और तदनन्तर मुयं-मन्त्रका उद्गार किया गया है । फिर पूजा-त्रिधि बताकर साम्बपुराणसे एक सौर-स्तोत्र, ब्रह्मयामलसे त्रैलोक्य-मङ्गळ नामका कवच, श्रीवाल्मीकीय रामायणसे आदित्य-हृदय, शुक्रयजुर्वेदसे 'विश्राट्' पदसे प्रारम्भ होनेवाला सूक्त, महाभारतीय वनपर्वसे सूर्याष्ट्रोत्तरशतनाम-स्तोत्र और भविष्यपुराणके सप्तमीकल्पसे सूर्यसहस्रनामस्तोत्र दिये गये

है। यह ग्रन्थ सौर-सम्प्रदायनिष्ठ भक्तजनोंके लिये परम उपादेय है।

गुणाश्चित नामावली—संस्कृत-साहित्यमें सूर्यदेवके अनेक पर्याय प्राप्त होते हैं । ये नाम देवताके विभिन गुणोंको प्रदर्शित करते हैं। अमरसिंहने अपने नाम लिङ्गानुशासन नामक कोप--(१।३। २८--३१)में ऐसे सैंतीस नाम दिये हैं, जो अकारादिक्रमसे लिखे जानेपर ये हैं--अरुण, अर्क, अर्यमा, अहर्पति, अहस्कर, आदित्य, उष्णरिम, ग्रहपति, चित्रभानु, तपन, तरणि, त्विपांपति, दिवाकर, चुमणि, द्वादशात्मा, प्रभाकर, पूषा, भानु, भास्कर, भास्वान्, मार्तण्ड, मित्र, मिहिर, रवि, ब्रध्न, विकर्तन, विभाकर, विभावसु, विरोचन, विवखान्, सप्तास्व, सूर, सूर्य, सविता, सहस्रांशु, हंस और हरिदश्व ।

सूर्यदेव प्रणम्य हैं, हम यहाँ उन्हें अपनी प्रणामाजि समर्पित करते हैं---

अरुण किरणके विकिरणसे जो जगतीके सब जीवींको जीवनका मधुर पीयूप पिलाकर जीवित प्रतिदिन रखते हैं। हय-सप्तकयुत एक चक्रके स्वन्टनपर आसीन हुए वालखिल्य मुनिगण-संस्तुत हो नभके मध्य विचरते हैं ॥ भक्तजनींके संस्तव सुनकर दया-आई-मन होकर जो व्याधि-आधिको, रोग-शोकको संतत हरते रहते हैं। हम उन सूर्यंदेवके अतिशय मङ्गलमय पद-पर्शोंमें नमन-कमलकी अञ्जलियोंको निन्य समर्पित करते हैं॥

# सूर्यंसहस्रनामकी फलश्रुति

**∞)**(ce

दुःखदुःखप्ननाशनम् । भानोनीमानुकीर्तनात् ॥ धन्यं यशस्यमायुष्यं

् (भवि॰ पु॰ सप्तमीकल्प १२१ ) जो भगवान् भानुके नामों- (सूर्यसहस्रनामस्तोत्र-) का प्रतिदिन अनुकीर्तन (पाठ) करते हैं वे छोकमे यशस्त्री होकर धन्य हो जाते हैं और चिरायु प्राप्त करते हैं। सूर्यदेवके नामोका पाठ करनेसे दुःख और दु:खप्न दूर होते हैं तथा बन्धनसे मुक्ति मिलनी है।





# सूर्य-तत्त्व ( सूर्योपासना )

( तेखक—पं ० श्रीआद्याचरणजी झा, व्यायरण-सान्त्याचार्य )

'सूर्य आतमा जगतस्तस्थुपश्च', 'सूर्यो वे ब्रह्म', 'सूर्याचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकरण्यत्'—इत्यादि सहस्रशः वैदिक तथा केवल पौराणिक एवं धर्मशास्त्रीय वचनोंके आधारपर ही नहीं, किंतु मूर्यशक्तिके स्पष्ट वैज्ञानिक विवेचनके आलोकमें भी एक वाक्यमें यह कहना सर्वथा उपयुक्त होगा कि 'मूर्य-नत्त्व'में ही इस समस्त चराचर जगतकी सत्ता तथा उपयोगिना है।

कहना न होगा कि ये ही मूर्य अखण्ड प्रकाश-पुजरे ब्राह्मण्डको आलोकित करते हैं; मूर्य-किरणें ही सभी पदार्थोमें रस तथा शक्ति प्रदान करती हैं। अग्नि-तत्त्व, वायुतत्त्व, जलतत्त्व तथा सूर्य-तत्त्वोंकी ही अशेष, अमित एवं अखण्डशक्ति ऊर्जा प्रदान करनेवाली है। इन तत्त्वोंमें सूर्य-तत्त्व ही सर्वप्रधान है। आकाशमण्डलके सशक्त रहनेपर ही अग्नि, वायु एवं जल अपनी-अपनी शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं; क्योंकि इन तत्त्वोंका आश्रय-स्थान मुख्यतः आकाशमण्डल ही है। आकाश-मण्डलमें सूर्य-किरणें ही समुद्रों तथा नदियोंसे जल प्रहणकर अग्नि-वायु-जल-तत्त्त्वोंके मिश्रणसे मेघोंका निर्माण करती हैं तथा वायुतत्त्वके सहयोगमे यथास्थान स्त्रेच्छानुसार वर्षा करती है।

सोरमण्डल ही एक वह महान् केन्द्र है जो अपने चुम्बकीय आकर्षणसे देवलोक, पितृलोक आदिका समन्त्रित कार्य सँमाल रहा है। सभी देव-कर्म सूर्याराध्वनसे हो प्रारम्भ होते हैं एवं उसीमे सम्पन्न होते हैं। कोई भी आराधना दिनमें 'सूर्यादि पश्चदेवता'-पूजनसे प्रारम्भ होती है। रात्रिमें वे ही 'गणपत्यादि पञ्चदेवता'के नामसे पूजित होते हैं—यह मिथिलाकी परम्परा है। कहीं-कहीं दिनमें भी 'गणपत्यादि पञ्चदेवता' कहकर पूजन प्रारम्भ होता है।

यहाँ जग मुझ्महिंग्से हेर्ग्से तो स्पष्ट होगा कि ये 'गणपित' भी ययार्थतः 'गृप्यं' ही हैं । गणानाम्— नक्षत्राणां पितः गणपितः—'सूर्यः'। सूर्यका प्रकाश जिस भूभागार रहता है वर्धा ये नक्षत्र अहत्य रहते हैं। सूर्यके प्रकाशके दूसरे भूभागपर चले जानेने यहाँ चन्द्रगासदित सभी नक्षत्र हत्य हो जाने हैं।

स्यंभा उदय-अन्त होना देशभागवत, स्तत्थ ८ के अनुसार उनके दर्शन और अदर्शनगात्र हैं. अन्य नहीं— उदयास्तमनं नास्ति दर्शनादर्शनं रवेः।

इस नरह अहर्निश शब्दका व्यवहार भी मुर्यके दर्शनादर्शन ही हैं । फल्तः सूर्य अम्बण्ट और अविनश्वर हैं । वे सटा एक समान हैं ।

यही रहस्य है कि शिवके आत्मज होनेपर भी 'गणपति'का पूजन प्रारम्भमें होता है। वे भणपति' यही 'सूर्य-तत्त्व' हैं जो सभी स्थावर-जङ्गममें संचालक हैं। कहा जाता है कि 'शनि'के देखनेसे 'गगपनि'के मस्तक गिर गये और मलाडेवने उसके स्थानपर हाथीका सूँड लगा दिया, जिससे वे 'गजानन' हो गये । इसके रहस्यको यहाँ देखें। 'शुण्ड'को 'कर' कहने हैं, ( करम्— शुण्डमस्यास्तीनि-करी-हन्ती, हायी, ) कर शुण्ड-का पर्यायत्राची शब्द है। क्या यह कर (शुण्ड) सूर्यकी ही नेज:पुक्ष किरणावली नहीं है, जिसे परम शिवने इस सूर्यके रक्तिपण्डसदश आरक्त-पृथुल-गणेशके मस्तक —शिरके रूपमें संयुक्त कर दिया ! क्या इस तरह सभी आराधनाओंमें गणेशाराधनका, जो सूर्याराधन ही है गूढ रहस्य प्रकट नहीं होता ! क्या इस विवेचनसे गणपतिके जन्म, शिरःपतन, शिरःसंयोजनादि पौराणिक विस्तृत आख्यानकी गम्भीरताका पता नहीं चलता !

सभी आराधनाओं के अन्तमें सूर्य-नमस्कारकी प्रक्रिया सर्वत्र प्रचलित है । ये सूर्यनमस्कार और सूर्यार्ध्य भी उन्हीं मूर्यतत्त्वोकी व्यापकता प्रकट करते हैं । वस्तुतः सभी ग्रुभाग्रुभ कर्मोको सूर्यशक्तिमें समर्पित कर देना ही उपासनाका चरम लक्ष्य है ।

सामान्य जलमे सभी तीथोंका आवाहन अंकुश-मुद्रा-द्वारा सूर्यशक्तिसे ही होता है । यथा --

ब्रह्माण्डोद्रतीर्थानि करें: रपृष्टांनि ते रवे: । तेन सत्येन में देव तीर्थं देहि दिवाकर॥

इससे स्पष्ट है कि सूर्य-किरणे ही सभी तीथोंके उद्गमस्थान हैं। वहीं उनका उत्स है जो शतशः भूमण्डलपर न्यास है।

सूर्यको विष्णु या विष्णुतेज भी कहा जाता है। सूर्यके प्रणाम-मन्त्रमें यह स्पष्ट देखा जा सकता है। यथा—

'नमो विवस्ते ब्रह्मन् भास्ते विष्णुतेजसे''।'
यहाँ वेवेष्टि—व्यामोतीनि विष्णुः—(विष्ट-व्याप्ती धातुसे
निष्पादित है — विष्णु शब्द) व्याप्त अर्थात् — सूर्यः। अखिल
ब्रह्माण्डमे जो अखण्डस्त्पसे व्याप्त हो वे ही 'विष्णु' है और वे
प्रत्यक्ष विष्णु पूर्य ही हैं। वे ही विष्णुतेज है। पूजात्तमे
'अस्मिन् कर्मणि यहेंगुण्यं जातं तहोपप्रशमनाय
विष्णोः सारणमहं करिष्ये'—इस वाक्यसे समरण्युवक
पूर्याध्ये दिया जाता है। विष्णु और सूर्य एक है।

सर्वाधिक महिमा-गरिमा-शालिनी गायत्रीकी उपासना ही भारतीय जन-जीवनकी वह अखण्ड अशेप तेजिस्तिनी शिक्त है जिसकी उपासनामें मानव देवत्वको ग्राप्त करता है एव असाध्य साधन करता है। अतीत और अनागत कार्य उसके लिये हस्तामलकवत् हो जाते हैं। यही आराधना नवीन सृष्टिनिर्माणक्षम बनाती है। यह गायत्री ही वसिष्ठको महर्षि तथा भगवान् बनानेका कारण है। इसीने विश्वामित्रको ग्रहार्षि वना दिया। ऐसे महामिहमशाली गायत्री-मन्त्रका सीधा सम्बन्ध सूर्य-शक्तिसे ही है। 'तत्सिचतुर्वरेण्यं भर्गा देवस्य धीमिह'—इसमे उसी सिवता ( सूर्य )के अमोध-शक्ति-संचयनकी प्रक्रिया है, जो सर्वसिद्धिदायिका है।

अव 'पितृलोक'की वातपर थोड़ा घ्यान दे ।
'पा-रक्षणे' घातुसे 'पानि—रक्षति यः सः पिता,
पान्तीति पिनरः—तेपां पितृणां लोकः पितृलोकः'—
सिद्ध होता है । यह पितृलोक उन्हीं भगवान् सूर्यका
लोक है, जो सभीके रक्षक हैं तथा वहाँ सभी
पितरोक्षा समीकरण है । अतएव तर्पण और पिण्डदानादि सभी पितृक्षमें सूर्य-शक्तिके द्वारा ही
यथास्थान पहुँचते हैं । इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि
रात्रिमे—सम्बद्ध सूभागके सूर्यादर्शनकालमें कोई पितृक्षमें
नहीं होते हैं । 'कुतृप' काल—मध्याहकालमें ही
पिण्डदान आदिका विधान है । श्राह्ममें सपिण्डीकरण भी
सूर्यास्त्रसे बहुत पहले ही करनेका नियम है । दैनिक तर्पण
भी रात्रिमें या प्रातः अरुणोदयसे पहले नहीं किये
जाते हैं । तात्पर्य यह कि सभी पितृ-क्षमोंका सम्बन्ध
सींचे सूर्यतत्त्व—सूर्यशक्तिसे ही है ।

महा जाता है कि आधुनिक वैज्ञानिकोका हाइड्रोजन-आक्सिजन भी उस वैदिक 'मित्रावरुण'का ही पर्यायवाची शब्द है, जो मित्रावरुण सूर्यशक्ति ही है। मित्रः और सूर्यः—येपर्यायवाची शब्द है तथा वरुण जळतत्व- के अधिष्टाता सूर्यतत्त्वाधीन है, जो अपरकी पंक्तियोमे स्पष्ट किया गया है।

ं आधुनिक वैज्ञानिकोमे तो आज 'सोर-ऊर्जा' ग्रहण करनेकी होड-सी छगी हुई है। इसपर तो वहुत अधिक कार्य और प्रयोग भी हो चुके है और हो रहे हैं।

क्या शस्योत्पादन—सशक्ति अन्नोत्पादन तथा सुन्दर फल-पुण्योके विकासमे सर्वाधिक महत्त्व सूर्यशक्तिका नहीं है ?

उपर्युक्त अति संक्षिप्त विवेचनके परिप्रेक्ष्यमे यह कहना पर्याप्त होगा कि 'आध्यात्मिक', 'आधिदैविक' तथा 'आविभौतिक' शक्तियोकी प्राप्ति एव उनके त्रिकासके लिये सूर्य-शक्ति ही सर्वोपरि है। इस शक्तिके बलपर ही अन्य शक्तियाँ कार्यरत हो सकती हैं।

इस सूर्यराक्तिका संचय आस्तिक, नास्तिक, हिंदू, मुसन्मान, सिख और ईसाई प्रमृति समीके लिये समान उपयोगी है। संचयनका सत्ह मार्ग सूर्यकी नेष्टिक उपासना और अर्चना ही है।

# सूर्यतत्त्व-विवेचन

( लेखक—पं० श्रीकिशोरचन्द्रजी मिश्र, एम्० एस्-सी०, बी० एल्० ( स्वर्णपदक ), बी० एट्० ( स्वर्णपदक )

'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च' सस्कृत-भाषामें 'तत्' एक सर्वनाम पट है, जो किसी भी संज्ञावाचक पटके वढले प्रयुक्त हो सकता है—चाहे वह सजा पुंल्लिंग हो या स्त्रीलिंग अथवा नपुंसकः। व्याकरणके नियमानुसार व्यक्तिवाचकः, पदार्थ-वाचक, जातिवाचक अथवा समूहवाचक सजामे 'त्व' जोडकर भाववाचक सज्ञा वनायी जाती है; जैसे--देवत्व, मनुष्यत्व, असुरत्व-प्रमृति । उसी प्रकार तत् और त्वके संयोगसे तत्त्व शब्द बनता है । तत्त्वका सरल अर्थे हैं उसका अपनापन, उसकी विशिष्टता अथवा उसका सारभूत निजत्व, जो अन्यत्र अलभ्य हो । अतएव 'मूर्य-तत्त्व'का अभिप्राय यह है कि श्रीसूर्यकी अपनी विशिष्टता, उनका निजत्व, उनका सार-से-सार तत्त्व एवं उनका सृक्ष्मातिसृक्ष्म अस्तित्व ।

किसीकी कुछ विशेषताएँ एवं महिमाएँ इन्द्रियगोचर होती हैं, कुछ इन्द्रियातीत। कुछ ऐसी अनेक विशेपताएँ है, जो हमारी इन्द्रियोकी पकडमे नहीं आतीं; क्योंकि वे अत्यन्त सूक्ष हैं --- सूक्ष्मातिसूक्ष्म है । वे न किसी सर्जनके शल्यास्रके द्वारा ज्ञात की जा सकती हैं और न विज्ञानकी किसी त्रिश्लेपणात्मक पद्धतिद्वारा ही किसी प्रयोगशाला या परीक्षणशालामे विश्लेपित—परीक्षित हो सकती हैं। उन्हें केवल इन्द्रियातीत अवस्थामे जाकर ज्ञात किया जा सकता है। वैसी इन्द्रियातीत अवस्थामे पहुँच-कर गहन-से-गहन तत्त्वोको स्पष्ट देखनेका श्रेय हमारे किन्हीं पूर्वजोको है, जिन्हे हम ऋषि (मन्त्रद्रष्टा)

कहते हैं । वे ऐसी शक्तियोसे सम्पन्न होते थे कि उनके लिये कुछ भी अज्ञात नहीं रहता अर्थात् उनके लिये सब कुळ हस्तामलकवत् हो जाते थे। वे त्रिकालदर्शी थे । विज्ञान अभीतक इन्द्रियातीत ज्ञाक्ति प्राप्त नहीं कर सका है । इसिंछये अमीतक ऋषि 'ऋषि' हैं और वैज्ञानिक 'वैज्ञानिकः । परंतु ये टोनो हैं सन्यके पुजारी एवं सत्यके अन्वेपक । इसलिये ऋपिद्वारा उद्घाटित अनेक सत्यका समर्थन आज वैज्ञानिक मुक्तकण्ठसे कर रहे हैं और अनेक्को अनुसन्धानमे छगे हैं। ऋषि-संतान होनेके साथ-ही-साथ विज्ञानका एक विद्यार्थी होनेके कारण दोनों दृष्टियोसे मुर्यतत्त्वपर हम प्रकाश डालनेका प्रयास करेगे।

ऋषियोने जो कुछ अनुभव किया है, देखा है और कहा है वे सब वेदमें उपलब्ध हैं । प्राचीनतावश वेदकी भाषा एवं कथन-शैली विलक्षण है । कहीं-कहीं प्रतीकात्मक है, परोक्षप्रिय है और कहीं संकेतात्मक है। शन्दार्थ कुछ है और कहनेका असली अभिप्राय कुछ और ही है । किसी वस्तुकी सूक्ष्मतामे जाने-जाते हम ऐसे विन्दुपर पहुँचते हैं, जिसे अनिर्वाच्य कह सकते हैं; क्योंकि वाक् भूतात्मक है, इन्द्रिय-नि:सत है और इन्द्रियप्राह्य भी । किंतु अनिर्वाच्यावस्था अतीन्द्रिय है एव इन्द्रियके परेकी अवस्था है। अतएव किसीके वास्तविक तत्त्वको, सूक्ष्मातिसूक्ष्म अनिर्वाच्यावस्था या सारको व्यक्त करनेमे भापाकी त्रुटि, भाषाकी अक्षमता हो ही जाती है। इसिछिये ऋपिकी बातो एव वेदको समझना

अतीव ज्ञानसाध्य तथा श्रमसाध्य है । वह कठोर तपस्या चाहता है । अस्तु ।

वैज्ञानिक-दृष्टिसे मूर्य 'अतीव तेजसः क्र्टः', 'दुर्निर्राक्ष्यः', 'ज्योतियां पितः' हैं, वे विशाल प्रकाशपुष्ठ है। उनका व्यास लगभग १३९२००० कीलोमीटर और वजन प्रायः २×१० कीलोग्राम है और आम्यन्तरिक तापमान १३००००० सेटीग्रेट है, जिसे कल्पनासे परे कहा जा सकता है। सूर्यके प्रकाशसे सौर-पितारमे जहाँ जो है, सब प्रकाशित होते रहते हैं। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड इनसे दीत होता रहता है। सूर्यमे प्रकाशकी मुख्यता है। इस्लिये चन्द्र (अर्थात् उपग्रह) दामिनी-दुति (अन्तरिक्षका प्रकाश ) और अग्न सूर्यकी ज्योति ही हैं। इन सबकी रोशनी, उष्मा या ऊर्जाका मूल स्रोत सूर्य ही हैं।

भारतीय वाड्यमे प्रकाश विभिन्न अथीमे प्रयुक्त होता है । इसका सर्वाधिक प्रचिवत अर्थ है ज्ञान, चैतन्य, सज्ञा और वोधलक्षणा बुद्धि। इसी प्रकार अन्धकार अज्ञानता, अविद्या, मूर्च्छा अथवा संज्ञाहीनताका पर्याय है । इस कारणसे भी देवीमाहात्म्यमे उत्तरचित्रिके विनियोगमे महासरखती देवता, सूर्य तत्त्व और रुद्ध ऋषि है। कहनेका तात्पर्य यह है कि विद्या, बुद्धि और ज्ञानकी अधिष्ठात्री देवीके साथ देवीप्यमान भगवान् सूर्यका अचल सम्बन्ध है। ये दोनो उज्ज्वल है तथा दोनो जाड्य-नाशमे पूर्ण समर्थ है। 'प्राधानिकं रहस्यम'मे स्पष्ट कहा गया है कि सरखती शिव (रुद्ध) की सहोदरा है। एक 'जुन्देन्द्रतुसारधवला' है तो दूसरे 'कर्पूरगीर' है।

देवीमाहात्म्यके उत्तरचित्रके पञ्चम अध्यायमे देवताओने देवीकी (सरखतीके रूपमे ) सर्वत्र्यापकता- रूपमे स्तुति की है। उसमे उन्होंने कहा है—'या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यिभधीयते' और 'या देवी सर्वभूतेषु चुद्धिरूपेण संस्थिता' अर्थात् जो देवी सब भूतो- (प्राणियो और पदार्थो-)मे, चेतना और बुद्धिरूपेसे विराज रही है। मूळतः महासरखतीको सूर्यतत्त्व मान छेनेपर सूर्य भी चेतना और बुद्धिरूप सिद्ध हो जाते हैं। सूर्य (सोम और वैश्वानरका रूप धारण करके) पृथ्वीमे व्याप्त होकर तृण-छता, जीव-जन्तु-—प्राणी-प्राणीमे व्याप्त हो इन सबकी उत्पत्ति और पालन-पोपणका कार्य करते रहते है।

इस अर्थमे सूर्य सिवता (जनमदाता) और पूपा (पोपण करनेवाले) भी हैं। विह्नपुराण स्पष्ट शब्दोमें कहता है कि - स्प्रियर्थ भगवान विष्णुः सिवता स तु कीर्तितः' अर्थात् भगवान् श्रीकृष्णके कथनानुसार विष्णु ही सिवता कहे जाते हैं। सिवता ही विष्णु हैं। विष्णु और सिवता — ये दोनो पर्यायवाचक शब्द है। सूर्यके कारण ही ओपियो एव वनस्पतियोक्ती कृपि पृथ्वी-पर सम्भव है। इनके प्रभावसे ही पृथ्वी शस्यस्थामला वनी रहती तथा वसुन्धरा कहलाती है। धनका प्रभव सूर्यके कारण है।

वेद सबकी उत्पत्ति ब्रह्मसे मानते हैं । विज्ञानने ब्रह्मसाक्षात्कार अमीतक नहीं किया है । अतः उसके अनुसार कुछ अणुओके किसी कारणवरा एक साथ सघवद्ध हो जानेपर उनके रासायनिक विष्कोटसे अत्यधिक ऊर्जाके उत्पन्न होनेसे धीरे-धीरे एक विशाल वाणीय धधकता हुआ पिण्ड वन गया । पौराणिक शब्दमें सूर्य खयम्मू ( अपने आप प्रकट ) है । अतएव जन्मके लिये, अपनी ऊष्माके लिये, अपने ईधनके लिये, अपने प्रकाशके लिये और अपने

अ जहाँतक सूर्यका प्रकाश जाता है, वहाँतकको एक ब्रह्माण्ड माना जाना है। विश्वमे कोटि ब्रह्माण्ड हें — ऐसा करनेका तात्पर्य यह है कि हमारे सूर्यकी भाँति ज्वलन्त प्रकाश-पिण्ड सहस्रो ही नहीं, करोडो हैं। श्रीदुर्गासप्तशती

नानाविध कार्योंके लिये वे पूर्णतः आत्मिनर्भर हैं। ऐसी धारणामे वैज्ञानिक वेदान्तियोंके साथ इस वातपर सहमत दीख पड़ते हैं कि अद्वेतवादियोंके ब्रह्मकी भाँति सूर्य भी अपने निर्माण, सौर-परिवारके ब्रह्मी-उपब्रहों तथा पृथ्वीपरकी सारी सृष्टिके निर्माणमें निमित्तकारण हैं, उपादानकारण एवं साथ-साथ कर्ता भी हैं। इस प्रकार पृथ्वी ही नहीं, सम्पूर्ण सौर-परिवारके कर्ता, निमित्तकारण और उपादानकारण होनेसे अनेक ब्रह्मिव्ह क्रूपियोंने अपने ब्रह्मिजज्ञासु शिष्योंको ब्रह्मज्ञानके लिये इन्हीं सूर्यकी उपासनाका आदेश दिया था।

ऊर्णनामि-( मकड़ी-) द्वारा अपने शरीरसे तन्तु निकालकर खयं अपना जाल बना लेना सम्भवतः महातत्त्वको स्पष्ट करनेके लिये उतना प्रभावकारी दृष्टान्त नहीं है, जितना सूर्यका अपने-आप शून्यसे प्रकट हो जाना, अपने अशसे पृथ्वी तथा अन्य प्रहोंका सृष्टि-कर्ता बनना और अपनी आकर्पणशक्तिसे सब प्रहों- उपप्रहोंसे अपने चतुर्दिक् चक्कर लगवाना और पृथ्वीपर लाखों-करोड़ों प्रकारके विभिन्न भूतों, पदार्थों एवं प्राणियोंकी सृष्टिकर उनका भरण-पोपण तथा यथासमय लय करना है। ब्रह्मके सदश (शून्यमात्रसे विश्व निर्माण होना) आदि गुणोंके कारण सूर्यको भारतके मेधावियोंने ब्रह्मको समझनेका सर्वश्रेष्ठ साधन माना है।

संभवतः इसीसे स्र्यंको सौर-परिवारका ब्रह्म (प्रभव तथा लयस्थान) होनेके कारण ऋषियोने इतनी भक्तिसे घोपणा की है—'तत्सिचतुर्व रेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि'—में उस सिवता देवके वरेण्य भर्गका ध्यान करता हूँ; इसलिये कि वे 'धियो यो नः प्रचोदयात्' हमारी ब्रह्मप्रकाशिका खुद्धिको प्रोरित करे, हमे ब्रह्मज्ञान दें —हमें ब्रह्मकी प्राप्ति हो सके। यह निःसंदेह है कि गायत्री (वेदमाता) के सम्यक् अध्ययनसे ब्रह्मसाक्षात्कार हो सकता है। नित्य और नाशवान्का, निर्गुण और सगुण-

का तथा सत्य और असत्यका ज्ञान हो सकता है एवं महामायाकी कृपासे मायासे मुक्ति भी मिल सकती है।

गृर्थका अत्यन्त गहरा सम्बन्ध काछ (समय)से भी है। कछा-काष्टादिख्यमे परिणामप्रदायक है काछ।
और पृथ्वीपर काछगणनाक मुख्य आधार हैं मूर्य। इसकी
विशद विवेचना मूर्यासिद्धान्त-प्रमृति प्रन्थोंमें हैं। मनीपियोंने
काछको अत्यधिक शक्तिशाली माना है। किसी-किसीने इसे एकतस्य तथा सृष्टिका एक महत्त्वपूर्ण
घटक माना है। कृपिविज्ञानकी उतनी प्रगति होनेपर
भी कुछ शस्य ऐसे हैं, जो पूर्ण प्रयन्न करनेपर भी
समयसे पूर्व अद्भुरित नहीं होते एव समयसे पूर्व फ्रन्ट-फर्ट
नहीं देते—मानो वे पुष्टि करते हैं इम उक्तिकी—
'समय पाय तस्वर फर्ड केतिक मोचो नीर'। आचार्य
वराहिमिहिर काछको ही सभी कारणोंका कारण
मानते हैं।

'कालं कारणमेके—' ( गृहत्सिहता १ । ७ ) । अथर्ववेद इससे भी आगे बढ़कर कहता है— 'कालो हि सर्वेद्वरः'' । सृष्टिक प्रसङ्गमें काली, महा-काली अथवा महाकालकी कल्पना भी कालकी प्रभव-प्रलयकारिणी शक्तिकी परिचायिका है । यहाँ मेरे कहनेका संक्षेपमें अमिप्राय यही है कि 'वालोंको पल्ति करनेवाला तथा जिसका जन्म हुआ है उसको शैशव, कौमार्य, यौवन, वयस्क, प्रौढ तथा वार्वक्यसे होते हुए मृत्युतक पहुँचानेवाले और पुनः गर्भाधानसे लेकर विकासके विभिन्न सोपानो एव जन्मतक पहुँचानेवाले कालके नियन्ता तथा विभिन्न ऋतुओके निर्माता सूर्य ही है। अथ च कालकी सम्पूर्ण शक्ति सूर्शातिसूर्य स्रूपसे होते ही सनिविष्ट है।

अत्यन्त काव्यात्मक तथा विज्ञानात्मक हगसे सृष्टिके व्यक्त होनेका वर्णन करती हुई श्रुति कहती है.....चक्षोः सूर्यो अजायते । सूर्य विराट् पुरुपकी

१. ( अथर्ववेद १९ । ५३ । ३८ ) । २. (ऋग्वेद, मण्डल १०, सूक्त ९० ) ।

ऑखसे प्रकट हुए । अतएव इनका सर्वप्रमुख कार्य हुआ देखना । देखना ही जानना है । सूर्य वस्तुओको रूपायित करते हैं, दृश्य बनाते हैं, दृष्टिपथमे लाते है, ज्ञान प्रदान करते हैं और बुद्धिको भी प्रेरित या सिक्रिय करते हैं । इस कारण सूर्यको 'जगतः चक्खु' या 'जगचक्खु', 'गुरूणां गुरुः', 'जगहुरु' सर्वश्रेष्ठ अन्धकारनाशक, अज्ञान दूर करनेवाला और कर्मसाक्षी भी कहा जाता है । शायद इसीलिये निमृत-से-निमृत स्थानमे गुप्तातिगुप्तरूपसे किया गया कर्म भी प्रकट हो जाता है और किसी-न-किसी रूपमें सृष्टिको प्रभावित करते हुए कर्त्ताको भी प्रभावित करता है ।

जिस प्रकार निष्क्रिय ब्रह्मकी अनन्तानन्त क्रियाएँ गिनी-गिनायी नहीं जा सकती हैं वैसे ही 'रातधा वर्तमान' सूर्यकी सैकड़ो क्रियाएँ एवं उनकी सहस्रमुखी समताका विवरण नहीं दिया जा सकता। सूर्यकी ये अनिगनत किरणे प्रतिक्षण अनेकानेक स्थानोंपर—गंदी-सेगदी जगहपर, रम्य-से-रम्य स्थानपर, पवित्र-से-पवित्र स्थलपर और भयंकर एव दुर्गन्वपूर्ण स्थानपर भी पडती हैं; परंतु इसके कारण उनमे कोई विकार नहीं आता है। इतना ही नहीं, सूर्यकिरणे गदिगयाँ दूर करती है तथा गङ्गाकी माँति सबको पित्र करती हैं। इसिलये संत श्रीतुलसीदासजीने कहा है—

समरथ के नहिं दोष गुसाईं। रिंद्र पावक सुरसरि की नाईं॥ साराशतः सूर्यका प्राकट्य शून्य या विराट् पुरुषकी ऑखसे है। सूर्यके मुख्य-मुख्य कर्म-प्रकाश एवं उष्मादान, धीको प्रेरित करना, प्रह-उपप्रहोंकी सृष्टि एवं उनका धारण, उनका संचालन प्रभृति, काल-नियन्त्रण, उनकी निर्कितता तथा पवित्र करनेकी किया आदि है। सूर्य-तत्त्वके त्रिपयमे वैज्ञानिक तर्कके आधारपर यदि विज्ञान अभीतक ऋगियोके खर-में-खर मिलकर 'आदित्यो ब्रह्म' नहीं कह सकता है तो इतना तो अवस्य कह सकता है कि सूर्य सृष्टिसंचालिका किसी अज्ञात सर्वश्रेष्ठ राक्तिकी ( जिसे वेद ब्रह्म, परमात्मा या आद्याशक्ति कहता है ) अति तेजस्ती प्रत्यक्ष विभूति हैं, जो निष्काम कमयोगीका सर्वाधिक ज्वलन्त दृष्टान्त है और जो सदैव प्राणियोंका नानाविध कल्याण करनेमे ही लगे रहते हैं। सूर्य वस्तुतः विरिश्चनारायणशंकरात्मा हैं। 'त्रयीमय' हैं और एक शब्दमे यह 'त्रयीमयत्व' ही सूर्यतत्त्व है। किन-कुलशिरोमणि संत तुलसीके शब्दोमे 'तेज-प्रताप-रूप-रस-राशि \*सूर्यका तत्त्व है; तेज, प्रताप, रूप और रसका प्राचुर्य ही सूर्यत्व है। जो 'आदित्यो ब्रह्म' यह नहीं खीकार कर सके, उन्हे इतना तो खीकार करना ही चाहिये कि सूर्य सौर-यरिवारके प्रत्यक्ष अध्यक्ष तथा परमात्माके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि है। अतः वे सभीके लिये परम पूज्य जगत्के श्रेष्ठ देवता है ।

### हम सबका कल्याण करे



परम प्रकाशवान् लिख जिसको खतः तमादि प्रयाण करे।
मुक्तिप्रदायक जो भक्तोंका भववन्धनसे त्राण करे॥
धर्मबृद्धि कर जो जन-मनमें नित-नवनृतन प्राण भरे।
परम प्रकाशक सवितामण्डल हम सवका कल्याण करे॥

—पं० श्रीयाबूलालजी द्विवेदी (



सूर्यमे ही सभी तत्त्व, सभी भूत, सभी जीवन, सभी क्षर-अक्षर नाशवान् और अञ्चयकी मूळ सत्ता व्यवस्थित हैं—केवळ ब्रह्म-मूर्यमे ही सर्वदा संळग्न हैं। सूर्यकी ही रिश्मयोंमे छोक, परछोक, देव, पितर, मानव और ब्रह्माण्ड आदि निवेशित हैं। इसी प्रकार साम्बपुराण (४।१–५) में छिखा है—

अनाद्यो लोकनाथः स विश्वमाली जगत्पतिः । मित्रत्वेऽवस्थितो देवस्तपस्तेषे नराधिपः । अनादिनिधनो ब्रह्मा नित्यश्चाक्षर एव च । सृष्ट्या प्रजापतीन् सर्वान् सृष्टाद्य विविधाः प्रजाः । ततः स च सहस्रांशुरन्यक्तः पुरुषः स्वयम् ।

'आदि-अन्तहीन लोकेश्वर ब्रह्माण्डके संरक्षक और जगत्के स्वामी सूर्यने अपने मित्रभावमे अवस्थित होकर तेजतापद्वारा इस चराचर जगत्की रचना की है। विश्व-सृजनके वाद ब्रह्मारूपमे प्रजाकी सृष्टि की है। ये अञ्यक्त है एवं हजारो किरणवाले विराट् पुरुप हैं। इन्हींमें सारी सृष्टि है।

### सूर्य-विष्णु

वेद, ब्राह्मण, सिहता और पुराणोमे मूर्य ही विष्णु हैं। विष्णु द्वादशादित्योमे छोटा अर्थात् वारहवाँ आदित्य हैं। वेदका एक मन्त्र यहाँ उद्भृत किया जा रहा है— अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे। पृथिव्याः सप्त धामभिः॥

(一短०१।२२।१६)

जिस प्रकार सात किरणों के द्वारा विष्णु पृथिवीकी पित्रमा करते हैं, उसी प्रकार उन्हीं तत्त्वोद्वारा वे हम सबकी रक्षा करें।

वैदिक कोष निघण्टुमे कहा गया है— तीवरिक्षमद्वारेण सर्वत्र हि आविशतीति विष्णुः। ( -५।११)

अपनी तेज और तीक्ष्ण रिमयोद्वारा सर्वत्र फैळनेके कारण सूर्य विष्णु कहे जाते हैं। इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा निद्धे पदम्। समूहह्मस्यपांसुरे॥ (ऋ०१।२२।१७)

विष्णु अपने अदस्य पादसे पृथ्वी, द्यौ और अन्तरिक्षमें किरणद्वारा धूळ-धूसरित विश्वको प्रकाशित करते हैं।

### सूर्य और शिव तथा शैव शक्तियाँ

स्यंः शिवो जगन्नाथः सोमः साक्षादुमा खयम्। आदित्यं भास्करं भानुं रिवं देवं दिवाकरम्॥ उमां प्रभां तथा प्रज्ञां सम्ब्यां सावित्रीमेव च॥ (-लिङ्गपु० उ०, अ० १९)

'रुद्रो वैवखतः साक्षात्' ( –वाग्रुपु॰ अ॰ ५३ )

सूर्य, शिव, जगनाथ और सोम खयं साक्षात् उमा है। आदित्य, भास्कर, भानु, रिव तथा दिवोकर देव है। इनकी शक्तियाँ ये हैं—उमा, प्रभा, प्रज्ञा, सन्ध्या तथा सावित्री।

इस प्रकार देखा जाता है कि प्राचीन भारतीय त्रैतवाद एक मूलक है। एकेश्वरवाद ही त्रैतवादमें परिणत हुआ है। एकेश्वरवादका मूल आदित्य हैं। भारद्वाज स्मृतिका ७९ क्लोक इस संम्बन्धमें विशेष प्रामाणिक है; यथा—

'आदित्ये तन्महः साक्षात् परब्रह्मप्रकाशकम्।'

इस भूमण्डलपर साक्षात् परब्रह्मरूपमे आदित्य ही प्रकाशित हैं । इसलिये भगवान् ऋग्वेद सर्वत्र केवल सविताको ही देखते हैं—

> सविता पश्चातात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात्तात् सविताधरात्तात्। सविता नः सुवतु सर्वताति सविता नो रासतां दीर्घमायुः॥ (-ऋ०१०।३६।१४)

सिवता देवता मेरे आगे-पीछे, ऊपर-नीचे सर्वत्र सिवता-ही-सिवता है। सिवता हमे समी प्रकार सुख देते है। हमारी आयुको, बढाते हैं।

गायत्रीमन्त्र सविता-उपासनाका तत्त्व है और सर्वज्ञानी जनोसे समादत है। यह चारो वेद तथा समस्त ज्ञान- विज्ञान और प्रज्ञाका सार है। व्रह्म और जीवात्माकी एकताका यथार्थ बोधक है। वेद-विहित समस्त उपासना-कर्मों के प्रारम्भमें गायत्री-जप, सूर्यार्घ्य और ॐकारका उच्चारण करनेकी मान्यता है। इसके विना कोई अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता है। व्यास, भारद्वाज, पराश्चर, विस्तृ, मार्कण्डेय, योगी याज्ञवल्क्य एवं अन्य अनेक महान् महर्पियोंने ऐसा माना है कि गायत्री-जपसे पाप-उपपाप आदि मलोसे जापककी शुद्धि होती है। यजुर्वेदका ईशोपनिपद् कहता है—

#### योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ।

जो वह पुरुप आदित्यमें है, वही पुरुप मै हूँ । उस परमात्मपुरुपकी आत्मा भी भी हूँ । इसीका शुद्र आत्मतेज रिमयोंके अणुओद्वारा सूर्यमण्डलसे सम्पर्क करते हैं । जगत्मे रहकर भी शुद्ध आत्म-धाममें जानेके लिये सूर्य-रिम ही प्रधान योगका द्वार है—वाहक है । यूरोपियन साधक पिथा गोरसने भी माना है कि यह एक तेजधारक पदार्थ है । इसीमेसे होकर आत्म-ज्योति पृथ्वीपर उतरती है ।

### स्र्यसाधना और उपासना

स्तसिहता (य० वैखा० अ०६) में भगवान् महेश्वर शिवने कहा है कि—

आदित्येन परिज्ञातं वयं धीमह्युपास्महे। साविज्याः कथितो हार्थः संग्रहेण मयादरात्। नीलग्रीवं विरूपाक्षं साम्वमूर्ति च लक्षितम्॥

'नीलग्रीव शिवजीका कहना है कि आदरपूर्वक मैं सावित्री-मन्त्रकी, जिसे गायत्री या धीमहि कहते हैं, उपासना करता हूँ।'

भविष्योत्तरपुराणमे भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको जो सूर्योपासना वतलायी है, वह आदित्यहृदय है। श्रीकृष्णने कहा है—

रुद्राद्दिवतः सर्वेः पृष्टेन कथितं मया। वस्येऽहं सूर्यविन्यासं शृणु पाण्डव यत्नतः॥ अर्थात् अर्जुन ! रुद्र आदि देवताओके पूछनेपर जिस सूर्य-उपासनाको हमने वताया था वही तुमको वताता हूँ, सुनो । श्रीकृष्ण सूर्य (विष्णु )के अंशावतार द्वादशादित्यके अंश थे । इसीसे वे सूर्य (विष्णु ) नारायण नामसे भी सम्बोधित हुए । महाभारतके स्वर्गारोहणपर्व-(५ । २५ )मे कहा है कि भगवान् श्रीकृष्ण इहलीला समाप्त कर नारायणमे ही विलीन हो गये ।

यः स नारायणो नाम देवदेवः सनातनः। तस्यांशोवासुदेवस्तु कर्मणोऽन्ते विवेश ह ॥

इस प्रकार देवताओंद्वारा आदित्य-उपासनाकी प्राचीनता देखी जाती है।

वृहदेवता (१५६ अ०)मे लिखा है--- 'विष्णुरा-दित्यात्मा।' ( त्रायुपुराण अ० ६८। १२ )मे कहा गया है कि असुरोके देवता पहले सूर्य और चन्द्रमा थे। इन्होंने ही अपने-अपने सम्प्रदायके अनुसार अलग-अलग राज्य वसाया था । इनमे अधिकाश सौर थे । राम-रावण-युद्ध-( वा० रा०, यु० का०, अ० १०७ )मे जब भगवान् रामचन्द्रजी विशेष श्रान्त-चिन्तित थे तव ऋषि अगस्त्यने उन्हे सूर्यस्तोत्र वताया था। श्रीरामने अगस्त्य मुनिके उपदेशानुसार पूर्वमुख होकर पवित्र हो तीन बार आचमन किया और सूर्यके स्तोत्रका पाठ किया । इससे उन्हें महावल प्राप्त हुआ और उन्होने रावणका शिररुकेंद किया । द्वितीय जीवित्गुप्तके दसवीं शतान्दीका एक शिळालेख कलकत्ताके जादूघरमे है। इसका विवरण कनिंघम साहेबने (Cunningham's Archeological reports Vol xvl, 65 मे ) लिखा है कि भास्करके अङ्गसे प्रादुर्भूत प्रकाशमान 'मग' ब्राह्मण शाक-द्वीपसे कृष्णभगवान्की अनुमतिसे उनके पुत्र भगवान् साम्बद्वारा लाये गये । उन दिनो विश्वमे ये ही लोग सूर्य-साधनाके विशेपज्ञ थे । यह वात भविष्यपुराण और साम्ब-पुराणमे विस्तृतरूपसे वर्णित है। प्रहयामल प्रन्थमे भी उक्त वातोका उल्लेख है। इस वातसे प्रमाणित

होता है कि भारतमें भी सूर्य-पूजाका प्रचलन था; किंतु विशेपज्ञोका अभाव था । वेविछोनके प्राचीन वृत्तप्रनथ-(Etna Myth)में लिखा है कि इगल (गरुड़-जाति) पक्षीपर बैठकर कोई राजा तृतीय स्वर्ग (Third heaven of Annu )में जाते हुए जीव-चिकित्सक ओपित्र ले गया था। १९७३ ई० के अगस्तमे विख्यान अमेरिकन पत्रिका 'न्यू सायन्टिस्ट' ( New Sceintist, August 1973 )में प्रख्यात आणविक जीव-विज्ञानी डॉ० फ़ान्सिस्, डॉ० फ़िक और डॉ० लेसलीन कहा है कि इस पृथ्वीपर हजारो वर्षतक कोई जीवन नहीं था। यहाँतक कि जीवनकी सम्भावना भी नहीं थी । महाकाराके सूर्याश्रयमें स्थित जीवन-स्फुलिङ्ग इस युगकी वन्ध्या पृथ्वीपर ( नूर्यके आश्रयके प्राणि-सभ्यतासे छॅटकर) आया है। मि० फिक्स और मि० उरगेलके हस्ताक्षरयुक्त लम्बे वक्तव्यमे यह भी कहा गया है कि छाया-पथसे अन्यत्र अवस्य ही किसी-किसी सम्पताका विकास था। द्यापा-पथ तेरह सौ करोड़ वर्षका है। इस पृथ्वीक प्राणियोक उद्भवका काल चारसाँ करोड़ वर्षका है। इस प्रकार नी सों करोड़ वर्षोका अन्तर है।

### अन्तर्देशीय सूर्य-अर्चन

त्रिश्वमे सर्वत्र ही अनुमानतः ईसर्वा सवत्से छः हजार वर्ष पूर्वसे लेकर (नवीन मतसे चार करोड़ वर्षसे ) १४० ईसवीतक सूर्य-पूजाके प्रमाण मिछते हैं । विश्वका प्राचीन दर्शन-(In early philosophy throughout the world the sun worshia) सौरदर्शन ही है। पर्सियन चर्चाके मित्र ( Mithra ) ग्रीकोके हेल्यिस ( Hlios ) एजिस (मिश्र )के रा (RA) तातारियोंका भागवर्वक देवता फ्लोरस ( Flourished ) प्राचीन पेर ( दक्षिण अमरिका )के ऐश्वयेदाता फुल्रेस ( Fullest ) उत्तरी अमरिकनके रेड इंडियनोंके ण्नना (Atna) और ऐना, अफ्रिकाके विले (स्वेत) ( white ) चीनका उ० ची० ( Wu. chi ) प्राचीन जापानियोंका इजा-गी (Izna-gi), नवीन सेन्टो ईजमका एमिनो, मिनाका नाची (Ameno-Minak-Nachi ) आदि देवता; सूर्य, मित्र, दिवाकर आदिके रूपमें पूजित तथा उपासित थे। निष्कर्ष यह कि सूर्यकी शक्तिसे सारी सृष्टि हुई है । इनकी महिमा अनन्त हैं और इनकी पूजा-अर्चा अनादिकालसे विश्वभरमे प्रचलित हैं। भारतमें ये प्राचीन कालसे ही प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं।

## सूर्यकी विश्व-मान्यता

आकाशकं देवता 'एना' और पृथ्वोके देवता 'इया' में निष्ठा रखनेवाले वेवीनोलिया-निवासियोने दिवका आरम्भ सूर्योदयसं माना ।

मिश्रको नोलघाटो सम्यतामे सूर्यपूजा मुख्य थी। वहाँ मन्दिरोंको इस ढंगसं चनाया जाता था कि उनके मध्यमे स्थापित मूर्तिपर उदय लेते सूर्यकी किरणें पड सकें।

फैल्डियन लोग भी सूर्यको महत्त्व देते थे और उन्होंने सात घहोका पता लगाया था ——जिनके नामपर दिनोके नाम रखे। ये तारोको अवस्थिति और गतिसे भी अवगत थे।

सुमेरियन सभ्यतामे चन्द्रमाको सूर्यसे वड़ा माना गया । उन्होंने ज्योतिपके द्वारा वारह मासोका पञ्चाङ्ग वनाया ।

फिनोशियन सूर्य-चन्द्रके उपासक थे। असीरियावाले भी अपने ढंगसे सूर्यकी पूजा करते थे। सूर्यपूजा सर्वत्र थी।

ऋग्वेदमें सूर्यकी महिमाके सृचक चाँदह सूक्त हैं । सीर-सम्प्रदाय अत्यन्त प्राचीन है । भारतीय दैनन्दिन उपासनामें सूर्य-पूजा अनिवार्य है ।

# ब्रह्माण्डात्मा—सूर्यभगवान्

( लेखक — शास्त्रार्थमहारथी प० श्रीमाधवाचार्यजी शास्त्री )

वेदभगवान्का उद्घोप है कि 'सूर्य आतमा जगत-स्तस्थुपश्च' अर्थात् सूर्य न केवल मनुष्य, पशु, पश्ची, कीट, पतंग आदि जङ्गम जीवोक ही प्राणात्मा है, अपितु वे वृक्ष, लता, गुल्म, वीरुध, ओपवि आदि अचल—अन्तःसङ्ग जीवधारियोके भी प्राणात्मा है।

जीवनके लिये जिस उक्षिजन ( आक्सीजन ) तत्त्वकी अनिवार्य आवश्यकता है, वह तत्त्व सूर्य-भगवान् ही निरन्तर ब्रह्माण्डको प्रदान करने रहते हैं।

श्रीमनारायणके दिव्य अङ्ग-प्रत्यङ्गोका ही अपर पारिभाषिक नाम देवता है। निरुक्तकार यास्कने देव शब्दके
अनेकविध निर्वचन दिखाते हुए 'दानाद्वा', 'द्योतनाद्वा'
कहकर मुख्यतया इसे दानार्थक ही वताया है।
अतः भगवान्की अनन्त शक्तियोके भण्डारमेंसे प्राणियोको,
उनके जीवन-धारण करनेके लिये तत्तत्-शक्ति प्रदान
करनेवाले माध्यमिक दिव्य स्रोतोको देवता कहते है।
यद्यपि 'अनन्ता वे देवाः' इस वेद-प्रमाणके अनुसार वे
देवता अनन्त हैं तथापि उनका वर्गीकरण करके उन्हे
तैतीस कोटियोमे वॉटा गया है—अप्ट बसु, एकादश इद,
द्रादश आदित्य, मरुत् और इन्द्र। इनमे भी अन्तर्भावप्रक्रियासे केवल तीन रूपोको अन्तमे प्रधानता दी गयी
है। यास्क कहते हैं—'तिस्रो देवताः' अर्थात् तीन
देवना है—पृथ्वी-स्थानीय अग्नि, अन्तरिक्ष-स्थानीय
वायु और द्यु-स्थानीय सूर्य।

सूर्यको केन्द्रविन्दु मानकर चारो ओर विस्तृत पवीस कोटि योजनात्मक आकाश-कक्षको एक 'ब्रह्माण्ड' कहते हैं । पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्यौः अथवा 'भूः भुवः स्वः' नामक ब्रह्माण्डके तीन कल्पित भाग हैं, जिन्हे त्रिलोकी कहते हैं । इस त्रिलोकीकी आत्मा सूर्यभगवान् हैं । वेदोमे सूर्यकी महिमाके द्योतक अनेक सूक्त है। आदिसृष्टिके समय श्रीमनारायणद्वारा ब्रह्माजीको जो वेद-ज्ञान प्राप्त हुआ वह केवल वेदवीजमूत ओकार था। वर्णात्मक ओकार अकार, उकार और मकार—इन तीन मात्राओके सघातसे निष्पन्त है। इसकी एक-एक मात्रासे गायत्रीके एक-एक चरणका विकास हुआ है। इसिलिये त्रिपदा गायत्री ओकारात्मक वीजका ही प्रस्फुटित अङ्कुर कहा जा सकता है। गायत्रीको 'स्तुता मया वरदा वेदमाता' आदि शब्दोद्वारा वेदोकी जननी कहा गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि त्रिपदा गायत्रीसे ही वेदत्रयीका प्रादुर्भाव हुआ है।

ओकारकी नाद और त्रिन्दु नामक अन्यतम दो मात्राएँ तो प्राणसाधनारत योगिजनोके ही ध्येय हैं। वे ही पञ्चमात्रात्मक ओकारके अधिकारी है। वर्णात्मक त्रैमात्रिक प्रणव निवृत्तिमार्गी द्रिजमात्रका ध्येय है और आगमोक्त मनुष्यमात्रका उपास्य है।

आदिम महर्षिगण तो 'साक्षात्फृतधर्माणः' थे। उन्हें स्वय पठनकी आवश्यकता न थी। परतु जव काल्क्रमसे यह शक्ति क्षीण हो गयी, तब साक्षान्फृत-धर्मा गुरुओद्वारा असाक्षात्फृतभर्मा शिष्योको वेदोपदेश देना आरम्भ किया गया। इस युगमे जिसको नारायणसे सर्वप्रथम यह उपदेश मिला वह विवस्तान् अपर नामक सूर्यभगवान् ही थे। श्रीमद्भगवद्गीतामे भी श्रीकृष्णभगवान् ने 'इमं विवस्तते योगं प्रोक्तवानहमन्ययम्' (४।१) यह रहस्य घोपित किया है। शुक्र यजुर्वेदीय माध्यन्दिनी-संहिना तो महर्पि याज्ञवल्क्यने साक्षात् सूर्यभगवान् से ही प्राप्त की थी, यह सर्वविदित है। इस प्रकार वैदिक ज्ञान-परम्पराको मानव-समाजतक पहुँचानेका श्रेय सूर्यभगवान्को ही है।

ब्रह्म कृटस्थ है, प्रकृति त्रिगुणात्मिका है । प्रकृतिके रज, सत्त्व और तम—इन तीन गुणोंसे पञ्च-तत्त्व समुद्धत हुए हैं । प्रकृतिके सत्त्वगुणोद्रेकसे आकाशनत्त्वका, रजोगुणसे अग्नितत्त्वका और तमोगुणसे पृथ्वीतत्त्वका प्रादुर्भाव हुआ। ये तीनो तत्त्व विशुद्ध हैं। परतु सत्त्वगुण और रजोगुणके सम्मिश्रणसे वायुतत्त्वका तथा रजोगुण और तमोगुणके सम्मिश्रणसे जळतत्त्रका प्रादुर्भाव हुआ। उक्त दोनों तत्त्व विमिश्रित तत्त्व हैं। इस प्रकार प्रकृतिके तीन गुणोंसे पश्च महाभूतोकी उत्पत्ति हुई, जिनका पञ्जीकृत \* संघात यह समस्त चराचर जगत् है । उक्त तत्त्रोंके न्यूनाधिक्यके तारतम्यसे ही सृष्टिके पदार्थीम विविधता पायी जाती है। इसी तात्त्विक तारतम्यके अनुसार मानव-समाज भी पञ्चविध प्रकृति-सम्पन्न है। अतएव पञ्चविध प्रकृतिवाले मानवींके लिये एक ही श्रीमनारायणके पञ्चविध रूपोकी कल्पना करके पञ्च-देवोपासनाकी वैज्ञानिक स्थापना की गर्धा है। शास्त्र कहता है---

'उपासनासिद्धवर्थे हि ब्रह्मणो रूपकरणना'। तदनुसार आकाशतत्त्वकी प्रधानतावाले सात्त्विक मनुष्योकी विष्णुभगवान्में खभावतः विशिष्ट श्रद्धा होती हैं। अग्नितत्त्वकी प्रधानतावाले रजोगुणी मनुष्य जगन्माता शक्तिमें विशेष आस्था रखते हैं । पृथ्वीनत्त्व-प्रधान तमोगुणी प्रकृतिवाले मनुष्य भृतभावन शिव-भगवान्के भक्त होते हैं । वायुतत्त्व-प्रधान सत्त्व और रजोमिश्रित प्रकृतित्राले मनुष्य सूर्य भगत्रान्में श्रद्धाङ्ख होते हैं तथा जल्नन्वकी प्रधानतावाले रज और तमोमिश्रित प्रकृतिके मनुष्य विन्नेश्वर गणशर्मे निष्ठा रग्वते हैं । इस प्रकार विष्णव, दोव, झाक्त, सीर और गाणपत्य-ये पाँचों सम्प्रदाय क्रमशः पाँचों तत्त्रोंके तारतम्यपर परिनिष्टिन हैं । परंत्र स्त-स्त्रसम्प्रदायकी उपासनापद्वतिके अनुसार स्वेष्टकी विशिष्ट पूजा करते हुए भी पूर्वोक्त पाँचों ही सम्प्रदायोंके साधकोंको अनिवार्यस्त्रपसे नित्यकर्मभूत सन्ध्योपासनामें भगवान् मूर्यको अर्घ्य प्रदान करना, सावित्री देवताके गायत्री-मन्त्रका जप करना अत्यन्त अत्यावध्यक है जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक साधक पहले सौर है, पश्चात् स्वेष्ट देवनाका उपासक है । कारणवश स्वेष्ट देवताकी उपासना न हो पानेकी दशामे उतना प्रत्यवाय (पाप) नहीं है; परंतु सन्ध्याहीन द्विज सभी द्विज-क्रमोंसे अन्त्यजके समान वहिष्कार्य हो जाता है।

इस प्रकार ब्रह्माण्डान्मा सूर्यभगवान्का सर्वानिशायी महत्त्व है । उनकी उपासना अनुष्ठेय कर्त्तव्य है ।

- Les

अपित किसे कहते हैं १ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाग—इन पाँचाँ महाभूतोंमसे इनके तामसांग-स्वरूप एक-एक भृतके दो-दो भाग करके और एक-एक भागको पृथक् रखकर दूसरे भागोको चार-चार भाग करके पृथक् रक्षे हुए भागोमें एक-एक भाग प्रत्येक भृतका सयुक्त करनेसे पंजीकरण होता है। इससे निश्चय हुआ कि प्रत्येक भृतके अपने आधेमे प्रत्येक दूसरे भृतोके आधे भागका चतुर्थोग मिला हुआ रहता है। जैसे पंजीकृत आकाशमें अपंजीकृत आकाशका आधा भाग और दूसरे प्रत्येक अपजीकृत भृतोके अर्हभागका चतुर्थोग अर्थात् अपर प्रत्येक भृतका अप्याग मिला हुआ रहता है। इसी प्रकार प्रत्येक भृतमे समझ लेना चाहिये। इन पंजीकृत पद्म महाभूतोंसे ही प्रत्येक ब्रह्माण्ड उत्पन्न होते हैं। उन-उन ब्रह्माण्डोमें चौदह भुवन होते हैं तथा उद्भिज, स्वेदज, अण्डज और जगयुज—ये चार प्रकारके शरीर उत्पन्न होते हैं। शरीरोका अभिमान रखनेवाला जीव और अनन्त ब्रह्माण्डोके अभिमान रखनेवाले ईश्वर हैं।

## सूर्य आत्मा जगतस्तस्थपश्च

( लेखक--श्रीशिवकुमारजी शास्त्री, व्याकरणाचार्य, दर्शनालङ्कार)

देवोपासनामें भगवान् सूर्यका विशिष्ट स्थान है। भगवान् सूर्यका प्रत्यक्ष दर्शन सभी जनोको प्रतिदिन अनुभूत होता है। वे अनुमानके विपय नहीं हैं, सूर्य सम्पूर्ण विश्वको प्रतिदिन प्रकाशदानसे अनुगृहीत करते है। हम सबपर उनके असख्य उपकार है। सम्पूर्ण वैदिक-स्मार्त अनुष्ठान एव ससारके सभी कार्य भगवान् सूर्यकी कृपाके अधीन हैं। उनकी कृपा सव जीवोपर समान है । सूर्यकी शोधक किरणे कीटाणुओका नाशकर आरोग्य प्रदान करती है । सूर्यकी किरणे जिन घरोमे नहीं पहुँचतीं, वहाँ विविध मच्छर आदि जीवो तथा कीटाणुओका आवास होनेसे विविध रोगोकी उत्पत्ति होती है। सूर्यकी किरणोसे बढकर आरोग्य-प्रदानकी शक्ति अन्यत्र सुलभ अथवा सुगम नही है। सूर्यकिरणोमे रोगिवनाशक शक्तिके साथ पावनता भी है। 'आरोग्यं भास्करादि च्छेत्'-सूर्य-नमस्कारसे मन तथा शरीरमे अद्भुत स्कृर्तिका सञ्चार होता है। सूर्यकी विविध शक्तिसम्पन ये किरणे ही विविध रूप पृथिवीको सप्तविधरूप-( शुक्क-नील-पीत-रक्त-हरित-कपिश-चित्र-) वाली बनाती है। इस प्रकार भगवान् सूर्य हमारे प्रत्यक्ष संरक्षक देव हैं। विश्वका एक-एक जीव उनकी कृपाका कृतज्ञ है। स्थावर-जड़म सभी उनसे विकासकी शक्ति पाते है। इसी दृष्टिको लेकर करोड़ो जन 'आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने । जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्वर्यं नोपजायते ॥'-के अनुसार प्रतिदिन प्रातः-साय भगवान् सूर्यनारायणको पुष्पसमन्वित जलसे अर्घ्य देकर उनका शिरसा नमन करते हैं । धर्मशास्त्र हमे सूर्योदयसे पूर्व उठनेका आदेश देते है । 'तं चेदभ्युदियात् सूर्यः श्रायानं कामचारतः' आदि कहकर खस्य पुरुपको सुर्योदयके पश्चात् उठनेपर उपचासका विधान वताया

गया है । ये प्रकाशमय देव हमे प्रकाश देकर सत्कर्मोमे प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा देते हैं। गायत्रीके प्रतिपाद्य ये ही सूर्यदेव है । गायत्री-मन्त्रमे इन्हीं सवितादेवके तेजोमय रूपके ध्यानका वर्णन है। 'सूर्यों याति भुवनानि पश्यन्' सूर्य होकोको—उनके कमींको देखते हुए चलते है। अतः रार्यका गमन प्रत्यंत्र सिद्ध है। 'मरुचलो भूरचला स्वभावतः – इस उक्तिके अनुसार पृथिवी अचल और सूर्य गनिशील हैं। भगवान् सूर्य 'दिव्य तेजोमय, ब्रह्मस्ररूप होनेसे कर्माके प्रेरक होनेसे 'सविता', 'सर्वीत्पादक', आकाशगामी होनेसे 'सूर्य' कहे जाते हैं । भगवान् सूर्य सम्पूर्ण जगत्के आत्मा हैं । वेदोमे 'पर-अपर'रूपसे भगवान् सूर्यकी स्तुति है। ये भगवान् सूर्य प्रातः आश्चर्यजनकरूपसे रात्रिके सम्पूर्ण अन्धकारका विनाशकर सम्पूर्ण ज्योतियोकी ज्योति लेकर उदित होते है। ये मित्र, वरुण और अग्नि आदि देवोके चक्षुःखरूप है। सारे देव मनुष्यादिके रूपमे सूर्यके उदयमे ही अभिन्यक्त होते है। सूर्य उदित होकर आकाश तथा भूमिको अपने तेजसे व्याप्त कर देते है । सूर्य चर-अचर समीके आत्मा हैं। वे सबके अन्तर्यामी है। देवोके द्वारा प्रतिष्ठित तथा देवोके हितकारक विश्वके शुद्ध निर्मल चक्षु:खरूप सूर्य पूर्वेदिशामे उगते हैं । उनकी अनुकम्पासे हम सब सौ वर्गपर्यन्त नेत्रशक्तिसम्पन्न होकर उन्हे देखे। खाधीन-जीवन होकर सौ वर्पतक जीवित रहे । सौ वर्षपर्यन्त कर्णेन्द्रिय-सम्पन्न होकर सुने । श्रेष्ट वाक्- शक्तिसम्पन्न हो और दीनतासे रहित हो । किसीसे दीनता न दिखाये । सौ त्रपोसे भी हम सर्वेन्द्रियशक्ति-सम्पन्न रहे--ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चञ्चर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । आप्रा द्यागपृथिवी अन्तरिक्षर सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च। ( गु॰ यजु॰ ७ । ४२ ) ॐ तच्चभुर्देवहितं पुरस्ताच्छु-

क्रमुचरत् पश्यम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं श्रृणुयाम् रारदः शतं प्रव्रवाम शरदः शतमदीनाः स्थाम शरदः शतं भूयश्चशरदः शतात्। (ग्र॰ यज्ज॰३६। २४) सूर्योपस्थानके इन मन्त्रोको प्रत्येक द्विज प्रतिदिन प्रातः-साय दोहराता है। वेदमन्त्रोमे मूर्यको जगत्का अभिन्न आत्मा वताया गया है ( शुक्क यजुर्वेदके तैर्तासवे अध्यायमे और अन्यत्र भी श्रीसूर्यका विशिष्ट वर्णन है )। वेदोमे मगवान् सूर्यकी दिव्य महिमाका विस्तृत वर्णन है । उपनिपदोमें भी सूर्य ब्रह्मख्रस्त्रपसे वर्णित है । ऋपि सूर्यकी प्रार्थना करते हुए कहते हैं-- 'हे विश्वके पोपण करनेवाले, एकाकी गमन करनेवाले, ससारके नियामक प्रजापनिपुत्र सूर्यदेव ! आप अपनी किरणोको हटा ले, अपने तेजको समेट ले, जिससे मै आपके अत्यन्त कल्याणमय रूपको देख सकूँ ।' यह आदित्यमण्डलस्थ पुरुप मै हूँ। इसके पूर्वका मन्त्र भी इसी आशयको अभिन्यक्त करता है-

'हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् । तत्त्वं पूपन्नपात्रृणु सत्यधर्माय दृण्ये ॥ पूपन्नेकपें यम सूर्य प्राजापत्य द्रयूह रङ्मीन् समूह । तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमसि ॥ (ईशा० उप०१५ । १६)

प्रायः सभी पुराणोमे सूर्यकी महिमा वर्णित है। सत्य, वेद, अमृत ( ग्रुभ फल ), मृत्यु (अग्रुभ फल ) के अधिष्ठाता पुराणपुरुप भगवान् विष्णुके स्राह्मपभृत सर्वान्तर्यामी श्रीमृर्यकी हम सभी प्रार्थना करते हैं। 'प्रत्नस्य विष्णो रूपं यत्सत्यस्य ब्रह्मणः। अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्माममीमहीति (श्रीमद्रा० ५।२०।५) 'हे सवितादेवता! आप हमारे सभी दुरितो (पापो ) को दूर करे तथा जो कल्याण हो उसे लाकार दें यह कहकर—'विश्वानि देव सवितादेवितानि परा सुव। यद्भद्रं तक्ष आ सुव।' ( ऋ०५। ८२। ५) हम भगवान् सूर्यसे सव पापोके

विनाशकं माथ आत्मकल्याणके लिये प्रार्थना करते हैं। सम्पूर्ण फटों और सम्योंका परिपाक-परिपाट तथा उनकी दढता-कठोरता सूर्यकी किरणोंसे ही सम्भव होती है। रसोंक आदान-( प्रदण- ) से ही मूर्यको 'आदित्य' कहते हैं। वे अदिनिसे पुत्रम्यमें उत्पन्न भी है। सम्पूर्ण वृष्टिके आग्रार ये अञ्जनानी ही है— 'आदित्याज्ञायते बृष्टिः' । भगत्रान् सूर्यनारायगकी त्रिभिन्न किरणे ही जलका जोपण कर पुन: जलवर्पणसे जगत्को आप्यायित करती हैं। य भगवान् भास्कर ही जगत्के सभी जीवोंके कमीके साक्षी है। प्रत्यक्ष देवके रूपमे भगवान् सूर्य सम्पूर्ण जगत्के परम आराध्य है। श्रुतियो एव उनके आवारके शास्त्रवचनोंके अनुसार जव एक आस्तिक हिन्दू अविष्ठातृ-देवताकी भावनासे सारे जगत्को चिद्विलास—चेननानुप्राणिन मानता है तव सम्पूर्ण तेजःज्ञक्तिके धारक भगवान् सूर्य जो ताप-प्रकाश आदिके द्वारा हमारे परम उपकारक हैं, वे प्रवर्तक-अवस्थामें गतिरहित कैसे मान्य होंगे । वे साक्षात् चेतन परत्रहाखरूप हैं। वे केवल नेजके गोलामात्र नहीं है, वे चिन्मय प्रज्ञानघन परमार्थतस्य है। जिस प्रकार बाहरी चकाचौधसे यह आत्मतत्त्व आच्छादित है, उसी प्रकार इस हिरण्मय-सुत्रणेवत् प्रकारामान, चमचमाह्रटसे सन्यरूप नारायणका मुख (श्रीर्) छिपा है। साधक उस परमार्थ सत्यके दर्शनार्थ सूर्यसे उस् आवरणके हटानेकी प्रार्थना करता है। भगवान् सूर्यके सम्पूर्ण धर्म तथा कार्य जगत्के परम उपकारक हैं। इसीसे हमारे त्रिकालदर्शी महर्षियोने उपासनामे उन्हे उच स्थान दिया है। जगत्के एक मात्र चक्षु:खरूप, सवकी सृष्टि-स्थिति-प्रलयके कारण, वेडमय, त्रिगुणात्मक रूप धारण करनेवाले, ब्रह्म-विष्णु-शिवखरूप भगवान् सूर्यका हम शिरसा नमन करते है । सूर्यमण्डलमध्यवर्ती वे नारायण हमारे ध्येय हैं । हमे उनका प्रतिदिन ध्यान करना चाहिये।

## सूर्य-ब्रह्म-समन्वय

( लेखक--श्रीवजवलभगरणजी वेदान्ताचार्य, पञ्चतीर्थ )

र सर्वेऽति नाम्ना भगवान् निगद्यते स्योंऽपि सर्वेषु विभाति भापया । व्रह्मैव सूर्यः समुदेति नित्यशः तस्मै नमो ध्वान्तविळोपकारिणे॥

वैदिक धर्मकी वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य और सौर-ये पाँच प्रसिद्ध शाखाएँ हैं। इनमे विण्यु, शिव, शक्ति, गगपति और सूर्य-इन पॉचो देवोकी उपासनाका विशद विधान है । यद्यपि वेट और पुराण आदि समस्त शास्त्रोमे एकेश्वरवादका प्रतिपादन एवं समर्थन मिलता है, तथापि भावनाको प्रवल वनानेके लिये उपर्युक्त सनातनधर्मकी पॉचो शाखाओमे वैष्णव विष्णुकी, शैव शिवकी, ठाक शक्तिकी, गाणपत्य गणपतिकी और सौर सूर्यकी प्रधानता मानकर अपनी-अपनी भावनाको दढ करते है। वस्तुतः ईश्वर--परमात्मा (ब्रह्म) एक ही तत्त्व है, जो चराचरात्मक जगत्का उत्पादक, पालक, संहारक तथा जीवोको जन्म-मरणरूपी ससृतिचक्रसे छुडानेवाला है । शास्त्रकी यह विशेषता है कि अनन्त गुण, शक्ति, रूप एव नामवाले ब्रह्मके जिस नामको लेकर जहाँ विवेचन किया जाता है, वहाँ उसीमे ब्रह्मके समस्त गुण-शक्ति-नाम-रूपादिका समर्थन कर दिया जाता है । साधारण बुद्धिवाले व्यक्ति पूर्णतया मनन न कर पानेसे अपने किसी एक ही अभीष्ट उपास्यकी सर्वोच्चता मानकर परस्परमे कळह-तक कर बैठते हैं । तत्त्वतः यह ठीक नहीं है ।

वस्तुतः विचार किया जाय तो हमे प्रत्येक दृष्ट एव श्रुत वस्तुमे ब्रह्मत्यकी अनुभृति हो सकती है। सूर्यमे तो प्रत्यक्ष ही वैशिष्टयका अनुभव हो रहा है।

वेटोमे सैकडो सूक्त है, जिनमे उपर्युक्त पॉचो देवोके अतिरिक्त बृहस्पति आदि ग्रहो और जडतत्त्वमे परिगणित पर्जन्य, रात्रि, रक्षोध्न, मन्यु, अग्नि, पृथ्वी, उपा और ओपधि आदिके अन्य भी वहत-से सूक्त है। उनमे उन्हींकी महत्ताका दिग्दर्शन है, जिनके नामसे वे सूक्त सम्बद्ध है। श्रीसूर्यदेवके नामसे सम्बद्ध भी अनेक सूक्त है, उनमे---'सूर्य आतमा जगतस्तस्थुपश्च' (ऋ०१।११५।१) इत्यदि मन्त्रोद्वारा स्पष्टतया सूर्यको चराचरात्मक जगत्की आत्मा कहा गया है । सूर्यके जितने भी पर्यायवाची नाम हैं, उन सबके तालप्यका ब्रह्मसे ही सम्बन्ध है, क्योंकि एक ही परमात्मा वैश्वानैर, प्राण, आकाशं, यम, सूर्य और हस आदि अनन्त नामोसे अभिहित है । वेद एव पुराण आदि उसी एक परमात्माका आमनन करते है, अधिक क्या ससारमे---ऐसा कोई शब्द नहीं जो ब्रह्मका वाचक न हो--- 'उल्लू'-जैसे शब्दोको ब्युत्पत्ति भी ब्रह्मपरक लगायी जा सकती है और 'मूढ'-जैसे अपमानसूचक शब्दोसे भी परमात्माकी स्तुति की गयी है । परिवर्तन एव विनश्वरंगील प्राणियोके शरीर तथा उनके अङ्ग-प्रत्यङ्गमे भी प्रसङ्गवश भगवत्ताका अभिनिवेश प्रतिपादित किया गया है । ऋपि-महर्पि, मुनि-महात्मा, साध-सत और ब्राह्मण जब किसीको आशीर्वाट देते हैं, तो अभयमुदावाले हाथके लिये सकेत करते है—यह मेरा हाथ भगवान् ( भले-बुरे कर्म करनेमे समर्थ ) ही नहीं, भगवान्से भी वढकर है; क्योंकि इस हाथके द्वारा किये हुए कर्मीका फल देनेके लिये भगवानुको भी विवश होना पडता है। परम्परया कर्म भी मोक्षके

१. अह वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः। (गीता १५। १४)

२. एक सिद्रपा बहुधा वदन्ति । ३. सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति " " " "

थः सर्वे शब्दा ब्रह्मवाचकाः उत्-उद्ध्वं छनातीति उल्द्रः । ( श्रीभाग्य ) ५. नमः शान्ताय घोगय मूहाय गुणधर्मिणे । ( भा॰ ८। ३। १२ ) (गूहाय पाठ भी मन्तव्य है। स॰ )

साधक हैं। अतः क्रमींका कर्त्ता यह हाथ ही संसारके दुःखोंसे छुड़ानेत्राला महान् औपध है, अतएव यही मुक्ति दिलाता है—

अयं में हस्तो भगवानयं में भगवत्तरः। अयं भे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमशेनः॥ (ऋ०१०।६०।१२)

सूर्यकी जड़ता और परायणता भारतीय शासमे भी वर्णित है। पाश्चात्त्य विचारक तो इसे एक आगका गोला मानते ही हैं; किंतु चिन्तित है कि आगमें इन्धन चाहिये । यदि सूर्यरूपी इस आगके गोलेमे इन्धन न पहुँच पायगा और यह शान्त हो जायगा तो दुनियाकी क्या दशा होगी ? भारतीय शास्त्रोके विज्ञाताओने उपासनाको पोपक मानकर उपास्यका इस समस्याका समाधान किया है । अतः सूर्यका जितना अधिक आराधन किया जायगा, उतना ही अधिक सूर्यका पोपण एवं लोकका हित होगा । कोई किसीकी प्रशंसा करता है तो प्रशस्य व्यक्ति प्रफुछ एव प्रमुदित होता है— ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है। वेद भी कहते है-'प्रभो ! हमारी ये सुन्दर उक्तियाँ आपके तेज-वल आदिको वढावे--व्यक्त करे-जिससे आप हमारी रक्षा एव पालन-पोपण करे-

वर्धन्तु त्वां सुष्टुतयो गिरो मे

यूयं पात खस्तिभिः सदा नः।

मूर्यको वेद एव पुराण आदि शाखों में कहीं परमात्मासे समुत्पन्न माना गया है, कहीं चक्षुसे उद्भूत और कहीं चक्षुस्वरूप ही माना गया है। कहीं पर इक्ष्माकुवंशमें समुत्पन्न और कई स्थलों में साक्षात् परव्रह्म परमात्मा (ब्रह्मा, विण्यु और शंकर आदि देवोंका उपास्य) भी कहा गया है। इन सभी विभिन्न वाक्योंका समन्वय जिटल अवस्य है; किंत असम्भव नहीं।

अध्यातम, अधिभूत एवं अधिदेव—ये तीन खरूप प्रत्येक दृष्ट-श्रुत वस्तुओं के माने जाते हैं। अधिभूत शरीर, अध्यातम—आत्मा (जीव) और अधिदेव—परमात्मा अन्तर्यामी कहलाता है। इन्हीं तीनों रूपोसे शास्त्रमें सूर्येका विभिन्न रूपसे वर्णन किया गया है। शास्त्रीय विभान है—'आरोग्यं भास्करादि च्छेत्'। इसके अनुसार आराधना करनेपर भगवान् सूर्य आराधकके शरीरको स्वस्थ बनाते हैं। शरीर ही धर्मांदि गुरुपार्थचतुष्ट्यका साधक है। केवल प्राणी ही नहीं, चराचरात्मक अखिल जगत्का सूर्यद्वारा अपार हित होता है। अतएव चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, चाहे आर्यसनातनी हो या अन्य धर्मावल्म्बी—सभीके लिये जीवनप्रदान करनेवाले ये सूर्य भगवान् उपास्य एवं पूज्य है, वे हमारी रक्षा करें।

# सर्वोपकारी सूर्य

देवः कि वान्धवः स्यात्प्रियसुहृद्धवाऽऽचार्य आहोस्विद्यों
रक्षाचक्षुचुँ दीषो गुरुरुत जनको जीविनं वीजभोजः।
एवं निर्णीयते यः क इव न जगतां सर्वथा सर्वदाऽसौ
सर्वाकारोपकारी दिशतु दशशताभीपुरभ्यर्थितं नः॥

जिन भगवान् सूर्यनारायणके विषयमे यह निर्णय हो नहीं पाता कि वे वास्तवमे देवता हैं या वान्धवः प्रिय मित्र हैं (अथवा वेदके उपज्ञ) आचार्य किंवा अर्च्य स्वामी; वे क्या हैं—रक्षानेत्र हैं अथवा विश्वप्रकाशक दीपकः वे धर्माचार्य गुरु हैं अथवा पालनकर्ता पिताः प्राण हैं या जगत्के प्रमुख आदिकारणः वल हैं अथवा और कुछ । किंतु इतना निश्चय है कि सभी कालो, सभी देशों और सभी दशाओं में वे कल्याण करनेवाले हें । वे सहस्ररिम (भगवान् सूर्य) हम सबका मङ्गल-मनोरथ पूर्ण करे ।

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्। (मृ०१०।१९०।३) २. चक्षोः सूर्यो अजायत। (यजुर्वेद ३१।१२)

३. एप ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः । ( आदित्यहृद्य, वा० रा० उ० १०७ । ८ )

## चराचरके आत्मा सूर्यदेव

( लेखक--श्रीजगन्नाथजी वेदालंकार )

वेदोमें सूर्य, सिवता और उनकी शक्तियो—मित्र, वरुण, अर्यमा, भग और पूषाके प्रति अनेक सूक्त सम्बोधित किये गये हैं। उनके स्वाध्याय और मननसे विदित होता है कि सूर्य एवं सविता जड़-पिण्ड नहीं, अग्निका गोला ही नहीं, अपितु ताप, प्रकाश, जीवनशक्तिके प्रदाता, प्रजाओके प्राण 'सूर्य' या 'नारायण' हैं । 'चन्द्रमा मनसो जातश्रक्षोः सूर्यो अजायत ।' ( ऋक्०१०। ९०।१३ ),'यस्य सूर्यश्रक्षश्रम्द्रमाश्च पुनर्णवः । अग्नि यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः' ( अथर्व० १० । ७ । ३३ ) 'यतः सूर्यं उदेत्यस्तं यत्र च गच्छति । तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठं तदु नात्येति किं-चन ॥' ( अथर्व ० १० । ८ । १६ ) इत्यादि मन्त्रोंमें सूर्यको परम पुरुष परमेश्वरके चक्षुसे उत्पन्न, ज्येष्ठ ब्रह्मका चक्षु तथा उन्हींसे उदित और उन्हींमें अस्त होनेवाळा कहा गया है । अतः सूर्यदेव मानव-देहकी भॉति जड़-चेतनात्मक हैं । जैसे हमारी देह जड़ और उसमें विराजमान आत्मा चेतन है वैसे ही सूर्यका बाहरी आकार (पिण्ड ) भौतिक वा जड़ है, पर उसके भीतर चेतन आत्मा त्रिराजमान है। वे एक देवता हैं--वाह्य और आन्तर प्रकाशके दाता, ताप और जीवनशक्तिके अक्षय भाण्डार, सकल सृष्टिके प्राणस्वरूप । वे आत्मप्रसाद और अप्रसाद—कोप और कृपा, वर और शाप, निम्रह और अनुम्रह करनेमे सर्वथा समर्थ सूर्य-नारायण हैं।

वैज्ञानिक जगत्को जब यह विदित हुआ कि हिंदू-धर्मके अनुसार सूर्य एक देवता हैं जो प्रसन्न एवं अप्रसन्न भी होते हैं तो एक क्रान्ति उत्पन्न हो गयी। उन्होंने इसकी सत्यता जॉचनेके छिये परीक्षण करना प्रारम्भ कर दिया । मिस्टर जार्ज नामक एक विज्ञानके प्रोफेसरने इस परीक्षणमें सफलता प्राप्त की । ज्येष्ठमासकी कड़कती धूपमे वे केवल पाजामा पहने हुए पाँच मिनट सूर्यके सामने टहरे। फिर जब कमरेमें जाकर तापमान देखा तो १०३ डिग्री ज्वर चढ़ा पाया। दूसरे दिन पूजाकी सब सामग्री---पत्र, पुष्प, धूप-दीप, नैवेद आदि लेकर यथाविधि श्रद्धासे पूजा की, शास्त्रोक्त रीतिसे सूर्य-नमस्कार किया । उसमे ११ मिनट छगे । जब कमरेमें जाकर थर्मामीटरसे तापमान देखा तो ज्वर पूरी तरहसे उतरा पाया । इस परीक्षणसे ने इस निश्चयपर पहुँचे कि सूर्य वैज्ञानिकोंके कथनानुसार अग्निका गोला ही हो, ऐसी बात नहीं है। उसमें चेतन सत्ताकी भॉति कोप-प्रसादका तत्त्व भी विद्यमान है। अतः विज्ञानसे भी सूर्य-नारायणका देवत्व स्पष्ट हो जाता है । वेदोंमें कहा गया है-'सूर्य आतमा जगतस्तस्थुपश्च'( ऋक्०१।११५।१) मूर्यदेव स्थावर और जङ्गम जगत्के जड़ और चेतनके आतमा हैं। इन्हें मार्तण्ड \* भी कहते हैं; क्यों कि ये मृत अण्ड (ब्रह्माण्ड ) मेंसे होकर जगत्को अपनी ऊष्मा तथा प्रकाशसे जीवन-दान देते हैं । इनकी दिव्य किरणोंको प्राप्त करके ही यह विश्व चेतन-दशाको प्राप्त हुआ और होता है । इन्हींसे चराचर जगत्में प्राणका सञ्चार होता है—'प्राणः प्रजानामुद्यत्येप सूर्यः' (प्रक्न०१। ८)। अतएव वेद भगवान् सूर्यसे शक्ति और शान्तिकी प्राप्तिके लिये उनकी पूजा और प्रार्थना करनेकी आज्ञा देते हैं-

सूर्यो ज्योतिज्योंतिः सूर्यः स्वाद्या । सूर्यो वर्चो ज्योतिवर्चः स्वाद्या । ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाद्या ।

मृतेऽण्ड एप एतस्मिन् यद्भृत ततो मार्तण्ड इति व्यपदेशः ।

सजुर्दे वेन सवित्रा सजूरुपसेन्द्रवत्या। जुपाणः सूर्यो वतु स्वाहा॥ (यजु०२।९-१०)

शं नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु शं नश्चतस्त्रः प्रदिशो भवन्तु । शं नो देवः सविता त्रायमाणः शं नो भवन्त्पसो विभानीः । (—ऋ००। ३५ । ८, १०)

तैत्तिरीय आरण्यकमे कहा गया है कि उदय और अस्त होते हुए सूर्यका ध्यान और उपासना करनेसे ज्ञानी ब्राह्मण सब प्रकारकी सुख-सम्पदा और कल्याण प्राप्त करते हैं—उद्यन्तमस्तं यन्तमादित्यमभिध्यायन् ब्राह्मणो विद्वान् सकलं भद्रमद्गुते ।

अत्र यहाँ वेदके कतिपय स्को, मन्त्रोंके भावोद्वारा सूर्यभगवान्के महनीय खक्षप और कार्य-ज्यापारका निरूपण किया जाता है।

उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। हरो विश्वाय सूर्यम्॥ (—ऋ०१।५०।१)

'उस सर्वज्ञ सूर्यदेवको उसकी किरणे, उसके ध्वजा-रूपी अश्व (क्षितिजपरसे आकाशमे) ऊपर ले जा रहे हैं, ताकि सम्पूर्ण विश्व, सभी प्राणी उनके दर्शन करें।'

आध्यात्मिक अर्थ—अन्तर्जानकी रिनयाँ उपासकको उस सर्वन्यापी, सर्वज्ञ. खयंप्रकाश, सूर्य-परमात्मदेवकी ओर ले जाती हैं जिससे कि वह इस विश्वके रहस्यको साक्षात् देख-समझ सके।

अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः। स्राय विश्वचक्षसे॥ (—ऋ०१।५०।२)

'ये सव नक्षत्रगण रात्रिके अन्धकारके साथ चोरोंकी भॉति चुपकेसे इस विश्वदर्शी सूर्यके सामनेसे भागे जा रहे हैं।'

भद्दश्रमस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु। भाजन्तो अग्नयो यथा॥ (—श्रु०१।५०।३) 'टीप्यमान अग्नियो-जंसे इनके ये घ्वज, ये किरणें, मनुष्य आदि सभी जीव-जन्तुओंको अनुकृष्ट दर्शन करा रही हैं।'

तरणिर्विश्वद्शीतो ज्योतिष्कृद्सि सूर्य। विश्वमा भासि रोचनम्॥ ( —ऋ०१।५०।४)

हे मूर्यदेव ! आप अन्धकारसे पार लगानेवाले, सर्वसुन्दर, परम दर्शनीय, ज्योतिके स्नष्टा हैं । आप इस सम्पूर्ण चराचर जगत्को भास्तर-क्यमें प्रकाशित करते हैं ।

प्रत्यङ् देवानां विदाः प्रत्यङ्ङुदेपि मानुपान्। प्रत्यङ् विद्यं स्वर्दशे॥ (—ऋ०१।५०।५)

'चुलोकवासी प्रजाओं, मनुष्यों तथा सम्पूर्ण विश्वके सम्मुख आप उदित हो रहे हैं ताकि वे सभी आपकी खर्गीय ज्योतिके दर्शन करें।'

येना पावक चक्षसा मुरण्यन्तं जनाँ अनु। त्वं वरुण पर्श्यास ॥ (—ऋ०१।५०।६)

'हे पत्रिजीकारक, पापनाशक वरुणदेव! जिस नेत्रसे तुम लोगोमे कर्मपरायण मनुष्यके सन्य-अनृतका अवलोकन करते हो वह यही सूर्यस्त्री नेत्र है।'

वि द्यामेपि रजस्पृथ्वहा मिमानो अक्तुभिः। पश्यञ्जन्मानि सूर्य॥ (--ऋ०१।५०।७)

'हे सूर्यदेव! रात्रिक योगसे दिवसोंको सीमित करते हुए या अपनी किरणोसे दिनोका माप करते हुए आप उत्पन्न प्राणिमात्रका निरीक्षण करते-करते चुलोक और विशाल अन्तरिक्ष-प्रदेशमे संचरण करते रहते हैं।'

सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य। शोचिष्केशं विचक्षण॥(—ऋ०।१।५०।८)

'हे सूक्पदर्शिन् त्रिशाल्टप्टे सूर्यदेव! आपके रिम-रूपी सात अश्व किरणरूपी केशोंसे सुशोमित आपको रथमें ले जा रहे हैं।'

अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रथस्य नप्यः। ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः॥(—ऋ०१।५०।९) 'सर्वप्रेरक सूर्यदेवने अपने रथकी सात पवित्र और पवित्रीकारक कन्याओको रथमें जोत रखा है। खयं ही रथसे जुत जानेवाले इन अखोंकी सहायतासे वे अपने मार्गका अनुसरण करते हैं।'

उद् चयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्। देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्॥ (—ऋ०१।५०।१०)

'अन्धकारके उस पार श्रेष्ठ तेजका दर्शन करते-करते हम देवलोकमें सर्वश्रेष्ठ-ज्योतिः खरूप सूर्यदेवके पास पहुँच गये हैं।'

आध्यात्मिक अर्थ—अन्तर्यज्ञ करनेवाले हम उपासक अज्ञानान्धकारके ऊपर उच्च और फिर उच्चतर ज्योतिका साक्षात्कार करते हुए अन्तमे उच्चतम्-ज्योतिःखरूप, देवोमे परमदेव परमात्म-सूर्यतक जा पहुँचे हैं।

हृद्रोग, कामला आदि रोगोंके नाशक सूर्यदेव उद्यक्षद्य मित्रमह आरोहन्तुत्तरां दिवम्। हृद्रोगं मम सूर्य हरियाणं च नाशय॥

'हे मित्रकी भॉति उपकारक तेजसे सम्पन्न सूर्यदेव! आप आज उदित होकर फिर उच्चतर बृहत् धौमें आरोहण करते हुए मेरे इस हदोग तथा पीलिया (कामला रोग)-का विनाश कर दीजिये!

शुकेषु में हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि। अथौ हारिद्रवेषु में हरिमाणं नि दध्मसि॥ (—ऋ०१।५०।१२)

'अपना पीलिया (पीलापन) हम अपने शरीरसे अलग कर उसी रंगके शुक्त और सारिका-नामक पित्रयोंमें तथा हारिद्रव नामक वृक्षोमे रख देते हैं।' उद्गाद्यमादित्यो विश्वेन सहसा सह। हिपन्नं महां रन्थयन् मो यहं हिपते रधम्॥ (—ऋ०१।५०।१३)

अदितिके पुत्र ये आदित्यदेव मेरे लिये उपद्रवकारी शत्रु और रोगका नाश करते हुए अपने सम्पूर्ण बलके साथ मेरे समक्ष उदित हुए हैं। (अपना समस्त भार उनपर सींप चुका हूँ—में सूर्यभगवान्का उपासक हूँ) अतः अपने अनिष्टकारी मानुष या अमानुष प्राणी या रोगका खयं नाश न करूँ, मेरे द्वेपीके विपयमें जो कुछ करना है उसे सूर्य भगवान् ही मेरे लिये करें।

चित्रं देवानामुदगादनीकं
चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः।
आज्ञा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च॥
(—ऋ॰१।११५।१)

'देवोके ये सुन्दर मुख, मित्र-वरुण और अग्निके नेत्र ये सूर्यदेव उदित हुए हैं। स्थावर-जङ्गम-विश्वके आत्मा इन मूर्यदेवने धौ, पृथिवी और अन्तरिक्ष—इन तीनो छोकोंको अपने दिव्य प्रकाशसे भर दिया है।'

सूर्यो देवीमुपसं रोचमानां अयों न योपामभ्येति पश्चात्। यत्रा नरो देवयन्तो सुगानि वितन्यते प्रति भद्राय भद्रम्॥ (—ऋ०१।११५।२)

'भगवान् प्रातःकालकी जिस वेलामें मूर्य सौन्दर्यसे दीण्यमान उषादेवीका उसी प्रकार अनुगमन करते हैं जिस प्रकार पनि अपनी अनुद्रता पन्नीका, उस समयमें देवत्वकामी मनुष्य उच्चतर कल्याणकी ओर ले

भिन्न-भिन्न रगोकी दोतलंभे जल भरकर उसे सूर्यकी धूपपें रखनेमें उसमें नाना रोगोके नागकी शक्ति उत्पन्न हो जाती है।

२. सूर्यदेवकी यथाविधि उपासनासे प्राप्त उनकी कृपा तथा मन्त्रवलने अण्ना पीलापन अपने शरीरसे निकालकर उने उस रंगके पक्षियो या वृक्षोंमे फेंका जा सकता है जिनके लिये वह स्वाभाविक और शोभावर्धक होता है।

१. सूर्य-िकरण-चिकित्साके द्वारा सूर्यके भिन्त-भिन्न रंगोकी किरणोके यथाविधि सेवनसे देहके विपी और रोगोका नाजकर वाह्य और आन्तर खास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। इसकी विधियाँ विकसित हो चुकी हैं।

जानेवाले कल्याणकी अभिलाषासे अपने यज्ञायोजनींका विस्तार करते हैं।

भद्रा अश्वा हरितः सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमाद्यासः। नमस्यन्तो दिव आ पृष्ठमस्थुः परि द्यावापृथिवी यन्ति सद्यः॥ (—ऋक्०१।११५।३)

'सूर्यके कल्याणकारी, कान्तिमय, नानावर्ण, शीघ-गामी, आनन्ददायी एवं स्तुत्य रिमरूप अश्व अपने खामी सूर्यकी पूजा करते हुए चुलोकके पृष्ठपर आरूढ़ होकर तत्क्षण ही धावापृथिवीको व्याप्त कर लेते हैं।'

तत् सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोविंततं सं जभार। यदेदयुक्त हरितः सधस्था-दाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै॥ (—ऋक्१।११५।४)

'यह भगवान् सूर्यका देवत्व और महिमा है कि वे अपने कार्यके बीचमें ही अपने फैले हुए रिमजालको समेट लेते हैं। जिस समय वह अपने कान्तिमान्, रिमरूप अश्वोंको अपने रथसे समेटकर अपनेमें संयुक्त कर लेते हैं, उसी समय रात्रि समस्त जगत्के लिये अपना अन्धकाररूप वस्त बुनती है।'

तिनमत्रस्य वरुणस्याभिच क्षे
सूर्यो रूपं कृणुते द्योरुपस्थे।
अनन्तमन्यद् रुशदस्य पाजः
कृष्णमन्यद्धरितः सं भरन्ति॥
(—श्रृक्०१।११५।५)

'सबके प्रेरक भगवान् सविता अपनी प्रेम-साम-श्वस्यमयमूर्ति मित्रदेव तथा अपनी पावित्रय-वैशाल्यमय-मूर्ति वरुणदेवके सम्मुख खर्लीककी गोदमें अपना तेजोमय खरूप प्रकट कर रहे हैं। इनके कान्तिमान् अश्व इनका एक अनन्त, दीप्यमान, दिनरूपी, स्वेतवर्ण तेज तथा दूसरा निशान्धकाररूपी कृष्णवर्ण तेज निरन्तर छाते रहते है।

अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरंहसः पिपृता निरवद्यात्। तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदिनिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः॥ (—ऋक्०१।११५।६)

'हे देत्रो ! आज र्न्योदयके समय हमें पाप, निन्य कर्म और अपकीर्तिके गर्तसे निकाल्कर हमारी रक्षा करो । मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, पृथित्री और द्यों—ये सभी देव हमारी इस प्रार्थनाका सम्मान कर इसे पूर्ण करें, हमारी उन्नति और अभिवृद्धि साधित करें ।'\*

रोग-सङ्कटादिके निवारक सूर्यदेव येन सूर्य ज्योतिपा वाधसे तमो जगञ्च विश्वमुद्दियर्षि भावना। तेनासाद्विश्वामनिरामनाद्वितपामी-वामप दुष्प्वप्न्यं सुव॥ (—श्चक् १०।३७।४)

'हे सूर्यदेव ! जिस ज्योतिसे आप तमका निवारण करते और सम्पूर्ण जगत्को अपने तेजसे अभ्युदय प्राप्त कराते हैं, उसीसे आप हमारे समस्त विपत्-सङ्गट, अयब-भावना, आधि-ज्याधि तथा दु:खप्न-जनित अनिष्टका भी निवारण कर दीजिये।

सर्वश्रेष्ठ ज्योति इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं विश्वजिद्धनजिदुच्यते बृहत्। विश्वभाड् भाजो महि सूर्यो हश उरु पप्रथे सह ओजो अच्युतम्॥ (—ऋक्०१०।१७०।३)

<sup>&#</sup>x27;उदिता सूर्यस्यः इन पदोका साङ्केतिक अर्थ यह है कि सूर्यदेव मिन्न, वरुण तथा अन्य देवोंके वे नेत्र हैं जो लोगोंके सत्य-अनृत एव पाप-पुण्यके साक्षी हैं। अतः ये सूर्य उदित होनेपर सभी देवोंके समक्ष हमारे निष्पाप, निर्पाप होनेकी साक्षी दें तथा ये देव भी हमे पापमे वचाते हुए हमारी प्रगति एवं विकास साधित करें।

'यह सौर-ज्योति-प्रह-मक्षत्र आदि ज्योतियोकी भी ज्योति, उनकी प्रकाशक सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च ज्योति है। यह विशाल, विश्वविजयी और ऐश्वर्यविजयी कहलाती हैं। सम्पूर्ण विश्वको प्रकाशित करनेवाले ये महान् देदीप्यमान सूर्यदेव अपने विस्तृत तमका अभिभव करनेवाले, अविनाशी ओज-तेजका सबके दर्शनके लिये विस्तार करते हैं।

#### देवयानके अधिष्टाता

अध्वनामध्वपते प्र मा तिर खस्ति मेऽ-स्मिन्पथिदेवयाने भूयात् ॥\*(—यजु॰ ५ । ३३ )

'हे सकल मार्गोके खामिन् मूर्यदेव ! मुझे पार लगाइये । इस देवयानमार्गपर मेरा पूर्ण मङ्गल हो !!'

#### देवों में परम तेजस्वी

सूर्य भ्राजिष्ठ भ्राजिष्टस्त्वं देवेष्वसि भ्राजिष्ठोऽहं मनुष्येषु भूयासम् ॥ (—यज्०८।४०)

'हे परमतेजिखन् सूर्यदेव ! आप देवोमे सबसे अविक देदीप्यमान है, मैं भी मनुष्योमें सबरो अधिक देदीप्यमान परम तेजस्त्री हो जाऊँ।'

#### पाप-तापमोचक

यदि जाग्रद्यदि खप्न एनाधँसि चक्रमा वयम्। सूर्यो मा नसादे नसो विश्वान्मुञ्जत्वँ हसः॥ (—यजु०२०।१६)

'जागते या सोते यदि हमने कोई पाप वित्ये हों तो भगवान् सूर्यदेव हमे उन समस्त पापोंसे, कुटिल कर्मोसे मुक्त कर दे।'

#### सबके वशीकर्ता

यदद्य कच्च वृत्रहन्तुद्गा अभि सूर्य। सर्वे तदिन्द्र ते वदो॥ (—यजु०३३।३५) 'हे बृत्रघातक, अक्षरसहारक सूर्यदेव ! जिस किसी भी पदार्थ एव प्राणीके सामने आप आज उदित हुए हैं वह सब—वे सभी आपके वशमें हैं।'

तच्चक्षर्यं विहतं पुरस्ताच्छुक्रमुण्चरत्।
प्रयम शरदः शतं जीवेम शरदः शतथ्
श्रृणुयाम शरदः शतम्॥
प्रव्रवाम शरदःशतमदीनाः स्थाम शरदः शतं
भूयक्ष्व शरदः शतात्।
(—यजु० ३६। २४)

'देखो ! वे परमदेवद्वारा स्थापित शुद्ध, पवित्र, देदीप्यमान, सबके द्रष्टा और साक्षी, मार्गदर्शक सूर्यरूप चक्षु हमारे सामने उदित हुए हैं । उनकी कृपासे हम सौ वर्पोतक देखते रहें, सौ वर्पोतक जीवित रहे, सौ वर्पोतक श्रवणशक्तिसे सम्पन्न रहे, सौ वर्पोतक श्रवचन करते रहे, सौ वर्पोतक अदीन रहे, किसीके अधीन होकर न रहें, सौ वर्पोसे भी अधिक देखते, सुनते, बोलते रहे, पराधीन न होते हुए जीवित रहे ।'

आवाहन-सूर्योपासनाका मन्त्र

उदिह्युदिहि सूर्य वर्चसा माभ्युदिहि । यांद्रच पदयामि यांद्रच न तेषु मा सुमति रुधि तवेद् विष्णो वहुधा वीर्याणि । त्वं नः पृणीहि पद्युभिर्विद्दवरूपैः सुधायां मा घेहि परमे ब्योमन् ॥ (—अथर्व॰ १७ । १ । ७ )

'हे भगवान् सूर्यदेव! आप उदित हों, उदित हों, अध्यात्म तेजके साथ मेरे समक्ष उदित हों। जो मेरे दृष्टिगोचर होते हैं और जो नहीं होते उन सबके प्रति मुझे सुमित दें। हे सर्वव्यापक दूर्यदेव! आपके ही नानाविध वलवीर्य नाना प्रकारसे कार्य कर रहे हैं। आप हमें सब प्रकारकी दृष्टि-शक्तियोंसे पूर्ण और परितृप्त कीजिये, परम व्योममें अमृतत्वमें प्रतिष्टित कर दीजिये।'

<sup>\*.</sup> कहीं वाहर कार्यके लिये जाते समय पूर्ण अदाभक्ति और एकाग्रताके साथ इस मन्त्रका जप करके तथा जप करते हुए जानेसे कार्य-सिद्धि होती है।

## एर्स्के सहचारी देव—वरुण, भित्र, अर्धमा, भग, पूपा

भिन, इन्द्र, सूर्य और सोम—ये चार प्रधान वैदिक देवता हैं। इनमेंसे प्रत्येकके अपने-अपने सहचारी देव हैं जो सदा उसके सङ्ग रहते हैं और उसके कार्य-व्यापारमें सहायता करते हैं। यहाँ हम वेदके गृढार्थ-द्रष्टा महर्षि श्रीअरविन्दके अनुसार सूर्यके सहचारी देवों—वरुण, मित्र, अर्यमा, भग और पूपाके खरूप और कार्यव्यापार संक्षेपमें प्रतिपादित करते हैं।

सूर्यदेव परम सत्यकी ज्योति हैं और हमारी सत्ता, हमारे ज्ञान और कर्मके मूलमें जो सत्य कार्य कर रहा है उसके अधिष्ठातृदेवना भी वे ही हैं । सूर्यदेवता-के परम सत्यको यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी प्रकृतिमे दढतया स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिये कुछ शतींकी पूर्ति करना आवश्यक है। एक विशाल पवित्रता एवं निमल विशालता प्राप्त करना भावश्यक है जो हमारे समस्त पाप-पुञ्ज एवं कुटिल भसत्यका उन्मूलन कर दे । उस विशालता एवं पवित्रताको साक्षात् मूर्ति ही हैं वरुणदेव । इसी प्रकार प्रेम और समग्र वोधकी राक्ति ग्राप्त करना भी अनिवार्य है जो हमारे सभी विचारो, कार्यों और आवेगोंको परिचालित करे और उनमें सामञ्जस्य स्थापित करे । ऐसी राक्तिके साक्षात् विग्रह ही हैं मित्रदेव। और फिर विराद विवेकसे पूर्ण अभीप्ता तथा पुरुपार्थकी अक्षयराक्ति भी अपरिहाये है । उसीका नाम है अर्यमा । इनके साथ ही अपेक्षित है सब पदार्थोंके समुचित दिन्य उपभोगकी सहज सुखमय अवस्था जो पाप, प्रमाद और पीड़ाके दुःखप्नको दूर भगा दे । ऐसा कर सकनेवाळी शक्ति ही है भग देवता । ये चारों दिन्यशक्तियाँ सूर्यदेवताके सत्यकी शक्तियाँ हैं।

किंतु हमारे अंदर उनका दिन्य कार्य सहसा ही संपन्न नहीं हो सकता। मनुष्यके अंदर देवत्वकी सृष्टि एकदम ही नहीं की जा सकती, अपिनु एकके बाद एक दिन्य उपाओं के उदयसे, प्रकाशप्रद सूर्यके समय-समयपर पुन:-पुन: उदयनसे होनेवाले ज्योतिर्मय विकास एवं क्रिक्स पोपणके द्वारा ही सावित हो सकती है। इसके लिये सूर्य अपने आपको एक अन्यक्रपमे पोपक एवं संवर्धक पूपाके रूपमें प्रकट करते हैं। साधककी अभीट आध्यात्मिक सम्पदा दिन-प्रतिदिन इस पूपा (पोपक सूर्य) के पुनरावर्तनके समय वृद्धिको प्राप्त होती है। पूपा सूर्यशक्तिके इस पहल्का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वरुण परम सत्यके सूर्य परमेश्वरकी सिक्तय सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ताके मूर्त विग्रह है । सत्ता और चेतनाकी विशालता, ज्ञान और शक्तिकी बृहत्ता एवं विराट्ताके राजा हैं वरुणंदव । वे आकाशसदृश, सिन्धुसम, अनन्त विस्तारवाले राजा, खराट् और सम्राट् हैं । दुर्निवार पाशरूप शस्त्रके धारक दण्डदाता हैं और उपचारकर्ता भी ।

मित्र प्रेमके देवता, दिव्य सखा, मनुष्यों और देवोके सदय सहायक हैं । वेदोके अनुसार, सभी देवोमें प्रियतम देव ये ही हैं । इसी प्रकार अयमा अन्तर्यज्ञ और अभीप्साकी तथा सत्यके छिये संगामकी मूर्तिमती राक्ति हैं । पूर्णता, प्रकाश और दिव्यानन्दकी प्राप्तिके छिये मनुष्यजाति जो यात्रा कर रही है उसकी संचालक शक्ति अर्थमा ही हैं । सृष्टिके समस्त पदार्थिक आनन्दका उपभोग करनेवाली शक्ति हैं भगदेवता । प्रचुर ऐश्वर्यों (वाजों के ) के प्रमु एव खामी हमारी क्रिमक अभिवृद्धिके अधिपति, हमारे संगी-साथी हैं पूपा देवता । वे हमारे प्रचुर ऐश्वर्यों का कमसे संवर्धन करते हैं ।

## कल्याण-मूर्ति सूर्यदेव

( लेखक—श्रीमत् प्रभुपाद आचार्य श्रीप्राणिकशोरजी गोस्वामी )

आर्य ऋषियोंके मतानुसार अति प्राचीन कालमें जब कहीं कुछ और नहीं था, तब अद्देत, परमकारण पुरुष इस जगत्के कारण पुरुप थे। वे सिचदानन्दमय परम तेजस्वी पुरुप प्रकृतिके अप्रकार्य पुरुष है। उन परम पुरुषके प्राकृतिक हाय, पैर और नेत्र आदि न होते हुए भी वे प्रहुण, गमन और दर्शन करनेमे सर्वथा समर्थ हैं । उन्होने जब एकसे अनेक होनेकी कामना की तो उनके नेत्रोसे चारो ओर—सर्वत्र मूर्यकी ज्योतिराशि छिटक गयी और प्रकृतिकी रचनामे परमाणु पख्यित होकर विश्वसृष्टिकी आधार-शिला स्थापित हो गयी । उन परम पुरुषोत्तमके दृष्टिपातसे विश्व सहसा आलोकमय और सृष्टि चञ्चल हो गयी । उनके दृष्टि बद करनेसे योग-निद्राकी अवस्थामें सम्पूर्ण विश्वकी नामरूपरहित अन्धकार रात्रि होती है। इस निविड अन्धकारसे मुक्ति पानेके लिये ज्योतिर्मय राज्यमे प्रवेश-प्राप्तिका साधन है-प्रार्थना-मुखर वेदमन्त्र । अनन्त आकाशमे, त्रिचित्र, दिव्य, नाना वर्णोके आलोकनिर्झरित अनन्त ज्योति-विन्दु वरुण-लोकमें प्रचुर जल, इन्द्रलोकमें विद्युत्, वज्र, अग्नि, अद्यानिपात, वर्पाका पानी, दास्य-क्षेत्रका पोपण, प्राणि-जगत्का पालन, सर्वत्र न्यापक स्थावर-जङ्गमकी आत्मा सूर्य हैं । वैज्ञानिकोके विश्लेपणात्मक मण्डित विचारोसे सूर्य एक नहीं, अनेक हैं। प्रहों-उपप्रहोके सम्बन्धमें सूर्य उनके छोटे-वडे होनेके कारण उनके बीचकी दूरीका परिमाण, तेजविकीर्णता, शक्तिका प्रचुर तारतम्य एव नाना प्रकारसे आकर्षणके धारक हैं। सूर्य ही सम्पूर्ण सौर-जगत्की शक्तिके सचालक, प्रेरक, गतिदायक एव त्रिलोप-साधक हैं । ऋपि-महर्पियोने एक-दो करके सूर्यकी गणना की। स्थ

भादित्य अपने अनन्त खरूपमें सर्वव्यापक तापशक्तिसे युक्त, परम आश्रय तथा परम अवलम्बन हैं।

अनन्त तरगोवाला सागर सूर्यको जलका उपायन देता है। सूर्य उससे मेघोकी सृष्टि करते है। विद्युत-तरगोंसे वे क्रीड़ा करते हैं तथा मेघ-वर्पणके जलसे स्नष्टाकी सृष्टि-जगत्को परितृप्त करते हैं। यज्ञकुण्डमें अग्निरूपमें अवस्थान करके सूर्यदेवता यज्ञेश्वर नारायणकी पूजा प्रहण करते हैं। जल, पृथ्वी, वायु और आकाशमें—सर्वत्र सूर्य-नारायण और उनकी शक्ति विद्यमान है।

ऐसे परम उपकारी भगवान् सूर्यकी श्रद्धासहित पूजा-उपासना कौन नहीं करेगा। इसीलिये जडवादी, चिद्वादी, देहवादी, वैज्ञानिक, ज्ञानी, विज्ञानी, योगी और साधक भक्तजन—सभी मूर्य तथा सूर्यविज्ञानके रहस्योंके जाननेके लिये सर्वत्र समुत्सुक होकर साधनमें रत हैं। जो शक्ति विश्वप्राणका नियन्त्रण करती है, उसे किसी भी प्रकार सम्मुखस्थ एवं अनुकूल करना सम्भव होनेपर देह, मन, प्राण, सुस्थ, सवल, कर्मठ तथा सव प्रकारसे आत्ममण्डित करना सम्भव है । प्रतिदिन साधुजन तीन बार इन्हीं सूर्यके सम्मुख होनेके लिये मन्त्रोद्वारा उपासना करते हैं। वे मन्त्र ही सूर्योपस्थान-मन्त्र हैं । सम्यक् ध्यानके लिये वे ही प्रधान मन्त्र है । सूर्यदेवताके सम्मुख होकर गायत्रीमन्त्रसे उनकी शक्तिकी प्रेरणा और सद्बुद्धि-लाभकी प्रार्थना की जाती है। जो वाक्राक्ति, वाब्यय-रचना तथा सूर्याप्नि देवता-का दान है, उसे विश्वजनके लिये विरक्ति उत्पन्न करनेमें प्रयुक्त न कर समाजको धारण-पोषण करनेमें नियुक्त करनेसे ही आत्म-तुष्टि तथा विश्वका कल्याण होता है।

शैव, शाक्त, गाणपत्य और वेंप्णव आदि भारतीय साधना-पद्धतियोंके अन्तर्गत सभी ज्योतिर्मण्डलके मध्यस्य सूर्य-खरूपमें ही अपने आराध्य देवताका ध्यान करते हैं।
सूर्यके समक्ष साधुजन शुभ प्रेरणाके निमित्त गायत्री-मन्त्रसे
प्रार्थना निवेदित करते हैं। इस विराट् आळोकधाराके
साथ एकात्मताकी भावना ही दिव्य भगवदीय प्रेम,
परमगित तथा परमशान्ति है। जो प्रेम सूर्यके प्रकाशसे
उद्मासित है, वही सच्चा प्रेम है। कवि, ज्ञानी
और दार्शनिक—सभी सम्पूर्ण जगत्के साथ प्रेमसम्बन्ध
स्थापित करके सच्चे मानव बन सकते हैं।

हम ध्यान करते हैं— 'तत्सवितुर्वरेण्यं भगों देवस्य' परम आदरणीय ये सविता देवता 'भगे' अर्थात् दीप्तिसे समस्त विश्वको आलोकित और नियन्त्रित करते हैं। पूर्य देवताकी यह प्रार्थना भारतीय संस्कृतिकी विशिष्ट प्रार्थना है। वैदिक ऋपियोने सत्य-दर्शनके लिये किस यन्त्र-तन्त्रके हारा इस तेजपुञ्जकी महामहिमाका अवधारण किया था, यह कथा आज हमे ज्ञात नहीं है। किंतु वर्तमान युगके वैज्ञानिक उन यन्त्रोंकी सहायतासे गगन-मण्डलचारी नक्षत्रमण्डलके साथ नाना प्रकारसे परिचय-सम्बन्ध और अनुसन्धानके निमित्त सतत जाप्रत् हैं। कल्याण-प्रदाता परब्रह्मस्वरूप इन्हीं भगवान् सूर्यका हम नित्य समरण करते हैं।

उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दशे विश्वाय सूर्यम्। (--ऋक्०१।५०।१)

खयंप्रकाश सूर्य समस्त प्राणिसमूहको जानते हैं। उनके अश्वगण (किरणसमूह) उनके दर्शनके लिये उन्हें ऊँचे किये रखते हैं। प्राचीन कालमें लोग जानते थे कि अनन्त आकाशमें बहुत-से ब्रह्माण्ड हैं। प्रत्येक ब्रह्माण्डका पृथक् नियन्त्रण और अपनी-अपनी महिमा तथा विशिष्ट अवस्थिति है। यद्यपि हमारा यह सौर-जगत् ब्रह्माण्डकी तुलनामें क्षुद्र है; तथापि इस ब्रह्माण्डके

ब्रह्मा चतुर्भुज हैं, बृहत्तरमण्डलोंके ब्रह्मा कोई शतमुख तथा कोई महस्रमुख हैं । आधुनिक वैज्ञानिकगण इस प्रकारके बृहत्तर नक्षत्रमण्डलोमें सौर जगत्के अवस्थानके सम्बन्धमें नि:सदेह हैं । उनके विज्ञानसम्मत उपार्योने दूर-दूरान्तरके विचित्र नक्षत्रोंके समूहोंका अस्तित्व प्रमाणित कर दिया है। एक प्रसिद्ध ज्योतिर्विज्ञानीने मर्ग या कन्या-राशिके परिमण्डलके मध्यमें 'एम० ८७' नामसे एक अपरिमेय बृहत् उपनक्षत्रका अनुसंधान किया है। कैलिफोर्नियामें माउंट पैलीमरिमें अवस्थित हेलमान मन्दिर एवं आरिजोनामें किटपित्रके राष्ट्रिय मानमन्दिरसे पर्यवेक्षण करके उक्त वक्तव्यका समर्थन किया गया है । इस 'एम० ८७' मण्डलकी गुरुत्वाकपैणशक्ति असाधारण है। परिमण्डलमें अवस्थित इसी 'एम० ८७'ने भर्गो नक्षत्र-के १०० नक्षत्रोंको अपनी आकर्पणशक्तिसे महाकाशमें स्थिर बना रखा है। वैज्ञानिकोंका मत है कि इस तथ्य-पर विचार करनेसे लगता है—जैसे कोई मानो अल्क्य रहकर प्रह-मण्डलेंकी गतिविधिको नियन्त्रित या सुनियन्त्रित करता है । वहीं शक्ति विभिन्न प्रकप्की तरंगोंको ५००० प्रकाशवर्योंकी दूरीतक प्रेपण करती है। 'सवितुर्वरेण्यं भगों देवस्य'—कहकर मानो भारतके वैदिक ऋपिगण इसी अदृश्य तात्त्विक शक्तिकी ओर इंगित कर नित्य अभ्यर्थना करनेकी प्रेरणा टेते हैं।

प्रतत्ते अद्य शिपविष्ट नामार्यः शंसामि वपुनानि विद्वान्। तंत्वा गृणामि तव समतव्यान् क्षयन्तमस्य रजसः पराके॥ (—ऋग्वेद ७।१००।५)

हे ज्योतिर्मय प्रमो ! तुम्हारे नामकी महिमा जानकर मैं उसीका कीर्तन करता हूँ । हे महामहिमामय भगवन् ! मैं क्षुद्र होते हुए भी इस ब्रह्माण्डके उस पार अवस्थित होनेके लिये आपकी स्तुति करता हूँ । (आप मुझे वह परम कल्याण दें; आप कल्याण मूर्ति हैं।)

## सर्वस्वरूप भगवान् सूर्यनारायण

( लेखक—पं॰ श्रीवैद्यनाथजी अग्निहोत्री )

गुवन-भास्तर भगवान् श्रीसूर्यनारायण प्रत्यक्ष देवता हैं — प्रकाशस्त्ररूप हैं। वेद, इतिहास और पुराण आदिमें इनका अतीव रोचक तथा सारगर्भित वर्णन मिलता है। ईश्वरीय ज्ञानखरूप अपौरुपेय वेदके शीष स्थानीय परम गुह्य उपनिषदों भगवान् सूर्यके खरूपका मार्मिक कथन है। उपनिपदों अनुसार सबका सारतत्त्व एक, अन्तन, अखण्ड, अद्धय, निर्मुण, निराकार, नित्य सत्-चित्-आनन्द तथा शुद्ध-बुद्ध-मुक्तखरूप ही परमतत्त्व है। उसका न कोई नाम है न रूप, न किया है न सम्बन्ध और न कोई गुण एवं न जाति ही है। तथापि गुण, सम्बन्ध आदिका आरोप कर कहीं उसे ब्रह्म कहा गया है, कहीं विण्यु, कहीं शिव, कहीं नारायण, कहीं देवी और कहीं भगवान् 'मूर्यनारायण'।

भगवान् रूर्यके तीन रूप हैं—(१) निर्गुण निराकार, (२) सगुण निराकार और (३) सगुण साकार।

प्रथम तथा द्वितीय निराकार-रूपको एक मानकर कहीं दो ही रूपोका वर्णन मिळता है । जैसे 'मैत्रायण्युपनिषद्'में आया है—

हे बाव ब्रह्मणो रूपं मूर्त चामूर्तं च । अथ यन्मूर्तं तद्सत्यं यदमूर्तं तत्सत्यं तद्ब्रह्मः यद्ब्रह्म तज्ज्योतिर्यज्ज्योतिः स आदित्यः । (५।३)

'ब्रह्मके दो रूप हैं—एक मूर्त—साकार और दूसरा अमूर्त—निराकार । जो मूर्त है, वह असत्य—विनाशी है और जो अमूर्त है, वह सत्य—अविनाशी है । वह ब्रह्म है । जो ब्रह्म है, वह ज्योति -प्रकाशखरूप है और जो ज्योति है, वह आदित्य—सूर्य है ।'

यद्यपि भगवान् सूर्य निर्गुण निराकार हैं तथापि अपनी मायाशक्तिके सम्बन्धसे सगुण कहे जाते हैं । वस्तुतः सामान्य सम्वन्धसे नहीं, तादात्म्याध्यास-सम्बन्धसे ही गुणोंका आरोप, क्रियाका कथन, संसारका सर्जन-पालन तथा संहारका भी आरोप होता है । अघटित-घटना-पटीयसी मायाके कारण ही वे सर्वज्ञ. सर्वशक्तिमान्, उपास्य तथा समस्त प्राणियोंके कर्मफलप्रदाता कहे जाते हैं । भगवान् सूर्यद्वारा ही सृष्टि होती है । वे अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं । अत. चराचर समस्त ससार सूर्यका रूप ही है । सूर्योपनिपद्मे इसीका प्रतिपादन कुछ विस्तारसे किया गया है ।

कारणसे कार्य भिन्न नहीं होता । सूर्य कारण हैं और अन्य सभी कार्य । इसिल्ये सभी सूर्यस्कर हैं और वे सूर्य ही समस्त प्राणियोंकी आत्मा हैं । यह सूर्यका एकत्व ज्ञान ही परमकल्याण—मोक्षका कारण है । स्वयं भगवान् सूर्यका कथन है—'त्वमेवाहं न भेदोऽस्ति पूर्णत्वात् परमात्मनः' (—मण्डलब्राह्मणोपनिपद् ३ । २ ) 'परम आत्माक पूर्ण होनेके कारण कोई भेद नहीं है । तुम ओर मै एक ही हैं ।' "ब्रह्माहमस्मीति छतछत्यो भवति" (—मण्डलब्रा॰ ३ । २ ) 'में ब्रह्म ही हूँ—यह जानकर पुरुष छतछत्य होता है ।' इस प्रकार निर्णण-सगुण निराकार भगवान् सूर्यके अभिन्न ज्ञानसे परमपद—मोक्ष प्राप्त होता है ।

सगुण निराकार और सगुण साकारस्ररूपकी उपासना-का वर्णन अनेक उपनिपदोंमे मिळता है। 'य प्वासी तपित तमुद्रीश्रमुपासीत' (छा०१।३।१)। जो ये भगवान् सूर्य आकाशमें तपते हैं, उनकी उद्गीय-रूपसे उपासना करनी चाहिये। 'आदित्यो ब्रह्मित' (छा०३।३।१)। आदित्य क्षत्र हं—इस रूपमें आदित्यकी उपासना करनी चाहिये— 'आदित्य ओमित्येवं ध्यायंस्तथात्मानं गुर्ज्जानेति' ( यैना॰ उ॰ ५ । २ ) धादित्य ही ओम् ६ – उस स्वपें धादित्यका ध्यान करते हुए अपनेको तहुप करे ।

'अथ इ सांकृतिभंगवानादित्यहोकं जगाम ।
तमादित्यं नत्वा चाशुण्मनीविद्यया नमस्तुयत्'
(—अध्युपनिपद्)। भगवान् सांकृति मुनि आदित्यहोक्तमें गये
और वहाँ भगवान् सूर्यको नमस्तारकर चाकुण्मनी विधाकी
प्राप्तिके हिये उनकी स्तृति की। 'याप्रवरस्यो इ चै
महामुनिरादित्यहोकं जगाम । तमादित्यं नत्वा
भा भगवनादित्यात्मनत्त्वममुबृद्दीति' (—मण्डल बा॰
१ । १ ) महामुनि याज्ञवस्त्र्य आदित्यहोक्तमे गये और वहां
भगवान् आदित्यको प्रणाम कर कहा —'भगवन् आदित्य!
आप अपने आत्मतत्त्वका वर्णन कीजिये।' मूर्यदेवने
दोनोको दोनो विद्याएँ दीं।

जैसे भगवान् विष्णुका स्थान वेंकुण्ट, भूतभावन शक्तरका कैलास तथा चतुर्मुख हजाका स्थान हमलोक हैं. वैसे ही आप मुननभास्तर मूर्यका स्थान आदित्यलोक—मूर्य-मण्डल है। प्रायः लोग सूर्यमण्डल और सूर्यनारायणको एक ही मानते हैं। सूर्य ही कालचक्रके प्रणेता हैं। सूर्यसे ही दिन, राजि, घटी, पल, मास, पक्ष, अयन तथा संवत् आदिका विभाग होता है। सूर्य संसारक नेत्र है। इनके विना सव अन्यकारमय है। सूर्य ही जीवन. तेज, ओज, वल, यश, चक्षु, श्रोत्र, आत्मा और मन हैं— 'आदित्यो वै तेज ओजो वलं यशक्त्वक्षुः श्रोत्रे आत्मा-मनः' (—नारायणोपनिपद् १५), 'मह इत्यादित्यः। आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते' (—तै० ड०

११५ १२) । भ्यून शुवानस्य ज्ञान तीन होकोंकी अपेता 'सहः' चीधा लोक है, यह आदित्य ही हैं । आदित्यते ही सगमा लोक एकि प्राप्त प्राप्त करते हैं । आदित्यते के महान् ह । भूः आदि तीनों लोक इसके अवयव - अक है और यह अद्गं है । आदित्यके योगने ही अन्य लोकादि महत्ता प्राप्त करते हैं । आदित्यके योगने ही अन्य लोकादि महत्ता प्राप्त करते हैं । आदित्यकी महिमा अधितीय है ।

आदित्य दोक्तं भगतान सूर्यनानयगदा महतार विषष्ट है। ने रक्तकार में भित्न, दिरायनय वर्ण, चतुर्भुज तथा दो सुजाओं में पात धारण क्रिये हुए हैं और दोक्तन अभणतया वर-मुहासे युक्त हैं। ने नान अध्युक्त रथमे सवार होते हैं। जो उपासक ऐसे उन भगवान सूर्यकी उपासना करने हैं, उन्हें मनोवाञ्चित पाल प्राण होता है। उपासक सम्मुल प्रकट होकर ने उसकी इच्छापूर्ति करने हैं।

दन प्रकार भगवान् मूर्य विभिन्न क्रांमें होते हुए, भी एक ही हैं । नाम. रूप, क्रिया और इससे भिन्न जीव तथा अन्वण्ड, अनन्त, चेतन-तत्त्व भी एकमात्र भगवान् सूर्य ही है। एकत्वका प्रतिपादन करनेवाळी अनेवा श्रुतियाँ है। स यक्षायं पुरुष यक्षायाद्यादित्ये स एकः (—तै० ५००३।१०।४) 'जो वह प्रमतत्त्व इस पुरुपमें है और जो आदित्यमें है, वह एक ही है।' जैसे घटाकाश और महाकाशमें भेद नहीं है, वैसे ही जीव और प्रमतत्त्वमें किचित् भी भेद नहीं है। वह प्रमतत्त्व भगवान् सूर्य ही हैं। सूर्य सर्वस्वरूग इस हैं।

## अमतिमरूप रवि अग-जग-स्वामी

( रचयिता—श्रीनयुनीजी तिवारी )

अनल-अनिल तन उद्भासी, आदिस्पृष्टिका है वासी। सहस अरुण रुचि कमलाक्षी, सकल विश्वका है साक्षी॥ रूप-गंध अरु रस-कारी, अमित तेजमय छविधारी। देव-ब्रह्ममय हैसव जगका, पूज्य राकल खुर-जर-मुनि-जनका॥ जल-जर, थल-चर, तथ-चर प्रामी, संग्रकाही वह जीवनदानी। विष्णु सनानन नित नभगामी, अन्तिमस्पर्व अग-जग-सामी॥





## भारतीय संस्कृतिमें सूर्य

( लेखक-पो॰ डॉ॰ श्रोगमजी उपाध्याय एम्॰ ए॰, ही॰ लिट्॰ )

रूपं यदेतद् बहुधा चकास्ति यद्येन भावी भविता न जातु । तचक्षुरर्कात्मकमीश्वरस्य

वन्दे वयुस्तैजससारधास्नः॥

भारतीय संस्कृतिमे आरम्भसे ही सूर्यकी महिमा अतिशय रही है। वह भारतीय आध्यात्मिक जीवनका उच्चतम आदर्श प्रस्तुत करती है। स्वामी रामतीर्थके शब्दोमे सूर्य सबसे बंडे सन्यासी है; क्योंकि वे सबको प्रकाश और जीवन-प्रदान करते है। \* प्रकाश देनेका काम आचार्यका है। वैदिक कालमे ही सूर्यको आचार्यक्रपमे प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। भगवान् सूर्यने याज्ञवल्क्यको वाजसनेयसंहिताका उपवेश दिया था। गायत्रीके 'धियो यो नः प्रचोदयात्'के द्वारा सूर्यका गुरुत्व ब्रह्मचारी और आचार्यके सम्बन्धमे प्रस्कृतित हुआ है। वैदिक युगसे ही उपनयनमे अपनी और विद्यार्थिकी अञ्चल जलसे भरकर आचार्यके मन्त्र पढनेकी विधि रही है; यथा—

तत् सवितुर्नुणीमहे वयं देवस्य भोजनम्। श्रेप्टं सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमहि॥ (—श्रुग्वेद ५। ८२।१)

अर्थात्—'हम सिवतादेवके भोजनको प्राप्त कर रहे हैं। यह श्रेष्ठ है, सबका पोपक और रोगनाशक है।' यह मन्त्र पढ़कर आचार्य अपने हाथका जल विद्यार्थीकी अञ्जलिमे डाल देते और उसका हाथ अंगूठेसे पकड़ लेते थे। इसके पश्चात् आचार्य कहते थे—

देवस्य त्वा सवितुः श्रसवेऽश्विनोर्वाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां गृश्णाम्यसौ ।

'सवितादेवके अनुशासनमें अश्विद्वयकी बाँहोसे, तथा पूषाके हाथोंसे गैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ ।' इस प्रकार शिष्य और आचार्यके सम्बन्धमें सूर्यकी उपस्थिति प्रमाणित होती थी और यह सिद्ध किया जाता था कि जैसे सूर्य प्रकाश देकर जगत्का अन्वकार निरन्तर दूर करते हैं, वैसे ही आचार्य शिष्यका अज्ञानान्धकार दूर करते रहेगे। इस अवसरपर सूर्यसे प्रार्थना की जाती थी—

मिय सूर्यों भ्राजो दधातु—अर्थात्—'सूर्य मुझमें प्रकाशकी प्रतिष्ठा करे।'

सूर्यसे आजीवन कर्मयोगकी शिक्षा प्राप्त होती है। सूर्य शब्दकी ब्युत्पत्ति है—सुवित वेरयित कर्मिण छोकम् अर्थात् सूर्य यत. छोकको कर्ममे छगा देते हैं अतः 'सूर्य' हैं।

सूर्यको निष्काम कर्मकी थ्रेरणा परमात्म-खरूप भगवान् श्रीकृष्णसे मिली जैसा कि गीता (४।१)में उन्होंने खय कहा है।

सूर्यके सात अश्वोद्वारा निष्काम कर्मयोगका चारित्रिक आदर्श प्रस्तुत किया गया है। उनके नाम ये हैं—

जयोऽजयथ्य विजयो जितप्राणो जितश्रमः । मनोजवो जितकोधो वाजिनः सप्त कीर्तिताः॥

परम्परा भी सूर्यवंशमे निष्काम कर्मयोग और आत्मज्ञानकी शेवधि (कोप) रही है। सूर्यके पुत्र यमसे नचिकेताने कर्मयोगकी शिक्षा प्राप्त की थी।

मूर्यकी उपर्युक्त विशेषताओं के आधारपर पौराणिक युगमें सौर-सम्प्रदायका प्रवर्तन हुआ। किसी देवताके नामपर सम्प्रदाय बनना तभी सम्भव होता है, जब वह सृष्टिका कर्ता हो, उससे सारी सृष्टिका उद्भव होता हो

<sup>🚁</sup> सत्य तातान सूर्यः । ( ऋग्वेद १ । १०५ । १२ ) यह आध्यात्मिक जीवनका प्रतीक वाक्य है ।

और अन्तमें उसमें सारी सृष्टिका विक्य भी हो जाना हो। इसकी पुष्टि सूर्योपनिपद्में प्राप्त होती है। ऋग्वेट (१। ११५।१)में भी इस धारणाका परिपाक हुआ है। उसके अनुसार——

सूर्य आतमा जगतस्तस्थुपश्च ।

न्यग्वेदमें सूर्यका नाम विश्वकर्मा मिलता है । इससे उनकी सृष्टि-रचनाकी योग्यता प्रमाणित होती हैं।

ृत्यीपनिपद्में सूर्यका वह खख्य साग्रस्त्यसे वर्णित है, जिससे वे सबका उद्भव और विख्यका आश्रय प्रतीत होते हैं । देखिये—

म्र्याद् भवन्ति भूतानि स्र्यंण पालितानि तु । स्र्यं लयं प्राप्तुवन्ति यः स्र्यः सोऽहमेव च ॥ अर्थात्—'स्र्यंसे सभी भृत उत्पन्न होते हैं, स्र्यं सनका पालन करते हैं और स्र्यमें सनका निलय भी

होता है। जो सूर्य है, बही में हूँ।

उपनिपदोमे आदित्यको सन्य मानकर उन्हें ह्नाम बताया गया है। इस प्रकार चाक्षुप पुरुषकी आदित्य पुरुषमे अभिन्नता है; यथा—

तद् यत्तत् सन्यमसौ स शादित्यो य एप एतसिन् मण्डले पुरुषो यरचायं दक्षिणेऽक्षन् पुरुष-स्तायेतावन्यान्यसिन् प्रतिष्टितौ ।

( -- बृहदार यक ० ५ । ५ । २ )

'यह सत्य आदित्य हैं। जो इस आदित्यमण्डलमें पुरुप है और जो दक्षिण नेत्रमें पुरुप है, वे दोनो पुरुप एक दूसरेमें प्रतिष्ठित हैं।'

इस प्रकार अधिदैव आदित्य पुरुप और अध्यातम चाक्षुप पुरुपका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध नताकर सूर्यको प्रथम उद्भव वताया गया है। अथर्ववेदके अनुसार सूर्य सबके नेत्र हैं। इसके पीछे उपनिपद् दर्शन है — 'आप एवेद्मप्र आगुः । ता आपः सन्यमसृजन्त । सत्यं प्रद्य। तद् यत्तत् सन्यमसौ स आदित्यः' उत्यादि । गायत्री म्यवी उपासनाका प्रथम सोपान है ।

गायत्री आदित्यमें प्रतिष्ठित है। शकारके अनुसार गायत्रीमें जगत प्रतिष्ठित है। गायत्री जगदकी आत्मा है। आदित्य-हदयमें इस विचारधाराका समर्थन करते हए कहा गया है—

नमः सवित्रे जगदेकचक्षुपे जगन्पस्तिस्थितिनाश्रांदृतवे । त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरक्षिनारायणशद्धरात्मने ॥ परवर्ती काण्में 'सर्वदेवमयो रिवः' के प्रतिभासकेद्वाग सभी सम्प्रदायोंको परस्पर निकट लागा गया । महाभारतमें

न्यामिन्द्रमातुस्त्वं रुद्धस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः। त्वमग्निस्त्वं मनः गृक्षं प्रभुस्त्वं क्षाः शाश्वतम्॥ अर्थात्—'सूर्यं ! आप इन्द्रः, रुद्धः, विष्णु, प्रजापतिः अग्नि, मन, प्रभु और इहा हैं।

युधिष्टिरने मूर्यकी स्तृति की है —

सूर्यतापिनी उपनिपद्में उपर्युक्त विचारधाराका समर्थन मिलता है; यथा—

एप ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र एप हि भास्करः। त्रिमूर्त्यात्मा त्रिवेदातमा सर्वदेवमयो रविः॥ प्रत्यक्षं दैवतं मूर्यं परोक्षं सर्वदेवताः। सूर्यस्योपासनं कार्यं गच्छेद् वै सूर्यसंसदम्॥

आदित्यहृदयके अनुसार एक ही सूर्य तीनों कार्लोमें कमज़: त्रिदेव बनते हैं । यथा—

उद्ये ब्रह्मणो रूपं मध्याह्ने तु महेश्वरः। अस्तमाने स्वयं विष्णुस्त्रिमृत्तिश्च दिवाकरः॥

१. स आदित्यः किसन् प्रतिष्ठित इति चक्षुणीति । २. सूर्यो ने चप्तुर्वीतः प्राणोऽन्तरिक्षमात्मापृष्वी शरीरम्। ( — अथवै० ५ । ७ । ९ )

कैवल देव ही नहीं, अपितु त्रिपुरसुन्दरी लिलता-देवीका ध्यान करनेके लिये भी उनका सूर्यमण्डलस्थ-खरूप वरणीय है; यथा—

सूर्यमण्डलमध्यस्थां देवीं त्रिपुरसुन्दरीम् । पाशाङ्कराधनुवीणहस्तां ध्यायेत् सुसाधकः ॥

विष्णुके समान उनके आराधनकी विधियाँ रही हैं। कुछ पूजा-सम्बन्धी विशेषताएँ भी हैं; जैसे—सूर्य-नमस्कार, अर्घ्यदान आदि। सूर्योदयसे सूर्यास्ततक सूर्योन्मुख होकर मन्त्र या स्तोत्रका जप आदित्यव्रत होता है। षष्ठी या सप्तमी तिथियोमें दिनभर उपवास करके भगवान् भारकरकी पूजा करना पूर्ण व्रत होता है। पौराणिक धारणाके अनुसार जो-जो पदार्थ सूर्यके लिये अर्पित किये जाते हैं, भगवान् सूर्य उन्हे लाख गुना करके लौटा देते हैं। उस युगमे सूर्यकी एक दिनकी पूजा सैकड़ों यज्ञोके अनुष्ठानसे वहकर मानी गयी है।

सौर पुराणोमें सूर्यको सर्वश्रेष्ठ देव बतलाया गया है और सभी देवताओको इन्हींका स्वरूप कहा है। इन पुराणोके अनुसार भगवान् सूर्य बारंबार जीवोंकी सृष्टि और संहार करते हैं। ये पितरोंके और देवताओके भी देवता हैं। जनक, बालखिल्य, ज्यास तथा अन्य संन्यासी योगका आश्रय लेकर इस सूर्य-मण्डलमें प्रवेश कर चुके है। ये भगवान् सूर्य सम्पूर्ण जगतके माता, पिता और गुरु हैं।

सूर्यके बारह रूप हैं। इनमेसे इन्द्र देवताओं के राजा हैं, धाता प्रजापित हैं, पर्जन्य जल बरसाते हैं, त्वष्टा वनस्पति और ओषिधयों विराजमान हैं, पूषा अन्नमें स्थित है और प्रजाजनोंका पोषण करते हैं, अर्यमा वायुके माध्यमसे सभी देवताओं स्थित हैं, भग देहधारियों के शरीर में स्थित हैं, विवस्तान् अग्निमे स्थित हैं और जीवों खाये हुए भोजनको पचाते हैं, विष्णु धर्मकी स्थापनाके लिये अवतार लेते हैं. अन्नमान् वायुमें

प्रतिष्ठित होकर प्रजाको आनन्द प्रदान करते हैं, वरुण जलमें स्थित होकर प्रजाकी रक्षा करते हैं तथा मित्र सम्पूर्ण लोकके मित्र हैं। सूर्यका उपर्युक्त वैशिष्ट्य उन्हें अतिशय लोकपूज्य बना देता है।

सूर्यके हजार नामोंकी कल्पना स्तोत्ररूपमे विकसित हुई है। इन्हीं नामोका एक संक्षिप्त संस्करण बना, जिसमे केवल इक्कीस नाम हैं। इसको स्तोत्रराजकी उपाधि मिली। इसके पाठसे शरीरमे आरोग्यता, धनकी वृद्धि और यशकी प्राप्ति होती है।

सौर-सम्प्रदायके अनुयायी छलाटपर लाल चन्दनसे सूर्यकी आकृति बनाते हैं और लाल फूलोकी माला धारण करते हैं। वे ब्रह्मरूपमें उदयोन्मुख सूर्यकी, महेश्वर-रूपमें मध्याह सूर्यकी तथा विष्णुरूपमें अस्तोन्मुख सूर्यकी पूजा करते हैं। सूर्यके कुळ भक्त उनका दर्शन किये बिना भोजन नहीं करते। कुळ लोग तपाये हुए लोहेसे ललाटपर सूर्यकी मुद्राको अङ्कित करके निरन्तर उनके ध्यानमें मग्न रहनेका विधान अपनाते हैं।

भगवान् सूर्यके कुछ उपासक तीसरी शताब्दीमे बाहरसे भारतमे आये । ऐसी जातियोंमे मगोंका नाम उल्लेखनीय है । राजपूतानेमें मग जातिके ब्राह्मण आजकल भी मिलते हैं । यह जाति मूलतः प्राचीन ईरानकी 'मग' जाति है । वहींसे ये भारतमे आये । कुशानयुगगे सूर्यकी पूजा-विधि ईरानसे भारतमें आयी । सूर्य-पूजाका प्रसार प्राचीन कालमे एशिया माइनरसे रोम तक था । यूनानका सम्राट् सिकन्दर सूर्यका उपासक था ।

भारतमें सूर्यकी पूजासे सम्बद्ध बहुत-से मन्दिर पॉचवीं शतीके आरम्भ कालसे बनते रहे हैं। इनमेसे सबसे अधिक प्रसिद्ध तेरहवीं शतीका

१.ब्रह्मपुराण, अध्याय २९ से । २. वर्हा अन्याय २९-३०से । ३. वही अध्याय २९-३० से । ४. वही अध्याय ३१ | ३१-३३ |

कोणार्क सूर्य-मन्दिर आज भी वर्तमान है । छठी शतीसे कुछ राजा प्रमुख्यपसे गूर्यके उपासक रहे हैं । इनगेसे हर्पवर्धन और उनके पूर्वजोके नाम प्रसिद्ध हैं ।

सौर-सम्प्रदायका परिचय हमपुराणके अतिरिक्त मौर-पुराणसे भी मिलता है । हमपुराणमे सृयोपासनाकी प्रमुखता होनेमे इसका भी नाम सौरपुराण है । सौरपुराणमें शैव-सम्प्रदायोका परिचय विभेपन्यसे मिलता है । इसमें शिवका सूर्यसे तादात्म्य भी दिखलाया गया है । स्वयं सूर्यने शिवकी उपासनाको श्रेयस्कर कहा है । अकतरने आउँश निकाया था। प्रानः मध्याह, मायं और अर्छग्रि—चार नार मुर्यकी एना होती चारिये। वा स्वयं सर्वके अस्मिन नोकर उनके मदसन्नामका पाठ एनं पूजन करना था। इसके प्रथात् दोनों वानोंका स्पर्ध करके धकाजार प्र्मन और अनी अंगुटियोंसे दार्णपार्शको एकड्न था। वह अन्य विधिनोंने भी मुर्यकी पूजा करना था। जहाँगीर भी मुर्यको प्रजा करना था। उनने अक्टबर्क हाग सम्मानित मौर-मंब्राको राजकीय आय-त्र्याको गणनाके विधे प्रचटित राज था।

### भगवान् थास्कर

-more 5% 3 %-----

( लेखक-टॉ॰ श्रीमोतीलालजी गुप्त, एम्॰ ए॰ पी-एन्॰ टी॰, टी॰ टिट्॰)

सृष्टिका वैचित्र्य देखकर बुद्धि भ्रमित हो जाता है, कल्पना कुण्ठित होती है और मनकी मनज़िना भी हार मानकर बैठ जाती है। जिधर भी दृष्टि द्वान्दिय-कितना विशाल, विस्तृत, वैविध्यपूर्ण. विचित्र प्रमार लक्षित होता है--कलकल व्यनि करने अरने, प्रयाखनी सरिताऍ, स्फटिकमणिसदृश पारदर्शी सरोवर, रत्नगर्भा पृथ्वी. उच शिखरोसे युक्त एवं हिमाच्छादिन दीर्घकाय पर्वत-मालाऍ, शीतल-मन्द-सुगन्य गुणोका वाहक समीर और उधर प्रकृतिका अत्यन्त भयद्वर एव प्रलयकारी रूप जल्रप्रावन, भूमि-विघटन, भूचाल, विद्युत्-प्रतारण आदि रूपमें देखा जाता है। पर पृथ्वीके इस विस्मयकारी दश्यसे भी बढ़कर अति विस्तृत, सर्वत्र व्याप्त तथा असीम आकाशमण्डल है, जिसके नक्षत्र अथवा ग्रह्-पिण्ड हमें अपनी स्थिति एवं गतिसे ही प्रभावित नहीं करने, अपितु हम आश्चर्यचिकत हो विस्फारित नेत्रोमे उनकी ओर देखते ही रह जाते हैं। डेनमार्फके एकान्त उपवनमें स्थित कुटियाकी वे रातें मुझे स्मरण हैं। उस समय आकाश निर्मेट था । वह ऐसा प्रतीत होता था जैसे मोटे-मोटे

वृह्वाकार नारोंसे परिवृतिन आकाश ही बहुन समीर आ गया हो । इसी प्रकार जटाँनीका वर खन्छ चन्द्र-विम्ब भी, जो अध्यक्ति इतना विद्याल दिलायी देता थी। मानो एसन यार्रेने जलशायी यह कमल-पत्र, जिसका लगराग १॥ मीटरका था और उटे हुए किनारे करण-शब्दो एक वर्ज परातका रूप प्रवान कर रहे थे । जना विशाल चन्त्रविम्व और तारोंकी वह अनुठी जगमगाउट केवर वहीं देखा। गगनगण्डलके इन विसमयकारी तथ्योंका परिचय प्राप्त करनेके खिये वैज्ञानिक स्तन प्रयत्मर्गाल **हैं--**रहस्योद्घाटन तो शब्दमात्रने ही बोधिन है। इस प्रसद्भमें चन्द्रलोमा, मङ्गल और शुक्र आदिके छोकोंकी यात्राओंके अभियान सफलना-असफलताके बीच झुलते चलते हैं। सफलता जो मिली है, वह भी तो जितनी—अगण्य-सी ! परंतु भगवान् भास्कर तो हमारे इस आधर्यमय अनुभव और सृष्टि-वैचित्र्यकी पराकाष्ट्रा है।

सूर्य और सौर-मण्डल-सम्बन्धी अनेक अन्वेपण. परीक्षण एवं स्पष्टीकरण आदि पडने-सुननेमें आते हैं; पर

<sup>🕶</sup> आइन-अकवरी ब्लाखमैनका अंग्रेजी अनुवाट, १९६५ ई०, पृ० २०९-२१२ से ।

उनका परिमाण, मेरे अनुमानसे एक अणु-सदश ही है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। हमारी सृष्टिके महत्त्वपूर्ण आधार सूर्य यदि प्रकाश-पुञ्ज हैं तो जीवन-प्रदायिनी ऊप्माके भी वे जनक हैं। वन, उपवन, जल, कृषि, गतिके विभिन्न रूप, फल, फ़ल तथा दृक्ष-लता आदि--यहाँतक कि जीवन भी उन्हींके द्वारा प्रदत्त उपहार है । सम्पूर्ण विश्व उनसे लाभान्वित है। न जाने कितने लोक सौरमण्डलके अधिष्ठाताका गुणगान करते है। भगवान् सूर्यके विषयमे कहा गया है कि उनके प्रकाशमण्डलका व्यास ८६४००० मील है—पृथ्वीके व्याससे १०९ गुना। इनका पुञ्ज २२४ पर २५ शून्य लगाकर अङ्कित किया जाता है, जो पृथ्वी-पुञ्जसे लगभग ३ लाख गुना है। सूर्यसे हमारी पृथ्वीकी दूरी १४९८९१००० किलोमीटर है। वहाँसे प्रकाशके आनेमें ही प्रकाश-गतिसे ८।। मिनिट लगते हैं । ये सख्याएँ-ऑकडे मूर्यकी अति महत्ता, अति विस्तार और अति प्रचण्डताके द्योतक है। ऋतुओंका विभाजन, दिन-रातकी सीमाएँ, प्रकाश-अन्धकारकी गति, वर्षा-अतिवर्षा, अवर्या-यहाँ-तक कि जीवनके विभिन्न उपक्रम सूर्यपर ही निर्भर हैं। यही कारण है कि अनादि कालसे सूर्यकी उपासना न केवल हमारे देशमे, वरन् विश्वके विभिन्न भागोमें भक्ति एवं श्रद्धाके साथ की जाती रही है। सूर्य एक ऐसी परम शक्ति हैं, उत्कृष्ट देवता हैं जिसमे उनकी अमित राक्तिका उपयोग नियमानुकूछ ही होता है-नियमोंकी अवहेलना नहीं होती । यही कारण है कि खगोल-शासियों एवं ज्योतिपियोंका ज्ञान-विज्ञान रहताके साथ प्रतिफलित होता रहता है । यदि निश्चित नियमो-का अतिक्रमण केवल गतिके सूक्मातिसूक्म अंशमे भी हो जाय तो उसका परिणाम निश्चय ही महाप्रलय है।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि पृथ्वीके प्रत्येक खण्डमें तारोसे जटित आकाश सर्वदासे ही विस्मय

और खोजका विषय रहा है—सभी वर्गके छोग इसकी ओर आकृष्ट हुए हैं। जिन नौ या सात प्रहोकी कल्पना विश्वके विविध मनीषियोंने की, उनमें सूर्यको सर्वेत्कृष्ट स्थान दिया जाता रहा है। अनेक छोक-कथाएँ एवं जन-श्रुतियाँ भी चळती आयी हैं और सूर्यको अनेक रूपोमें देखा गया है। एक पाश्चात्त्य छोककथा है—'जब सृष्टिके आरम्भमे सामोरने नाइगको युद्धमें परास्तकर कारागारमें डाळ दिया, तब पराजित करनेवाळी शक्तिको गुळाकर (गोळा बनाकर) शून्यमे डाळ दिया। वही शक्ति गोळाकार होकर इथर-उधर छडकती रही। बहुत समय पश्चात् माउई नामके वीरने इस छडकनेवाळे गोळेका मार्ग नियमित कर दिया और तमीसे सूर्यका मार्ग निर्धारित हो गया।'

सूर्य-चन्द्रको किसी दैत्यद्वारा निगलनेकी बात भी बहुत प्राचीन कालसे चलती आ रही है । अमेरिकाके रेड इंडियन भी अनेक प्रकारकी सूर्य-कथाएँ कहते रहे है । ज्योतिपका आधार तो सूर्य ही रहा है। चीनके प्राचीन विद्वानोने सूर्यको आधार मानकर अपने खगोल-शास्त्र, ज्योतिर्विद्या तथा धर्मका विस्तार किया। चीनमे सूर्यका नाम 'यॉग' है और चन्द्रका 'यिन'। सूर्योपासनाके प्रसङ्ग भी वहाँ मिलते हैं। 'लीकी' की पुस्तक 'िक आओ तेह सेग'मे नवीं पुस्तकके अन्तर्गत सूर्यको 'खर्ग-पुत्र' कहा गया है और दिनका प्रदाना कहकर उनकी अभ्यर्थना की गयी है। बौद्ध जातकोर्मे भी सूर्यके प्रसग आते हैं और उन्हें वाहनके रूपमे मान्यता मिळती है। इसकी अजवीयि, नागवीयि और गोवीयि नामके मार्गोपर तीन गतियाँ मानी गयी है। इस्लाममें न्यंको 'इल्म अहकाम अन नज्म'का केन्द्र माना गया है। मुस्लिम विद्वानोंकी मान्यता रही कि सूर्य आदि चेतन हैं, इच्छाराक्तिका उपयोग करते हैं और उनके पिण्ड उनमे व्याप्त अन्तरात्मासे प्रेरित होते हैं। ईसाइयों के 'न्यू टेस्टामेंट'में सूर्यके धार्मिक महत्त्वका कई बार वर्णन आया है। सेंटपॉलने आदेश दिया है कि-सूर्यके द्वारा

पवित्र किया गया रविवार दानकी अपेक्षा करता है । इसे प्रभुका दिन माना गया है और इसीलिये यह उपासना-का प्रमुख दिन है । ग्रीक और रोमन विद्वानोने भी इसी दिनको पूजाका दिन खीकार किया और महान् थियोडोसियसने तो रविवारक दिन नाच-गान, थियेटर, सरकस-मनोविनोद और मुकदमेवाजीका निपेध किया। वाल्टिक समुद्रके आसपास सूर्यक प्रसङ्गमे अनेक कथाएँ प्रचलित हुई। 'एडा'की कविताओमे सूर्यको चन्द्रमाकी पत्नी \* माना गया है और उनकी पुत्री उपाको देवपुत्र-की प्रेयसी, जिसके दहेजमे सूर्यने अपनी किरणोके उस अंशको दे दिया, जिससे गगनमण्डलमें बादलोके कॅगूरे प्रतिभासित होते है तया वृश्नोंके ऊपरकी टहनियोंमें शोभा छा जाती है। वर्णन आता है---'अपने रजत पदत्राणोसे सुर्यदेवी रजतगिरिपर नृत्य करती हुई अपने प्रेमी चन्द्रदेवका आवाहन करती है। वसंत ऋतुकी प्रतीक्षा होती है और तब उनके प्रणयखरूप संतति-की सृष्टि है, जो तारोंके रूपमे आकाशको आच्छादित कर लेती है । परंतु दुर्भाग्यसे चन्द्रदेव सोते ही रहते हैं और सूर्यदेवी उठकर चली जाती है और तबसे इन दोनोंका चिर वियोग ही रहता है .....आदि ।'

आर्य और अनार्य— सभीने सूर्यको उपासनीय माना है। द्रविडोने सूर्यको 'परमेश्वर' कहकर उन्हें महान् माना और विविध प्रकारकी पूजाका विधान किया। हिन्दुओंमे सूर्यकी त्रिकाल उपासना-विधि चली और उन्हें जावनका दाता एवं पोपक माना। सूर्यके कहीं सात और कहीं दो घोड़ोसे कर्पित खर्णरथकी बात अनेक स्थलोंपर आती है। 'सौर्य'-सम्प्रदायका भी वर्णन मिलता है। सूर्य-साहित्य वास्तवमें बहुत विस्तृत तथा सर्वत्र उपलब्ध भी है।

इस स्थानपर पूर्यसम्बन्धी समय-सूचक कुछ अनुभव प्रस्तुत किये जा रहे हैं—

(१) अपने देशमें तो मूर्य अधिक-से-अधिक ण। वजेतक रहते हैं और सूर्यास्तक उपरान्त शीव ही रात्रिका पदार्पण हो जाता है; परंतु उत्तरमें मूर्यास ग्रीप्पऋतुमें बहुत देरसे होता है और उसके बाद सन्ध्याकाल घंटों वना रहता है । मेरा मर्वप्रथम लम्बे दिनका अनुभव एडिनवरामें हुआ, जब मुझे एक स्कॉट-दम्पतीने चाय-पानका निमन्त्रण रात्रिक नौ बजेका दिया था। हमारे यहाँ तो यह समय ४-४॥ वजेका होता है । मैंने अपने मित्रसे कहा—'रातको नौ वजे चाय केंसी ?' उन्होंने उत्तर दिया—'यहाँ तो यही उपयुक्त समय है, जब आरामसे बैठकर वार्ते करने तथा विचार-विनिमयमें सुविधा होती है। वे भी मेरे साय जानेको थे । हम रातमे नौ वजे निमन्त्रणको सार्थक करने पहुँचे और वे स्कॉट-दम्पति ही नहीं, भगवान् सूर्य भी आकाशमें अपने प्रकाशसे हमारा खागत कर रहे थे। तबसे मैंने भगवान् सूर्यके ये चमत्कार विश्वके अनेक भागोमे देखा ।

(२) वायुयानकी यात्रामें घड़ीकी अदल-बदलका अवसर तो आता ही रहता है—यदि आप भारतसे यूरोप एवं अमेरिका जा रहे हैं तो निरन्तर संकेत मिलता रहेगा—'अब इतना पीछे, अब और इतना पीछे, अब और-और ।' इस प्रकार निरन्तर आपकी घड़ी पीछे होती जायगी और जब आप वहाँसे छोटेंगे तो आगे, आगे और आगे घड़ीकी सुइयाँ खिसकानी पड़ेंगी। पर यदि आप जापान जा रहे हैं तो यह किया उल्टे रूपमे होगी यानी जापान जाते समय आगे और छोटते समय पीछे। और इन सबके कारण हैं भगवान् भास्कर, जिनकी

<sup>#</sup> वंद-वैदिक एवं भारतीय अन्य विस्तृत साहित्योमे भगवान् सूर्यको स्वतन्त्र, सर्वशक्ति-सम्पन्न तथा अखिल जगत्परि-पालक मानते हैं। इन्हीं भगवान् सूर्यसे सृष्टि-हुई है। अतः हमारी मान्यता उपर्युक्त कहानीसे मेल नहीं खाती। यह अश अन्यत्रकी जन-शृतियोंकी मात्रजानकारी हेतु ही दिया गया है।

उयोति समयक्रमको एक निश्चित क्रियासे परिचालित करती रहती है।

(३) पिछले वर्ष में खोडेन गया। वहाँ लिचोफिंग तथा ऊमियो-विश्वविद्यालयोमें मुझे व्याख्यान देने थे। ऊमियोमें भाषण देनेके पश्चात जब में अपने स्थानणर लोटा तब बहा गया—'कमरेमें खिडिकियोके पर्रे ग्वींच लें. अन्यथा नींटमें बाबा आयेगी।' मैं हॉलसे निकला. आकाशमें मूर्य विद्यमान थे—कोई विशेष बात न थीं. क्योंकि मैं ९-९॥ बजे रात्रिमे गूर्यको देखनेमें अभ्यस्त हूँ। पर यहां तो १०॥ बजे रातमें भी सूर्यभगवान् आकाशमें विराज रहे थे और अब तो ११ बजने जा रहे हैं—अन्तु, मूर्यास्त हुआ; पर अन्यकारका नाम नहीं। मैंने खिडकीसे वेखा प्रकाश-जैसा ही था। पर्दे खींचकर सोनेका उपक्रम किया. पर ११ बजे रात्रिको मूर्यदर्शनकी बात मिस्तष्कमे घूम रही थी, १ बजे फिर देखा—बही प्रकाश, और दोबारा जब ३ बजेके लगभग देखा तब तो नूर्यदेव अपनी सम्पूर्ण आभासहित आकाशमे विद्यमान थे।

अगले दिन मेने अपना अनुभव भापाविद् डॉ० सोडरवर्ग तथा संस्कृत-विदुपी प्रोफेसर ब्रोराको सुनाया तो उन्होंने कहा—'यह तो सामान्य वात है। हम आपको उस स्थानपर ले जानेकी तैयारी कर रहे हैं जहां आप अर्द्धरात्रिके समय सूर्यका प्रत्यक्ष दर्शन करेगे तथा रात्रिका नितान्त अभाव देखेंगे।' यह स्थान लगभग चार-पॉच सो किलोमीटर दूर था, पर यूरोपकी व्यवस्थित सड़कोपर यह दूरी अधिक नहीं थी। पूरा कार्यक्रम तैयार हो गयाः परतु मौसम एकदम ग्वराव हो गया और मौसमकी भविष्यवाणीने २-३ दिनातक बहुत ग्वराव मौसम रहनेकी घोषणा की। आप समझ सकते हैं कि क्या परिणाम हुआ—मेरी अर्द्धरात्रिमे सूर्यको देखनेकी आशा निराशामे परिवर्तित हो गयी, बादल और वर्षाम यह की सम्भव होता!

हाँ, उसी यात्रामें एक जर्मन मित्रके वर्षर उनकी नार्वेषर बनायी एक फिल्म देखी, जिसमें उन्होंने इस अलभ्य दश्यका सम्यक् रूपसे दर्शन कराया था। उनकी घडीमें रातके १२ बजे थे और सूर्य अपनी पूर्ण आभाके साथ आकाशमें शान्तभावसे आसीन प्रतीत हो रहे थे। यह आभास ही नहीं होता था कि अद्भरात्रि है-—जब सूर्य विद्यमान है तब अन्धकार कहाँ, रात्रि कैसी!

( १ ) में टोकियोमें या. हवाई द्वीपके होनी <u>व्य-व्</u>की यात्राका आरक्षण हो चुका था। मेर्ग यात्रा मन्भवतः १८ अगस्तको थी। मैने जापान एयर लाइन्समे यात्राकी पुष्टि कराते हुए होटल-आरक्षणके लिये कहा तो उन्होंने शीव ही विना कुछ पुछे, १७ अगस्तसे होटल-आरक्षण कर दियाः विचित्र बात । मैने देखा-समज्ञा, कुछ भूल हुई ! १८की उडान और १७से आरक्षण ! मैंने संक्रेत किया---आपसे कुछ भूल हो रही है, मै डिनाइ, १८को उड़ान ले रहा हूँ, १७को होटलका उपयोग किस प्रकार कर सकता हूँ । कहा गया -भूछ नहीं है, ठीक है-क्योंकि मैरिउन रेखा पार की जायगी और उसमे एक दिनका अन्तर पड जाना है । मैं चुप हो गया । पर थी आश्चर्यजनक बात । मैरिडन रेखा पार की गयी और उस वायुयानमे ही मुझे एक प्रमाण-पत्र दिया गया, जिसमें इस वानका उल्लेख या कि अमुक व्यक्तिने अमुक उडानसे यह रेखा पार की । साथ ही घड़ीका समय और दिनाङ्क बढलनेके लिये भी सकेन दिये गये । दिनाङ्क १८ को मैं उड़ा था और दिनाङ्क्रू१७ की मेरे मित्र होनो छ-छ हवाईअड्डेपर मेरे खागनाथ उपस्थित थे-सभी स्थानोमे दिनाङ्क १७ या । क्तिनी विचित्र है भगवान भास्करद्वारा विविध स्थानींपर समय-रचना !

ं इस प्रकारके मेरे अनेक अनुभव हैं —कडी रान, गत, गत, कहीं सर्वदा दिन । कडी ३-४ वटींका सध्याकाल; कहीं सहसा सूर्यास्तके तत्काल वाट ही रात्रिका आगमन । एक ही मूर्यनारायण इस पृथ्वीको कितने अन्तरालोंमें विभक्त कर देते हैं!

लोग कहीं सूर्यके दर्शनके लिये तरसते हैं; कहीं मूर्यकी प्रखरतासे बचनेके लिये द्यायाका अन्वेपण करते हैं; कहीं सूर्यकी रिमयोका शरीरमें सेवनकर श्वेत वर्णमें कमी करना चाहते हैं; कहीं कालिमाके दोपसे बचनेकी चेष्टा करते हैं। मेरे एक मित्रने अन्यकार, सर्दी, वर्पासे त्रम्त होकर लिखा या—'आप अपने देशसे योडा-सा

मूर्यका प्रकाश और उसकी किञ्चित् उप्मा हमें भेज दें, हम आपको कुछ बादल और वर्ष भेज देंगे!—यह एक हास्य-प्रसङ्ग-सा लगता है, पर है यह सूर्यकी महत्ता और उनके प्रभाव-वेविष्यका परिचायक । मेरा तो ऐसा अनुमान है कि सृष्टिकी विभिन्न शक्तियोंम मूर्यका स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और जीवनका नियमन, प्रलयन, विघटन. विस्तारण आदि उन्हींकी शक्तिपर निर्भर है । अतः लोकोपकार्ग, लोक-नियन्ता, लोकोत्तर भगवान् भास्करको और उनकी प्रखर, प्रचण्ड, उद्यीत, जीवनदायिनी, सर्वपरितोपिणी आभाको पुन:-पुनः नमस्कार है ।

# सूर्यदेवता, तुम्हें प्रणाम !

( लेखक—श्रीकृष्णदत्तर्जा भट्ट )

उपा, उपाकी मधुमय बेळा ! कैसा अद्भुत सीन्दर्य !! कैसा अद्भुत आनन्द !!!

सूर्यकी अग्रगामिनी उपाके दर्शन करके मानव अनादिकालसे मुग्ध होता आया है। ऋषि लोग उपाके गीन गाते नहीं थकते। ऋग्वेदमें, बिश्वके इस प्राचीनतम प्रन्थमें उपासम्बन्धी अनेक ऋचाएँ हैं। परमेश्वरकी संदेशवाहिका उपाको सम्बोधित करते हुए ऋषि कहते हैं—'त् हिर्माकरणोसे स्नान करके आयी है। तू अमृतत्वकी पनाका है। तू परमेश्वरका सदेश लायी है। तरा दर्शन करके यदि परमेश्वरका रूप न दीखे तो फिर मुझे कौन परमेश्वरका दर्शन करायेगा ए

ऋपि छोग मुग्ध है उपाके सौन्द्यपर, उसकी अनोखी सुपमापर । अनेकानेक विशेषणोसे उन्होंने उपाको अलङ्कृत किया है; जैसे—

मूनरी ( सुन्दरी ), सुभगा ( सोभाग्यवती ), विश्ववारा ( सबके द्वारा वरण की जानेवाळी ), प्रचेता ( प्रकृष्ट जानवाळी ), मधोनी ( टानशीळा ), रेवती ( वनवाळी ), अश्वती और गोमती आदि ।

ऋपि कहते हैं—

आ श्रा योपेच स्नर्गुपा याति प्रभुक्षती। जरयन्ती चुजनं पद्धदीयत उत्पातयति पक्षिणः॥ (—ऋ०१।४८।५)

'उपा एक सुन्दरी युक्तीकी भॉित सक्को आनन्दित करती हुई आती है। वह सारे प्राणिसमूहको जगाती है। परवालोको अपने-अपने कामपर भेजती है और परवाले पश्चियोको आकाशमें विचरण करनेके लिये प्रेरित करती है।'

नित्य नवीन उपा प्रकाशमय परिधान पहने दर्शकोंके समक्ष प्रकट होती है। उसके आगमनसे अन्धकार विद्यान होता है और सर्वत्र प्रकाश फैट्टता है। वह चमकनेवाले वेगवान सो रथोंपर आक्द है। रात्रिकी वड़ी वहन—नथा चौसकी वेटी वह उपा सूर्यका मार्ग प्रशस्त करती है। भगवान सूर्यके साथ उसका निकटतम सम्बन्ध है।

ऋषि उपासे कहते हैं— विश्वस्य हि प्राणनं जीवनं न्वे वि यदुच्छिस स्तरि । सा नो रथेन वृहता विभावरि श्रुधि चित्रामघे हवम् ॥ (—ऋ॰ १ । ४८ । १०) 'हे सूनरि! त् जब प्रकाशित होती है तो सम्पूर्ण प्राणियोका प्राण तथा जीवन तुझमें विद्यमान रहता है। हे प्रकाशवित, हे विभाविरि! वड़े रथपर आसीन हमारी ओर आनेवाली चित्रामचे अर्थात् विचित्र धनवाली उपे! हमारी पुकार सुनो।'

उषा है भगवान् अञ्चमालीका पूर्वरूप ।

यह लीजिये, आकाशके सुन्दर क्षितिजपर आ विराजे है—सविताभगवान् । इन सवितादेवका सब कुछ स्वर्णिम है—केश स्वर्णिम, नेत्र स्वर्णिम, जिह्वा भी स्वर्णिम । हाथ स्वर्णिम, अँगुलियाँ स्वर्णिम और तो और, आपका रथ भी स्वर्णिम है ।

सिवता है----प्रकाशक देवता।

पृथिवी, अन्तिरक्ष और चुलोक—सर्वत्र वे ही प्रकाश विखरते है । स्वर्णिम रथपर आरुढ सवितादेव सभी देवताओं के ही नेता नहीं है, अपितु स्थावर और जङ्गम सभीपर उनका आधिपत्य है । सम्पूर्ण जगत्को धारण करनेवाले तथा सबको कर्म-जगत्मे प्रेरित करनेवाले उन सविता भगवान्की हम गायत्री-मन्त्रसे वन्दना करते हैं और उनसे सद्बुद्धिकी याचना करते हैं—

ॐ तत्सवितुर्व रेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात ।

कितना भव्य होता है वाल-रिवका दर्शन !

निरम्न आकाशमे उनकी झाँकी कंसी अद्भुत होती है! फिर यदि गङ्गा, यमुना और गोदावरी आदिका तट हो, पर्वतराज हिमाचल अथवा विन्ध्य पर्वतमाला-जैसे किसी उत्तुङ्ग शैलका कोई कोना या सागरका शुम्र किनारा हो—जहाँ उज्ज्वल जलधितरङ्गे कीडा करती हो—फिर तो उसके सौन्दर्यका क्या कहना । देखिये, देखते ही रह जाइये!!

वेदमे भगवान् सूर्यको स्थावर-जङ्गमका आत्मा कहा गया है—'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च' । सूर्यमें परमात्माके दर्शन करनेका सुझाव देते हुए आचार्य विनोवा 'गीता-प्रवचन'में कहते हैं—

'सूर्यका दर्शन मानो परमात्माका ही दर्शन है। वे नाना प्रकारके रग-विरंगे चित्र आकाशमे खींचते हैं। सुबह उठकर परमेश्त्ररकी कला देखे तो उस दिव्य कलाके लिये भला क्या उपमा दी जा सकती है श्राष्ट्रियोने उन्हें 'मित्र' नाम दिया है—

मित्रो जनान् यातयति त्रुवाणो मित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम्। (—ऋ०३।५९।१)

ये मित्रसज्ञक सूर्य छोगोको सत्कर्ममे प्रवृत्त होनेके छिये पुकारते हैं। उन्हे कामधाममे छगाते है। ये खर्ग और पृथिवीको धारण किये हुए है।

दिनभर सारे जगत्मे प्रकाश और आनन्द बिखेर-कर सांध्य-वेळामे अस्ताचलकी ओर जानेवाले भगवान् भास्करका सोन्दर्य भी अद्भुत है!

वह कौन किसीसे कम है र प्रसिद्ध अंग्रेज किव लागफैलो मुग्ध है उनके सौन्दर्यपर —मानो सिनाई पर्वतसे उतर रहे हो पैगम्बर !

'Down Sank the great red sun

And in golden glimmering Vapours Veiled the light of his face,

Like the Prophet descending from sinu.' (-Evangeline)

प्रात. एव सायकालमे भगवान र्गर्यके इस मनोरम दश्यको देखकर यदि हम आनन्दविभोर न हो उठें तो हमसे अभागा और कौन होगा १

इतना ही नहीं । 'चर्षा काल मेव नम छाए' हो और उस समय भगवान् भास्कर वादछोसे ऑख-मिचौनी खेळते हों—तब यदा-कटा हमे आकाशमें एक सतरगा वनुष दीखता है — इन्द्रधनुष । कैसी है उसकी वह छटा ! कोई पार है उनकी शोबाका - उनकी मनोग्म इटाका !

प्रसिद्ध दार्शनिक रिपनोजाने तो वर्षाकालके इन्द्रवसुक्तर एक लेख ही लिख डाला है। और वह मावुक कवि वर्ड्सर्थ ! नह तो झूम-झमकर गा उठा -

My heart leaps up when I be hold A rainbow in the Sky, So was it when my life began; So it is now when I am a man, So be it when I shall grow old. Or let me die.

भरा हृदय उल्लंबे लगता है, आकाशंग इन्द्र-अनुप्रको देशकर । वचपनमें भी मेरा यही हाल था और आज जवानीमें भी । मै बूहा हो जाऊ अथना पा ही क्यों न जाऊँ, पर मैं चाहूँगा यही कि इन्द्रवनु को देखका मेरा हृदय इसी प्रकार हिलोरे मारता रहे ! कैसी है कविकी भव्य अनुभूति !

वेदमें अनेक देवनाओं के मन्त्र हैं।
पहली ही ऋचा है—'अग्निमीले पुरोहितम् ॰ · · · । १।१)
( - - स॰ १।१।१)

द्यान है-ये अमिनंदव !

इनके तीन क्य वताय गये हैं- -पृथिबीपर पार्थिव अग्नि, अन्तग्क्षिमे चैनुत् और गुलोकमें भगनान् सूर्य ।

विष्णुदेवको लीजिय ।

और्णवाम कहते हैं — 'रुपोंडय है विष्णुका प्रथम नरण।' 'मय्याह है विष्णुका दिनीय चरण।' 'स्यांस्त है विष्णुका तृतीय चरण।'

विल्सन हो या मैक्समूलर, मैकडानल हो या कीय—नेदके विद्वान् इसी मतको प्रामाणिक मानते हैं। प्रथन् !

सबको जाननेपाल, सबको देखनेपाल, पशुश्रीकी विजेपस्त्रसे स्त्रा यहनेपाले देव; इन्हें भी हुई पाना गया है।

और इन्द्र !

परम शक्तिशाशि उन्द्रवेष है । मैत्रसमूखा करने हैं कि इन्द्र भी हुर्यके प्रतिकार हैं ।

सभी सवाने एवं, मन ।

डमा दब हों या मित्रा, अमि हो मा बिच्युः पूम्त हो या इन्ह सभी मुर्यदेशना है।

भिन, र्राव, सूर्य, भानु, रुस, धूपन —पूर्य-नगस्कारमें आनेवाले सभी नाम भगवान रूपिके हैं। इनके मन्त्र ये हैं---

र्षे हां मित्राय नमः। कें हीं स्वयं नमः। कें हीं न्याय नमः। कें हैं भानने नमः। कें हीं लगाय नमः। कें हा पूर्ण नमः।

और मुर्घकी किरणें !

उनका जार किसरे छिया है ! वेरमें सूर्यकी किरणों Ultro violet Rays को 'एनश' या 'नान्धाय' करा गया है। शैक्सीयर न्ट्र है इन किरणोंके जारूपर,—गिड़ीको सोना बनानेगरे जारूपर —

The glorious sun

Stays in his course and plays the alchemist,

Turning with Splendour of his precious eve

The meagre cloddy earth to glittering gold.

(-King John, III, 1) प्रातःकान्त्रीन पूर्वकी सुनहली किरगें पृथ्वीकी देहपर सोना ही वरसानी जान पड़ती है। यह कोरी कल्पना नहीं है। आज तो विज्ञान भी मुक्तकण्ठसे स्तीकार करता है कि रहे सूर्य पृथ्वीसे नो करोड़ भील दूर, पर यह उसीकी कृपा है कि सारी सृष्टि, सारा जगत् जीवित है। सूर्य न हो तो पृथिवी द्धी न रहे, वनस्पति न रहे और न रहें कोई जीव-जन्तु या प्राणी ही।

सूर्य-प्रकाशको बदोल्य ही धरती सोना उगल्यो है। रार्थ ही चन्द्रमा और तमाम नक्षत्रोंके परम प्रकाशक है। सब उन्होंके प्रवाशसे टिमटिमाते हैं। वही विजलीघर है, सारा सौरमण्डल है और उनसे प्रकाश-मान होनेवाला नक्षत्र-पुद्ध है।

सूर्य-किरणोने क्षय, रिकेष्ट्स, रक्ताल्पता-जेंसे परग भयकर रोगोयो निर्मूल करनेकी तो अञ्चत शक्ति है ही; आरोग्य, वल, जीवन, प्राण, खास्थ्य, सीन्दर्य — सब कुछ प्रदान करनेकी भी उनमें जादूभरी शक्ति है। सूर्य-किरणे मानवके, सारे प्राण-जगत्के सर्वाङ्गीण विकासके अनुपम साधन हैं। ज्ञान और विज्ञान— सभी इस तथ्यको खीकार करते हैं।

अभागा होगा वह जो सूर्यदेवताको प्रणाम न वारे । सूर्यस्नान, रूर्यनमस्कार आदि विज्ञानसम्मत साधन पुकार-पुकारकर कहते हैं—'उठो ! सूर्यदेवताको प्रणाम वारो ! वे नुम्हें शक्ति देगे, वल देगे, बुद्धि और यश देगे । नुम उन्हें प्रणाम करके भी तो देखो !'

#### 

( लेखक--आचार्य श्रीतुलती )

जैन-तत्त्व-विद्याका मूलभूत आधार है — जैन-आगम । इन आगमोंकी सरचनामें जैन-तीर्थंकरों और गणधरोकी झान-चेतनाका उपयोग हुआ है । तत्त्व-विद्याके मूल स्रोतोका अववोप तीर्थंकरोंके पास उपलब्ध होता हैं और उराके विस्तृत विश्लेपणमें गणधरोकी मेथा सिक्रय होती है । इस दृष्टिसे यह कहा जा सकता है कि जैन-आगमोंकी आर्थीपरम्परा तीर्थंकरोंसे अनुवन्धित है तथा उन्हें शाब्दिका परिवेशमे ढालनेका काम गणधरों और श्वितरोका है ।

जैन-तत्त्व-विद्या बहु-आयामी तत्त्वविद्या है । धर्म, दर्शन, इतिहास, सस्कृति, यत्या, गणित, भूगोल आदि विविध विपयोक्ता तलस्पर्शी विवेचन जैन-आगमोमें प्राप्त होता है । मुख्यरूपसे इनमे चेतन और अचेतन—इन दो तत्त्वोक्ती व्याख्या है । ससारके सारे तत्त्व इन दोनो तत्त्वोमे अन्तर्भुक्त हैं । इसलिये जैन-शास्त्रोंको विश्वके प्रतिनिधि शास्त्रोंकी श्रेणींगे स्थाणित किया जा सकता

है । प्रस्तुत संदर्भमें जैन-आगमोंके आधारपर सूर्य-सम्बन्धी विवरणकी संक्षित सूचनामात्र दी जा रही है ।

जैन-आगमोमे चार प्रकारके जीव गाने गये हैं—
नारक, तिर्यक्ष, ममुष्य और देव । देवोके सम्बन्धमे वहाँ
विस्तारसे चर्चा है । देवोकी मुन्यक्रपमे चार श्रेणियाँ
हैं—मननपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक ।
असुर, नाग आदि दस प्रकारके देव भवनपति देव
कहलाने हैं । पिशाच, यक्ष, क्षित्रर, गन्धव आदि देव
व्यन्तर देवोकी श्रेणीमे आते हैं । सूर्य, चन्द्रमाः आदि
ज्योतिष्क देव हैं । लोकके कर्ध्वभागमे रहनेवाले देव
वैमानिक देवके नागरो पहचाने जाने हैं ।

ज्योतिष्क देव पॉच प्रकारके हैं—सूर्य, चन्द्र, प्रह, नक्षत्र और तारा। इन पाँचों देवोंमें सूर्य और चन्द्रमानो इन्द्र माना गया है। सूर्य इनमे सबसे अधिक तेजसी हैं। प्रकाश और तापके अतिरिक्त भी लोक-जीवनमें सूर्यकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। जैन धर्मके

मुख्य शास्त्रोंमे एक आगम 'सूर्यप्रज्ञित' है । उसमे हूर्य-का विभिन्न दृष्टियोसे प्रतिपादन किया गया है । इस एक आगममें सूर्य-सम्बन्धा इतनी सूचनाएँ है कि उनके आधारपर ज्योतिपके क्षेत्रमे कई विद्वान् अनुसंधान कर सकते हैं ।

जैन-शास्त्रोंके अनुसार यह दृष्ट मूर्य मूर्यदेव नहीं, अपित उनका विमान है। सूर्य एक पृथ्वी है। उसमें तैजस परमाणु-स्कन्ध प्रचुरमात्रामे उपलब्ध है, अतः उससे प्रकाशकी रिश्मयाँ विकीण होती रहती हैं। सूर्य आदि देवोंके विमान सहजरूपसे गतिशील रहते हैं। फिर भी उनके खामी देवोंकी समृद्धिके अनुरूप हजारी-हजारों देव-विमानोकी गतिमे अपना योगदान देते हैं। सूर्यका विमान मेरु पर्वतके समतल भूमिभागसे आठ सौ योजनकी ऊँचाईपर अवस्थित है। इन योजनोंका माप जैनागमोंमें वर्णित प्रमाणाङ्गुलके आधारपर किया गया है।

सूर्यका प्रकाश कितनी दूर फैलता है ! इस प्रश्नके उत्तरमे भगवती-सूत्रमें बताया गया है कि सूर्यका प्रकाश सौ योजन ऊपर पहुँचता है। अठारह सौ योजन नीचे पहुँचता है और सैतालीस हजार दो सौ तिरसठ (४७२६३) योजनसे कुछ अधिक क्षेत्रफलमे तिरहा पहुँचता है।

जैन-शास्त्रोमे सूर्य और चन्द्रमाकी सख्याका प्रा विवरण है। विश्वके समग्र सूर्योकी सख्याका आकलन किया जाय तो वे हमारे गणितके निश्चित मापकोंको अतिकान्त कर असंख्यतक हो जाते हैं। वैसे मनुष्य-लोकमें एक सौ वत्तीस सूर्य हैं। इनके सम्बन्ध्रमे जम्बू-द्वीप तथा प्रज्ञापनासूत्रमें विस्तृत विवेचन है। एक सौ वत्तीस सूर्योकी अवस्थिति इस प्रकार है—

जम्बुद्धीपमें दो सूर्य हैं। ठवणसमुद्रमें चार सूर्य हैं। यातकीखण्डमें सूर्योकी संख्या बारह हो जाती है। कालोद्धिमे वयालीस सूर्य हैं और पुष्करार्धिंधमें ये बहत्तरकी संख्यानक पहुँच जाते हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या एक सी बत्तीस हो जाती है।

ज्योतिष्क देव चर और अचर दोनों प्रकारके हैं।
मनुष्यछोकमें जो मूर्य, चन्द्रमा आदि है, वे चर हैं।
उनसे वाहर जो असंख्य सूर्य और चन्द्रमा है, वे स्थिर
हैं। काळका समप्र निर्धारण सूर्यकी गतिके आधारपर
होता है। मनुष्यछोकसे वहिर्वर्ता क्षेत्रोंमें सूर्यकी गति
नहीं है, इसिछिये वहां ज्यावहारिक काछ-जैसी कोई
ज्यवस्था भी नहीं है। सामान्यनः सूर्य और पृथ्वीकी
गति एक विवादास्थद पहन्द्र है। पर जैन-शास्त्रीय
दिष्टिकोणसे समय-क्षेत्र (मनुष्यछोक) के मूर्य चर
और उससे वहिर्वर्ती सूर्य स्थिर हैं।

जैन-मुनियोंकी चयिं सूर्यका एक विशेष स्थान है। उनके अनेक कार्य सूर्यकी साक्षीसे ही हो सकते हैं। सूर्यकी अनुपस्थितिमें जैन मुनि भोजन भी नहीं कर सकते। इस तथ्यकी अभित्र्यिक्त आगम-त्राणीमें इस प्रकार हुई है—

अत्थंगयम्मि आइच्चे पुग्न्था य अणुग्गए । आहारमध्यं सच्चं मणसा वि न पत्थए॥

मूर्यास्तसे लेकर जबनक मूर्य पुनः पूर्वमे निकल न आयें, तबतक मुनि सब प्रकारके आहारकी मनमे भी इच्छा न करे।

#### उगाएसूरे अणत्थमियसंकर्प

सूर्योदय होनेके बाद जबतक मूर्य फिर अस्त नहीं होते हैं तबतक ही मुनि भोजन, पानी, ओपि आदि प्रहण करनेका संकल्प कर सकता है।

जैन-धर्ममें प्रत्याख्यानकी परम्परामें भी सूर्यकी साक्षीरूप रखा जाता है। उसका एक निटर्शन इस प्रकार है—

'उगगए सूरे णमुक्कारसिहयं पञ्चक्खामि चउव्विहं पि आहारं असणं पाणं खाइमं साइमं अण्णत्थणाभोगेणं सहसागारेणं वोसिरामि ।'

नमस्कारसहिता, पौरिषी आदि प्रत्याख्यानके क्रममे कालकी सीमाका निर्धारण सूर्योदयसे किया जाता है।

जैन-मुनि अपने जीवनमें साधनांक अनेक प्रयोग करते हैं। उन प्रयोगोंक साथ भी सूर्यका सम्बन्ध है। जैनोंके बृहत्तम आगम 'भगवती'में ऐसे अनेक प्रसङ्ग उपस्थित किये गये है। उनमें एक प्रसङ्ग है—गृहपित तामिलका। तामिल अपने भावी जीवनको उदात्त बनानेके लिये चिन्तन करता है—'जबतक मुझमें उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषकार और पराक्रम है तबतक मेरे लिये यही उचित है कि मैं परिवारका प्रा दायित अपने स्थेष्ठ पुत्रको सौंप दूँ और खयं सहस्राध्म, दिनकर, तेजसे जाक्यस्यमान स्थेक इक्ष उपर आ जानेपर प्रवच्या स्वीकार करूँ।'

प्रव्रज्या स्वीकार कर वह एक विशेष संकल्प स्वीकार करता है—'आजसे मै निरन्तर दो-दो दिनका उपवास करूँगा। उपवासकालमें 'आतापना'-भूमिमे जाकर दोनों हाथोको ऊपर फैलाकर सूर्याभिमुख हो आतापना छूँगा।'

तपस्याके साथ सूर्यके आतपमे आतापना छेनेकी वान कई दृष्टियोसे मह्त्वपूर्ण है। तपस्यासे कर्म-हारीर श्वीण होता है और आत्माकी सुष्रुप्त हाक्तियाँ जाग्रत् होती है। उसके साथ सूर्यकी आतापना छेनेसे तैजस-हारीर प्रवल होता है। इससे हारीरकी कान्ति और ओज प्रदीप्त होता है। जैन-हालोमे एक विशेष लिख 'तैजस-लिख'की चर्चा है। यह हाक्ति जिस साधकको उपलब्ध हो जाती है वह तैजस-हारीरके प्रयोगसे अनेक चमत्कार दिखा सकता है। यह हाक्ति अनुग्रह और निग्रह दोनो स्थितियोंमें काम आती है। इस

शक्तिको प्राप्त करनेके छिये छगातार छ. मासतक सूर्याभिमुख आताप छेनेका विधान है ।

शरीर-शास्त्रीय दृष्टिसे जैन-साधना-पद्धितमें सूर्यकी रिश्मयोंके प्रभावको नकारा नहीं जा सकता । जैन-शास्त्रीमें रात्रि-भोजनको परिहार्य वताया गया है । इस प्रतिपादनका वैज्ञानिक विश्लेषण न हो तो उक्त पद्धिति-मात्र एक परम्परा-सी प्रतीत होती है; किंतु इस परम्पराके पीछे रहे हुए दृष्टिकोणको समझनेसे इसकी वैज्ञानिकता स्वय प्रमाणित हो जाती है ।

यह तथ्य निर्विवाद है कि सूर्यकी रिमयोमे तेज है । इस तेजका प्रभाव प्राणि-जगत्के पाचन-संस्थानपर अत्यधिक पड़ता है । जो व्यक्ति सूर्यास्तके बाद भोजन करते हैं, वे भोजनको पचानेके ळिये सूर्य-रिपयोंकी कर्जाको उपरूच नहीं कर सकते । इसीकिये उनकी पाचनश्चमता श्वीणप्राय हो जाती है और अजीणरोग-जैसी बीमारियाँ उन्हें कग जाती हैं । सूर्यास्तके पश्चाद् भोजन करनेवालोंकी भाँति सूर्योदयसे पहले या तत्काल वाद भोजन करनेसे भी पाचन-संस्थान सूर्यकी रहिम-तेजसे अप्रभावित होता है; क्योंकि सूर्यके उदय हो जानेपर भी उनकी रिमयोका ताप प्राणि-जगत्को उपलब्ध होनेमे पचास-साठ मिनटका समय छग ही जाता है। यद्यपि वाल-सूर्यकी रिमयोमे भी 'विटामिन्स' होते हैं, पर भोजन पचानेमे सहायक तत्त्र कुछ समय बाद ही मिळ सकते है। सम्भव है, इसी दृष्टिसे जैन-धर्ममें नमस्कार-सहिता-तप और रात्रिमे चतुर्विध आहार-परित्याग तपकी प्रक्रियाको स्वीकृत किया गया है।

जैन-शास्त्रोमे सूर्यका जो विवेचन है, उसका समीचीन सकलन करनेके लिये वर्षोतक उनका गम्भीर अध्ययन आवश्यक है। ज्योतिपके क्षेत्रमे अनुसंधान करनेवालोंको इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

# आदित्यकी ब्रह्मरूपमें उपासना

आहित्य नारायण ब्रह्म हैं— ऐसा उपदेश है, उसीकी ज्याख्या की जाती है। पहले वह असत ही या फिर वह सत् (कार्याभिमुख) हुआ। जब वह अङ्कृति हुआ तब एक अण्डेके न्द्रपमे परिणत हो गया, वर्षपर्यन्त उसी प्रकार पड़ा रहा। फिर वह फूटा और उसके दो खण्ड हो गये। उन दोनों अण्डोंके खण्ड रजत और खण्क्रप हो गये। उनमें जो खण्ड रजत हुआ, वह यह पृथ्वी है और जो सुवर्ण हुआ, वह कर्ष्यलोक है। उस अण्डेका जो जरायु (स्थूल गर्भवेष्टन) था, (बही) वे पर्वत हैं. जो उत्व (मूक्षम गर्भवेष्टन) था, वह मेघोंके सहित कुहरा है, जो अमनियाँ थीं, वे नदियाँ हैं तथा जो विस्तिगत जल

या, वह समुद्र हैं। फिर उससे जो उत्पन्न हुआ, वह ये आदित्य हैं। उनके उत्पन्न होते ही वह जोरीका राव्द हुआ तथा उसीसे सम्पूर्ण प्राणी और सारे भोग हुए, । इसीसे उनका उत्प और अन्त होनेपर दीर्घ शब्दयुक्त घोप उत्पन्न होते हैं तथा सम्पूर्ण प्राणी और सारे भोग भी उत्पन्न होते हैं । यह जानकर जो आदित्यको 'यह ब्रह्म हैं' उनकी उपासना करता है (वह आदित्यक्षप हो जाना है, तथा) उसके समीप शीव्र ही मुन्दर घोष आने हैं और उसे सुख देने हैं, सुख देते हैं।

(一部 30 31 11 18)

# सूर्यकी महिमा और उपासना

( टेखक—याज्ञिकसमाट् पण्डित श्रीवेणीरामजी दार्मा, गौड, वेदाचार्य )

नित्य, नैमित्तिक और कारग अनुष्ठानोंमे नवग्रहका ध्यापन और पूजन अनिवार्य है । नवग्रह-पूजनमे भी सर्वप्रथम गूर्यका नाम थाता है, जिनका ग्रहोंके मध्यमे पूजन किया जाता है। इसी प्रकार ग्रत्येक यज-यागादि—हवन-कर्ममें भी सर्वप्रथम नवग्रहका ही हवन होता है, जिसमे सर्वप्रथम गूर्यदेवको आहुति दी जाती है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक धार्मिक कर्ममे मूर्यकी उपासना आवश्यक है। जो मनुष्य गूर्य-पूजनके विना कोई भी कर्म करते हैं, वे अपूर्ण माने जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि जिस कर्ममें मूर्यका पूजन नहीं होता, वह अपूर्ण है।

मूर्यकी उपासना हिंदू-समाजमें विविध रूपमे की जाती है। बुद्ध लोग पृजात्मक, बुद्ध लोग व्रतात्मक, बुद्ध लोग पाठात्मक, बुद्ध लोग जपात्मक और बुद्ध लोग हवनात्मकरूपसे र्डपासना करते हैं। मूर्यकी सभी

प्रकारकी उपासनाओंमें उपासवाको अद्भुत सुख शान्तिकी अनुमृति प्राप्त होती है ।

जगत्के और देवोंके आतमा भगवान् सूर्यकी सत्ता घुलोक और पृथ्वीलोकमें व्याप्त है। गूर्यकी सत्ता घुलोक और पृथ्वीलोकमें होनेके कारण घुलोकस्थ देवनाओरो और पृथ्वीलोकस्थ मनुष्योंसे उनका विशेष सम्बन्ध है।

वेदोमे कहा गया है--

चित्रं देवानामुद्गाद्नीकं 'चसुर्सित्रस्य चरूणस्थाग्नेः । आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च ॥ ( अहु० १ । ११५ । १, इु० य० ७ । ४२, अधर्व० १३ । २ । ३५ )

भगवान् सूर्प तेजोमगी किरणोके पुद्ध हैं। वे मित्र, वरुण और अग्नि आदि देवताओ एव सम्पूर्ण विश्वके नेत्र हैं तथा स्थावर-जङ्गम—सबके अन्तर्यामी एक सम्पूर्ण विश्वकी आत्मा हैं। वे सूर्य आकाश. पृथ्वी और अन्तरिक्ष—इन नीनों नोकोंको अपने प्रकाशसे पूर्ण ज्यात करते हुए आश्चर्यरूपसे उदित हुए हैं। वे 'सूर्य स्थावर-जङ्गमात्मक सम्पूर्ण विश्वकी आत्मा हैं।' यह भी कहा गया है कि—

> 'सुर्यो वे सर्वेषां देवानामातमा ।' (—सूर्य-उपनिषद्)

भूर्य ही समस्त देवताओंके आत्मा हैं।'

इसलिये स्पष्ट है कि भगत्रान् सूर्य देवताओं, गनुष्यो और स्थावर-जङ्गमात्मक सम्पूर्ण विस्वके आत्मा है।

स्र्येकी प्राणरूपता—मूर्यके द्वारा है। संसारके समस्त जड और चेतन-जगत्को जीवन-राक्ति और प्राण-राक्ति प्राप्त होती हैं। अतः सूर्यको प्राणिमात्रका 'प्राणा कहा गया है।

'उद्यन्तु खद्धु वा आदित्यः सर्वाणि भूतानि प्राणयति तसादेनं प्राण इत्याचक्षते ।' ( — ऐतरेय-ब्राक्षण २५ । ६ ) 'आदित्यो ह वे प्राणः ।' ( — प्रश्नो-पनिपद्१ । ५ ) ।

अर्थात उदित होते हुए सूर्य सम्पूर्ण प्राणियोंको प्राण-डान देने हैं, इसलिये सूर्यको प्राण कहते है।

अतः निश्चित है कि सूर्य ही प्राणिमात्रको प्राणटान बारते हैं, जिससे समस्त प्राणियोके प्राणोका रक्षण और पोषण होता है । इसिलये सूर्य ही प्राणिमात्रके जीवन हैं।

स्र्यंकी ब्रह्मरूपता-'अदित्यो ब्रह्म' छान्दोग्योपनिपद् ( -३ । १९ । १)-के और 'असावादित्यो ब्रह्म' स्योपनिपद्के अनुसार भगवान् सूर्य प्रत्यक्ष ब्रह्म ही हैं । सूर्यके 'ब्रह्म' होनेके कारण ही उन्हें कर्ता. धर्ना एव संहर्ना कहा गया है। 'स य पतनेवं विद्यानादित्यं ब्रह्मेत्युपारंतेऽभ्यादी ह यदेनश्सायवी ब्रापा आ च गठछेदुनप च निम्रेडिरत्रिम्रेडरम् ।'

( -छान्दोग्योपनिषद् ३ । १९ । ४ )

'उसके अनुसार जो आदित्य ( मुर्ग ) की 'यह श्रव है' इस प्रकार महम्ह्यसे उपासना करता है, वह आदित्यक्त्प हो जाना है ता। उसके समीप जीन ही सुन्दर घोप आते हैं और वे सुख देने हें।'

सूर्यका रार्धप्रसिद्धत्व—भुवन-भास्का भगवान् मूर्य साक्षात 'नारायण' हैं। ये ही मभस्त मसारके उत्पादक हैं। ऋग्वेद (७।६३।४) में कहा गया है— 'मृनं जनाः खूर्यंण प्रस्ताः।' 'निश्चय ही मनुष्य सूर्यसे उत्पन्न हुए हैं।' मूर्योपनिपद्में भी कहा गया है—'सूर्यसे ही समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है। सूर्यसे ही पालन होता है और मूर्यमें ही लय होता है और जो मूर्य हैं, वहीं में हैं।'

सूर्योद् भवन्ति भृतानि स्येण पारितानि तु। सूर्ये छयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च॥

मूर्य समस्त ससारके प्रसविता ( जन्मदाता ) हैं । इसीन्टिये इनका नाम 'मिनिता' हे —'सिविता चै प्रसवानामीको स्वितारमेव ।' ( —कृण्ययजुर्वेद २ । १ । ६ । ३ ) 'मूर्य ही ससारके प्रसिक्ता हैं और ने ही अपने ऐड़बर्यसे जगनके प्रकाशक हे ।' तथा 'सिविता सर्वस्य प्रसविता ।' ( - निरुक्त, दैवनकाण्ड ४ । ३१ ) 'सिविता सर्वके उत्पादक है ।'

भगवान् म्र्यं मसारके स्राष्टिकर्ता है। अतः म्र्यंसे ही सासारिक स्रष्टिचक प्रवर्तित और प्रवित्त है। स्र्यंसे ही प्राणीकी उत्पत्ति होती है। मृर्यंसे ही कृषि ( खेती ) होती है। स्र्यंसे ही बृक्ष, फुट, फट,

वनस्पति, ओपि और अन्न होता है। इसी प्रकार सूर्यसे समस्त सांसारिक पटार्थ उत्पन्न होते हैं। यि सूर्य न हो तो सांसारिक सृष्टि-चक्र ही नहीं चल सकता। अतः सूर्य ही समस्त सृष्टि-चक्रके मूल हैं।

सूर्यकी सर्वदेवमयता—'सर्वदेवमयो रिवः'-के अनुसार सूर्य-नारायण सर्वदेवमय हैं—

एप व्रह्मा च विष्णुश्च रुद्ध एव हि भास्करः। त्रिमूर्त्यात्मा चिवेदात्मा सर्वदेवमयो हरिः॥ (—सूर्यतापिन्युपनिपद्१।६)

'ये सूर्य ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं तथा त्रिम्त्त्यात्मक और त्रिवेदात्मक सर्वदेवमय हरि हैं।'

भगवान् मूर्यका सर्वदेवतात्मरूप प्रसिद्ध है। अतः सूर्यमें समस्त देवताओंका निवास माना गया है। सूर्यके सम्बन्धमें कहा गया है—

त्वामिन्द्रमाहुस्त्वं रुद्धस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापितः । त्वमग्निस्त्वं मनः सूक्ष्मं प्रभुस्त्वं ब्रह्म शाश्वतम् ॥ (—महाभारतः, युधिष्ठिरस्तोत्र )

'भगवन् ! आपको इन्द्र कहा गया है । आप रुद्र, विष्णु, प्रजापति, अग्नि, सूक्ष्म मन, प्रभु और वेद हैं ।'

सूर्योपनिपद्मे 'त्वं व्रह्मा त्वं विष्णुः'—इत्यादिद्वारा मूर्यको 'सर्वदेवरूप' कहा गया है ।

स्र्यंका प्रत्यक्ष देवत्व—'साक्षाद् देवो दिवाकरः'के अनुसार भगवान् सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। ये प्रतिदिन
प्रातःकालमे उदित और सायकालमे अस्त होकर
संसारके समक्ष अपने देवत्वको प्रत्यक्ष प्रकट करते है
तथा समस्त ससारका सब प्रकारसे कल्याण करते है।
इसीलिये सूर्यके प्रत्यक्ष देवत्वको आस्तिक और नास्तिक
प्रायः सभी प्रकारके मनुष्य सहर्ष खीकार करते है।
अतः भगवान् सूर्य सभीके लिये उपास्य और आराध्य है।

देवताओमे भगवान् सूर्य सबसे श्रेष्ठ और सबसे अधिक उपकारक हैं। ये प्रतिदिन अपनी असृतमयी किरणोंकी ज्योतिद्वारा समस्त मंसारमे प्रकाश और उपाता आदि प्रदान करते हैं जिससे मनुष्य, पशुपक्षी और पेड-पोंघे—वनस्पति आदि सभी जीवनश्चित प्राप्तकार बलिष्ठ और सुरक्षित रहते हैं। इसलिये सूर्यकी किरणोकी ज्योति प्राणिमात्रके लिये आवश्यक और उपयोगी है। अतः स्पष्ट है कि सूर्य ही संसारके समस्त जड और चेतन प्राणियोंक जीवन-ज्योतिक मूल स्रोत है। इसलिये सूर्यको समस्त प्राणियोका जीवन कहा गया है—'जीवनं सर्वभूतानाम्' (—व्रह्मपुगण ३३।९)।

सूर्यकी काल-विभाजकता—भगवान् सूर्य ही समय-नियन्ता और समय-विभाजक हैं। सूर्यसे ही दिन, रात, तिथि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, सवत्सर, युग, मन्वन्तर, और कल्प आदिके समयका यथार्थ ज्ञान होता है। सूर्य न हों तो दिन एवं रात आदिके समयका ज्ञान ही नहीं हो सकता। समयके ज्ञान न होनेसे सांसारिक किसी भी कामका व्यवस्थित रूपमें होना असम्भव हो जाय, अतः ससारके समस्त कार्य सूर्यपर ही अवलम्बित हैं।

सूर्यकी अनादि उपासना भगवान् मूर्य आदिवेव है। अतएव इनकी उपासना अनादिकालसे प्रचलित है। सूर्यवशी भगवान् राम और चन्द्रवंशी भगवान् कृष्ण, भीष्मिपतामह, धर्मराज युधिष्ठिर और राजा जनक आदि गृहस्थ योगी, वालखिल्य आदि ब्रह्मवादी महर्षि, व्यास आदि वानप्रस्थ ऋषि एवं वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, नारद, कपिल आदि तपस्वी ऋषि-मुनि सूर्यकी उपासना करते थे। इसलिये सूर्योपासना सभीके लिये आवश्यक और नित्यकर्म है। यद्यपि कालचक्रके दुष्प्रभावसे वर्तमान समयमे सूर्योपासनाका बहुत ही हास हो गया है, तथापि धर्मप्रधान भारतवर्षमे सनातनधर्मी जनता किसी-न-किसी रूपमे अब भी सूर्योपासना करती ही है। वत, अनुष्ठान और सन्ध्याके रूपमे सूर्योपासना तो चल ही रही है।

उपासकोंके कामधेनु—भगवान् सूर्य अत्यन्त उपकारक और दयालु है । वे अपने उपासकको सव कुछ प्रदान करते है—

किं किं न स्विता स्ते काले सम्यगुपासितः।
आयुरारोग्यमें इवर्षे वस्नि स पश्रृंस्तथा॥
मित्रपुत्रकलजाणि क्षेत्राणि विविधानि च।
भोगानप्रविधांश्चापि स्वर्गे चाप्यपवर्गकम्॥
(—स्कन्दपुराण, काजीखण्ड ९। ४७-४८)

'जो मनुष्य सूर्यकी यथासमय सम्यक् प्रकारसे उपासना करते हैं, उन्हें वे क्या-क्या नहीं देत — वे अपने उपासकको दीर्बाय, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, पशु, मित्र, पुत्र, स्त्री, विविध प्रकारके उन्नतिके व्यापक क्षेत्र, आठ प्रकारके भोग, स्वर्ग और अपवर्ग (सव कुछ) प्रदान करते हैं।'

भगवान् सूर्य परब्रह्ममय, सर्वदेवमय, सर्वजगनमय और परम ज्योतिर्मय देवता है। ये अपनी दिच्य सहस्र रिमयोसे सभीका, विशेपतः अपने उपासकोका सभी प्रकारसे कल्याण करते है। अतः यह समस्त चराचर संसार भगवान् सूर्यका ऋणी है। इनसे उऋण होनेके लिये मनुष्यमात्रको सर्वदा सूर्यकी उपासना करनी चाहिये। जो मनुष्य श्रद्धा-भक्तिसे यथासमय नियमपूर्वक प्रतिदिन सूर्यकी उपासना करते हैं, वे उस ज्ञानमय प्रकाशयुक्त 'सूर्यलोक'को प्राप्त करते हैं, जहाँ पुण्यातमा मनुष्य जाते है। जो मनुष्य सूर्यकी उपासना नहीं करते, वे अज्ञानमय प्रकाशहीन' 'असूर्यलोक' (असुरोके लोक) को प्राप्त करते हैं, जिसको आत्मधानी पापी मनुष्य प्राप्त करते हैं।

# सूर्योपासनाका महत्त्व

( लेखक—आचार्य डॉ॰ श्रीउमाकान्तजी 'कपिध्वज' एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰, काव्यरत्न )

हिंदू धर्म समस्त सृष्टि और सृष्टिक अतिरिक्त भी जो कुछ है, सभीको एक पूर्णत्वमे समाहितकर आध्यात्मिक रूप प्रदान करनेकी प्रक्रियाको सदैव महत्त्व देता रहा है । वैदिक्तकालके प्रारम्भसे ही 'भूमा वे सुखम्' की विचारधाराको प्रश्रय मिला है । आयोंकी यह 'भूमा'वाली दृष्टि उन्हें सीमिनसे असीमिनकी ओर बढ़ने तथा उसके साथ तादात्म्य स्थापिन करनेकी प्रेरणा देती रही है । इसी क्रममे एक ओर जहाँ उन्हें सृष्टिके नियामकरूपमे अनेक देवी-देवताओके दर्शन हुए, वहीं तीनो लोकोमे अपनेको समाहित करनेकी एव

तींनो छोकोके नियन्ताके साथ ताढात्म्य स्थापित करनेकी उत्कट अभिछापाकी जागृति भी हुई । इसिछ्ये उन्होंने जो प्रयास किये तथा जिस विधिसे अपने उपास्यकी अनुकम्पाके छिये उनकी उपासना की, उसीको आदर्श मानकर हम अपने उपाम्यकी उपासना करते हैं । हमारी उपासना-परम्परामे उनकी निर्देश-सरणी ही आदर्श है ।

हिंदूजातिमे प्रचित इन उपासना-पद्गतियोमें सूर्यो-पासनाका एक विशिष्ट स्थान है । इसका प्रमुख कारण यह है कि सौरमण्डलमे सूर्य-चन्द्रादि नवप्रह, त्रिदेव,

१ असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः। ताप्रस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥

<sup>( —</sup> शु० यजु० ४०। ३)

२ (क) 'यो वै भूमा तत् मुख नाल्पे मुखमस्तिः ( — छान्दोग्य० ७ । २३ । १)

<sup>(</sup> ख ) भ्यत्र नान्यत्पश्यति नान्यन्छुणोति नान्यदिजानानि म भूमा यो वै भूमा तदमृतम् ।

<sup>( -</sup> क्वान्दोग्य० ७ । २४ । १

परुद्रण, साध्यदेव, सप्तर्षिणण एवं तिर्मस कीटि देवता निवास करते हैं। उन ममस्त 'सः' लोकीय देवीका प्रति-निधित्व गूर्य एवं चन्द्रहास होता है। दूसरे अब्दोमें तेजीनिधान भगवान् भुवन-भान्त्रत श्रीमृर्यनास्त्रण ही सम्पूर्ण हवाण्डकी अचिन्नशक्तियोक प्रमुक्त सचालक हैं।

अपवेद (शामार ) महिला (१।११५।६) में 'सूर्य आतमा जगतस्तस्थ्यध्य' बहुका बहुम तथा स्थावर---नर्भा प्राणियोंकी आत्मा मनवान रूपेती टी स्त्रीकार किया गया है । श्रीमहागवनमें सुस्यार वर्णन है कि मूर्यके द्वारा ही दिशा, शाकाश, युरोक, नर्शेष, खर्ग-मोक्षक प्रदेश, नरक और रसात्र तथा अन्य समन्य स्थानोंका विभाग होता है। सूर्यभगवान ही देवता. तिर्यक्, मनुष्य, सरीसृप और छना-बृक्षादि समन्त जीन-समहोंके अत्मा एवं नेत्रेन्डियंक अधिकाता है । महाभारतमें भगवान् सूर्यका स्वयन करने हुए महाराज युधिष्टिर कहते हे--- भूयेंदव ! आए सम्पर्ण जरात्के नेत्र तथा सगग्न प्राणियोंके आगा है। आप ही सद जीवोंके उत्पत्ति-सान और वर्गानुवानमें उने परवेंक सदाचार है। जो नया, महादेव, विन्य, प्रजायित, बासु, आकार्या, जल, प्रत्वी , पर्यन, समझ, प्रदा, नक्षत्र और चन्द्रमा आदि देवना हैं: वनम्यति, बुक्ष तथा ओपियः जिनके खरूप हैं, ग्रायी. ईष्णानी और माहेश्वरी---ंग

तिश्र शाक्षिक विस्तवा क्षु है। धानु (सूर्य) विस्तवा स्वयस है। वे श्रम क्ष्यतन्यात्वस (स्वयम ) प्रस्तव हो। । इस प्रवाद गर्माध्येय मुख्यते । गव्यन सुर्वेदी सर्वेष वर्षिता प्रवर्धित क्षी एकि है। प्राप्तः श्रम क्ष्यातीक कृषिती प्रधान देश कीक्षण काना । इस एका एका है।

मर्पेटान्सान्त कंत्रक संदेश हमें वेदीने प्रान्त उपक्रव दोश है। अपनेद ( शाहर ) में हा-( १ १२५ १२ )हे - आ क्राफेन रहसार्थ धूँसः श्चिषात्रको । ११०० ४१ ४०१४ । १४८० २१४।२) त्या मंत्रायमार्गान्ति (१०१६) । अद्वारकाय विश्वेह प्रभावनाय धीमीह । नही भानः प्रचीहणात् (--२।९।९) में काफ का मन मुर्वश उत्तसनाकी महत्ता प्रदर्शित की गर्ग है । 'तन्तियतुर्वेगण्ये समीक क्यांट प्रसिन राष्ट्रीय न नर्पती नेजविक्ती क्यामनारे मुख्य है और इस्रविधारि, नापने भी विद्यार है (बालेक्ट (१) ८ । १०११ । ५३ । ५ % अपर्ववेद (५) २८। ५, २३ । १। ४५) अहि स्पनीते सुर्वजी बहातले सम्बद्धात स्वीका यह कहा एवा है। मिर्जन-योनेत्र शस्तुने भवणनेने खये 'ड्योनियां रिवरंशुमान्' यस्तार हराकी सहन प्रदर्शित की है । उर्जन होते भी भीतार सित पर है कि इप ही अनाकर की अधिका है। गाम्बरीनकर सूर्यके रायमे पर-१ । सोक्यात ही उपासना उत्तराणी

स्त्रींण हि विभागती दिशः खं वीमीशीभिक्षा । स्वर्णकारी नगत स्वर्णनि च मर्वणः ॥
देवितर्यकानुष्याणा सरीतपमवीनयाम । सर्वतीयनिकायाना स्वं शामा हर्गाप्यः ॥

<sup>( —</sup>शीमञ्चामपन ५ । ६० ! ४ -४६ )

२. सर्व भामो जगत्रश्रञ्जः स्वमान्त्रायः क्रियावताम् ॥ (—महारू वन् ००) १६ ) । ३. । गार्वेष्ट्रेयद्वाध १०९ । ६९—७१ ) । ४. सूर्वतापिनी-उपनिपद्में इसीलिये मूर्यको सर्वदेवगयः स्वीताः (११) स्वीतः

एप ब्रह्मा च विष्णुश्र रुद्र एय हि सास्तरः । त्रिमृत्यांन्मा त्रिवेदारमा मर्वदेवमयो सीः ॥ (--१ । ६ )

५. ग्रह्मच्छ० ( ३ । ३५, २२ । ९ ), ( ऋग्वेटसंदिता ३ । ६२ । १० )।

६. गीता (१०।२१): श्रीमद्भागवन (११।१६।२४)।७.(क) ध्वाउन्योब्द्यः (--हान्द्रोग्पीविक्ति ह्व।१९।१): (म्ब) 'अमी यः साआदिन्यः' (--वानः ब्रा०५०।५। १।४,१४।६।६।६), (ग) ध्वमाणदिन्ये ब्रम्य' (--तैतिनीयागवक २।२)।

गयी है । गायत्री-मन्त्रमे कहे गये 'स्वितुः' पदसे पूर्यका ही प्रदण होना है । अतः गूर्य सिवताका ही पर्यायवाची अन्द है । गायत्री और सूर्यका परस्पर जो अभिन्न सम्बन्ध है, वह बाच्य-बाचकरूपमे निर्दिष्ट हे । अर्थात् गूर्य गायत्रीक साक्षात् बाच्य हैं और गायत्री उन मिवनाकी बाचिका है । नभी तो कहा गया है कि गायत्री-मन्त्रद्वारा जलको अभिमन्त्रित करके जिसने भगवान् गूर्यको यथानम्य नीन अञ्चलिया जल अपित कीं, क्या उसने तीले। लोकोको नहीं दे दिया हैं

कतिपय स्तुतियो और प्रार्थनाओं के माध्यमसे भी वेदों में मानव-समुदायके समक्ष आदर्श प्रस्तुत करते हुए सूर्यकी मिहमामयी गाथाका बखान किया गया है। ऋग्वेदके एक मन्त्र में ऋषि कहते हैं कि हम बार-बार देते हुए. किसीकी धारणा करते हुए, जानते हुए परस्पर मिछते रहें और नूर्य-चन्द्रमाक समान कल्याण-पथका अनुसरण करते रहें। अर्थात् जिस प्रकार मूर्य-चन्द्रमा परस्पर आतान-प्रदानकर छाखों वपोंसे नियमित रीतिये कार्य कर रहे हैं. कभी अपने काममे प्रमाद नहीं करते, अपने आश्रित-जनोको धोखा नहीं देते, प्रत्युत्त यथोचित समयपर बार्य करनेम सहायता देते हैं. ठीक उसी प्रकार हम भी उनका आदर्श सामने रखकर काम करें। हम भी अपने विछास ( चन्द्रमा-Materialism, vosidly gait )को विवेक ( गूर्य-Spiritual Knowledge ) के अवीन मर्यादित रखे । अवरार देखकर कभी उप्रतासे और कभी शान्तिसे काम करे । अग्रवेदमें अप्रि अन्यत्र बहते हैं कि 'है सिक्तादेव ! आप सब प्रकारके कप्रो (पापे।) की दूर करे और जो कल्याणकारक हो वही हमारे लिये दे— उत्पन्न करे । अभिप्राय यह कि रार्य तभी कल्याण करते हैं, जब हम उनके रागान नियमसे काम करनेवाले हो । यदि हम प्रातःकाल उठकर पूर्य-सेवन ( खुले मेटानमे सन्थ्योपायन, जीवन-निर्वाहके कार्य) करते हो तो सब प्रकारमे कल्याण हो सकता है । खास्य बढ सकता है,

मूर्यकी आराधना और प्राकृतिक नियमोंक पालनसे गेग दूर होने हैं तथा खास्थ्य स्थिर रहता है,—ऐसी हमारी वैदिक और पौराणिक मान्यता है। इसी परिप्रेक्स्पमे ऋग्वेटके ऋषि भगवान् आदित्यकी स्तृति करते हुए कहते हैं—'हे अखण्ड नियमोंके पालन-कर्ता परम देव (आदित्यास्ते)! आप हमारे रोगोको दूर करें, हमारा दुर्मतिका दमन करे और पापोंको दूर हटा दे।' इसी सदभमें ब्रह्मपुराणका स्पष्ट उद्घोप है कि मनुष्यके मानसिक, वाचिक और शारीरिक जो भी पाप होते हैं. वे सव भगवान् सूर्यकी कृपासे निःशेप नष्ट हो जाते हैं । इतना ही नहीं सूर्याराधकका अन्धापन,

१. यजुर्वेट ( ३६ । ३ ). २. (क) भ्असी वा आदित्यो देवः सविता।' (—शतपथ०६ । ३ । १ । २० ), (ख) भ्आदित्योऽपि सविनेवाच्यो ।' (—निरुक्त, दैवतकाण्ड ४ । ३१ )

३. 'बान्पवानकसम्बन्धो गायज्याः सनितुर्द्धयोः । बाच्योऽसौ स्विता साक्षाद् गायत्री वाचिका परा ॥ (-—स्कन्दपुराण ४ । १ । ९ । ५४ )

गापत्रीमन्त्रतीयाङ्गा दत्त येनाञ्जलिजयम् । काले सिवित्रे किं न स्यात् तेन दत्त जगलायम् ॥

<sup>(—</sup>स्कन्दपुराण ४ । १ । ९ । ४६ )

५. स्वन्ति पन्थामनु चरेम मूर्योचन्द्रमनावित्र । पुनर्ददताब्नता ज्ञानता स गमेमिहि ॥ (—-ऋक्०५।५१।१५)

६. 'बिश्वानि देव र्यावनर्दुरिनानि परा मुन । यर् भद्र तन्न आ मुव ।' (---ऋक् ५ । ८२ । ५ )

७. 'अपामीवामप सिवमप सेवत दुर्मतिम् । आदित्यासौ युयोतना नो अहसः । (—ऋक्०८।१८।१०)

८. मानस वाचिक वापि कायज यन दुष्कृतम् । सर्वे सूर्यप्रसादेन तदशेप व्यपोइति ॥

<sup>( 25 | 40 )</sup> 

कोढ़, दरिद्रता, रोग, शोक, भय और कलह—ये सभी विश्वेश्वर सूर्यकी कृपासे निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो भयंकर कप्टसे दुखी, गलित अङ्गोवाला, नेत्रहीन, बडे-बंड घावोसे युक्त, यक्ष्मासे प्रस्त, महान् शूलरोगसे पीड़ित अथवा नाना प्रकारकी व्याधियोसे युक्त हैं, उनके भी समस्त रोग सूर्य-कृपासे नष्ट हो जाते हैं---इसमे कुछ भी सदेह नहीं है । ध्यातव्य है कि पुराणोमे कुष्टरोगकी निवृत्तिके लिये ही सूर्यकी उपासनाका प्रारम्भ वतलाया गया है । भविष्यपुराणके ब्रह्मपूर्वमे दुर्वासाके शापसे कृष्ण-पुत्र साम्बके कुष्टरोगसे आक्रान्त होनेकी प्रख्यान कथा है। श्रीकृष्णचन्द्रके वेद्यविद्याके गरुडने शाकद्वीपसे आग्रहपर ब्राह्मणोको लाकर इस रोगकी निवृत्तिका मार्ग उन्मुक्त किया । इन ब्राह्मणोने सूर्यमन्दिरकी स्थापना करायी तथा सूर्यकी आराधनासे साम्बको रोगमुक्त कर दिया था ।\*

पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड, अध्याय ८२में महाराज भद्रेश्वरकी प्रख्यात गाथा भी इसका प्रभूत प्रमाण है। महाराज भद्रेश्वरके वार्ये हाथमें स्वेत कुष्ठ हो गया था। वैद्योने वहुत उपचार किया, पर कोढका चिह्न मिटनेके वजाय और भी स्पष्ट दिखायी देने लगा। फलतः ब्राह्मणोंकी सम्मतिमे महाराज भद्रेश्वरने सूर्याराधनके द्वारा ही कुष्ठरोगसे छुटकारा पाया। प्रसिद्ध 'सूर्यशतक'के रचयिता मयूर कविने भी कुष्टरोगके निवारणार्थ भगवान् सूर्यकी आराधना करते हुए 'सूर्यशतक'की रचना कर अपनेको कुष्टरोगसे निर्मुक्त किया था। स्कन्दपुराणके नागरखण्डमे जिन तीन सूर्य-विग्रहोका वर्णन है, उनमे प्रथमका नाम 'मुण्डीर', दूसरेका 'कालप्रिय' तथा तीसरेका 'सूलस्थान' है। भगवान् सूर्य प्रातःकाल मुण्डीरमे, मध्याहक समय कालप्रियमे तथा सध्या-समय मूलस्थानमें जाते है। उस समय जो मनुष्य इन तीनो सूर्य-विग्रहोमेंसे किसी एकका

भी भक्तिपूर्वक दर्शन करता है, वह निःसंदेह सभी प्रकारके रोगोसे मुक्त होकर मोक्षको प्राप्त होता हैं। समुद्रके निकट विटङ्कपुर नामक नगरमें रहनेवाले एक ब्राह्मणकी गाथा इसका प्रमाण है। उस ब्राह्मणने हाटकेश्वर क्षेत्रमे जाकर मुण्डीर स्वामीकी आराधना की, जिससे उसका कुछरोग जाता रहा तथा शरीर परम सुन्दर हो गया।

अव हम भगवान् सूर्यसे सम्बद्ध कतिएय पठनीय वैदिक ऋचाओके दैनिक पाठसे प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन करते हैं। लेखका कलेवर वढ न जाय इस लिये जान-बूझकर ऋचाओका सकेतमात्र दिया जा रहा है—

(१) 'उद्घयं तमसः १' (—ऋग्वेद १।५०।१०) तथा 'उदु त्यं जातवेदसम् १' (—ऋक् १।५०।१)— जो व्यक्ति प्रतिदिन इन ऋचाओं से उदित होते हुए सूर्यका उपस्थान करता है तथा उनके उद्देश्यसे सात बार जलाञ्चलि देता है, उसके मानसिक दुः खका विनाश हो जाता है।

(२) 'पुरीष्यासोऽग्नयः०'(—ऋग्वेद ३। २२।४)-इस ऋचाका जप आरोग्यकी कामना करनेवाले रोगीके लिये बहुत ही उपादेय है।

(३) 'अप नः शोशुचद्धम्०' (—ऋग्वेद १। ९०। १-८)—इत्यादि ऋचाओके द्वारा मध्याह्यकालमे गूर्यदेवकी रतृति करनेवाला व्यक्ति सभी प्रकारके पापोसे मुक्त हो जाता है।

(४) 'चित्रं देवानाम्०' ( — ऋग्वेद १।११५।१)-मन्त्रसे हायमे समिवाएँ लेकर प्रतिदिन तीनो सध्याओक समय सूर्यका उपस्थान करनेवाला व्यक्ति मनोवाञ्छित धन प्राप्त करता है।

<sup>\*</sup> नतः शापाभिभूतेन मम्यगारान्य भास्करम् । साम्बेनाप्त तथाऽऽरोग्य रूप च परम पुनः ॥ (—भविष्य०, ब्रह्मपर्व ७३ । ४९)

ं (५) 'हंसः ग्रुचियत्०' (—ऋग्वेट ४ । ४० । ५)— इस मन्त्रका जप कर्ते हुए सूर्यका दर्शन पवित्रता प्रदान करता हे ।

(६) 'तच्च क्षुर्देचिहतम् '(—ऋग्वेद ७।६६।१६)— इस ऋचासे उटयकालिक एवं मध्याहकालिक सूर्यका उपस्थान करनेवाला टीर्घकालतक जीवित रह सकता है।

(७) 'वसन्तां ऽम्यासीद्०'(-यजुर्वेद ३१।१४)-इस मन्त्रसे घृतकी आहुति देनेपर भगवान् सूर्यसे अभीट वरकी प्राप्ति होती है।

(८) 'अस्मे यस्ताम्रः' (— यजुर्वेद १६।६)— म त्रका पाठ करते हुए नित्य प्रातःकाल एव सायकाल आलस्परहित होकर भगवान् सूर्यका उपस्थान अक्षय अन्न एव दीर्घ आयु प्रदान करनेवाला होता है।

(९) 'अद्य नो देव सवितः' (—सामवेद १४१)— यह मन्त्र दु:ख्रम्नोका नाश करनेत्राळा है। (१०) 'ॐ आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्य च।

> हिरण्ययेन संविता रथेनाऽऽदेवो याति भुवनानि पश्यन्॥' (--ऋग्वेद १।३५।२, यजु०३३।४३)

—यह मन्त्र सभी प्रकारको कामनाओको पूर्ति करनेवाला है । प्रतिदिन प्रातःकाल इस मन्त्रका कम-से-कम सात हजार जप करना चाहिये । भगवान् सूर्यसे सम्बद्ध मन्त्रोमे अधोलिखित मन्त्र सभी प्रकारके नेत्ररोगोंको यथाशीव्र समाप्त करनेवाला अ अनुंभूत मन्त्र हैं। (मैने जीवनमे कई बार इस मन्त्रसे आश्चर्यजनक सफलता अर्जित की है।) यह पाठ-मात्रसे सिद्ध होनेवाला है। इसे 'चाक्षुपोपनिपद्'के नामसे भी जाना जाता है तथा इसका वर्णन कृष्ण-यजुर्वेदमे मिलता है।

'अस्याश्चाक्षपीविद्याया अहिर्दुध्नय ऋषिः, गायत्री छन्दः, सूर्यो देवता, चक्षूरोगनिवृत्तये जपे विनियोगः।'

ॐ चक्षः चक्षः चक्षः तेजः स्थिरो भव।मां पाहि पाहि। त्वरितं चक्षरोगान् शमय शमय । मम जातरूपं तेजो दर्शय दर्शय । यथाहं अन्धो न स्यां तथा करपय करपय। कल्याणं कुरु कुरु। यानि मम पूर्वजनमोपार्जितानि चक्षःप्रतिरोधकदुष्कृतानि तानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय । ॐ नमः चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय । ॐ नमः करुणाकरायामृताय । ॐ नमः सूर्याय । ॐ नमो भगवते सूर्यायाक्षि-तेजसे नमः । खेचराय नमः । महते नमः । रजसे नमः । तमसे नमः । असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योमी अमृतं गमय । उणो भगवाञ्छुचिरूपः । हंसो भगवान् शुचिरप्रतिरूपः। य इमां चाक्षप्मतीविद्यां ब्राह्मणो नित्यमधीते न तस्याक्षिरोगो भवति । न तस्य कुले भवति । अप्रै। ब्राह्मणान् ब्राह्मयित्वा विद्या-सिद्धिभेवति ।

१ अं इस चाक्षपी विद्यांके भृषि अहिर्बुध्नय हैं, गायत्री छन्द है, सूर्यनारायण देवता है तथा नेत्रगेगकी निवृत्तिके लियं इसका जप होता हे—यह विनियोग ह । (भगवान्का नाम लेकर कहे) हे चक्षुकें
अभिमानी सूर्यदेव! आप मेरे चक्षुमें चक्षुके तेजरूपसे स्थिर हो जायें। मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। मेरी ऑलके रोगोका शीव शमन करें, शमन करें। मुझे अपना मुवर्ण-जैसा तेज दिखला दें, दिखला दें। जिससे मै अन्धा न होऊं (कृपया) वैसा ही उपाय करें, उपाय करें। मेरा कल्याण करें, कल्याण करें। दर्शनशक्तिका अवरोध करनेवाले मेरे पूर्वजन्मार्जित जितने भी पाप हैं, उन सबको जड़से उखाड दें, जड़से उखाड़ दें। अं (सचिदानन्दस्वरूप) नेत्रोको तेज प्रदान करनेवाले दिव्यस्वरूप भगवान् भास्करको नमस्कार है। अं करणाकर अमृतस्वरूपको नमस्कार है। अं सूर्य भगवान्को नमस्कार

इस प्रकार उपरिक्तिर्देष्ट सम्पूर्ण विवेचनके आकल्मसे यह कहना सर्भाचीन प्रतीत होता है कि भगवान् सूर्यकी उपासना मानवमात्रक लिये निनान्त वाक्तुनीय है । गुर्गोपासनासे दिव्य आयु, आरोग्य, एश्वर्य, चन, प्रज्ञ, मित्र, पुत्र, की, अनेक, क्लिन भोग तथा खर्ग ही नहीं, मोक्षतक भी अनायाग युक्त हो

# वेदिक धर्ममें मृयोपानना

/ हेम्पक--- टॉ॰ श्रीमीरवाकारतहेव चोधरी विद्यार्णव, एय० ए०, एसकार० वी०. ही एय० ही० )

सनातन (वैदिक ) धर्ममे भगवान् गृगंधी उपासना-का एक मुन्य स्थान है । दिवगात्र महासार स्यके उपासक है ।

वेदमे भगवान् र्गिकं असंख्य मन्त्र है । स्थानाभानकं कारण केवर दो-चार भन्त्रोपर ही पहाँ आलोचन किया जाता है ।

#### (१) ब्रह्मगायत्री

'ॐ भूर्भुवः सः तत् सवितुर्वरेण्यं भगां देवस्य श्रीमहि । श्रियो यो नः प्रचादयात्॥

भगवान् सूर्यका एक नाम सविता है। यह मन्त्र वेदोका मूल खरूप है। प्रति द्विजको त्रिवण—अर्थात् ब्राह्मण, अत्रिय और वैद्यको तीनो सन्ध्याओंमें इन महामन्त्रका नप करना आवश्यक है।

वेदमाता जगन्यसविणी आचाराक्ति सानित्री परत्रद्ध-खरूपिणी हैं। भाष्य-

तिस्णां महाज्याहृतीनां प्रजापितऋषिर्गम-त्रायुस्पां देवताः गायच्या विश्वामित्र ऋषिर्गायकी हान्दः सविना देवता महावागद्यशाप्राः शान्तिकरणे विनियोगः।

अम्यार्थः-भृः पृथिवी, भुवः आकारं, न्यः स्वर्गम्-पतान् बीन लोकाशिति परिणय्य श्रीमहीति क्रिया-पटं योज्यम् । तथा तत्निवितुगदित्यस्य भर्गः वीय तेजां वा श्रीमिष्ठं ध्यायम चिन्नयामिति यावत् । किम्भृतं वरण्यं वर्यभ्यः श्रेष्टम् । किम्भृतस्य सवितुः देवस्य दानादिगुणयुक्तस्य । पुनः किम्भृतस्य ? यः सविता नोऽस्माकं थियो सुन्नीः प्रसोद्यात् वर्यनि—सक्तलपुरुवार्थपु प्रवर्तयतीत्यर्थः ।

भाग्यका भाषार्थ-तीन महात्याहिनियो-शृःभुवः सः के ब्रापि । य प्रजापित ब्रशा हैं तथा अग्नि, बायु और स्य देवना है। उन्हां है। इस गायक्रीके ब्रापि हैं विश्वागित्र (ये गावि । जनहीं है), गायक्री इस्ट है और

है। ॐ नेत्रांके प्रकाशक भगवान् स्थिदेवको नमस्कार है। ॐ आकाशनिहार्गिरो नमस्कार है। परमश्रेष्ठ स्वरूपको नमस्कार है। औं (सबमें कियाशक्ति उत्पन्न करनेवारे) रजागुणरूप सूर्यभगवानको नमस्कार है। अन्यकारको सबंधा अपने अदर समा लेनेवाले) नमान्णके आश्यरमूत भगवान् सूर्यको नमस्यार है। है भगवन्। आप मृहाको असत्से सत्की ओर टे चिल्ये। अन्यकारमे प्रकाशको ओर टे चिल्ये। मृत्युते अमृतकी ओर टे चिल्ये। उत्पायकप भगवान् सूर्य शुनिरूप हैं। हमस्यरूप भगवान् सूर्य शुनि तथा अप्रतिरूप हैं—उनके तेजोमय स्वरूपकी समता करनेवाला कोई नहीं है। जो ब्राह्मण इस चाह्मुध्मती विद्याका नित्य पाठ करता है, उसको नेत्रसम्बन्धी कोई रोग नहीं होता। उसके कुल्मे कोई अन्धा नहीं होता। आठ ब्राह्मणोको इस नियाका दान करनेपर—इसका ग्रहण करा देनेपर इस विद्याकी सिद्धि होती है।

सविता देवता हैं। महावीररूप कर्ममे अर्थात् यज्ञमें आद्योपान्त शान्तिके लिये विनियोग है।

भूका अर्थात् पृथ्वीके चैतन्यपुरुषका हम सब मिलकर ध्यान करें। आकाशके पुरुषका ध्यान करें और उस सिवताकी अर्थात् आदित्य या सूर्यके भगकी, पाप-मार्जनकारी तेजकी तथा वीर्यकी हम चिन्ता करें। वह किस प्रकारका भग है ! श्रेष्ठसे भी श्रेष्ठ है। वे सिवता कैसे है ! जगत्के जन्मदाता हैं—उन्हींसे जगत्की सृष्टि हुई है। ये सिवता हमे सब कुछ दे रहे हैं। हमे एवं पृथ्वीके समस्त प्राणियोक्तो प्राण दे रहे हैं, अन दे रहे हैं, हमारा पालन-पोषण कर रहे हैं। यही है सिवताका तेज। सिवता भगवान् सूर्यके शरीराभिमानी देवता हैं। हम सबकी बुद्धिको तथा सब प्रकारके परम पुरुषार्थको, जिसमें धर्म, अर्थ एवं काम गौण हैं और मोक्ष मुख्य है, प्रदान करते हैं।

अतः भगवान् सूर्यके इस प्रस्नवणी शक्ति सावित्रीकी उपासना ही ब्रह्मविद्याकी साधना है। यही मनुष्यको जन्म और मृत्युसे छुडाकर मोक्षरूप फल प्रदान करती है।

#### (२) आदित्य ब्रह्मखरूप

'ॐ असावादित्यो ब्रह्म ॥' 'ये सूर्य ही ब्रह्मके साकारखरूप हैं ।'

(यह मन्त्र अथवंवेदीय सूर्योपनिषद्मे है। सूर्योपनिषद्का उल्लेख मुक्तिकोपनिषद्में है।)

### ( ३) हिरण्यवर्ण श्रीसूर्यनारायण

'षट्खरारूढेन बीजेन पडक्नं रक्ताम्बुजसंस्थितं सप्तारवरिथनं हिरण्यवर्णं चतुर्भुजं पद्मद्वयाभयवरद-हस्तं कालचकप्रणेतारं श्रीसूर्यनारायणं य एवं वेद स वै ब्राह्मणः।' (—सूर्योपनिषद्)

स्० अं० ३८-३९--

'य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो हद्यते हिरण्यक्मश्रुहिरण्यकेश आप्रणखात् सर्वे एव सुवर्णः।' (—क्वान्दोग्य उ०१।६।६)

भावार्थ-सूर्यमण्डलमे हिरण्यवर्ण श्रीम्पर्यनारायण अवस्थित हैं । वे सप्ताश्वरथमें सवार, रक्तकमलस्थित कालचक्रप्रणेता चतुर्भुज हैं, जिनके दो हाथोमे कमल और अन्य दो हाथोमे अभय वर मुद्रा है । ये हिरण्यक्रमश्च एवं हिरण्यकेश हैं । इनके नखसे लेकर सभी अङ्ग-प्रत्यङ्ग सुवर्ण वर्णके हैं । इस प्रकार इन आदित्य देवका दर्शन होता है । जो इनको जानते हैं, वे ही ब्रह्मवित् अर्थात् ब्राह्मण हैं ।

#### (४) सूर्य ही स्थावर-जङ्गम—सम्पूर्ण भूतोंकी आत्मा हैं

वेदके अनेक मन्त्रोमे सूर्यको चक्षु कहा गया है। नीचे केवल परिचय-हेतु कुछ मन्त्र दिये जाते हैं—

क चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुस्याग्नेः। आ प्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च॥ भाष्य

(असी) सूर्य उदगात् (उदितोऽभवत्)। कीहराः ? मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः (देवानां त्रयाणां तादुपलक्षितानां त्रयाणां जगताम्) चक्षुः (प्रकाराकः)। तत्र सूर्यदेवताकः स्टलोंकः, वरुणदेवताकः महलोंकः, अग्निदेवताकः भूलोंकश्च। पुनः कीहराः ? देवानामनीकम् (समष्टिस्वरूपः)। कथमुदगात् ! चित्रम् (आश्चर्यं यथा भवति तथा)। (उदयादन्तर्तरं) द्यावा पृथिवी (दिवं पृथिवी च) अन्तरिक्षम् (आकाराम्) आप्राः (आप्रात् पूरितवान् स्वेन रिमणा जालेनेति रोपः)। पुनः किम्भूतः ? जगतः (जङ्गमस्य) तस्थुपः (स्थावरस्य) च आत्मा (स्थावरजङ्गमात्मकसंकल्पसंसारमयोऽयमेव सूर्य इत्यर्थः)।

भाष्यार्थ—मित्र, वरुण एवं अग्निके द्वारा अधिष्ठित, त्रिलोक्तके प्रकाशक, सभी देवताओंके समष्टिखरूप तया स्थावर-जन्नमकेअन्तर्यामीप्राणखरूप भगवान् सूर्य आश्चर्य- रूपसे उदित हुए हैं। खर्ग, मर्त्य और आकाशको अपने रिमजालसे परिपूर्ण किये हैं।

इस वेदमन्त्रके अन्तर्निहित गम्भीर सत्यको आधुनिक जड़ विज्ञान तथा पाश्चात्त्य जातिवाले भी क्रमशः हृदयङ्गम कर खीकार करने लगे हैं। भूयसे ही इस दृश्यमान पृथ्वी तथा अन्य लोक एवं समस्त भूतगणोंकी सृष्टि, स्थिति तथा लय होती है। भूयके नहीं रहनेसे समस्त प्राणी और उद्भिज—दोनोंका ही जीना असम्भव है।

'आदित्याज्जायते चृष्टिच्रेष्टेरन्नं ततः प्रजाः। ( मनुस्मृति )

सूर्यसे वर्षा, वर्षासे अन्न और अन्नसे प्रजा अर्यात् प्राणीका अस्तित्व होता है ।

नीचेके मन्त्रमें सूर्यनारायणको त्रिछोकीमें स्थित समस्त देवगणोंका 'चक्षः' कहा गया है।

#### (५) विष्णुगायत्री

'ॐ तिहणोः परमं पदं सदा पश्यन्ति स्रयः, दिवीव चक्षुराततम्।'

भावार्थ—उस सर्वव्यापी विष्णुके परमपदका, जो कि तुरीयस्थान है, ज्ञानीजन सर्वदा आकाशस्थित सूर्यके समान सभी ओर दर्शन करते हैं।

अतः हे साधक ! तुम निराश मत हो, तुम भी क्रमशः साधन-पथसे चेष्टा करनेपर इसकी उपलब्धि कर सकोगे।

#### (६) जगत्के नेत्रसम्हप भगवान् सर्यकी कृपासे दीर्घ स्वास्थ्यमय जीवन-लाभ होता है

ॐ तच्चश्चर्दविहतं पुरस्ताच्छुकमुचरत् । पश्येम शरदः शतम्, जीवेम शरदः शतम्, शृण्यमाम शरदः शतम्। प्रमाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतम्, मृयम्य शरदः शतात् ॥

#### भाष्य

तत् चक्षः जगतां नेत्रभूतम् आदित्यरूपं पुरस्तात् पूर्वस्यां दिशि उद्यरत् उद्यरति उदेति । कीदशम् ? देवहितं देवानां हितं प्रियम् । पुनः कीदशम् श्रुकं शुक्लम् अपापं सृष्टं शोचिस्मद् वा । तस्य प्रसादात् शतं शरदः वर्पाणि वयं पश्येम शतवपंपर्यन्तं वयम-व्याहतचक्षुरिन्द्रिया भवेम । शतं शरदः जीवेम अपराधीनजीविनो भवेम । शतं शरदः प्रश्रुयाम स्पष्टश्रोत्रेन्द्रिया भवेम । शतं शरदः प्रश्रुवाम सम्प्रश्रोत्रेन्द्रिया भवेम । शतं शरदः प्रश्रुवाम अस्खिलतवागिन्द्रिया भवेम । न कस्याप्यये दैन्यं कुर्याम । शतवपंपर्येषे वहुकालम् इत्यादि ।'

भाष्यार्थ हम जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वे जगत्के नेत्रखरूप भगवान् आदित्य पूर्व दिशामें उदित हो रहे हैं। ये देवगणके हितकारी हैं। वे शुक्रवर्ण अर्थात् निष्पाप और दीप्तिशाली हैं। इनके अनुप्रहसे इम सौ वर्षोतक चक्षुहीन न होकर सब कुळ देख सकें। इम सौ वर्षोतक पराधीन न होकर जीवित रह सकें। हम सौ वर्षोतक श्रवणहीन न होकर स्पष्ट सुन सकें। हम सौ वर्षोतक श्रवणहीन न होकर स्पष्ट सुन सकें। हम सौ वर्षोतक वाक्-शक्तिहीन न होकर उत्तमरूपसे बोल सकें। किसीके भी समक्ष मैं दीन न वन्ँ। सौ हजार वर्षोतक ऐसा ही हो।

इस प्रकार अनेक वेद-मन्त्रोंमें आदित्यदेवको परमनसके चक्षुके समान वताया गया है एवं उनका स्तवन किया गया है । वे जगत्के साक्षी हैं ।

#### (७) पश्चमहाभृत, पश्चदेवता एवं पश्चोपासना

आकारा, वायु, तेज, जल और पृथ्वी—ये पश्च-महाभूत—क्रमरा: सूक्ष्मसे स्थूल हैं। पहले अपश्चीकृत सूक्ष्म महाभूत थे। ईश्वरकी इच्छासे सृष्टिद्वारा परस्पर मिल्ति होकर पञ्चीकरणद्वारा स्थूल महाभूत हुए हैं। प्रत्येक महाभूतके पाँच-पाँच तत्त्व और हैं। कुल मिलाकर पचीस तत्त्व हैं। प्रत्येक प्राणीकी स्थूल देहमें ये सारे महाभूत पञ्चीकृत होकर पचीस भागोंमें क्रिक्न हैं।

इन सब महाभूतोंके अधिपति पाँच देवता हैं—गणेश, शक्ति, शिव, विष्णु और सूर्य । सनातन-धर्मके उपासक- मात्र पाँच प्रकारके सम्प्रदायमें हैं; यथा—गाणपत्य (गणेश-उपासक), शाक्त (शक्ति-उपासक), शैव (शिव-उपासक), वैष्णव (विष्णु-उपासक) और सौर (सूर्य-उपासक) । चाहे किसी भी सम्प्रदायके हों, चाहे किसी भी देवताकी पूजा करें, पहले पश्चदेवताकी पूजा करनी पड़ती है। इष्टदेव चाहे कोई भी हो, सर्वप्रथम गणेशजीकी पूजा करनी पड़ती है। उपास्य इष्टदेवके साथ अभेद-भावसे निष्ठापूर्वक सबकी पूजा करनी पड़ती है।

भगवान् शंकराचार्यके उदेशानुसार दक्षिणात्य ब्राह्मणगण पञ्चदेवताकी पूजा एक ही साथ पञ्चलिङ्गमें करते हैं । इष्टदेवताका लिङ्ग बीचमे रखा जाता है और चारो तरफ दूसरे चार देवताओंके लिङ्ग रखते हैं । शिव—वाणलिङ्ग, विष्णुलिङ्ग—शालप्राम-शिला, गणेश-लिङ्ग—रक्तवर्ण चतुष्कोण पत्थर, शक्तिलिङ्ग—धातु-निर्मित यन्त्र और सूर्यलिङ्ग—स्फिटक-बिम्ब (गोल)। वाराणसीमे ये पञ्चलिङ्ग न्योछावर (मूल्य) देनेपर उपलब्ध होते हैं ।

इन पञ्चदेवताओकी जो कि पञ्चमहाभूतोके अधिपति हैं, इनकी पूजा आदिका रहस्य बड़ा गहरा है। सनातनधर्मकी पूजा-पद्धति साम्प्रदायिक होते हुए भी असाम्प्रदायिक है। सर्वप्रथम पञ्चदेवताकी पूजा ही इसका प्रमाण है। स्थानाभावके कारण विस्तृत आछोचना यहाँ असम्भव है।

#### (८) वैदिक तथा पौराणिक साधनामें सूर्यकी उपासनाका मुख्य स्थान है

त्रैकालिक वैदिक संध्यामें, आचमनमें, सूर्यके लिये जलाञ्जलिमें,गायत्रीके जपमें,सूर्याध्यदानमें तथा सूर्यके प्रणाम आदिमें सूर्यकी उपासना भोतप्रोत है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक पौराणिक अथवा तान्त्रिक उपासनामें सूर्यकी पूजा एक आवश्यक कर्तव्य है । अतः सनातनधर्मको माननेवाले सूर्यके उपासक सभी स्नी-पुरुष सौर हैं ।

#### (९) रामायण और महाभारतमें सूर्यका उपाख्यान

इतिहासों और पुराणोंमें मूर्यपर अनेक उल्लेख हैं । श्रीहनुमान्जीने सूर्यसे व्याकरण-शास्त्र आदिकी शिक्षा प्राप्त की थी । उन्हें सूर्यदेवसे कई वर मिले थे ।

महाभारतमें मिलता है कि कौरव-पाण्डव—दोनों तापत्य थे। क्योंकि उनके पूर्वपुरुष राजा संवरणने सूर्यक्रत्या तपतीसे विवाह किया था। सूर्यके तेजसे कुन्तीके गर्भमें वैकर्तन महावीर कर्णने कवच-कुण्डलसहित जन्म प्रहण किया था। वे प्रतिदिन सूर्यकी उपासना करते थे। वन-वासकालमे सूर्यकी उपासना करनेसे युधिष्ठरको एक पात्र मिला था। महारानी द्रौपदी उसमें भोजन बनाती थीं। उनके भोजनके पूर्व उसमें अन्न आदि अक्षय्य होता था। हजारों अतिथि प्रत्येक दिन इस पात्रसे आहार प्राप्त करते थे। द्रौपदीके अज्ञातथासके समय सूर्यके निकट प्रार्यना करनेसे सूर्यने द्रौपदीको कीचक नामक राक्षसके अत्याचारोसे बचाया था। परंतु वे खयं अदृश्य थे। श्रीकृष्ण एवं जाम्बवतीके पुत्र साम्ब सूर्यकी उपासना करके दु:साध्य रोगसे मुक्त हुए थे।

राजा अश्वपितने सूर्यकी उपासना करके सावित्री देवीको अपनी कन्याके रूपमे प्राप्त किया था । इसी सावित्रीने यमलोकसे अपने पित सत्यवान्को वापस लाकर सदाके लिये भारतवर्षमें सतीत्वकी मर्यादा स्थापित की है ।

ये सभी घटनाएँ सत्य हैं, काल्पनिक समझनेसे भूळ होगी। सूर्यकी उपासना करनेसे आज भी इसका फळ प्राप्त होता देखा जाता है।

#### (१०) अब भी दर्शन होता है

इस लेखकको मध्यप्रदेशके नर्भदा नदीके किनारे ब्रह्माण नामक स्थानमें सन् १९३४ में एक महापुरुषके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे आजन्म ब्रमचारी थे। उन्होंने सात बार गायत्री-पुरश्वरण किया था। पञ्चम पुरश्वरणके अन्तमे आपको नर्मदाके बक्षमें एक निर्जन द्वीपमें 'साक्षसूत्रकमण्डलु' वालिकाके वेशमें गायत्रीदेवीका प्रत्यक्ष दर्शन मिला। आप गद्गद होकर गिड़गिड़ाने लगे। माता,—'करते जा'—ऐसा आदेश देकर अन्तर्हित हो गयीं।

उन्होंने लेखकको और भी वताया कि देवप्रयाग नामक स्थानमे एक वेदमन्त्रके सात हजार वार जप करनेसे उन्हें सप्ताश्ववाहित रथपर सवार हुए सूर्यदेवका भी दर्शन हुआ था।

#### (११) सूर्यमें त्राटकयोग

लेखकको एक बार नादिसद्ध परमहंस योगीका परिचय हुआ था। 'पातज्ञल्योगदर्शन' में है कि सूर्यपर संपम करनेसे भुवनज्ञान होता है। उस योगीने सूर्योदयसे सूर्यास्ततक सूर्यपर एकटक त्राटक कर सिद्धि प्राप्त की थी। किसीको देखकर उसका प्रकृत खरूप और सारा बृत्तान्त उनके ऑखोंके सामने आ जाता था।

#### (१२) रघुवंशमें जगन्माता सीतादेवीका सूर्यपर त्राटकयोगका उल्लेख

महाकवि कालिदास (प्रथम ई० प्० रा०) सिद्ध तान्त्रिकाचार्य और महायोगी थे। उन्होने रघुवंशमें जगन्माता सीतादेवीका सूर्यपर त्राटकयोगका उल्लेख किया है।

साहं तपः सूर्यनिविष्टदिष्ट-रूर्ध्व प्रसूतेश्चरितं यतिष्ये। भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि त्वमेव भर्ता न च विष्रयोगः॥ (ख॰ १४। ६६)

महासती सीतादेवीने वनवासका आदेश पाकर व्यमणके पास सूर्यवंशके दीपक श्रीरामके नाम एक सन्देश मेजा था। उसमें उन्होंने हिन्दा था दिः भिरे गर्भमें स्थित सूर्यवंशधर संतानका जन्म हो जानेक बाद में सूर्यपर दृष्टि निवद्व कर अन्यदृद्धयं तप्रस्वा कर्ण्यों जिससे जन्मान्तरंग भी आको ही प्रतिरूपमें पाउँ—कभी भी आपके साथ विष्टेर न हो।

मुस्टिम यात्री इवन् बचनाने अन्ती धनग्न-प्रदानीमें लिखा है कि उन्होंने एक हिंदू योगीको सूर्याए त्राटक करते हुए देखा। बुट्ट सालेंकि बाद जब वे अपनी पात्रासे वापस लौट रहं थे, तब उन्होंने फिरसे उसी पोगीको सूर्यपर बाटक ट्यांय हुए देखा।

#### ( १३ ) 'क सर्यप्रभवो वंशः'

सूर्यवंशके पर्वाक मनुको श्रीभगवान्ने स्वयं कर्मयोगका उपदेश दिया था। गीतामें श्रीगृष्णाने इसका उल्लेख किया है। सूर्यवंशको क्षत्रिय राजागण आरम्भ-काल्से वर्णाश्रम-धर्मके सेतु रहे एवं वे ही जातीय खतन्त्रताकी रक्षा करते रहे हैं।

उद्यपुर ( चित्तीड़ )के महाराणा उनके वंदाज हैं।
सूर्य ही उनके ध्वनके प्रतीक हैं। कुरानाह
अयीत् कुराके वंदाज राजागण भी और कई राज्योंमें
यन्नोंके साथ युद्धकर आधुनिक कालतक शासन करते
आये हैं। सूर्यवंशी क्षत्रिय इतिहासके गोरव हैं।

#### (१४) सूर्य-मन्दिर

भारतमें मूर्यकी उपासना बहुत कालपूर्वसे प्रचित थी। खेदका विषय है कि अधिकतर सूर्य-मन्दिर मुस्लिम शासनकालमें नष्ट-श्रट कर दिये गये। जिनमेंसे कुछ मन्दिरोंके विषयमें उल्लेख किया जा रहा है—

१—मुल्तान (मूल्स्थानपुर) सूर्य-मन्दिरके लिये विख्यात था। सिन्धदेशके पराधीन होनेके बहुत दिनों बादतक भी यह मन्दिर रहा। मुस्ल्मि शासक इस मन्दिरसे कर वस्ल करते रहे । अब वहाँ सभी कुछ छप्त है ।

२--कश्मीरमे पर्वतके ऊपर मार्तण्ड-मन्दिरका विशाल भग्नखण्ड (खण्डहर) आज भी है । इस मन्दिरकी तोडनेके लिये अत्यधिक गोले-बारूदकी आवश्यकता पड़ी थी । वे इसे साधारण औजारोसे नहीं तोड़ सके ।

३—चित्तौड़गढमे सूर्य-मन्दिर कालिकाजीके मन्दिरके नामसे प्रसिद्ध है; इस समय वहाँ सूर्यदेवकी कोई मूर्ति नहीं है।

४—मोघेरा (गुजरात) में कुण्डके किनारे एक विशाल भव्य सूर्यमन्दिर था। अब उसका एक दुकड़ामात्र ही शेष वचा है। इस मन्दिरकी शिल्पकला अपूर्व एवं विस्मयकर है। ५—कोणार्क-( उडीसा-) का सूर्य-मन्दिर तेरहवीं शताब्दीमे निर्मित हुआ था। मूल मन्दिर (विमान) कम-से-कम २२५ फुट ऊँचा था। १५७० ई०मे उड़ीसा-जयके वाद काला पहाड और दूसरे मुक्लिम शासकोंने इसे नष्ट कर दिया। अब भी नाट-मन्दिर और जगमोहन, जो खण्डहरके रूपमें बचा है, वह पृथ्वीमरमें एक आश्चर्यजनक कृति है। मराठोंके शासनकालमें यहाँके अरुणस्तम्भको पुरीमें जगनाथ-मन्दिरके सामने स्थापित किया गया। सूर्यकी महिमा अक्षुण्ण है, उन्हें प्रणाम है—

जवाकुसुमसंकाशं कार्यपेयं महाद्युतिम्। ध्वान्तारिं सर्वपापमं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्॥

# भगवान् सूर्यका दिव्य स्वरूप और उनकी उपासना

( लेखक—महामहोपाध्याय आचार्य श्रीहरिशंकर वेणीरामजी शास्त्री, कर्मकाण्ड-विशारद, विद्याभूपण, संस्कृतरत्न, विद्यालकार )

'सूर्य आतमा जगतस्तस्थुषश्च' श्रीसूर्यनारायण स्थावर-जङ्गमात्मक सम्पूर्ण जगत्की आत्मा हैं।

सूर्य शब्दकी व्युत्पत्ति—

रइमीनां प्राणानां रसानां च स्वीकरणात् सूर्यः । सरित आकाशे इति सूर्यः । सुविति छोकं कर्मणा प्रेरयित इति वा सूर्ते सर्वे जगत् इति सूर्यः ।

अर्थात्—रिमयोका, प्राणोका और रसांका खीकार करनेसे, आकाशमे गमन करनेसे, उदयकालमे लोगोको कर्म करनेमें प्रेरणा करनेसे अथवा सर्वजगत्को उत्पन्न करनेवाला होनेसे भुवन-भास्करको सूर्य कहा जाता है। सूर्यनारायण परब्रह्म परमात्मा—ईश्वरके अवतार हैं। अन्याकृत परमात्मरूप, सर्वप्राणियोंके जीवनके हेतुरूप, प्राणखरूप, सबको सुख देनेवाले तथा सचराचर जगत्के उत्पादक सूर्य ईश्वरूप्तप हैं। अतः ये ईश्वरावतार

भगवान् सूर्य ही सबके उपास्यदेव हैं। जगत्के व्यवहारमें काल, देश, किया, कर्ता, करण, कार्य, आगम, द्रव्य और फल—ये सब भगवान् सूर्य हैं। समस्त जगत्के कल्याण और देवता आदिकी तृप्तिके शाधार सूर्यभगवान् हैं। अतएव श्रीसूर्यनारायण सर्वजगत्की आत्मा हैं।

सगुण-साकार पञ्चदेवोपासनामे विण्णु, शिव, देवी, सूर्य और गणपति—ये पाँचो देवता सगुण परम्रक्षके प्रचलित रूप है —इनमें श्रीमूर्यनारायण अन्यतम हैं। सूर्यमण्डलमे सूर्यनारायणकी उपासना करनेके लिये वेद, उपनिपद्, दर्शनशास्त्र एवं मनु आदि स्मृतियोमें तथा पुराण, आगम (तन्त्रशास्त्र) आदि प्रन्थोंमे विस्तृत वर्णन किया गया है।

श्रीपरमात्मा सूर्यात्मारूपसे सूर्यमण्डलमें विराजमान हैं और उनकी परमज्योतिका स्थूल दश्य सूर्य हैं। भगवान् सूर्यनारायणकी उदयास्त-समय उपासना करनेसे ज्ञान-विज्ञानकी प्राप्ति होती है और परम कल्याण होता है। शास्त्रमें कहा है——

'उद्यन्तं यान्तमादित्यमभिध्यायन् कर्म कुर्वन् ब्राह्मणो विद्वान् सकळं भद्रमञ्जुते ।'

भगवान् श्रीसूर्यके ख्रूपका घ्यान 'भाखद्रलाख्यमेंलिः स्फुरद्धरस्चा रिञ्जतश्चारुकेशो भाखान् योदिव्यतेजाःकरकमलयुतः खर्णवर्णः प्रभाभिः। विश्वाकाशावकाशे ब्रह्मणसहितो भाति यश्चोदयाद्रौ सर्वानन्दपदाता हरिहरनमितः पातु मां विश्वचक्षुः॥

'उत्तम रहोंसे जिटत मुकुट जिनके मस्तककी शोभा बढ़ा रहे हैं, जो चमकते हुए अधर-ओष्ठकी कान्तिसे शोभित हैं, जिनके सुन्दर केश हैं, जो भाखान् अंलोकिक तेजसे युक्त हैं, जिनके हाथोमें कमल हैं, जो प्रभाके द्वारा खर्णवर्ण हैं एवं ग्रहवृन्दके सहित आकाशदेशमें उदयगिरि—उदयाचल पर्वतपर शोभा पाते हैं, जिनसे समस्त जीवलोक आनन्द प्राप्त करते हैं, हिर और हरके द्वारा जो निमत हैं, ऐसे विश्वचक्षु भगवान् सूर्यनारायण मेरी रक्षा करें।'

इस ध्यानमे सारे रूपोंके द्वारा ब्रह्मके ज्योतिर्मय प्रभावका वर्णन किया गया है। श्रीपरमात्मा सूर्यात्मा-रूपसे सूर्यमण्डलमें विराजमान हैं और उनकी परम ज्योतिका स्थूल दृश्य सूर्य हैं। इसी भावको प्रकट करनेके लिये सूर्य-ध्यानमें इस प्रकार ज्योतिर्मय रूपका वर्णन किया गया है। सूर्यकिरणोंमें हरित, पीत, लाल, नील आदि सप्तवर्णके समन्वयके कारण ही सूर्यिकरण श्वेतवर्ण हैं। इसलिये सप्तवर्णिक रूपसे सप्ताश्वको सूर्यका वाहन कहा गया है। क्योंकि ज्योतिर्मय कारण-ब्रह्मसे जब कार्य-ब्रह्मका आविर्माव होता है, उस समय सप्तरंग ही प्रथम परिणमित होता है। इसी कारण व्यक्तावस्थाका पोतक वाहन और अव्यक्तरूपी ज्योतिर्मय सगुण ब्रह्मका पोतक सूर्यका ध्यान है। हाथका कमल मुक्तिका प्रकाशक है, अर्थात जीवको मुक्ति देना सूर्यके हाथमें

है। अरुणका उदय सूर्योदयसे पूर्व होता है, इसिल्ये सप्ताश्ववाही रथके सारिथ सूर्यके सम्मुख विराजमान अरुण हैं। इसी प्रकार सूर्यभगवान्का ध्यान भाखान् भावोके अनुसार वर्णित किया गया है।

परमात्मा एक, अद्वितीय, निराक्षार एवं सर्वव्यापक होनेपर भी पञ्चदेवतारूप सगुणरूपमें प्रकट होते हैं— विष्णुश्चिता यस्तु सता शिवः सन् स्वतेजसार्कः स्विधया गणेशः। देवी खशक्का कुशलं विधत्ते कस्मैचिदस्मै प्रणितः सदास्ताम्॥

'जो परमात्मा चित्-भावसे विष्णुरूप होकर, सत्-भावसे शिवरूप होकर, तेजरूपसे सूर्यरूप होकर, बुद्धिरूपसे गणेशरूप होकर और शक्तिरूपसे देवीरूप होकर जगत्का कल्याण करते हैं, ऐसे परब्रह्मको नमस्कार है।

तात्पर्य यह है कि सन्चिदानन्दमय, मन-वाग्-बुद्धिसे अतीत, निराकार, निष्क्रिय, तत्त्वातीत, निर्गुण-पद कुछ और ही है। वह निर्गुण परम्रक्ष-भाव जब सगुण-साकाररूपसे उपासकके सम्मुख ध्याता-ध्यान-ध्येयरूपी त्रिपुटीके सम्बन्धसे आविर्भूत होता है, तब सूक्ष्मातिसूक्ष्म अवलम्बन या तो चित्-भावमय होगा अन्यया सद्भावमय होगा अथवा तेजोमय होगा, नहीं तो बुद्धिमय या शक्तिमय होगा।

चिद्भावका अवलम्बन करके जो भावना चलेगी वह विष्णुरूपमें, जो सद्भावका अवलम्बन करके चलेगी वह शिवरूपमें, जो दिव्य तेजोमय भावका अवलम्बन करके चलेगी वह सूर्यरूपमें, जो विशुद्ध बुद्धि-भावका अवलम्बन करके अप्रसर होगी वह गणपतिरूपमें और जो अलौकिक अनन्त शक्तिका अवलम्बन करके अप्रसर होगी वह देवीके रूपमें परिणत होगी। पाँचों रूप ही सगुण ब्रह्मके परिचायक होते हुए पाँचों भावोंके अवलम्बनसे पश्चमा बन गये हैं।

#### वेदमें सूर्योपासना-

यजुर्वेद अध्याय ३३, मन्त्र ४३में भगवान् सूर्य-नारायण हिरण्यमय रथमें आरूढ होकर समस्त भुवनोंको देखते हुए गमन करते हैं—

आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च। हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्॥

सबके प्रेरक सवितादेव सुवर्णमय रयमे आरूढ होकर कृष्णवर्णकी रात्रि-लक्षणवाले अन्तरिक्षपथमें पुनरा-वर्तनक्रमसे भ्रमण करते, देवादिको और मनुष्पादिको अपने-अपने व्यापारमे स्थापन करते एवं सम्पूर्ण भुवनोंको देखते हुए गमन करते हैं—अर्थात् कौन साधु और कौन असाधु कम करते हैं, इसका निरीक्षण करते हुए निरन्तर गमन करते रहते हैं। इसिल्ये भगवान् सूर्यनारायण मनुष्योके शुभ और अशुभ कमोंके साक्षी हैं।

अभि त्यं देव सिवतारमोण्योः कविक्रतुमर्चामि सत्यस्व रत्नधामभि प्रियं मितं कविम्। कथ्वा यस्याऽमितभी अदिद्युतत्सवीमिन हिरण्यपाणिरिममीत सुक्रतुः कृपा स्वः॥ ( ग्रुह्मयज् ४ । २५ )

'उस द्याना-पृथ्नीके मध्यमें वर्तमान दिल्यगुणयुक्त, सर्वती दीप्तिमान्, बुद्धिप्रदाता, क्रान्तकर्मा, अप्रतिहतिकयायुक्त, सिद्धिकी प्रेरणा करनेवाले, रमणीय रत्नोंके धारक एवं पोषक, दाता, रत्नरूप, ब्रह्मविद्याके धाम, समस्त चराचरके प्रियतम, मननयोग्य, अनुपम कल्पनाशक्ति-सम्पन्न, क्रान्त-दर्शी, वेदविद्याके उपदेष्टा, भगवान् सिवता—सूर्य-देवता अर्थात् सबके उत्पादक परमात्माका सब प्रकारसे मैं पूजन करता हूँ, जिनकी अपिमेय दीप्ति गगनमण्डलमे सबके ऊपर विराजती है तथा आकाशमण्डलमें अनन्त नक्षत्रमण्डल जिनकी दीप्तिसे दीप्तिमान् हैं और जिनकी आत्मप्रकाश-रूप मित सर्वत्र विराजमान है, जो सबको कर्मकी अनुज्ञा करते हैं, जो ज्योतिरूप हाथ (किरण) तथा प्रकाशमान

व्यवहारवाले हैं एवं सिद्ध-सङ्गल्प हैं और जिनकी कृपासे खर्ग निर्मित हुआ है, उन सूर्यदेवकी मै पूजा करता हूँ।

#### भगवान् सूर्य सबके आत्मा-

सूर्यनारायण स्थावर-जङ्गमके आत्मा—अन्तर्यामी हैं—'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च'। इसिल्ये सूर्यकी आराधना करनेकी वेदमें आज्ञा है—

चित्रं देवानामुदगादनीकं चश्चुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः। आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षःसूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। (ग्रुक्लर्यज्ञ ७।४२)

'यह कैसा आश्चर्य है कि किरणोके पुक्ष तथा मित्र, वरुण और अग्निके नेत्र, समस्त जगत्के प्रकाशक, जङ्गम और स्थावर सम्पूर्ण जगत्की आत्मा—अन्तर्यामी सूर्यभगवान् उदय होते हुए, भूलोकसे चुलोकपर्यन्त अन्तरिक्ष अर्थात् लोकत्रयको अपने तेजसे पूर्ण करते हैं।'

भगवान् सूर्यकी उपासनासे धनकी प्राप्ति— चित्रमित्युपतिष्ठेत त्रिसंध्यं भास्करं यथा। समित्पाणिर्नरो नित्यमीष्सितं धनमाष्त्रयात्॥

हाथमें समिधा लेकर 'वित्रं देवानाम'—इस मन्त्रसे भगवान् सूर्यकी त्रिकाल प्रार्थना करनेवाला पुरुष इच्छित धनको प्राप्त करता है।

#### सर्यकी महत्ता-

बण्महार असि सुर्य वडादित्य महार असि। महस्ते सतो महिमा पनस्यतेऽद्धा देव महार असि॥ ( ग्रुक्लयजु॰ ३३। ३९)-

'हे जगत्को अपने-अपने कार्यमे प्रेरित करनेवाले मूर्यरूप परमात्मन्! सत्य ही आप सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं। सबको प्रहण करनेवाले हे आदित्य! सत्य ही आप बडे महान् हैं। बड़े महान् होनेसे आपकी महिमा लोकोंसे स्तुत की जाती है। हे दीप्यमान सूर्यदेव! सत्य ही आप सबसे श्रेष्ठ हैं।' सूर्यके उदयसे सब जगत् अपने अपने कार्यमें प्रवृत होते हैं। सूर्यके उदयसे जाड्यादिका नाश हो कर अङ्कुरादिकी उत्पत्ति होती है। ब्रह्मका इदयमे प्रकाशक्य उदय होनेसे अज्ञानका नाश—गुक्तिकी प्राप्ति होती है। जैसा कि शुक्रयजुर्वेद २१। ४००। स्पष्ट है—

षट्सूर्य श्रवसा महाँ असि सत्रा देव महाँ असि । महा देवानायसुर्थः पुरोहितो चिन्नु ज्योतिरदाभ्यम् ॥

'हे मूर्य! सत्य ही धन और यशसे तथा अनके प्रकट करनेसे आप श्रेष्ठ है। हे दीप्यमान! प्राणियोंके हितकारी! देवताओंके मध्यमे—आप सब कार्योंमे प्रथम पूज्य हैं। इसीलिये देवताओंकी पूजामें आपको अर्घ्य प्रदान करनेके बाद ही दूसरे देवताका अविकार है। आप व्यापक, उपमारहित, किसीसे न रुकनेशले तेजयुक्त, यझदारा महत्त्वसे अधिक श्रेष्ठ हैं अर्थात् माहात्म्यके प्रभावसे एक कालमें सर्वदेशच्यापी अप्रतिद्दन्दी ज्योतिका त्रिस्तार करते हुए प्राणिमात्रके हितकारीखरूपसे प्रथम पूजनीय हैं।

#### गायत्री-मन्त्रमें उपाख सर्यनारायण-

प्रातःकालसे ही भगवान् सूर्यकी उपासनाका आरम्भ होता है । प्रातःकालमे प्रातः-संध्योपासनासे आरम्भ होकर सायंकालमें सायं संध्योपासना-पर्यन्त त्रिकाल संध्योपासनामें भगवान् सूर्यनारायणकी उपासना की जाती है ।

श्रुतिमें 'अहरहः संध्यामुपासीत' कहा गया है। संध्योपासना के मन्त्रोंमें सूर्यकी उपासना है। सूर्यो-पस्थानमें मगवान् सूर्यकी आराधना है। यथा—

ॐ उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्। देवं देवञा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तरम्॥ ( श्रुष्ठयज्ञ० २०। २१ )

'हम तमःप्रधान इस छोकसे पर—श्रेष्ठ खर्गको देखते हुए तथा भगवान् सूर्यको देवछोकमे देखते हुए श्रेष्ठ ब्रह्मरूपको प्राप्त हुए हैं।' उहु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दशे विस्वाय सूर्यम्॥ (शृह्णयञ्च० ७ । ४१)

'किरणें उन प्रसिद्ध, सत्र पदार्थों के ज्ञाना वेदज्ञान-रूपी धनवाले, प्रकाशात्मक मृयदेवको इस समन्त विश्वके प्रकाश करनेके निमित्त, विवर्तके साथ प्रतिनिधत उर्ध्व-वहन करती हैं।'

तचक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुकमुचरत् । पश्येम शरदः शतं जीवम शरदः शतः श्रयुयाम शरदः शतं प्रज्ञवाम शरदः शतमदीनाः खाम शरदः शतम्भूयद्य शरदः शतात्।

( गुष्टगजु० ३६ ( २४ )

वे (सूर्य) देवताओं हारा स्थापित अथवा देवनाओं के हितकारी जगत्के नेत्रभूत, ग्रुक्ट—मल्से रहित, ग्रुक्त प्रकाशरूप पूर्विदेशामें उदित होते हैं। उन परमात्मा (सूर्यनारायण) के प्रसादसे हम सौ शरद्पर्यन्त देखें अर्थात् सौ वर्षपर्यन्त हमारे नेत्र-इन्द्रियकी गति निर्वल न हो। सौ शरद् ऋतुओंतक अपराधीन होकर जियें। सौ शरद्पर्यन्त स्पष्ट श्रोत्र-इन्द्रियवाले हों। सौ शरद्पर्यन्त स्पष्ट श्रोत्र-इन्द्रियवाले हों। सौ शरद्पर्यन्त देखें, सनें और जीवत रहें। सौ शरद्पर्यन्त दीनतारहित हों। सौ शरद्त्रप्रत्ते के शि शिक्त काल्पर्यन्त भी देखें, सुनें और जीवित रहें। आशय यह कि शत-शत वर्णात्मक, अनेक निष्पाप जीवन अर्थात् अतिपावन जीवन प्राप्त करें।

संध्योपासनामे सूर्योपस्थानके अनन्तर गायती-मन्त्रका जप करनेका विधान है। गायत्री-मन्त्रमे उपास्य सूर्य है, इसलिये ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य गायत्री-मन्त्रद्वारा सूर्य-भगवान्की उपासना करते हैं—

गायत्री-मन्त्र--ॐ भूर्भुवः स्वः, तत्सवितु-वंरेण्यं भगों देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्॥ ( गुक्लयजु० ३६ । ३ )

'भूः' यह प्रथम व्याहृति, 'भुवः' दूसरी व्याहृति और 'सः' तीसरी व्याहृति है। ये ही तीनों व्याहृतियाँ पृथ्वी आदि

तीनों छोकोंके नाम हैं। इनका उचारण कर प्रजापतिने तीन छोकोकी रचना की है। अतः इनका उचारण करके त्रिलोकीका स्मरण कर गायत्री-मन्त्रका जप करे। पहले ॐकारका उचारण करे, तत्पश्चात् तीनों व्याहतियोका उच्चारणकर गायत्री-मन्त्रका जप करे।

गायत्री-मन्त्रका अर्थ—( तत् ) उस ( देवस्य ) प्रकाशात्मक ( सवितः ) प्रेरक-अन्तर्यामी विज्ञानानन्द-हिरण्यगर्भोपाध्यविकाल आदित्यके स्थित पुरुष—'योऽसावादित्ये पुरुषः (यजु॰ ४०) वा ब्रह्मके (वरेण्यम्) सबसे प्रार्थना किये हुए ( अर्गः ) सम्पूर्ण पापके तथा संसारके आवागमन दूर करनेमें समर्थ सत्य, ज्ञान तथा आनन्दादिमय तेजका हम (धीमहि) ध्यान करते हैं, (यः) जो सवितादेव ( नः ) हमारी ( धियः ) बुद्धियोंको सत्कर्ममें ( प्रचोदयात् ) प्रेरित करे ।

अथवा 'सवितादेवके उस वरणीय तेजका हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियोको प्रेरित करता है'---वह सविता ही है।

भगवान् शंकराचार्यने संध्याभाष्यमे गायत्री-मन्त्रके अर्थमें भगवान् सूर्यके माहात्म्यका वर्णन किया है। यथा—

'सूर्यंऽआत्मा जगतस्तस्थुपरचेति श्रवणात्, ईरवर स्यैवायमवताराकारः सूर्यं इति । अर्थात्—अव्याकृत-खरूपस्य परमात्मनः सर्वेषां जीवनप्राणस्हरूपिणः सर्वेसुखदायकस्य सचराचरजगदुत्पादकस्य च प्रकाशमानस्य सूर्यरूपेश्वरस्य तत्प्रसिद्धं सर्वधेरेण्डं सर्वाभिलपणीयं पापभर्जकं तेजो वयं ध्यायेमहि, वा सूर्योऽसाकं वुद्धीरसन्मार्गाधिवृत्य सन्मार्ग प्रेरयति ।'

'स्थावर-जङ्गम सम्पूर्ण जगत्वे आत्मा सूर्य हो हैं' इस प्रकार भगवान् सूर्य ईश्वरावतार ही हैं, अर्थात् अञ्याकृतस्वरूप, परमात्मरूप, सर्वप्राणियोंके जीवनका हेतुरूप और प्राणखरूप एवं सबको सुख देनेवाले. सचराचर जगत्के उत्पादक सूर्यरूप ईश्वरका सबसे श्रेष्ठ और पापका नाश करनेवाले तेजका हम ध्यान करते है। वे भगवान् सूर्य हमारी बुद्धियोको असन्मार्गसे निवृत्त करके सन्मार्गमे प्रेरणा करते हैं।

निष्कर्ष यह कि प्रमात्मखरूप सबका जीवनरूप और सर्वजगत्का उत्पादक ईश्वरावतार भगवान् मूर्य ही सबके उपास्य देव हैं । उनकी शास्त्रविधिसे नित्य उपासना करनी चाहिये।

# सूर्य-दर्शनका तान्त्रिक अनुभूत प्रयोग (हेखक—प० श्रीकैठासचन्द्रजी शर्मा)

सभी तन्त्र-रसिकजन तन्त्रग्रन्थोमें शिरोमणि दत्तात्रेय-तन्त्रके महत्त्व तथा उपयोगितासे परिचित हैं। योगिराजने इस प्रन्थरत्नमे तन्त्रविद्याके अत्युत्तम एवं लाभदायक प्रयोग बताये हैं । तन्त्र-प्रयोग यद्यपि केन्नलमात्र अधिकारी तान्त्रिकोको ही प्रदातन्य होते हैं, अतः उनसे सम्बद्ध प्रन्थोंको सामान्यतः गुप्त रखनेका ही प्रयत्न किया जाता है, तथापि भगवान् सूर्यके दर्शनका यह तान्त्रिक प्रयोग पाठकोके लाभार्थ यहाँ दिया जा है । उक्त प्रयोग दत्तात्रेय-तन्त्रके एकादश

पटलमे निम्न प्रकारसे बताया है---

मातुलुङ्गस्य वीजेन तैलं ग्राह्यं प्रयत्नतः। तन्मध्याहे विठोक्तयेत्॥ लेपयेत्ताम्रपात्रे च रथेन सह साकारो इज्यते भास्करो ध्रवम्। विना मन्त्रेण सिद्धिः स्यात् सिद्धयोग उदाहृतः॥

'विजौरा नींबूके तैलको यत्नसे निकालकर ताम्रपत्र-पर लेग करके मध्याह-समय उस ताम्रपत्रको सूर्यके सस्मुख रख-कर देखे । इससे रयसहित सूर्यका पूर्ण आकार निश्चय ही दीख पड़ेगा। यह बिना मन्त्रका सिद्ध प्रयोग कहा गया है।

# काशीकी आदित्योपासना

( लेखक-प्रो॰ श्रीगोपालदत्तजी पाण्डेय, एम्॰ ए॰, एल्॰ टी॰, व्याकरणाचार्य )

भारतीय उपासना-पद्धनिमें सूर्यका स्थान अतीव प्रभावकारी है। वैदिक वास्त्रयसे लेकर पुराणींतक आदित्यकी श्रेष्टता एवं उनके खरूपका विवेचन विशद-रूपमें उपलब्ध होता है । सूर्यका एकमात्र प्रत्यक्षरूप उनके वैशिष्ट्यका प्रतिपादक है । उनके ही प्रकाशसे सारा भौतिक जगत् प्रकाशमान होता है। वे ही प्राणिमात्रके उद्भुद्ध होनेमें कारण हैं। उनके उदित होते ही सभी प्राणी क्रियाशील हो जाते हैं। वे ही स्थावर और जङ्गम प्राणियोंको जीवन्त वनाते हैं-- 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च' (-ऋ० १ | ११५ | १) | प्रत्यक्ष रूपमें यह जगत् सूर्यके आश्रित है । इसका कारण यह है कि सूर्य आठ महीनोंतक अपनी किरणोंसे छहों रसोंसे विशिष्ट जलको ग्रहणकर उसे सहस्र-गुणित करके चार महीनोंमें वर्गाके द्वारा संसारको ही अर्पित कर खयंको ऋणमुक्त कर छेते हैं। वर्गाका यह जल जन-जीवनके लिये अमृततुल्य है। इसी दृष्टिसे वायु और ब्रह्माण्डपुराणोंमें सूर्यको भी 'जीवन' नाम दिया गया है। ऋग्वेदमें भी सूर्यकों जगत्का आधार माना गया है। उनकी तेजखिता ही जगत्को आलोकित कर अहर्निश एकरूपता प्राप्त करनी हुई जीव और जगत्के नेत्रोंका रूप धारण कर लेती है।

सूर्यके अनेक पर्यायवाची नाम हैं। उनमेंसे एक नाम 'आदित्य' भी है।सामान्यतया 'आदित्य' शब्दसे दो प्रकारके अर्थोंका बोध होता है-एक अदितिकी संतान और दूसरा आदित्यकी संतति। इस प्रकार 'आदित्य' शब्द अपत्यवाचक है। अदिति (कश्यप-पत्नी) देव-माता हैं । सव देवता उन्हींकी संतति माने जाते हैं । उन्हींमें-से एक आदित्य भी हुए । छोक और वेदमें 'सूर्य' नामसे उन्हींका प्रतिपादन होता है। वेदमें सात आदित्योंका उल्लेख मिळता है । वे क्रमशः---मित्र, अर्यमा, भग, वरुग, दक्ष, अंश तथा मार्तण्ड हैं । शतपय ब्राह्मणमें एक स्थलपर मार्तण्डको सम्मिलित कर उनकी संख्या आठ वतलायी गयी है । साथ ही दूसरी जगह वहीं द्वादश आदित्योंका भी उल्लेख मिलता है; किंतु उनके नामोंका उल्लेख नहीं किया गया है । आगे चलकर विष्णु, वायु, ब्रह्माण्ड और मत्स्यपुराणोंमें द्वादशादित्योंको विष्णु, इन्द्र, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवखान्, सविता, दित्र, वरुण, अंशु तथा भग नामोंसे अभिहित किया गया है। इन नामोंसे-मत्स्यपुराणके यम और अंग्रुमान्—ये दो विशिष्ट शन्दोंमें भिन्नता दिखायी देती है । सूर्यके पर्यायवाची 'आदित्य' शब्दका अर्थ पुराणोंमें विष्णुकी शक्तिसे संबब्धित हो आदित्यगणके रूपमें परिवर्धित हो गया है। तदनुसार ये आदित्यगण सूर्यके मण्डलको तेजोयुक्त बनाते हैं । इस

<sup>🐶</sup> सूर्यस्य चक्षू रजसैत्यावृत तस्मिन्नार्पिता मुवनानि विश्वा । ( ऋ॰ १। १६४। १४ )

२ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । हरो विश्वाय सूर्यम् ॥ (ऋ०१।५०।१)

३. सप्त दिशो नाना सूर्याः सप्त होतार ऋत्विजः । देवा आदित्या ये सप्त तेभिः सोमाभि रक्ष न इन्द्रायेन्दो परि स्रव (ऋ॰९। ११४।३)

४. अष्टौ ह वै पुत्रा अदिते: । यास्त्वेत देवा आदित्या इत्याचक्षते सप्त हैव तेऽविकृतं हाष्टमं जनयांचकार मार्ताण्डं सं देघो हैवास यावानेवोर्ध्वस्तावांस्तिर्यङ् पुरुषसम्मित इत्यु हैकऽआहुः ॥ ( श ० त्रा ० २ । १ । ३ । ३ )

५. स मनसैव वाचं मिथुनं समभवत् । स द्वादश द्रप्सान् गर्म्यभवत् ते द्वादशादित्या असुज्यन्त तान् दिन्युपादधात् ॥ ( श० व्रा० ६ । १ । २ । ८ )

६. सूर्यमापादयन्त्येते तेजसा तेज उत्तमम् ॥ ( मत्स्यपुराण १२६ । २५ )

प्रकार आदित्यगण देवपदको प्राप्तकर सूर्यके सहचर तथा सहयोगी ही नहीं रहे, अपितु आगे चलकर उनका ~ तादात्म्य भी सूर्यसे स्थापित हो गया ।

मूर्यकी उपासनाके अनेक प्रकार हैं। प्रथम परम्पराप्राप्त अड़के रूपमें और द्वितीय साक्षात् प्रधानके रूपमें वे पूजित होते हैं। स्मार्त देव-उपासनामें पञ्चदेव (पाँच देवता) पूजित होकर शिव, विष्णु, देवी, गणेश तथा मूर्यको मान्यता प्रदान करते हैं। इनमेसे प्रत्येक अपनेको मध्यमें रख अवशिष्ट चारोंको दिगन्तरालोमें स्थापित करवा कर अर्चनाके खरोंको उदात्त करते हैं। साधनाके क्षेत्रमे शिव, शिक्त एवं विष्णुका अधिकतर प्राधान्य है। उसमें भी विष्णु पालनकर्ताके रूपमें अधिक व्यापक हैं। आदित्य भी इस दृष्टिसे विष्णुकी कोटिमें समाविष्ट होते हैं; क्योंकि उनका क्षेत्र अखिल विश्व है। वे प्रतिदिन विश्वका भ्रमण कर अखिल ब्रह्माण्डमें व्याप्त रहते हैं'। इस प्रकार सूर्यके देवी तत्त्वका परिचिन्तन भारतीय पूजा-पद्धतिकी विशेष विधा रही है। सूर्यके देवी तत्त्वके साथ ही उसके उपासना-तत्त्वका सूत्रपात हुआ है।

आदित्योपासनाका वैदिक खरूप खाभाविक एवं सरल था। इसका आभास अव भी प्रातः उठते ही उदयोन्मुख सूर्यको नमस्कार करना एवं स्नानसे निवृत्त हो अर्घ्य-प्रदान आदि क्रिया-कलापमें प्रवृत्त होना उसकी खाभाविकता-का स्मरण दिलाते हैं। भिक्तका यह प्रकार श्रीसम्पन एवं विपन—दोनोके लिये समान है। आगे चलकर सौर-पूजामें प्रतिमा-प्रतिष्ठा तथा देवालयनिर्माणका सिनवेश किन परिस्थितियोंमें हुआ—यह विचारणीय विषय रहा है। उत्परकी पङ्गियोंमें यह संकेत किया जा चुका है कि वैग्णव, शैव तथा शाक्त—इन सबकी उपासनामें अन्य देवता

इनके अङ्ग थे । ऐसी परिस्थितिमे सूर्योपासकोंमें सूर्यकी पूजाका माध्यम सूर्यकी दश्यमान आकृतिसे साम्प रखनेवाला चिह्न चक्र (मण्डल) स्वीकार किया गया तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। इस चक्रके खरूपकी प्रेरणा पुराणोंमे निरूपित सत्राजित्के आख्यान-से मिळती है । तदनुसार सत्राजित्की उपासनासे संतुष्ट होकर सूर्य अग्निज्ञालासे परिवेष्टित दृत्तकी आकृतिमें प्रकट हुए थे। सत्राजित्ने सूर्यसे वास्तविक खरूपको प्रकट करनेका आग्रह किया। तत्पश्चात् सूर्यने स्यमन्तक मणि हटाकर अपना दर्शनीय कलेकर दिखाया । वह रूप लोहित-ताम्रवर्णात्मक था तथा नेत्र भी लाल थे। साम्बपुराणके अनुसार सूर्यके प्रचण्ड रूपको न सह सकनेके कारण उनकी पत्नी संज्ञाके तथा ब्रह्माके निवेदन करनेपर विधकर्माने सूर्यकी तेजोमय आकृतिमें काट-छाँट कर दिया । पर चरणोंका तेज वैसे ही रहने दिया । अतएव पुराणोमे यह निर्देश मिलता है कि सूर्यकी प्रतिमा बनाते समय उनके चरणोंका अनावृत प्रदर्शन नहीं करना चाहिये । इस प्रकारकी कल्पनाका सामञ्जस्य शतपथ ब्राह्मणमे वर्णित सूर्यके 'पराक्रम' को स्पष्ट करते हुए चरणोके अभावमे भी गतिशील रहने-की विशेषताद्वारा प्रकट करना है<sup>र</sup>। इस परिप्रेक्यमें सूर्यके विग्रह अधिकतर मण्डलात्मक अथवा अष्टदल-कमलके मध्यस्थित चक्रके रूपमें ही दृष्टिगोचर होते हैं। आकृति-विशेषसहित विग्रह विरले ही हैं। कहीं जो हैं, वे भी अनावृत-चरणोके प्रदर्शनसे रहित ही हैं। रयारूढ़ सूर्यकी कल्पनामें भी उनका खरूप मण्डलाकृति-प्रधान ही अङ्कित मिलता है। पूजा-पद्धतिमें सूर्यका ध्यान भी इसी रूपमें वर्णित है।

१. आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मत्ये च । हिरण्ययेन सविता रथेनाऽऽदेवो याति भुवनानि पश्यन् ॥ ( श्रृ०१ । ३५ । २ )

२. यदिह वा अप्यपाद्भवति अलमेव प्रतिक्रमणाय भवत्यु-पापवक्ता हृदयाविषश्चिदिति तदेनं सर्वस्माद् हृद्यादेनसः पाप्मनः प्रमुद्धति ॥ ( श० व्रा० ४ । ४ । ५ । ५ )

काशीमें प्रधानतया शिवकी उपासना की जाती है। यह अविमुक्त क्षेत्र है । द्वादश ज्योतिर्छिङ्गोंमेंसे एक 'विश्वेश्वर' नामक शिवका यह पूजा-स्थल है । कहा जाता है कि भगवान् शंकरके त्रिशुलपर वसी यह नगरी कभी ध्वस्त नहीं होती । शैव-धर्मके अतिरिक्त यहाँ शक्ति तथा विष्णुकी उपासना भी उसी तरह होती है। काशीकी उपासनाके विपयमें 'काशीखण्ड'मे विशेषरूपमें संकेत प्राप्त होते हैं । तदनसार काशीमें शिवपीठ, देवीपीठ, विष्युपीठ, विनायक्तपीठ, भैरवपीठ, पडाननपीठ और आदित्यपीठ आदि अनेक देवस्थान हैं, जहाँ भक्तगण प्रतिदिन पूजा-अर्चामे संलग्न रहते हैं । काशीके आदित्य-पीठ भी अपनी ऐतिहा विशेषता लिये आज भी ळोकमानसमे प्रतिष्ठित हैं । इनमेसे कुछ तो अव अपना अस्तित्व खो बैठे हैं—केवल उनके स्थानकी पूजा होती है। कुछ अपने स्थानको परिवर्तित कर . केवल महत्त्व वनाये हुए हैं । काशीखण्डमे वारह आदित्यपीठोंका उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार जगत्के नेत्र सूर्य खयं बारह रूपोंमें विभक्त होकर काशीपुरीमें व्यवस्थित हुए । इनका उद्देश्य अपने तेजसे नगरकी रक्षा करना है। जिस प्रकार नगरके कीलन करनेमें गणेश और भैरव प्रत्येक दिशामें स्थापित किये जाते हैं, उसी प्रकार आदित्यकी द्वादश मूर्तियाँ काशी-क्षेत्रमें दुष्टोके दलन वारनेमें अग्रसर रही हैं। इन द्वादशपीठोके अतिरिक्त सुमन्तादित्य तया कर्णादित्यके अन्य विग्रह भी उपलब्ध होते है । आदित्योपासनाका प्रमुख उद्देश्य खास्थ्यकी रक्षा करना है । उसमे भी विशेपतया रक्तदोप-जनित रोगोको शमन करना है। अतः रविवारके ब्रतमें नमक, उष्ण जल एवं दुध वर्जित हैं। शास्त्रोंमें मूर्योदयसे पूर्व जीतळ जळसे स्नान करके पूजन करनेका विधान है । पीप मासके रविवार सुर्यनी उपासनाके ठिये विशेषन्द्रपमें प्राह्य हैं। वैसे प्रत्येक रिवारको सूर्यकी पूजा होती ही है । कार्शाके आदिन्यो-पासनाके द्वाटश पीठोंमें प्रमुख लोलाकका वर्णन 'कृत्यकल्पतर'में प्राप्त होता है। उसमें अन्य पीठींका उल्लेख नहीं हैं। ऐसा विदित होता है कि लोलार्ककी मान्यता काशीके आहित्यपीठोमें सर्वाविक रही है। तदनुसार आदित्यपीठोंमें लोलार्कका स्थान सर्वप्रमुख रहा है; इस वातकी पुष्टि वामनपुराणके इस कथनसे मी होती है कि वाराणसीमें तीन देवना हैं-- अत्रिमुक्तेश्वर, केशव तथा लोलार्क । खोलार्कका स्थान वर्तमान भदैनी मुहल्लेमें स्थित है। यहीं तुल्सीघाट भी है। लोलाक-प्रमृति आदित्यपीठोंका वर्णन क्रमशः इस प्रकार है— (१) लोलार्क—यह आदित्यपीठ वाराणसीके आदित्यपीठोमे मूर्थन्य है । इसका प्रमुख कारण यह है कि इससे सम्बद्ध एक कुण्ड भी है, जिसे 'छोलार्क-कुण्ड' कहा जाता है। इस कारण छोलार्कको तीर्यकी महत्ता भी प्राप्त है । असि-संगमके समीप होनेके कारण छोडार्क-कुण्डका जल गहामें मिल जानेके बाद उत्तरवाहिनी गङ्गाके तटीय अन्य तीर्थोमें पहुँचता है। प्राचीनकालमें छोछार्क-कुंग्डका सङ्गम गङ्गासे होता था। वर्तमान समयमें यह कुग्ड ऊँचे कगारपर है और इसका जल केवल वर्षा-ऋतुमें एक सुरंगके द्वारा गङ्गामें पहुँचता है । देवपूजनका माहात्म्य उसके तटवर्ती समीपस्य जलाशयमें

स्तान करनेके वाद अधिक पुण्यजनक माना गया है ।

(का० खं० ४६।५९)

इति काशीप्रभावशे जगचक्षुस्तमोनुदः। इत्वा द्वादशधात्मानं काशिपुर्यो व्यवस्थितः॥ लोलार्क उत्तरार्कश्च साम्वादित्यस्तयेव च। चतुर्यो द्रुपदादित्यो मयूर्वादित्य एव च॥ खखोल्कश्चारुणादित्यो पृद्धक्रेश्चावसंशकौ। दशमो विमलादित्यो गङ्गादित्यस्तयेव च॥ द्वादशश्च यमादित्यः काशिपुर्यो घटोद्भव। तमोऽधिकेभ्यो दुष्टेभ्यः क्षेत्रं रक्षन्त्यमी सदा॥ सर्वेषा काशितीर्थाणां लोलार्कः प्रथमं शिरः। ततोऽङ्गान्यन्यतीर्थानि तज्जलप्लावितानि हि॥

ऐसे जलाशय, कुण्ड और हद आदि भौम-तीर्थोंकी कोटिमें आते हैं। इस कारण तत्सम्बद्ध जलाशय और उसकें समीपस्थ देवस्थान एक-दूसरेके पूरक हो जाते हैं। लोलाककुण्डकी प्रख्यातिसे प्रभावित हो महाराज गोविन्द-चन्द्रने यहाँ स्नानकर प्राम-दान किया था।\*

'छोछार्क' नामकरणके सम्बन्धमे वामनपुराणमें वर्णित सुकेशिचरितका उपाख्यान अविस्मरणीय है । तदनुसार 'सब दानव सुकेशिके उपदेशसे आचारसम्पन्न, धनधान्य एवं संतितयुक्त हो सुख प्राप्त करने छने । उनके वर्चखसे सूर्य, चन्द्रमा एवं नक्षत्र भी श्रीहत हो गये । यहाँतक कि छोक निशाचरोंसे प्रभावित हो गया । वह निशाचर-नगरी दिनमें सूर्यके समान तथा रात्रिमें चन्द्रमाके सदश प्रतीत होने छगी । इन राक्षसोके इस कुकृत्यसे क्रोधाविष्ट हो भगवान् सूर्यने उस नगरीको देखा । सूर्यकी प्रखर किरणोंके प्रभावसे वह नगरी इस प्रकार ध्वस्त हुई, जैसे आकाशसे गिरता हुआ कोई ग्रह हो । नगरको गिरता हुआ देखकर सुकेशी राक्षसने शिवका स्मरण किया । सब राक्षसोंके हा-हा-क्रन्दन (आर्त्तनाद ) तथा आकाश-विहारी चारणोंके—'हरभक्तका नाश होने जा रहा है'—इस वाक्यको

सुनकर भगवान् शंकर विचारमग्न हो गये । इस राक्षस-पुरीको सूर्यने नीचे गिरा दिया है—यह जानकर भगवान शंकरने कुद्ध हो सूर्यको आकाशसे नीचे गिरा दिया । सूर्यके वाराणसीमे नीचे गिरते ही खयं ब्रह्मा और इन्द्र अन्य देवताओके साथ मन्दराचल पर्वतपर गये। वहाँ भगवान् शंकरको प्रसन्न करके पुनः वाराणसीमे सूर्य-को ले आये 🕇 । इस प्रकार शिवने प्रसन्न होकर अन्तरिक्षरे विचलित हुए सूर्यको अपने हाथसे उठाकर उनका नाम 'लोलार्क' रख उन्हें रथपर बैठाया ।' काशीखण्डमे यह उपाख्यान दूसरी तरह वर्णित हुआ है । उसके अनुसार राजा दिवोदासको धर्मन्युत कर वाराणसी नगर उनके हाथसे छीन लेनेके लिये भगवान शंकरने योगिनियोको भेजा था। वे इस कार्यमे असफल रहीं। अन्तमे शिवने सूर्यको भेजा। उन्हे भी कठिनाइयाँ हुई। अनेक रूप घारण करने पड़े। प्रथम रूप उन्होने लोलार्कका धारण किया । काशीकी विशालता या मतान्तर-से शिवके कोपसे उनका मन चन्नल हो उठा; अतः वे लोलार्क कहलाये। इसीके साथ वह स्थान भी लोलार्क कहलाया एवं कुण्ड भी उसी नामसे प्रसिद्ध हुआ।

# द्रष्टव्य-प ० श्रीकुवेरनाथ सुकुलकृत-'वाराणसी-वैभव' पृ० ७३।

<sup>🕆</sup> ततः सुकेशिवचनात् सर्व एव निशाचराः। तेनोदितं तु ते धर्मे चक्रुर्मुदितमानसाः॥ प्रवृद्धि सुतरामगच्छन्त निशाचराः । पुत्रपौत्रार्थसयुक्ताः सदाचारसमन्विताः ॥ निशाचरपुरोऽभवत् । दिवा सूर्यंस्य सदृशः क्षणदाया च चन्द्रवत् ॥ ततस्त्रिभवनं व्रहान् तद् भानुना तदा दृष्टं कोधाव्मातेन चक्षुपा। निषपाताम्वराद् दृष्टः क्षीणपुण्य इव ग्रहः॥ शालकटंकटः । नमो भवाय शर्वाय इदमुञ्चैरधीयत ॥ समालोक्य पुर तच्चारणवचः शर्वः श्रुतवान् सर्वतोऽन्ययः। श्रुत्वा स चिन्तयामास केनासौ पात्यते भुवि॥ सहस्रकिरणेन तत्। पातितं राध्रसपुरं ततः कुद्धस्त्रिलोचनः ॥ ज्ञातवान् देवपतिना हिन्भर्भानुमन्तमपश्यत । हब्टमात्रिस्त्रिनेत्रेण निपपात ततोऽम्दरात् ॥ भगवान् ततो ब्रह्मा सुरपतिः सुरैः सार्धे समभ्ययात् । रम्यं महेश्वरावासं मन्दरं रविकारणात् ॥ गत्वा हुष्ट्रा च देवेशं शकरं शूल्पाणिनम् । प्रसाद्य भास्करार्थीय वाराणस्यामुपानयत् ॥ ततो दिवाकरं भूयः पाणिनादाय शंकरः। कृत्वा नामास्य छोलेति स्थमारोपयत् पुनः॥ सनगरं आरोपिते दिनकरे ब्रह्माम्येत्य सुकेशिनम् । सवान्धवं रथमारोपयदिवि ॥ ( वामनपु० अ० १५ )

मार्गशीर्ष शुक्ला पष्ठी अथवा सप्तमीको रविवारका योग होनेपर लोलार्क-दर्शनका विशेप माहात्म्य है। अजकल यहाँकी वार्षिक यात्रा माद्रपद शुक्ला पष्टीको सम्पन्न होती है। व्याधिप्रस्त ली-पुरुप एवं निःसंतान खियाँ लोलार्क-पष्ठीके दिन लोलार्ककुण्डमें स्नान कर गीले वस्त्र वहीं छोड देतीं और लोलार्ककी अर्चना-वन्दना कर इच्छित वरदान माँगती हैं। सूर्यपीठ होनेके कारण प्रति रविवारको भी यहाँ पूजन करनेका माहात्म्य है। लोलार्क-तीर्थको काशीका नेत्र माना गया है। यह तीर्थ नगरके दक्षिणभागमें स्थित होनेके कारण दक्षिणी भागका रक्षक कहा गया है। दक्षिणसे प्रवेश करनेवाले समस्त पापोंका यह तीर्थ अवरोध करता है। नगरके दक्षिण भागकी विशेपता गङ्गा-असि-संगमके साथ लोलार्ककी स्थितिके कारण अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

२-उत्तरार्क-वाराणसीकी उत्तरी सीमाका सूर्यपीठ उत्तरार्क है। इससे सम्बद्ध जलाशय उत्तरार्क-कुण्डके नामसे विख्यात था। वर्तमान समयमे यह वकारिया-कुण्ड कहलाता है। कदाचित् यह वालार्क-कुण्डका ही अपभ्रंश है। इसकी वर्तमान स्थिति पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन अलईपुर (वाराणसी नगर) के समीप ही है। मुसल्मानोंके आधिपत्यके प्रारम्भमे ही यह सूर्यपीठ नष्ट हो गया था, उसका पुनः निर्माण अवतक नहीं हुआ। उत्तरार्ककी मृति छप्त है। केवल उसके स्थानकी पूजा होती है। अब इसपर मस्जिट-मजार बने हुए हैं। इन भवनोंमें प्रयुक्त पत्यरोपर अङ्गित चित्रोंको देखकार प्रतीत होना है कि प्राचीन कालमें यहाँ विहार तथा मन्दिर विद्यमान रहे हों।

पौप मासके रिवार यहाँकी मात्राके लिये प्रशस्त माने गये हैं । यह क्रम अब समाप्त हो गया है। इसके विपरीत अब यहाँ ज्येष्ठके रिववारोंको गाजीमियाँका मेला लगना है।

काशीखण्डके अनिरिक्त 'आदित्यपुराण'में उत्तरार्कता माहात्म्य बढ़े विस्तारके साथ वर्णित है। इस उपाल्यानके अनुसार जाम्बवतीके पुत्र साम्बने अपने पिता कृष्णसे यह निवेदन किया कि आप नुर्योपासनाका ऐसा उपाय बतलायें कि लोग व्याधिनिर्मुक्त हो मुखी जीवन व्यतीत करें; क्योंकि मैंने सूर्यकी अर्चना कर महारोग (चमरोग) से मुक्ति पायी है। इसके उत्तरमें श्रीकृष्णने कहा कि क्षेत्र-मेदसे भगवान् रूप्य विशेष फलदायक होते हैं । इसी प्रकार वाराणसीमें उत्तरार्क विशेषद्धपमें व्याधिनाशक हैं। दैत्योंद्वारा देवताओंके पराजित किये जानेपर अदितिके गर्मसे मार्तण्ड उत्पन हुए। सब देवोंके मित्र होनेके कारण उन्हे मित्र भी कहा गया। वे ही सूर्य, ज्योतिप्र रिव और जगचक्षु आदि नामोंसे सम्बोधित किये गये।

१. मार्गशीर्षस्य सप्तम्यां षष्ट्यां वा रविवासरे।विधाय वार्षिकीं यात्रा नरः पापैः प्रमुच्यते॥ ( का० खं० अ० ४६ )

२. प्रत्यर्कवारं छोछार्के यः पश्यति ग्रुचिवतः । न तस्य दुःखं छोकेऽस्मिन् कदाचित् सम्भविष्यति ॥ (वही ४६ । ५६)

३. अथोत्तरस्यामाशायां कुण्डमकीख्यमुत्तमम् ।तत्र नाम्नोत्तरार्केण रित्ममाली व्यवस्थितः ॥ (वही ४७ । १)

४. उत्तरार्कस्य देवस्य पुष्ये मासि खेदिने। कार्या संवत्सरी यात्रा नतैः काशीफलेप्सुभिः॥
( वही ४७।५७ )

५ यद्यप्यतिप्रसिद्धो हि सर्वत्रैव दिवाकरः । तथापि क्षेत्रमेदेन फलदो हि रविः स्मृतः ॥ यथा शुक्तिषु मुक्तात्वं विषत्वं विपवत्सु च । एकमेव जलं मेघैः स्वातौ मुक्तां प्रपद्यते ॥ (आदित्यपुराण)

दुखी देवताओने सूर्यकी प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सनकर सूर्यने कहा-4में दानवोका संहार करनेके छिये दृढ एवं अजेय शस्त्रोंको उत्पन्न करूँगा । ध्यानमग्न हो सूर्यने खकीय तेजसे पूरित शिलाको उत्पन्न कर देवताओसे उसे वाराणसीके उत्तर भागमें ले जानेको कहा। इसके साथ ही वरुणाके दक्षिण तटपर विश्वकर्माने उस शिलासे सर्वलक्षणसम्पन्न उतरार्ककी दिव्य प्रतिमा बनायी। शिलाके गढ़े जानेपर पत्थरोके टुकड़ों (शस्त्रों) द्वारा देव-सेनाको ससज्जितकर दैत्योपर विजय प्राप्त की । वहाँ शिलाके अवधर्म (रगड़ )से जो गडढा बना, वह जलाशय 'उत्तरमानस' के नासे प्रख्यात हुआं । उसमे स्नानकर देवताओंने रक्त चन्दनयुक्त करवीर (कनेल) के पुष्प तथा अक्षत आदिसे उत्तरार्ककी पूजा की । इस पूजनके फल-खरूप उत्तराकने देवोको अजेय होनेका वर दिया तथा अपनी उत्पत्तिके विषयमे यह कहा कि पौष मासकी सप्तमी तिथि, रविवार, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रमे मेरा जन्म हुआ है । सूर्यकी कृपाके फलखरूप देवोने उत्तरार्कके पूर्वमे गणेश, दक्षिणमें क्षेत्रपाल तथा भैरव और पश्चिममे 'उत्तर-मानसरोवर' स्थापित किये । यह 'मानसरोवर' जल-रूपमे सूर्यकी शक्ति 'छाया' मानी गयीं । इसके

उत्तरमे खयं उत्तरार्क विराजमान हैं । उनकी वार्यी ओर 'धर्मकूप' वनवाया गया ।

आदित्यपुराणमें वर्णित उत्तरार्क तथा उसके समीप-वर्ती पूजा-स्थलोका विराद परिचय प्राप्त होता है। इस कथानकसे यह अभिव्यक्षित कि एक बार तो इस स्थलके विध्वसक पराजित हो गये हैं । यहाँके आक्रमणोके सम्बन्धमे इतिहास इस वातका साक्षी है कि सन् १०३४-३५ ई०के आसपास सालार मसऊद गाजी ( जो गाजीमियाँके नामसे प्रसिद्ध रहे ) के आदेशसे उनके सेनापित मलिक अफजल अलबीकी सेना वाराणसीमे प्रथम बार पराजित हो गयी थी । ११९४ ई० के वादसे जब कुतुबुद्दीन ऐवककी सेनाने वाराणसीकी सेनापर विजय प्राप्त कर राजघाटका किला दहा दिया, तभी अनेक मठ-मन्दिरोका भी विध्वंस हुआ । उस समयके विध्वस्त मन्दिरोमे 'उत्तरार्क' (वकरियाकुण्ड) का मन्दिर भी है । इस क्षेत्रके आसपासकी विध्यस्त मूर्तियोमेसे बकरियाकुण्डसे प्राप्त गोवर्धनधारी कृष्णकी गुप्तकालीन विशाल मूर्ति 'कला-भवनंभे सुरक्षित है । इस वर्णनसे आदित्यपुराणमें वर्णित यहाँपर अनेक देवस्थानोके होनेका प्रमाण पिपुष्ट होता है। (क्रमशः)

### आदित्यके प्रातःस्मरणीय द्वादश नाम



आदित्यः प्रथमं नाम द्वितीयं तु दिवाकरः। तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं तु प्रभाकरः॥ पञ्चमं तु सहस्रांगुः षण्ठं त्रैलोक्यलोचनः।सप्तमं हरिदश्वश्च अप्टमं च विभावसुः॥ नवमं दिनकरः प्रोक्तो दशमं द्वादशात्मकः। एकादशं त्रयोमूर्तिः द्वादशं सूर्य एव च ॥ (-आदित्यहृदयस्तो०)



- स्रनिः सम्बद्धत । सरः समभवत् तत्र नाम्ना चोत्तरमानसम् ॥ १. घटनाटङ्कघातेन या शिलाकणाणुभिः शुद्ध व्याधिनाशनहेतुभिः। पूरितं खच्छमक्षोभ्यं भास्करस्येव मानसम्॥ नक्षत्रे भगदैवते ॥
- २. अद्य पौपस्य सप्तम्यामर्कवारे ममोद्भवः । अभृदुत्तरकाल्गुन्यां (आदित्यपुराण)
- ३. ज्योत्स्ना छायेति तामाहुः सूर्यशक्तिं महाप्रभाम् । अपां रूपेण सा तत्र स्थिता सरसि मानसे ॥ ( आदित्यपुराण )
- द्रष्टव्य-पं० कुवेरनाथ सुकुलकृत-'वाराणसी-वैभवः पृष्ठ २०८-२८१ ।

# भगवाद सूर्यदेव और उनकी पूजा-परम्पराएँ

( लेखक--डॉ॰ श्रीसर्वानन्दजी पाठक, एम्॰ए॰, पी-एच्॰ डी॰( द्वय ), डी॰ लिट्॰, श्रान्त्री, काव्यतीर्थ, पुगणाचार्य )

किसी भी राष्ट्रका अस्तित्व उसकी अपनी संस्कृतिपर ही मुख्यतया आधारित रहता है। संस्कृतिके ही अस्तित्व और अनिस्तित्वसे राष्ट्र उत्यान-पतनकी अत्रस्थामे रहता है । जहाँ संस्कृतिकी अपेक्षा रहती है, वहीं राष्ट्र सार्वित्रक रूपसे उन्नतिकी ओर निरन्तर प्रगतिशील रहता है और तद्दिपरीत जहाँके प्रशासनमे अपनी सस्कृतिकी उपेक्षा होने लगती हे, वहाँ उस राष्ट्रका पतन भी अवस्यम्भावी दे—चाहे वह क्रमिक हो या आकस्मिक, पर उसका ऐसा होना निश्चित है। भारतका राष्ट्रिय उत्थान तो एकमात्र सांस्कृतिक अनुयानपर ही आधारित रहता आ रहा है । आजसे ही नहीं, सनातनकाल्से इनिहास ही इसका मुख्य साक्षी है । भारतीय संस्कृतिकी आधारशिला हं वर्णाश्रम-धर्मका पालन । ब्राह्मणादि वर्णचतुष्टय एवं नसचर्यादि आश्रमचतुष्टयका अभिप्रेत अम्युदयकी प्राप्ति तथा आमुप्मिक निःश्रेयस्की उपलन्धि-आत्माकी परमात्मामे एकाकारता और इन दोनो उपलब्धियोका एकमात्र साधन है--भगवद्पासना। भगवद्भपासनाके दो प्रकार हैं-सगुण-साकाररूपात्मक तथा निर्गुण-निराकाररूपात्मक; पर इस उपलन्धिद्वयके लिये नदुपासना है परम अनिवार्य-- नान्यः पन्था विद्यते अयनाय'। अनुभवी एवं सिद्ध उपासकोके मतसे निर्गुण-निराकारोपासनाकी अपेक्षा सगुण-साकारोपासना सरल्तर है और यह अन्युद्य तथा निःश्रेयस् दोनों उपलब्धियोंके लिये प्रथम सोपान है । प्रथम सोपानपर दृढ़मूल हो जानेपर अप्रिम पथ सुगम हो जाता है। निष्ठा एवं श्रद्धापूर्ण आचरणसे व्स्यकी प्राप्तिमें विव्यन्व नहीं होता । एतन्निमित्त विश्वासपूर्वक निरन्तर नियनस्यासे अनुष्टानकी परम आवस्यकता है ।

साकारोपासनामें गद्धदेत्रार्चन मुख्यतया कर्तव्य है। पद्धदेवोंमें मूर्य, गणेश, शक्ति. शिव और विष्णु हैं—

आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्धं च केशवम्। पञ्चदैवनिमत्युक्तं सर्वकर्मेनु पूजयेन्॥ ( संन्कृत-राज्यार्थ-कीस्तुभ, १० ६२५ )

सूर्य इन पांच देवताओंसे अन्य हैं और नवप्रहदेवोंमें इनका प्रथम स्थान है।

आधुनिक कोपकारोंके मनानुसार सूर्य सौरमण्डलका एक प्रधान पिण्ड या जाज्जल्यमान तारा है, जिसकी पृथ्वी, सौर-मण्डलके अन्यान्य प्रह एवं उपग्रह प्रदक्षिणा करते रहते हैं। साथ ही जो पृथ्वीको प्रकाश और उप्पता मिलनेका साधन तथा उसके ऋतुक्रमका कारण है\*।

शब्दशालीय निरुक्तिके अनुसार सूर्यका व्युत्तस्यर्थे होता है—वह एक ऐसा महान् तस्य, जो आकाशमण्डलमें अनवरत गनिसे परिश्रमण करता रहता है—'सरित सातत्येन परिश्रमत्याकाश इति सूर्यः'। यह शब्द भ्वादिगणीय स्थातो 'वातुके आगे 'क्यप् 'के योगसे निष्यन्त हुआ है । पौराणिक विद्यतिके अनुसार मरीचिपुत्र कर्यप व्यक्ति पत्नी दक्षकन्या अदिनिके गर्भसे उत्यन्त होनेके कारण सूर्यका एक नाम आदित्य है और यह आदित्य ( सूर्य ) संख्यामें वारह हैं । यथा—१—शक ( इन्द्र ), २—अर्थमा, ३—धाता, ४—त्वष्टा, ५—पूपा, ६—विवस्तान्, ७—सविता, ८—मित्र, ९—वरुण,

<sup>#</sup> वृहत् हिन्दीकोश, १२९२ तथा सं० श० कौ०, पृ०१२२४। वस्तुतः ग्रह सूर्यकी परिक्रमा करते हैं और उपग्रह अपने ग्रहकी परिक्रमा करते हैं, परंतु दोनोकी परिक्रमा सूर्यकी परिक्रमा हो जाती है—यही यहाँ अभिप्राय है।

<sup>†</sup> राजस्यसूर्यमृषोग्ररुच्यकुष्यकृष्यच्यान्यथ्याः (पा० २०६० ३ । १ । ११४)

१०-अंञु, ११-भग और १२-त्रिष्णु । महाभारतमें भी इन्हीं बारह सूर्योंकी मान्यता है । तदनुसार इन्द्र सबसे बडे हैं और विष्णु सबसे छोटे । भगवान् सूर्यकी उपासना बारह महीनोमे इन्हीं बारह नामोसे होती है; जैसे—मधु (चैत्र) मे धाता, माधव (वैशाख) मे अर्यमा, शक ( ज्येष्ठ ) में मित्र, शुचि (आषाढ ) में वरुण, नभ ( श्रावण ) में इन्द्र, नभस्य ( भाद्रपढ ) में विवखान, तप ( आश्विन ) मे पूषा, तपस्य ( कार्तिक ) मे ऋतु या पर्जन्य, सह ( मार्गशीर्ष ) में अंशु, पुष्य ( पौष ) मे भग, इष ( माघ ) में त्यप्रा और ऊर्ज ( फाल्गुन ) में विष्यु । यही भगवान् सूर्यका उपासनाऋम है । अमरकोषमें सूर्यके एतदतिरिक्त ३१नामोका उल्लेख है; यथा-१-सूर, २-आदित्य, ३-द्वादशात्मा, ४-दिवाकर, ५-भास्कर, ६-अहस्कर, ७-न्नन, ८-प्रभाकर, ९-विभाकर, १०-भास्त्रान्, ११-सप्ताख, १२-इरिदश्व, १३-उष्णरिम, १४-त्रिकर्तन, १५-अर्क, १६-मार्तण्ड, १७-मिहिर, १८-अरुण, १९-द्युमणि,२०-तरणि,२१-चित्रभानु,२२-विरोचन, २३-विभावसु, २४-प्रहपति, २५-विषां पति, २६—अहर्पति, २७—भानु, २८—हंस, २९—सहम्रांशु, ३०-तपन और ३१-रित्र । इन नामोके अतिरिक्त १६ नाम और उल्लिखित है-

१-पद्माक्ष, २-तेजसा राशि, ३-छायानाथ, ४-तिमस्रहा, ५-कर्मसाक्षी, ६-जगन्वस्रु, ७-लोकबन्धु, ८-त्रयीतनु, ९-प्रद्योतन, १०-दिनमणि, ११-खद्योत, १२-लोकबान्धव, १३-इन, १४-धामनिधि, १५-अंग्रुमाली और १६-अन्जिनीपति<sup>\*</sup>। ऋग्वेदमें १-मित्र, २-अर्यमा, ३-भग, ४-(बहुव्यापक) वरुण, ५-दक्ष और ६-अश-इन छः नामोंकी चर्चा है<sup>\*</sup>।

उपित्संख्यक सूर्यनामोका उल्लेख तो औपचारिकमात्र है, यथार्थतया तो सूर्यके नाम अनन्त—असंख्य हैं; क्योंिक सूर्य और विष्णु दोनों अभिन्न तत्त्व है । जो विष्णु हैं, वे ही सूर्य और जो सूर्य है, वे ही विष्णु; वस्तुतः सूर्य एक ही हैं; किंतु कर्म, काल और परिस्थितिके अनुसार सूर्यके विविध नाम रखे गये हैं—नामी एक, नाम अनेक ।

#### वैदिक साहित्य और सूर्योपासना

पाश्चात्त्य सभ्यताके अनुरागी आधुनिक इतिहासके समर्थक अधिकांश भारतीय विद्वानोके मतानुसार सूर्योपासना आधुनिक है । उनके मतमे प्राचीन कालमे सूर्य-पूजाका प्रचलन नहीं था । किंतु उन विद्वानोकी यह धारणा भ्रान्तिपूर्ण है, क्योंकि भारतीय प्राचीन परम्परामें सूर्यके आराधनापरक प्रमाण प्रचुरमात्रामें प्राप्त होते हैं । वेद विश्वके साहित्यमे प्राचीनतम हैं। इस मान्यतामें कदाचित् दो मत नहीं हो सकते हैं। छोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक्के मतानुसार ऋग्वेद-सहिताका निर्माण-काल ९,००० वर्षोसे कमका नहीं है। ऋग्वेदमे सूर्यो-पासनाके अनेक प्रसङ्ग मिलते हैं । कतिपय प्रसंगोका उल्लेख करना उपयोगितापूर्ण है; यथा---मण्डल १ सुक्त ५० ऋचा १—१३ अनुष्ट्रप् छन्दोबद्ध है । इसके ऋपि कण्वके पुत्र प्रस्कण्व हैं । इसमे महिमा-गानके द्वारा रोगनिवारणके छिये प्रार्थना की गयी है। पुनः सूक्त ११५, १६४ और १९१ में, जिनके ऋषि अंगिराके पुत्र कुत्स, उक्थ्यके पुत्र दीर्घतमा और अगस्त्य हैं, सूर्य-महिमाका गान है।

मण्डल ५ सूक्त ४० में ऋषि अति हैं। मण्डल ७ सूक्त ६० में ऋषि वसिष्ठ हैं। इसकी एक ही ऋचाके द्वारा सूर्यके अनुष्ठानमे यजमानने पापमुक्तिके

१. विष्णुपुराण १ । १५ । १३१-१३३; २. महाभारत १ । ६६ । ३६; ३. वि० पु०२ । १० । ३-१८ । ४. अमरकोष १ । ३ २८-३०ई तथा (२८-४१). ५. ऋग्वेद ४ । २७ । १;६. पं० रामगोविन्द त्रिवेदी, हिन्दी ऋग्वेदकी भूमिका, ए० १५ ।

Mo 840 80-85--

लिये उनसे प्रार्थना की है। मण्डल ८ में सूक्त १८के ऋषि इरिन्विठि और छन्द उण्णिक् हैं। इसमें रोगशान्ति, सुखप्राप्ति तथा शत्रुनाशकी प्रार्थना है।

मण्डल ९ में स्त ५ के ऋषि पृष्प हैं । इसमें स्र्यंको खर्गीय शोगारूप वतलाया गया है । मण्डल १०में स्त ३७, ८८, १३६, १७० और १८९ के ऋषि स्र्यंपुत्र अभितपा, मूर्झन्वान्, ज्ति, सूर्यपुत्र चक्षु और ऋषिका सार्पराज्ञी नामकी हैं । इनमें क्रमशः दिख्ताके अपहर्ता, द्यावापुथिवीके धारणकर्ता, लोकोन्यादक, अन्नदाता, यज्ञादि शुभानुष्टानोमें पूज्य और यजमानके आयुर्दाता आदि विविध विशेषणोके साथ सूर्यकी स्तुति की गयी है ।

इसके अतिरिक्त वरुण, सिवता, पूषा, आदित्य, त्वष्टा, मित्र, वरुण और धाता आदि अन्यान्य नामोंसे भी सूर्यकी पूजा एवं आराधनाके प्रसङ्ग हैं।

हिजमात्रके छिये अनिवार्य कृत्यके रूपमें दैनिक त्रिकाछ सन्ध्योपासनामे गायत्री-जपके पूर्व सूर्योपस्थानका विधान है। उपासक सूर्यको तमस्—अन्धकारसे उठाकर प्रकाशमें छे जानेवाछे मानते हुए स्वर्गदर्शनके साथ सर्वोत्तम ज्योतिर्मय सत्यकी प्राप्तिके छिये उनसे प्रार्थना करता है । सूर्य तेजोमयी किरणोंके पुञ्ज हैं तथा मित्र, वरुण और अग्नि आदि देवताओं एवं सम्पूर्ण विश्वके नेत्र हैं। वे स्थावर तथा जङ्गम—सवके अन्तर्यामी आत्मा हैं। भगवान् सूर्य आकाश, पृथ्वी और अन्तरिक्ष-छोकोंको अपने प्रकाशसे पूर्ण करते हुए आश्चर्यक्रपसे उदित होते

हैं । देवता आदि सम्पूर्ण जगत्के हितकारी और सबके नेत्ररूप तेजोमय भगवान् सूर्य पूर्व दिशामें उदित हो रहे हैं । (उनके प्रसादसे ) हमारी दृष्टिशक्ति सौ वर्पोतक अक्षुण्ण रहे, सौ वर्पोतक हम स्वस्थताके साथ जीते रहें। सौ वर्षोतक हमारी श्रुति (कान) सशक्त रहे। सौ वर्पोतक हममें वोलनेकी शक्ति रहे तथा सौ वर्षोतक हम कभी दैन्यावस्थाको प्राप्त न हों; इतना ही नहीं, सौ वर्षोसे भी चिर—अधिक कालतक हम देखें, जीवित रहें, सुनें, वोलें एवं कदापि दीन-दशापन्न न हों ।

वैदिक मन्त्रराज ब्रह्मगायत्रीमें भगवान् सूर्यको त्रिभुवन-के उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा माना गया है । गायत्रीकी व्याख्यामें कहा गया है—हम स्थावर-जङ्गमरूप सम्पूर्ण विश्वको उत्पन्न करनेवाले उन निरतिशय प्रकाशमय परमेश्वरके भजने योग्य तेजका ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियोंको सत्कर्मों—आत्मचिन्तनकी ओर प्रेरित करें—वे देव भूलोंक, भुवलोंक और खर्गलोकरूप सचिदानन्दमय परब्रह्म हैं

वैदिक वास्त्रयमें सूर्यके विवरण वहुरा: उपलब्ध हैं। एक स्थानपर सूर्यको ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रका ही रूप माना गया है—

पप ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र एष हि भास्करः। वि योगदर्शनके मतानुसार सूर्यमें संयम करनेसे सम्पूर्ण भुवनका प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। भुवन शब्दसे यहाँ तात्पर्य चतुर्दश छोकोंसे है—सात ऊर्घ्यछोक ये हैं। भूळींक, भुवर्छोक, खर्ळीक, महर्ळीक, जनछोक,

उद्वयं तमसस्पिर स्वः पश्यन्त उत्तरम् । देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ॥ ( —यजुर्वेद २ । २१ )

२. चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरूणस्याग्नेः। आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तरशुषश्च ॥ ( -वही ७ । ४२ और ऋग्वेद १ । ११५ । १ )

३. तचक्षुरेंवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुचरत् । पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शत श्रणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्थाम शरदः शतं भ्यश्च शरदः शतात् । ( -वही ३६ । २४ )

४. ॐभूर्भुवः स्वः तत्सिनितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि घियो यो नः प्रचोदयात् ॥ ( -वही ३६ । ३ )

५. सूर्योपनिषद्, पृ० ५५, वलदेव उपाध्याय—पुराणविमर्श, पृ० ४९९ ।

तपोलोक और अन्तिम सत्यलोक है; सात अधोलोक ये हैं—म तल, रसातल, अतल, सुतल, तितल, तलातल तथा अन्तिम पाताल। यौगिक साधना करनेवाला उपासक जब सूर्यमे एकान्त ध्यानकी सिद्धि पा जाता है, तब सम्पूर्ण चतुर्दश लोकोमे क्या घटना हो रही है, इसका टेलिविजनके समान उसे प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है।

सूर्यपरक अनेक पौराणिक आख्यायिकाओका मूल वैदिक है। सूर्यकी उपासनाका इतिहास भी वैदिक ही है। उत्तर वैदिक साहित्य तथा रामायण-महाभारतमें भी सूर्योपासनासम्बन्धी चर्चाका बाहुल्य दृष्टिगोचर होता है। गुप्तकालके पूर्वसे ही सूर्योपासकोका एक सम्प्रदाय बन चुका था, जो सौर नामसे प्रसिद्ध था। सौर-सम्प्रदायके उपासक अपने उपास्यदेव सूर्यके प्रति अनन्य आस्थाके कारण उन्हे आदिदेवके रूपमे मानते थे। भौगोलिक दृष्टिसे भी भारतमें सूर्योपासना व्यापक थी। मथुरा, मुल्तान, कश्मीर, कोणार्क और उज्जयिनी आदि स्थान सूर्योपासकोके प्रधान केन्द्र थे।

सूर्योपासनाका आरम्भिक खरूप प्रतीकात्मक था। सूर्यकी प्रतिमा चक्र एव कमल आदिसे व्यक्त की जाती थी। मूर्तरूपमे सूर्य-प्रतिमाका प्रथम प्रमाण बोधगयाकी कलामे है। बौद्ध-सम्प्रदायमे भी सूर्योपासना होती थी। भाजाकी बौद्ध-गुफामे भी सूर्यकी प्रतिमा बोधगयाकी परम्परामे ही निर्मित हुई है। इन दोनो प्रतिमाओका काल ईसाकी पूर्व प्रथम राती है। बौद्ध-परम्पराके ही समान जैन-गुफामे भी सूर्यकी प्रतिमा मिली है। खण्डिगिर—उड़ीसाकी अनन्त गुफामे सूर्यकी जो प्रतिमा है (ईसवीकी दूसरी रातीकी) वह भी भाजा और बोधगयाकी ही परम्परामे है। चार अश्वोसे युक्त एकचक्र-

रथारूढ सूर्यकी प्रतिमा मिली है। गधारसे प्राप्त सूर्य-प्रतिमाकी एक विचित्रता यह है कि सूर्यके चरणोको ज्तोंसे युक्त बनाया गया है। इस परम्पराका परिपालन मथुराकी सूर्य-सूर्तियोमे भी किया गया है। मथुरामे निर्मित सूर्य-प्रतिमाओको उदीच्य वेशमे बनाया गया है।

गुप्तकालीन सूर्य-प्रतिमाओमे ईरानी प्रभाव कम था—विलकुल नहीं। निदायतपुर, कुमारपुर (राजशाही बंगाल) और भूमराकी गुप्तकालीन सूर्यप्रतिमाएँ शैली, भावविन्यास और आकृतिमे भारतीय है। सूर्यके मुख्य आयुध कमल दोनों हाथोमें ही विशेषतया प्रदर्शित हैं। मध्यकालीन उपलब्ध सूर्यप्रतिमाएँ दो प्रकारकी— स्थानक सूर्य-प्रतिमाएँ और पद्मस्थ प्रतिमाएँ हैं।

#### सर्यको स्थिति

विश्वाकाश अनन्त एवं असीम है। इसकी सीमाको नापना मानव-मस्तिष्कके लिये सर्वथा तथा सर्वदा असम्भव है। वह इसकी सीमाके परीक्षणमें शत-प्रतिशत असमल होता है। पश्चभूतो (पृथिवी आदि) में आकाश विशालतम है और सूक्ष्मतम भी। इस विश्वाकाशमें सूर्यकी अपेक्षा असंख्य गुना विशाल तथा अगण्य प्रकाशपिण्ड सृष्टिके आदिकालसे निरन्तर गतिशील हैं। उनके प्रति सेकण्ड लाख-लाख योजनकी रफ्तार—गतिसे चलनेपर भी आजतक उनका प्रकाश इस पृथ्वीपर नहीं पहुँच सका है—वेदादि शाखीय विद्वानोंके अतिरिक्त आधुनिक विज्ञानाचार्योकी भी विश्वासपूर्ण यही घोषणा है। सूर्य आकाशमण्डलके साक्षात् दश्यमान प्रहोप्प्रह-नक्षत्रादि प्रकाश-पिण्डोमें विशालतम हैं। इनके रथका विस्तार नौ सहस्र योजनोमे है और इससे दूना रथका ईषादण्ड (जूआ और रथके मध्यका भाग) है।

१. भुवनज्ञानं सूर्येसंयमात् । पातञ्जल-योगदर्शन, विभूतिपाद, पूत्र २६ । २. पुराणविमर्श पृ० ४९९ ।

३. वही पृ० ५०० । ४. वही पृ० ५०१ ।

उसका धुरा डेढ़ करोड़ सात छाख योजन लम्बा है, जिससे रथका पहिया छगा हुआ है। सूर्यकी उदयास्त गतिसे काल अर्थात् निमेप, काष्ठा, कला, मुहूर्त, रात्रि-दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर और चतुर्युग (कलि, द्वापर, त्रेता, सत्ययुग)आदिका निर्णय होता है।

' पुराण-वाड्मयमे सूर्यका परिचय पार्थिव जगत्के एक आदर्श राजाके रूपमें भी मिळता है । राजा अपनी प्रजाओंसे राज्य-कर (टेक्स) बहुत कम--नाममात्रका ही लेते हैं, पर उसके वदलेमें प्रजाओंको अनेक गुना अधिक दे देते हैं और उनके खास्थ्य भादि समग्र सुख-सुविधाओका समुचित प्रवन्ध कर देते हैं। इस सम्वन्धमें वड़ा सुन्दर चित्रण किया गया है। सूर्य अपनी किरणोके द्वारा पृथ्वीसे जितना रस खींचते हैं, उन सबको प्राणियोंकी पुष्टि और अनकी वृद्धिके लिये (वर्षा ऋतुमें ) बरसा देते हैं । उससे भगवान् सूर्य समस्त प्राणियोको आनन्दित कर देते हैं और इस प्रकार वे देव, मनुष्य और पितृगण आदि सभीका पोपण करते हैं । इस रीतिसे सूर्यदेव देवताओकी पाक्षिक, पितृगणकी मासिक तथा मनुष्योंकी नित्य तृप्ति करते रहते हैं। सूर्यके ही कारण होनेवाली वृष्टिसे पृथ्वीके वृक्ष-त्रनस्पति, कन्द-मूल और जड़ी-बूटियाँ प्रमृति भैपज्य-पटार्थ पोपित और ओपधि गुणोंसे सम्पन्न होते हैं और भोपधिरूप इन्हीं पदार्थोंके उपयोगसे प्रजा रोगमुक्त होती है । काल्टिंगसने अपने महाकाव्यमें सूर्यके सम्बन्धमें ऐसा ही सुन्दर चित्रण उपस्थित करते हुए

कहा है— पूर्यदेव ग्रीष्मकालमे पृथ्वीके जिस रसको खींचते. हैं— ग्रहण करते हैं, उसे चतुर्मासमे हजार गुना अधिक करके दे देते हैं । विश्वको सूर्यकी इस विसर्गवृत्तिसे परिहतके लिये त्याग करनेकी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । भारतने उनकी इस विसर्ग-वृत्तिसे परिहतार्थ त्याग करनेकी शिक्षा ली थी । इस वृत्तिको अपनानेसे प्रजावर्गके लिये आध्यात्मिक उपलब्धि भी निश्चय ही सम्भव है । भारतमें भगवान् सूर्य ही एकमात्र आरोग्यदाता देवताके रूपमें खीकृत हैं । उपासना करनेपर अग्वदेव जिस प्रकार धन देते हैं, भगवान् शंकर ऐश्वर्य देते हैं और महायोगेश्वर कृष्ण ज्ञान देते हैं, उसी प्रकार उपासित भगवान् भास्कर शारीरिक, मानसिक आदि सर्वविध आरोग्य प्रदान करते हैं। अतः उन-उनकी पूर्ति हेतु उन-उन देवताओसे प्रार्थना करनी चाहिये—

आरोग्यं भास्कारादिच्छेद्धनमिच्छेद्धुताशनात् पेश्वर्यमीश्वरादिच्छेज्ज्ञानमिच्छेज्जनार्दनात्

भारतीय मान्यतामें संयम-नियमपूर्वक सूर्यकी आराधना करनेसे असाध्य और भयंकर गलित कुष्टरोगसे पीड़ित व्यक्ति भी नैरोग्य लाभ करते हैं।

समस्त पुराणों और उप-पुराणोमें सूर्योपासना आह-के सम्बन्धमें विविध विवृत्तियाँ निहित हैं, पर संक्षिप्त रूपमें इतना ही वर्णन पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त पुराणेतर समस्त भारतीय साहित्य भगवान् सूर्यका विविध विवरण देता है। सबका सार है—भगवान् सूर्यकी उपासना, पूजा एवं अर्चना। सूर्य हमारे सदासे पूज्य और अर्च्य रहे हैं।

### सूर्योपासनाकी परम्परा

( लेखक—डॉ॰ प॰ श्रीरमाकान्तजी त्रिपाठी, एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰)

सूर्यका वर्णन वैदिक कालसे ही देवताके रूपमें मिलता है, किंतु वैदिक कालमें सूर्यका स्थान गौण समझा जा सकता है; क्योंकि वैदिक कालमें इन्द्र तथा अग्नि इनकी अपेक्षा अधिक राक्तिशाली देवता माने गये हैं। पौराणिक गाथाओके आधारपर सूर्यको देवमाता भदिति तथा महर्पि करयपका पुत्र माना जाता है। अदिति-पुत्र होनेके कारण ही इन्हें आदित्यकी संज्ञा प्रदान की गयी है। वेदोंमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद ( मण्डल २, सूक्त २७, मन्त्र १ ) मे छः आदित्य माने गये हैं---मित्र, अर्यमा, भग, वरुण, दक्ष तथा अंश । किंतु ऋग्वेदमें ही आगे (मण्डल ९, सूत्र, ११४ मन्त्र ३ में ) आदित्यकी संख्या सात बतलायी गयी है । पुन: आगे चलकर हमें अदिति के आठ पुत्रोंका नाम मिळता है । वे निम्न हैं---मित्र, वरुण, धाता, अर्थमा, भग, अहा, विवस्तान् तथा आदित्य । इनमेंसे सातको लेकर अदिति चली गयी और आठवें आदित्य- (सूर्य-) को आकाशमें छोड़ दिया । वेदोके पश्चात् शतपथ-ब्राह्मणमे द्वादरा आदित्योका उल्लेख मिलता है । महासारत- ( आदिपर्व, अध्याय १२१ ) में इन आदित्योंका नाम धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इन्द्र, विवस्तान्, पूषा, त्वष्टा, सविता तथा विष्णु बताया गया है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानोंपर भिन्न-भिन्न उल्लेख मिलनेसे यह निश्चित करना कठिन है कि वास्तवमे कौन-से अदिति-पुत्र सूर्य हैं। आदित्य तथा सूर्य कहीं-कहीं अभिन्न माने जाते हैं। किन्हीं-किन्हीं विद्वानोंका मत है कि वस्तुतः ये द्वादश आदित्य एक ही मुर्यके कर्म, काल और परिस्थितिके अनुसार रखे

गये भिन्न-भिन्न नाम हैं। कुछ विद्वान् तो यह भी कहते हैं कि ये द्वादश आदित्य (भूय) के द्वादश मासोमें उदित होने के भिन्न-भिन्न नाम हैं। यही कारण है कि पूपा, सिवता, मिन्न, वरुण तथा सूर्यको छोग अभिन्न मानते हैं। किंतु इतना तो निश्चित है कि इन देवताओं में कुछ-न-कुछ खरूपमेद अवश्य रहा होगा, जिसके कारण इन्हें पृथक्-पृथक् नामों से निर्दिष्ट किया गया है। यह मेद समयके साथ छप्त हो गया और अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण अब हमें कोई मेद दिष्टगोचर नहीं होता है।

सूर्यके विपयमें यह भी प्रसिद्ध है कि वे आकाशके पुत्र हैं। यह तथ्य ऋग्वेदसे भी वहाँ प्रमाणित होता है, जहाँ आकाश-पुत्र सूर्यके लिये गीत गानेका वर्णन मिलता है। कहीं-कहीं उषाको सूर्यकी माता वतलाया गया है, जो चमकते हुए बालकको अपने साथ लाती है तथा उसका मातृत्व सूर्यसे प्रथम उदय होनेके कारण माना गया है। ऋग्वेदमें ही सूर्य तथा उपा दोनोंको इन्द्रसे उत्पन्न बताया गया है। उपाको ऋग्वेदमें ही एक स्थानपर सूर्यकी पत्नी तथा एक अन्य स्थानपर सूर्य-पुत्री माना गया है। इस प्रकार वेदोंके आधारपर यह निश्चित करना कठिन है कि सूर्य किसके पुत्र थे; क्योंकि स्थान-स्थानपर भिन्न-भिन्न वर्णन मिलते है।

सूर्यके जन्मके विषयमें इन सबसे विचित्र कथानक विष्णुपुराणमें मिलता है, जहाँ सूर्यको विश्वकर्माकी शक्तिके आठवें अंशसे उत्पन्न कहा गया है । विष्णुपुराणकी कथा निम्न प्रकार है—'विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञाके

१. हिंदी ऋग्वेद—इण्डियन प्रेस (पव्लिकेशन्स ) लिमिटेड, प्रयाग, पृ० १३३६, मन्त्र ८-९ । २. ऋग्वेद १० । ३७ । १ पदिवस्पुत्राय सूर्यय शसतः । ३० ऋग्वेद (२ । १२ । ७ ) प्यः सूर्ये य उपसं जजानः । ४० ऋग्वेद (७ । ७५ । ५ ) । ५० ऋग्वद (४ । ४३ । २ ) सूर्यस्य दुहिता ।

साथ सूर्यका विवाह हुआ तथा तीन पुत्रोंको जन्म देनेके पश्चात् उसने अपने पतिकी शक्तिको असहनीय समझा तथा खनिर्मित छायासे अपना स्थान ग्रहण करनेको कहकार वह वनको चली गयी। छायाने अपनी भिन्नता सूर्यसे नहीं वतायी । सूर्यने कुछ वर्पोतक इसपर ध्यान भी नहीं दिया । एक दिन संज्ञाके एक पुत्र यमने छायाके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर दिया और छायाने उसे शाप दे दिया। सूर्यने (जिन्हें यह ज्ञात था कि माताका शाप पुत्रपर कोई प्रभाव नहीं डाख्ता ) इस विषयमें खोज की । उन्हें ज्ञात हो गया कि उनकी कल्पित पत्नी कौन है । सूर्यके कुद्ध तेजसे छाया नष्ट हो गयी । तदनन्तर वे संज्ञाकी खोजमें गये, जो उन्हे घोड़ीके रूपमें वनमें भ्रमण करती हुई दिखायी दी। सूर्यने इस बार अपनेको अश्वरूपमें परिवर्तित कर दिया और वहींपर उन दोनोंने कुछ समयतक जीवन व्यतीत किया । कुछ समयके अनन्तर वे अपने पशु-जीवनसे जबकर वास्तविक रूप धारण करके घर छौट आये । विश्वकर्माने इस प्रकारकी घटनाकी पुनरावृत्तिसे वचनेके लिये सूर्यको एक पापाणपर स्थित कर दिया तथा उनके आठवें अंशका अपहरण करके उससे विष्णुके चक्र, शिवके त्रिशूल तथा कार्तिकेयकी शक्तिका निर्माण किया।

इस प्रकार सूर्यके जन्मके विषयमें भिन्न-भिन्न कथाएँ होनेके कारण यह निश्चित करना सम्भव नहीं है कि वे वास्तवमे किस देवताके पुत्र थे। सम्भव है कि वे अदितिके ही पुत्र हो; क्योंकि अदितिको प्रायः सभी देवताओंकी माता माना गया है।

मित्र, सिवता, सूर्य तथा पूपा—ये चारो ही नाम वस्तुतः सूर्यके ही बोतक हैं, किंतु पूपाका स्वरूप कहीं-कहीं सूर्यसे भिन-सा प्रतीत होता है। मित्र, सिवता तथा सूर्य शब्द वेदोंमें सूर्यके लिये ही प्रयुक्त हुए हैं। मित्र सूर्यके सञ्चारके नियामक हैं तथा वे सिवतासे अभिन्न माने जाते हैं। वैदिक 'मित्र' पारसी-धर्मके 'मिग्र'से खरूपतः अभिन्न है। मित्रका अर्थ सुहृद् अथवा सहायक है और निश्चय ही वह सूर्यकी रक्षणश्चाकको धोतक है। सिवता 'हिरण्यमयदेव' हैं, जिनके हाथ, नेत्र और जिह्वा सब हिरण्यमय हैं। सिवता विश्वको अपने हिरण्यमय नेत्रोंसे देखते हुए गमन करते हैं। सिवताका अर्थ हैं 'प्रसव करनेवाला', 'स्कृति प्रदान करनेवाला' देवता। निश्चय ही वे विश्वमें गतिका सञ्चार करनेवालो तथा प्रेरणा देनेवाले सूर्यके प्रतिनिधि हैं।

मर्गवेदके प्रथम मण्डलके ३५वें सूक्तके ग्यारह मन्त्र सूर्यकी स्तुतिमें कहे गये हैं। यहाँ सूर्यके अन्तरिक्ष- भ्रमण, प्रातःसे सायंतक उदय-नियम, राशि-विवरण, सूर्यके कारण चन्द्रमाकी स्थित आदिका वर्णन मिलता है। प्रथम मण्डलके ५०वें सूक्तके आठवें मन्त्रमें लिखा है—'सूर्य! हरित नामक सात अश्व रथसे आपको ले जाते हैं। किरणें तथा ज्योति ही आपके केश हैं। ऋग्वेदमें आगे कहा गया है—'सूर्यके एकचक रथमें सात अश्व जोते गये हैं। एक ही अश्व सात नामोसे रथ-वहन करता है। व एक ही अश्व सात नामोसे रथ-वहन करता है। वे सभी प्राणियोंक, शोभन तथा अशोभन कार्योंके दृष्टा हैं तथा मनुष्योंके कर्मोंके प्रेरक देव हैं। सूर्य आकाशमें चमकते हुए अन्धकारको दूर भगाते हैं। अपने गौरव तथा महत्त्वके कारण उन्हें देवोका पुरोहित कहा गया है। सूर्यको मित्र तथा वरुणका नेत्र बताया जाता है।

मूर्यके विविध रूपोका स्पष्ट वर्णन वेदोमें उपलब्ध होता है। ऋषि लोग अन्धकारको दूर भगानेवाले सूर्यके तीन

<sup>?.</sup> Thomas—Epicsm myths and leg ends of India, P. 116—118.

२. आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयनमृतं मत्ये च । हिरण्ययेन सर्विता रथेनाऽऽ देवो याति भुवनाःनि पश्यन् ॥

३. हिन्दी ऋग्वेद (इंडियन प्रेस पब्लिकेशन्स, लिमिटेड प्रयाग, पृ० ३४५, सन्त्र २)

४. उद् वयं तमसरपरि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम् । देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिष्त्तमम् ॥ ( -ऋ०१।५०।१० )

रूपोंका वर्णन करते हैं—उत्, उत् + तर—उत्तर, उत् + तम—उत्तम, जो क्रमशः माहात्म्यमें वढकर हैं । सूर्यकी उस ज्योतिका नाम उत् है जो इस मुवनके भौतिक अन्धकारके अपहरणमें समर्थ होती है । देवोके मध्यमें जो देव-रूपसे निवास करती है, वह 'उत्तर' है; परंतु इन दोनोंसे बढकर एक विशिष्ट ज्योति है, जिसे उत्तम कहते हैं ।\* ये तीनो शब्द सूर्यके कार्यात्मक, कारणात्मक तथा कार्यकारणसे अतीत अवस्थाके द्योतक हैं । इस एक ही मन्त्रमें सूर्यके आधिमौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक खरूपोंका संकेत किया गया है । (वेद सूर्यके इन तीनों खरूपोंका प्रतिपादन करते हैं ।)

वेदोमें सूर्यका महत्त्व अन्य देवताओकी अपेक्षा गौण नहीं है । तथ्य उनके महत्त्वको अनेकराः सूचित करते हैं । चार धार्मिक सम्प्रदायोंमेंसे सूर्यकी आराधना करनेवाला एक सौर-सम्प्रदाय भी है । एक विशेष प्रकारका धार्मिक सम्प्रदाय सूर्यकी आराधना करता है । इसीसे स्पष्ट होता है कि अन्य देवताओंकी अपेक्षा सूर्यका अधिक महत्त्व है ।

वेदका सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण मन्त्र गायत्री है, जिसे वेदोकी माता भी कहा जाता है। यह मन्त्र सिवता अथवा सूर्यके महत्त्वका ही वर्णन करता है। पौराणिक एकाश्चर 'ॐ' भी सूर्यसे ही सम्बद्ध है। यह सूर्यसम्बन्धी अग्नि तथा त्रिदेवोका प्रतीक है। यह एक चक्रमे लिखा हुआ सूर्य-मण्डलका द्योतक है। छान्दोग्य-उपनिषद्में 'ॐ'का महत्त्व इस प्रकार कहा गया है—'समी प्राणियोका सार पृथ्वी है, पृथ्वीका सार जल है, जलका सार वनस्पति है, वनस्पतियोंका सार मनुष्य है, मनुष्यका सार वाणी है, वाणीका सार ऋग्वेद है,

ऋग्वेदका सार सामवेद है, सामवेदका सार उद्गीय है और उसीको 'ॐ' कहते हैं।'

'खिस्तिक' हिन्दू मात्रका एक सौर चिह्न है। इस शब्दका अर्थ है 'भिलीमॉित रहना'। यह तेज अथवा मिहमाका घोतक है तथा इस वातका संकेत करता है कि जीवनका मार्ग कुटिल है तथा वह मनुष्यको व्याकुल कर सकता है; किंतु प्रकाशका मार्ग उसके साथ-ही-साथ चळता है।

#### ग्रीक-पौराणिक गाथाओंमें सूर्य

प्रीक-पौराणिक गाथाओमें सूर्यका वर्ण**न** छगभग वैसा ही मिळता है, जैसा कि भारतीय धर्मप्रधान वेदोमे । वास्तवमें यदि देखा जाय तो हम इस निष्कर्षपर सफलतासे पहुँच सकते हैं कि ग्रीक-धर्म वैदिक धर्मका अनुकरणमात्र है । प्रीककी पौराणिक गाथाओंके अनुसार देवी गाला (Gala) पृथ्वीकी देवी हैं। इन्होंने Chaos के पश्चात् जन्म लिया एवं आकारा, पर्वत तथा समुद्रका निर्माण खयं किया । उरानस (Uranus) इनके पति तथा पुत्र दोनों ही है। इन दोनोंके संयोगसे Cronus (Saturn) उत्पन्न हुए जो इनके सबसे छोटे पुत्र हैं वे देवताओं के सम्राट् माने गये हैं। Cronusकी पत्नीका नाम Rttea है तथा इन दोनोंके संयोगसे जेउस ( Zeus ) उत्पन्न हुए । ग्रीककी पौराणिक गाथाओंमें सूर्यको इन्हीं Zeus का पुत्र माना गया है । सूर्यको ग्रीककी पौराणिक गाथाओंमें Phoebs Apollo (फोएवस अपोले ) तथा Helios नामोंसे सम्बद्ध किया गया है । पौराणिक गाथाओंमें सूर्यके प्रासाद आदिका भी वर्णन मिळता है। एक पौराणिक गाथाके अनुसार सूर्य-पुत्र Phaethon उनके प्रासादमें

<sup>\*.</sup> उद् वयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्। देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्॥ (-ऋ०१।५०।१०)

पहुँचा जो कान्तियुक्त स्तम्भोंपर आश्रित या तया खर्ण एवं ठाठ मणियोंसे दीप्तिमान् हो रहा था। इसकी कारिनस चमकीठे हाथी-दाँतोंसे वनी थी और चौड़े चाँठीके द्वारोंपर उपाख्यान एवं अद्धत कथाएँ टिखी थीं।

फोएबस (Phoebus) लोहित वर्णका जामा पहने हुए अनुपम मरकतमणियोंसे शोभायमान सिंहासनपर वे आरूढ़ थे। उनके भृत्य दायीं तथा वायीं ओर क्रमसे खंडे थे। उनमें दिवस, मास, वर्प, शताब्दियाँ तथा ऋतुएँ भी थीं। वसन्त ऋतु अपने फलोंके गुल्दस्तोंके साथ, प्रीष्म ऋतु अपने पीत वर्णके अर्जोसिहित तथा शरद् ऋतु, जिसके केश ओलोंकी भाँति श्वेत थे, उनके चारों ओर नम्रभावसे स्थित थे। उनके मरतकके चारों ओर जाज्वल्यमान किरणें विखर रही थीं।

सूर्यके प्रासादमें पहुँचनेके पश्चात् Phaethon ने उनसे कहा कि वे अपना रथ एक दिवसके लिये उसको दे दें। उस स्थानपर, जब सूर्य उसको रथ न माँगनेके लिये समझाते हैं, तब वे खयं रथका वर्णन अपने मुखसे करते हैं, जो निम्न है—

केवल मैं ही रथके प्रज्वलित धुरेपर, जिससे चिनगारियाँ विखरती रहती हैं एव जो वायुके मध्य घूमता है, खडा रह सकता हूँ। रथको एक निर्दिष्ट मार्गसे जाना चाहिये। यह अश्वोंके लिये एक कठिन कार्य होता है, जब कि प्रातःकाल खस्य भी रहते हैं। मप्याहमें रथको आकाशके मध्यभागमें होना चाहिये। कभी-कभी में खयं भी घवड़ा जाता हूँ, जब में नीची भूमि और समुद्रको देखता हूँ। लौटते समय भी अभ्यस्त हाथ ही रिमयोंको सँभाल सकते हैं। Thetis (समुद्रोंकी देवी) भी, जो मुझे अपने शीतल जलमें ले लेनेकी प्रतीक्षा करती रहती है, पूर्णस्त्रपसे सावधान रहती है, जबतक में आकाशसे फेंक नहीं दिया जाता। यह भी एक समस्या है कि स्वर्ग निरन्तर चलता रहता है तथा रथकी गति चकके समान तीव गतिके विपर्गत होती है।

इस प्रकार रथका जो वर्णन हमें यहाँ मिलता है, लगभग वैंसा ही वर्णन भारतीय पौराणिक गाथाओं में भी मिलता है। सूर्यक रथमें वहाँ तो अग्निका निवास ही माना गया है, फिर यदि उसके धुरेसे अग्नि निकलती है तो कोई विभेष बान नहीं। वेटमें सूर्यके आकाशसे फेंके जानेका वर्णन अवस्य नहीं मिलता; यह प्रीक-धर्मकी अपनी परिकल्पना है।

इसके पश्चात् Apollo अपने पुत्रसे कहते हैं कि
यदि मैं तुम्हे अपना रय दे भी दूँ तो तुम इन
बाधाओंका निराकरण नहीं कर सकते, किंतु phaethon
के विशेष आप्रहपर सूर्य उसको रय दिखळानेके लिये
ले जाते हैं। वहाँ पुन: रथका वर्णन आया है और वह
तो भारतीय धर्मका अनुकृतिमात्र प्रतीत होता है। वर्णन

<sup>1. &#</sup>x27;Borne by Illuminous Pıllars, the Palace of the Sun God rose Iustrous with gold and flamered rubies. The Cornice was of dazzling ivory, and carved in relief on the wide silver doors were legends and miracle tales.'

<sup>—</sup>Gods and Heroes—Gustav sehwab—Translated in English—Olgamarx and Ernst Morwitz, ( Page. 49. )

<sup>2. &</sup>quot;I myself am often shaken with dread when, at a such height. I stand upright in my chariot. My head spins when I look down to the land and sea so far beneath me."—Gods and Heroes,

(P. 49, Eng. Trans)

<sup>3. &</sup>quot;Heaven turns incessantly and that the driving is against the sweep of its vast rotations." (Gods and Heroes, P. 49, Eng. Trans.)

इस प्रकार है---'रथ-धुरा तथा चक्र-हाल खर्णनिर्मित थे। उसकी तीलियाँ चाँदीकी थीं तथा जुआ चन्द्रकान्तामणि तथा अन्य बहुमूल्य मणियोंसे चमक रहा था।'

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय पौराणिक गाथाओं तथा प्रीक पौराणिक गाथाओंमें पर्याप्त साम्य है और सूर्यका जो महत्त्व भारतीय धर्ममें है, वही महत्त्व प्रीक-धर्ममें भी प्रतिपादित किया गया है । लगभग सभी पौराणिक गाथाओंमें सूर्यका स्थान महत्त्वपूर्ण है तथा ये ही एक ऐसे देवता हैं, जिनकी आराधना प्रायः सभी धर्मोंमें समान रूपसे होती है ।

#### ऐतिहासिक युगमें सूर्योपासना

वैदिक कालमें अन्य देवताओंकी अपेक्षा सूर्यका स्थान गौण था, किंतु आगे चलकर सूर्यका महत्त्व अन्य देवताओंकी अपेक्षा अधिक हो गया। महाभारतके समयसे ही समाजमें सूर्य-पूजाका प्रचलन हो गया था। कुषाण-कालमें तो सूर्य-पूजाका प्रचलन हो नहीं था, वरन् कुषाण-सम्राट् खयं सूर्योपासक थे। किनिष्क (७८ ई०) के पूर्वज शिव तथा सूर्यके उपासक थे। इसके पश्चात् हमें तीसरी शताब्दी ई० के गुप्त-सम्राटोंके समयमे भी सूर्य, विष्णु तथा शिवकी उपासनाका उल्लेख मिलता है। कुमारगुप्त-(४१४-५५ ई०)के समयमे बाह्मण-धर्मका विशेष अभ्युत्थान हुआ तथा उस समयमे विष्णु, शिव तथा सूर्यकी उपासना विशेषस्थिसे होती थी—यद्यपि खयं कुमारगुप्त कार्तिकेयका उपासक था। स्कन्दगुप्त (४५५-६७ ई०) के समयमे तो बुलन्दशहर जिलेके

इन्द्रपुर नामक स्थानपर दो क्षत्रियोंने एक सूर्य-मन्दिर भी बनवाया था। गुप्त-सम्नाटोंके कालतक सूर्य-आराधनाका विशेष प्रचलन हो गया था और उनके समयमें मालवाके मन्दसौर नामक स्थानमें, ग्वालियरमें, इन्दौरमें तथा बघेलखण्डके आश्रमक नामक स्थानमें निर्मित चार श्रेष्ठ सूर्य-मन्दिरोंका उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उनके समयकी बनी हुई सूर्यदेवकी कुछ सूर्तियाँ भी बंगालमें मिलती हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि गुप्त-सम्नाटोके समयमें सूर्यभगवान्की आराधना अधिक प्रचिक्त थी।

सातवीं ईसवीमें हर्षके समयमें सूर्योपासना अपनी चरम सीमापर पहुँच गयी । हर्षके पिता तथा उनके कुछ और पूर्वज न केवल सूर्योपासक थे, अपितु 'आदित्य-भक्त' भी थे। हर्षके पिताके विषयमें तो बाणने अपने 'हर्षचरित'में लिखा है कि वे खभावसे ही सूर्यके भक्त ये तथा प्रतिदिन सूर्योदयके समय स्नान करके 'आदित्य-हृदय' मन्त्रका नियमित जप किया करते थे | हर्षचरितके अतिरिक्त अन्य कई प्रमाणोंसे भी इस तथ्यकी पुष्टि होती है कि सौर-सम्प्रदाय अन्य धार्मिक सम्प्रदायोंकी अपेक्षा अधिक उत्कर्षपर था। हर्षके समयमें प्रयागमें तीन दिनका अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशनमें पहले दिन बुद्धकी मूर्ति प्रतिष्ठित की गयी तथा दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः सूर्य तथा शिवकी पूजा की गयी थी। इससे भी ज्ञात होता है कि उस कालमें सूर्य-पूजाका पर्याप्त महत्त्व था । सूर्योपासनाका वह चरमोत्कर्ष हर्पके समयतक ही सीमित नहीं रहा, अपितु

१.डा० भगवतशरण उपाध्याय—प्राचीन भारतका इतिहास ( सस्करण १९५७ ) पृष्ठ २१७।

२. वही पृष्ठ २५८।

३. श्रीनेत्र पाण्डेय-भारतका बृहत् इतिहास (स० १९५०) पृ० २६८।

ध. वही पृ० २८० I

५. हर्षचरित—चौखम्बा-प्रकाशन, पृ०२०२।

६. प्राचीन भारतका इतिहास—डा० भगवतशरण उपाध्याय, पृ०३०६, स० १९५७ ।

लगभग ग्यारहवीं शतीतक सूर्य-पूजाका प्रचलन रहा। हर्षके पश्चात् लिलतादित्य मुक्तापीड़ (७२४-७६०ई०) नामक एक अन्य राजा भी सूर्यका भक्त था। उसने सूर्यके 'मार्तण्ड-मन्दिर'का निर्माण करवाया, जिसके खँडहरोंसे प्रतीत होता है कि वह मन्दिर अपने समयमें विशाल रहा होगा। \* प्रतिहार-सम्राटोंके समयमें भी सूर्य-पूजाका विशेष प्रचलन था। ग्यारहवीं शताब्दी-के लगभग निर्मित कोणार्कका विशाल सूर्य-मन्दिर भी जनताकी सूर्य-भक्तिका ही प्रतीक है। इस प्रकार इम देखते हैं कि वेद-कालसे लेकर लगभग ग्यारहवीं शताब्दी-तक सूर्यने अन्य देवताओंकी अपेक्षा विशेष सम्मान प्राप्त किया।

### कुष्ठ-रोग-निवारणमें सूर्यका महत्त्व

जनश्रतिके अनुसार मयुरको कुष्ठरोग हो गया या तथा इस भयंकर रोगसे त्राण पानेके लिये उन्होंने भगवान् सूर्यकी उपासना की एवं भगवान् सूर्यको प्रसन्न कर पुनः खारूय-लाभ किया । इस जनश्रुतिमें सत्यांश कितना है, यह तो नहीं कहा जा सकता, किंतु इतना अवस्य है कि भारतीय परम्परामें प्रारम्भसे ही सूर्यको इस रोगसे मुक्त करनेवाला देवता माना गया है।

त्राग्वेदके प्रथम मण्डलमें इसका उल्लेख मिलता है। वहाँ सूर्यको सभी चर्मरोगों तथा अनेक अन्य भीपण रोगोंका विनाशक वताया गया है—सूर्य उदित होकर और उन्नत आकाशमें चढ़कर हमारा मानसरोग

( इदय रोग ), पीतवर्ण-रोग (पील्या ) तथा हारीर-रोग विनष्ट करें । में अपने हिरमाण तथा हारीर-रोगको शुक एवं सारिका पिक्षयोंपर न्यस्त करता हूँ । आदित्य मेरे अनिष्ठकारी रोगके विनाहाके लिये समस्त तेजके साय उदित हुए हैं । इन मन्त्रोंसे ज्ञात होता है कि सूर्योपासनासे न केवल शारीरिक अपितु मानसिक रोग भी विनष्ट हो जाते हैं । प्रत्येक सूर्योपासक अपनी आधि-व्याधिके शमनके लिये इन मन्त्रोंको जपता है । सायणके विचारसे इन्हीं मन्त्रोंका जप करनेसे प्रस्काण्य ऋषिका चर्मरोग विनष्ट हो गया था ।

मूर्योपासनासे कुछरोगका निवारण हो जाता है, यह धारणा न केवल भारतीयोंमें ही वद्धमूल थी, अपितु प्राचीनकालसे ही पारिसयोमें भी मान्य थी। हेरोडोरसके अनुसार कुछरोगका कारण सूर्यभगवान्के प्रति अपराध करना था। उसके इतिहासकी प्रथम पुस्तकमें इस प्रकारका उल्लेख मिलता है—'कोई भी नागरिक जो कुछरोग या क्वेतकुछसे प्रस्त होता था, नगरमें प्रविष्ट नहीं होता था, न वह अन्य पारिसयोंसे मिलता-जुलता था तथा अन्य लोग यह कहते थे कि इसके इस रोगका कारण सूर्यके प्रति किया गया कोई अपराध है।'‡ इससे यह भी ज्ञात होता है कि पारिसयोंका यह विश्वास था कि जो देवता इस प्रकारके संक्रामक रोगोंकी उत्पत्तिका कारण है, केवल वही उस रोगका विनाशक हो सकता है।

आज भी भारतवर्षमें कई स्थानोपर इस प्रकारकी धारणा प्रचलित है कि सभी प्रकारके चर्मरोगेंका विनाश

प्राचीन भारतका इतिहास (पृ० ३०६)—ङा० भगवतक्रारण उपाध्याय ।

<sup>†</sup> ऋग्वेद, प्रथम मण्डल, सूक्त ५०, मन्त्र ११-१३

<sup>† &</sup>quot;Whatsoever one of the citizens has leprosy or the white (leprosy) does not come into city, nor does he mingle with the other Persians. And they say that he contracts these (diseases) because of having committed some sin against the Sun." Quackenbos, Sanskrit Poems of Mayura, P. 35.

आदित्योपासनासे हो जाता है । अयोध्याके निकट सूर्यकुण्ड नामक एक जलाशय है । जनश्रति है कि उस कुण्डमें स्नान करनेसे सभी प्रकारके चर्मरोगोंका विनाश हो जाता है । मिथिलामें भी ऐसी धारणा है कि कार्तिक शुक्रपक्षकी पष्ठीके दिन सूर्योपासना करनेसे मनुष्यको किसी प्रकारका चर्मरोग नहीं हो सकता है ।

इसके अतिरिक्त अन्य सभी पौराणिक कथाओंको अन्धविश्वास कहनेवाले वैज्ञानिक भी इस तथ्यको खीकार करते हैं कि सूर्य-किरणें सभी प्रकारके चर्मरोगोंके विनाशके लिये अत्यन्त लाभदायक हैं। आजकल तो अनेक चिकित्सालयोंमे सूर्यकी किरणोंसे ही कुष्टरोग-प्रस्त लोगोंका लपचार किया जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं, जिनकी उपासना समस्त जाति करती है । सूर्योपासनाकी परम्परा अत्यन्त प्राचीन है और आज भी प्राय: सर्वत्र प्रचलित है ।

# सूर्याराधना-रहस्य

( लेखक-श्रीबजरंगवलीजी ब्रह्मचारी )

भगवान् सूर्यनारायण ही संसारके समस्त ओज, तेज, दीप्ति और कान्तिके निर्माता हैं। वे आत्मशक्तिके आश्रयदाता तथा प्रकाश-तत्त्वके विधाता हैं। वे आधि-व्याधिका अपहरण करते और कष्ट तथा क्लेशका शमन करते हैं और रोगोंको आमूळ-चूळ हनन कर हमारे जीवनको निर्मळ, विमळ, खस्थ एवं सशक्त वना देते हैं।

यदि हम असत्से सत्की ओर, मृत्युसे अमरत्वकी ओर तथा अन्धकारसे प्रकाश-पथकी ओर जाना चाहते हैं, तो जगत्-प्रकाश-प्रकाशक भगवान् सूर्यकी सत्ता-महत्ताको समझकर हमे उनकी आराधना और उपासना मनोयोगसे करनी चाहिये।

वेदोंमे सूर्यको चराचर जगत्की आत्मा कहा गया है और इसी आत्मप्रकाशको बृहदारण्यक उपनिपद्में देखनेयोग्य, सुननेयोग्य तथा मनन करनेयोग्य बताया गया है—आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः। (वृ० उ० २ । ४ । ५ )।

सौर-सम्प्रदायत्राले सूर्यको विश्वका स्नष्टा मानकर एकचित्तसे उनकी आराधना करते हैं । पहले सौर- सम्प्रदायनाळोंकी छः शाखाएँ यीं । सभी अष्टाक्षर-मन्त्रका जप करते, ठाळ चन्दनका तिळक छगाते, माठा धारण करते और सूर्यकी भिन्न-भिन्न देवोंके रूपमें आराधना करते थे । कोई सूर्यकी ब्रह्माके रूपमें, दूसरे विष्णुरूपमें, तीसरे शिवके रूपमें, चौथे त्रिस्तिके रूपमें आराधना करते थे । पाँचवें सम्प्रदायवाले सूर्यको ब्रह्म मानकर सूर्यविम्वके नित्य दर्शनकर षोडश उपचारोंद्वारा उनकी पूजा करते थे और सूर्यके दर्शन किये विना जल भी नहीं पीते थे । छठे सम्प्रदायवाले सूर्यका चित्र अपने मस्तक तथा मुजाओंपर अङ्कित कराके सतत सूर्यका ध्यान करते थे । श्रुतियों, भविष्यत्, ब्रह्म आदि पुराणों, बृहत्संहिता तथा सूर्यशतक आदिमे सूर्यके महत्त्वका वर्णन किया गया है ।

वेदोंमें कहा गया है कि-

'उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिध्यायन् कुर्चन् ब्राह्मणो विद्वान् सकलं भद्रमञ्जते। (तै॰ आ॰ प॰ २, अ० २)

अर्थात्—'उदय और अस्त होते हुए सूर्यकी आराधना ध्यानादि, करनेवाला विद्वान् ब्राह्मण सव प्रकारके कल्याणको प्राप्त करता है।' भगवान् सूर्य परमात्मा नारायणके साक्षात् प्रतीक हैं; इसीछिये वे 'सूर्यनारायण' कहळाते हैं । संगके आदिमें भगवान् नारायण ही सूर्यरूपमें प्रकट होते हैं; तभी तो सूर्यकी गणना पष्चदेवोंमे हैं । वे स्थूळकाळ-के नियामक, तेजके महान् आकर, इस ब्रह्माण्डके केन्द्र तथा भगवान्की प्रत्यक्ष विभूतियोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं । इसीछिये सन्ध्योपासनमें सूर्यरूपसे ही भगवान्की आराधना की जाती है । उनकी आराधनासे हमारे तेज, बळ, आयु और नेत्रोंकी ज्योतिकी मृद्धि होती है ।

इस जगत्में पूर्यभगवान्की आराधना करनेवाले अनेक राष्ट्र हैं। शास्त्रीय शोध जैसे-जैसे बढ़ता जा रहा है कि सूर्यमें उत्पादिका, संरक्षिका, आकर्षिका और प्रकाशिका—सभी शक्तियाँ विद्यमान हैं। भगवान् पूर्य अपनी शक्ति अपने कुटुम्बके प्रत्येक सदस्य—चन्द्र, मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्त और शनि आदिको यथायोग्य परिमाणमें नित्य प्रदान करते हैं। सूर्य-सिद्धान्त ज्योतिप्शास्त्रकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रन्थ माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान् सूर्यनारायणने 'मय' नामक असुरकी आराधनासे प्रसन्न होकर उसको यह ज्ञान दिया था। सूर्य ज्ञान देव भी हैं।

यौगिक क्रियाओं के स्फरण और जागरणमें भी भगवान् सूर्यनारायणकी आराधनाकी महत्त्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है । महाकुण्डलिनी नामकी शक्ति, जो समस्त सृष्टिमें परिव्याप्त है, व्यक्तिमें कुण्डलिनीके रूपमें व्यक्त होती है । प्राणवायुको वहन करनेवाली मेरुदण्डसे सम्बद्ध इडा, पिक्सला और सुपुम्ना—ये तीन नाड़ियाँ हैं । इनमें इडा और पिक्सलाको सूर्य-चन्द्र कहा जाता है । इनकी नियमित साधना और आराधनासे ही योगी पट्चक-मेदनकर कुण्डलिनी-शक्तिको उद्युद्ध कर सकनेमें सक्षम हो पाता है ।

ज्ञानयोग और भिक्तयोगके साय-साय सूर्यनारायण निष्काम कर्मयोगके भी आचार्य माने जाते हैं। इसीलिये समस्त ज्ञान-विज्ञानके सारसर्वस्व भगवद्गीता (४।१)के अनुसार योगशिक्षा सर्वप्रथम भगवान् श्रीकृष्णने सूर्यनारायणको ही दी।

#### इमं विवस्तते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्।

भगवान् श्रीकृष्णकी उस दिव्य निष्काम कर्मयोगकी शिक्षाको सूर्यनारायणने इस प्रकार आत्मसात् कर लिया है कि तबसे वे नित्य, निरन्तर, नियमितरूपसे गतिशील रहकर सम्पूर्ण संसारको कर्म करनेका पथ-प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। इसीलिये भगवान् सूर्यनारायणकी आराधना करनेवाले लोगोंको भी निष्काम कर्मयोग करनेकी नित्य नयी शक्ति, शारीरिक स्कृति तथा राष्ट्र, समाज और विश्वकी सेवा करनेकी अनुपम भावभक्ति प्राप्त होती रहती है।

# कर्मयोगी सूर्यका श्रेष्ठत्व

भगवान् श्रीकृष्णने विवस्तान् (सूर्यदेव) को कर्मयोगका उपदेश दिया था। सूर्य कर्मशीलताः कर्मठता किंवा लोकसंग्रहके अद्वितीय उदाहरण हैं। वे मेरू-मण्डलके चारों ओर निरन्तर भ्रमण करते हुए अपने प्रकाश एवं चैतन्यसे-निष्कामभावसे विश्व-कल्याण करते हैं। पेतरेय ब्राह्मण (३३।३।५) में इन्द्रने रोहितको कर्म-सौन्दर्य (कर्मकौशल) का उपदेश देते हुए कहा है कि—'सूर्यस्य पश्य श्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरंश्चरैवेति।,'—'देखों, सूर्यका श्रेष्ठत्व इसीलिये हैं कि वे लोक-मङ्गलके लिये निरन्तर गति-शील रहते हुए तिनक भी आलस्य नहीं करते हैं; अतः सूर्यदेवकी भाँति कर्तव्य-पथपर सदैव चलते ही रही।'

### सौरोपासना

( लेखक—खामीश्रीशिवानन्दजी )

वैदिकधर्मके अनुसार देवता-देवियोकी संख्या गणनातीत है। 'हिंदुओके तैतीस कोटि देवता हैं' इस कथनका ताल्पर्य सख्यासे नहीं है । इसका अर्थ यह है कि अगणित प्राणमय विभिन्न आकृतिपूर्ण यह जो सृष्टि है, इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके रूपमे इसके पीछे कोई सर्वशक्तिमान् पुरुष है। देवताओ, देवियोके असंख्य नाम उसीकी विभिन्न राक्तियोके वाहकमात्र हैं। वैदिकधर्ममे बहुदेवत्ववादकी जो कल्पना की गयी है, वह सब उस सर्वशक्तिमान्के असख्य रूपकी कल्पना-मात्र ही है । कारण, वेद कहते हैं कि वस्तुतः एक ्ञातमा ही विश्वव्यात है । अर्थात् सभी रूपोमें वे एक ही हैं। ऋग्वेदकी मन्त्र-संख्या ३ । ५३ । ८ मे यह है---"रूपंप्रतिरूपं निरुक्तभगवान् कहते हैं महाभाग्याद् देवतायाः एक आतमा बहुधा स्तूयते । (७।१।४) अतएव इसके द्वारा यह सिद्धान्त निरूपित होता है कि विभिन्न देव-देवियोंकी विभिन्नता रूपमे, गुणमे है; किंतु मूलमें नहीं है, अर्थात् मूल तत्त्व एक होनेके बावजूद भी विभिन्न गुणोंके परिप्रेक्ष्यमे इसीका संख्यातीत सम्बोधन होता है।

यहाँ प्रश्न यह उठता है कि वह एक कौन है ! - किसकी चुितच्छटा सभी देवी-देवताओं प्रतिभासित होती है ! इसके उत्तरमें ऋग्वेद कहता है—स्पूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च । परमात्मा सूर्य ही नित्य भाखर अनन्त ज्योतिरूपसे विभूषित हो रहे हैं ।

वेद और उपनिपद्की दृष्टिमें भी—हंसः शुचिपद्' भौर (ऋक्०४।४०।५) 'आ ऋष्णेन रजसा०' तथा (ऋ०१।३५।२) तद्भास्कराय विद्महे प्रकाशाय धीमहि तस्रो भानुः प्रचोदयात्। (मैत्रायणीय-ऋष्णयजुर्वेद २।९।९) आदिसेयह मान्यहै। अतएव आत्म-खरूप सूर्यनारायण ही प्रधान देवता हैं। विभिन्न मन्त्रोमे यही प्रतिपादित हुआ है। वे (सूर्य) विराट्पुरुप नारायण है। इसीलिये वेद भी उनके प्रति प्रार्थना-मुखर हैं।

वे ही विराट्पुरुप सूर्यनारायण है। जिनके नेत्रसे अभिन्यक्ति होती है, जो लोक-लोचनोके अधिवेवता हैं, जिनकी उपासना-द्वारा समस्त रोग, नेत्रदोप आदि तथा प्रह्वाधा दूर होती है, जिनकी उपासनासे सभी कामनाएँ पूर्ण होती है, अनादिकालसे वर्णश्रेष्ठ द्विजगण जिनके उद्देश्यसे प्रतिदिन अर्ध्याञ्जलि निवेदन करते हैं, वे ही चर एव अचर जगत्के जीवन-देवता है। उन्हीं ज्योतिर्घन, जीवन-स्रष्टा, ज्ञानखरूप भगवान् श्रीसूर्यनारायणको हम प्रणाम करते हैं। सुतराम्, सूर्यनारायण ही विराट्पुरुष हैं, यह निःसंदेह-रूपसे खीकार किया जा सकता है।

इनसे अभिन्न शक्तित्रय—ग्रह्मा, विष्णु, रुद्र हैं । ये सभी भगवान् सूर्यके अभिन्न अङ्गख्ररूप हैं । इनमें किंचित् भी भेद नहीं है । इसका प्रमाण शास्त्रने इस प्रकार दिया है—

एप ब्रह्मा च विष्णुश्च रुद्र एव हि भास्करः। त्रिमृत्यीतमा त्रिवेदातमा सर्वदेवमयो रिवः॥ (सूर्यतापनी-उपनिषद् १।६)

इसकी पुष्टि शिवपुराणसे भी हो जाती है— आदित्यं च शिवं विद्याच्छियमादित्यरूपिणम्। जभयोरन्तरं नास्ति ह्यादित्यस्य शिवस्य च॥ अर्थात् शिव और मूर्य दोनो अभिन्न हैं।

सूर्यनारायणकी उपासनाके विषयमें पौराणिक दृष्टान्त भी उपलब्ध होते हैं । सृष्टिके अनादि-कालसे मनुष्यठोक धौर सौरमण्डळका सन्दन्ध धन्छेच है। सौरमण्डलमें सूर्य, चन्द्र आदि नवप्रह, त्रिदेव, साध्यदेव, मरुद्रण और सप्तर्पिगणोंका निवास है । इन सबका प्रतिनिधित्व सूर्य ही करते हैं । तात्पर्य यह कि विश्व- ब्रह्माण्डमे इस अचिन्त्य-शक्तिके नियामक तेजोराशि भगवान् भास्कर ही हैं । देहधारी प्राणीकी सक्षेपतः तीन ही मुख्य अपेक्षाएँ हैं—तेज, मुक्ति और मुक्ति । इन तीनोकी प्राप्तिके लिये वेद संध्योपासनाको ही श्रेष्ठ बतलाते हैं । वर्ण-श्रेष्ठ द्विजातियोंके लिये शास्त्रके शासन—'अहरहः सन्ध्यामुपासीत'के अनुसार यह सन्ध्योपासना ही सूर्यकी उपासना है । इसके द्वारा चतुर्वर्गका फल प्राप्त होता है; यथा—

मन्देहदेहनाशार्थमुदयास्तमये रिवः।
समीहते द्विजोत्सृष्टं मन्त्रतोयाञ्जलित्रयम्॥
गायत्रीमन्त्रतोयाढ्यं दत्तं येनाञ्जलित्रयम्।
काले सवित्रे कि न स्यात् तेन दत्तं जगत्त्रयम्॥
कि कि न सविता स्ते काले सम्यगुपासितः।
आयुरारोग्यमैश्वर्यं वस्ति च पश्ति च॥
मित्रपुत्रकलत्राणि क्षेत्राणि विविधानि च।
भोगानप्रविधांस्रापि स्वर्गं चाप्यपवर्गकम्॥
(स्कन्दपु० काशीखण्ड ९।४५—४८)

जगत्में पद्मभूतोंके साथ प्राणिमात्रका सम्बन्ध अच्छेद्य है । इन पद्मभूतोंके अधिनायक पाँच देवता हैं। अतः प्राणिमात्र इन पद्मदेवताओंके द्वारा विवृत हैं। इसीलिये कहा गया है कि—

#### आकारास्याधिपो विष्णुरम्नेइचैव महेइवरी। वायोः सूर्यः क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः॥

विष्णु आकाशके खामी हैं, अग्निकी महेश्वरी, वायुके सूर्य, पृथ्वीके विष्णु एवं जलके गणेश अधिदेवता हैं। अतएव इनके अस्तित्वके बिना पाश्वमौतिक देहका अस्तित्व ही नहीं रह जाता। इसी कारण सभी कमोमिं पूजा करनेका विधान है।

आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्धं च केशवम्। पञ्जदेवतमित्युक्तं सर्वकर्मसु पूजयेत्॥ आयुर्वेदशास्त्रमें स्पष्ट उल्लेख है कि शरीरस्थ पञ्च-तत्त्वोमेसे किसी एकके कुपित होनेपर नाना प्रकारके रोग होते हैं। इस विपयमें चरक एवं सुश्रुत प्रमाण प्रन्थ हैं। इन पञ्चतत्त्वोंके वीच वायु प्रवळतम है। वायु-विकृति ही अस्वस्थताकां प्रमुख कारण है। वायुके अधिदेवता भी सूर्य हैं, अतएव सूर्यकी उपासना अवस्य करनी चाहिये।

पुराण-प्रन्थोंमें कुष्ठरोगके निवारणार्थ सूर्यदेवकी उपासनाकी प्रधानता खीकार की गयी है । भविष्य-पुराणके ब्रह्मपर्वमें पाया जाता है कि कृष्णपुत्र साम्ब दुर्वासाके शापसे कुष्ठरोगप्रस्त हो गये । इस कारण श्रीकृष्णको दुःखी देखकर गरुड़ने शाकद्वीपसे वैद्यविद्यापार-दर्शी पण्डित—ब्राह्मणादिको लाकर उस रोगकी निवृत्ति-के लिये प्रार्थना की । उन ब्राह्मणोंने सूर्य-मन्दिरकी स्थापना करायी और साम्बने सूर्यकी उपासनाके द्वारा रोगसे मुक्ति पायी ।

#### ततः शापाभिभूतेन सम्यगाराध्य भास्करम्। साम्बेनाप्तं तथारोग्यं रूपं च परमं पृनः॥

मयूर किन भी सूर्य-शतककी रचना करके इस रोगसे मुक्त हुए थे । प्राकृतिक कथा यही है कि प्राणिमात्रके लिये सूर्य-पूजा एकान्तप्रयोजनीय और अवस्य करणीय है । इस प्रकार सूर्यकी उपासना पृथक्-पृथक् मासमें पृथक्-पृथक् नामोंसे सालभर प्रतिमास करनी चाहिये, शास्त्रोंमें निर्देश है—

चैत्रमें धाता, वैशाखमें अर्थमा, ज्येष्ठमे मित्र, आषाढ़मे वरुण, श्रावणमें इन्द्र, भादपदमें विवस्तान्, आश्विनमें पूषा, कार्तिकमें क्रतु, मार्गशीर्षमें अंग्रु, पौषमें भग, मात्रमें त्वष्टा, फाल्गुनमें विष्णु नामसे।

भारतमें हिंदू-जातिमें आदिकालसे ही इस पूजा और उपासनाका प्रचलन है, इसके प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है । केवळ भारतवर्षमें ही नहीं, मानवजातिमें आदिकालके इतिहासपर दृष्टिपात करनेसे इसका भूरि-भूरि प्रमाण पाया जाता है कि मानवजातिकी चिन्तन-धाराके साथ-साथ सूर्यपूजा आदिकालसे ही सम्बद्ध है। सुप्रसिद्ध संस्कृतितत्त्ववेत्ता प्रो० ए० बी० कीथने कहा है कि अत्यन्त प्राचीनकालसे ही प्रीक दर्शनमे सूर्यपूजाका प्रमाण मिलता है। Ghales भी जिनका जन्म एशिया माइनरमे ६४० स्त्रीष्ट पूर्वार्द्ध (ईसापूर्व)में हुआ था। उनका भी ऐसा ही मत है।

प्रीक दार्शनिक Empedoeles ने सूर्यको अग्निके सूंल स्रोतके रूपमे वर्णित किया है । और उन्होंने यह भी मत खीकार किया है कि सूर्य ही विखन्न छा हैं। हमारी उन्न देवीकी सूर्य-परिक्रमाकी कथा और प्रीक देशकी अपोलो और वियनाकी कहानी इसी तथ्यकी पोपक प्रतीत होती है । ग्रीक देशके भी विवाहमन्त्रमें आज भी सूर्य-मन्त्र पढा जाता हे ।

मैक्सिकोमें आदिकालसे ही प्रचलित मत यही है कि विश्ववह्माण्डकी सृष्टिकी जड़में सूर्य ही विद्यमान हैं।

हमारे देशमे अति प्राचीनकालसे ही सूर्यमूर्ति (बुद्रगयाके स्तपकी) एवं तात्कालीन शिलालेख और इलोराकी गुफाओंकी सूर्यप्रतिमा इस तथ्यका उद्घाटन करती है कि अति प्राचीनकालसे ही सूर्यपूजाका प्रचार एवं प्रसार इस देशमे चला आ रहा है; यहाँतक कि जैन-धर्ममे भी देवतागणोके समूहमे सर्वोच्च स्थान सूर्यका ही है अर्थात् वे देवाधीश हैं।

निदान, सूर्यनारायणकी स्तुति-प्रार्थना एवं उपासना आदिकालसे ही प्रचलित है और चलती रहेगी । इस विषयमें संदेहके लिये कोई स्थान नहीं है ।

### भगवान् भुवन-भास्कर और गायत्री-मन्त्र

( लेखक--- भीगङ्गारामजी शास्त्री)

सूर्यका एक नाम सिवता भी है। सिवताकी शक्तिको ही सावित्री कहते हैं। 'तत्सिवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमिह । धियो यो नः प्रचोदयात्'—यह सिवताका मन्त्र है। इसमे गायत्री-छन्दका प्रयोग होनेके कारण इसीको गायत्री-मन्त्र कहने छगे हैं। सक्षेपमें इस मन्त्रका अर्थ है—देदीप्यमान भगवान् सिवता (सूर्य) के उस तेजका हम ध्यान करते हैं। वह (तेज) हमारी बुद्धिका प्रेरक बने। इस मन्त्रमे प्रणव और तीन व्याहृतियाँ जोड़कर 'ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सिवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमिह धियो यो नः प्रचोदयात्'—इस मन्त्रका साधक अनुष्ठान-कर्ता जप करते हैं। इसी मन्त्रके द्वारा वेदपाठ प्रारम्भ करनेके पूर्व यद्गोपवीत पहनाकर ब्रह्मचारीका उपनयनसंस्कार सम्पन्न कराया जाता है। किसी भी मन्त्रको सिद्ध करनेके लिये पुरश्चरण प्रारम्भ करनेके पूर्व दस सहस्र गायत्री-मन्त्र-जपका विधान है।

इतना ही नहीं, गायत्रीकी महत्ता तो यहाँतक है कि किसी भी कार्यसिद्धिके लिये जहाँ शास्त्रमे अनुष्ठान- विशेष कथित न हो, वहाँ गायत्री-मन्त्रका जप और तिलका हवन करना चाहिये; यथा—

यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विजः। तत्र तत्र तिलेहोंमो गायच्याश्च जपस्तथा॥

किसी भी मन्त्रको सिद्ध करनेके लिये सामान्य नियम यह है कि मन्त्रमे जितने अक्षर हो, उतने ही लक्ष मन्त्रका जप करके जपसंख्याका दशांश हवन, हवनका दशांश तर्पण, तर्पणका दशांश मार्जन और मार्जनका दशांश ब्राह्मण-भोजन करानेसे उस मन्त्रका पुरश्चरण पूरा होता है। पुरश्चरणके द्वारा मन्त्रके सिद्ध हो जानेपर कार्यविशेषके लिये उसका जप और कामनापरत्वसे विशेष द्रव्यका हवन करनेपर सिद्धि सम्भव होती है । कभी-कभी इतना करनेपर भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती । उस समय आचार्य कह देते हैं कि अमुक त्रुटि रह जानेके कारण अनुष्ठान सफल नहीं हुआ । पर गायत्री-मन्त्रके सम्बन्धमें यह बात नहीं है । एक बार गायत्री-मन्त्रका चौबीस लाख जप और तदनुसार हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण-भोजनके द्वारा पुरश्चरण सम्पन्न हो जानेपर खय गायत्री-माता साधकका योगक्षेम-बहन करती हैं । वैसे गायत्री-मन्त्रके द्वारा भी कामनापरक अनुष्ठान किये जा सकते हैं ।

त्रिकाल-सन्ध्या—जिस प्रकार किसी भी मन्त्रको सिद्ध करनेके पूर्व अयुत गायत्री-जप करना होता है, उसी प्रकार प्रतिदिनके कार्यमे शरीर और आत्माकी पिवत्रता और शक्तिसञ्चयके लिये त्रिकाल—सन्ध्या आवश्यक है । प्रतिदिनके कार्योमें हमारे शरीरकी कर्जाका जो व्यय होता है उसकी पूर्ति सूर्योपस्थानके द्वारा भगवान् भुवन-भास्करसे होती है । इससे आध्यात्मिक शक्तिमें वृद्धि होती है । इसके साथ प्रतिदिन कम-से-कम एक माल गायत्री-जपका विधान है । त्रिकाल-सन्ध्याके लिये गायत्री-माताके तीन अलग-अलग रूर्णोका ध्यान किया जाता है जो इस प्रकार है—

#### प्रातःकालीन ध्यान-

हंसारूढां सितान्जे त्वरुणमणिलसद्भूपणां साप्नेत्रां वेदाख्यामक्षमालां स्रजमयकमलं दण्डमप्यादधानाम्।

घ्याये दोर्भिश्चतुर्भिस्त्रभुवन-

जननीं पूर्वसन्ध्यादिवन्द्याम् । गायत्रीमृक्सवित्रीमभिनव-

वयसं मण्डले चण्डरइमेः॥ विक्वमातः सुराभ्यच्यें पुण्ये गायत्रि वेधसि। आवाह्याम्युपास्त्ययमहोनोष्नि पुनीहि माम्॥

'प्रातः-संव्याके समय सूर्यमण्डलमें श्वेत कमलपर स्थित, इंसपर आरूड, लालमणिके भूषणोंसे अलंकृत, भाठ नेमों तथा चार हार्योवाळी भौर उनमें क्रमशः वेद, रुद्राक्षमाला, कमल एवं दण्डको धारण किये, ऋग्वेदकी जननी, किशोरी, त्रिभुवनकी माता गायत्रीका मैं ध्यान करता हूँ।

'जगत्की माता देवताओद्वारा पूजित, पुण्यमयी भगवती गायत्री ! मैं उपासनाके लिये आपका आवाहन करता हूँ ।'

#### मध्याह्नकालीन ध्यान—

चृपेन्द्रवाहना देवी ज्वलित्रिशिखधारिणी। द्वेताम्बरधरा द्वेतनागाभरणभृपिता॥ द्वेतस्रगक्षमालालंकता रक्ता च शंकरा। जटाधराधराधात्री धरेन्द्राङ्गभवाम्भवा। मातभवानि विद्वेशि आहुतैहि पुनीहि माम्॥

में वृपभवाहना, प्रज्वलित त्रिश्ल एवं स्वेत वस्त्रधारिणी, स्वेतस्रग, रुद्धाक्षमाला एवं स्वेत सर्पसे विभूषित, लाल वर्णवाली, जटाधारिणी, पर्वतपुत्री, शिवरूपा, भवानी (संध्यादेवी) का आवाहन करता हूँ। आप आये तथा मुझे पवित्र करें।

#### सन्ध्याकालीन ध्यान-

सन्ध्या सायन्तनी कृष्णा विष्णुदेवा सरखती। खगगा कृष्णवक्त्रा तु शङ्ख्यकथरापरा॥ कृष्णस्त्रम्भूपणैर्युक्ता सर्वज्ञानमयी वरा। वीणाक्षमालिका चारुहस्ता स्मितवरानना॥ मातवीग्देवते स्तुत्ये आहुतैहि पुनीहि माम्॥

'मैं कृष्णवर्णा, कृष्णमुखी, कृष्णवर्णके माल्याभूषणोसे युक्त, गरुडवाहना विष्णुदैवत्या, शङ्खचक्रधारिणी, वीणा-रुद्राक्ष लिये, सुन्दर मुस्कानवाली, सर्वज्ञानमयी सायंकालीन सन्च्या रूपिणी सरस्वतीका आवाहन करता हूँ । स्तुति करनेयोग्य मॉ वाग्देवी आप यहाँ आये तथा मुझे पवित्र करें।'

त्रिकाल-सन्ध्यामें हम अङ्गन्यास, करन्यासके द्वारा प्रतिदिन सूर्योपस्थान-मन्त्रोंसे सूर्यकी दिव्य शक्ति और दिव्य तेजका भौतिक शरीर और अन्तरात्मामें आवाहन करते हैं। इस प्रकार त्रिकाल-सन्ध्यामात्र धार्मिक अनुष्ठान न होकर व्यस्त जीवनमें भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करनेका सरलतम साधन है ।

#### आरोग्यं भास्करादिच्छेत्—

सुर्य आरोग्य प्रदान करनेवाले देवता हैं। वे जीवमात्रके प्रेरणाके स्रोत हैं। सूर्योदय होते ही मनुष्य कर्ममार्गमे प्रवृत्त होता है । इसीलिये वाहा है--'स्र्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च'—सूर्य ही इस चराचर-सृष्टिके प्रेरक हैं। मनुष्यमे चेतनता अथच पेड़-गौधोंमे हरीतिमा सूर्यसे ही है । यदि उन्हें पर्याप्त प्रकाश न मिले तो पत्तियोंका रग पीला पड़ने लगता है; पेड़-पौधे मुरक्षाने लगते हैं। प्रात:कालीन सूर्यकी किरणोसे अनेक रोग दूर होते हैं। रिक्टिस और क्षयरोग-जैसी बीमारियाँ प्रातःकालीन धूपके सेवनसे दूर होती हैं। सूर्यकी किरणोंके सात रंग ही सूर्यके सात अश्व हैं। इसलिये सूर्यका एक नाम सप्ताश्व भी है। विभिन्न रंगोकी बोतलोमे जल भरकार सर्यके प्रकाशमे रखनेसे उस जल्में रोगोंको नष्ट वारनेकी शक्ति आ जाती है। इस प्रकार चिकित्सा क्तरनेकी प्रणालीको सूर्य-िकरण-चिकित्साका नाम दिया गया है । यह प्रणाली एलोपैथी, होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर आदि चिकित्सा-प्रणालियोसे कम सफल नहीं है । हिंदी भाषामे इस विषयपर अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं। प्रात काल सूर्यामिमुख होकर एक विशेष प्रकारसे जो व्यायाम किया जाता है, उसे रार्य-नमस्कार कहते हैं। इस व्यायामसे शरीर खस्थ रहनेके साथ ही रोगोके आक्रमणकी सम्भावना नहीं रहती। मध्यप्रदेश तथा अन्य कुछ राज्योमे बाल्कोंसे पी० टी०के स्थानपर सूर्य-नगस्कारका अभ्यास कराया जाता है । यह अन्छी योजना है, अन्य प्रदेशोगे भी इसका अनुसरण होना चाहिये।

कुष्ट-जैसे भयंकर रोगकी सफलचिकित्सा विज्ञान अबतक नहीं खोज सका है । सूर्य भगवान्की आराधनासे अनेक कुष्ठरोगी खस्थ होते देखे गये हैं। भारतमें वहत-से स्थानोंपर मूर्योपासनाके लिये वालार्क (वाला-दित्य )के मन्दिर बने हैं, जहाँ प्रतिवर्ष हजारो चर्मरोगी खास्थ्य-लामके लिये जाते हैं। दितया जिलेके उनाव नामक स्थानपर वालाजीका भारत-प्रसिद्ध मन्दिर है, जहाँ असाध्य कुष्ठके रोगियोंको चामत्कारिकरूपसे खास्थ्य-लाम होता है।

प्रातः काल स्नानकर रूपिमगवान्को अर्घ देनेका विधान है। यदि आप किसी जलाशयमें स्नान करते हैं तो जलमें खड़े होनर ही अर्घ देते हैं। सूर्यके सम्मुख खड़े होकर अर्घ देनेसे जलकी धाराके अन्तरालसे सूर्यकी किरणोंका जो प्रभाव शरीरपर पड़ता है, उससे शरीरमें स्थित रोगके कीटाणु नष्ट होते हैं और शरीरमें अज्ञातरूपरो जर्जाका सचार होता है। प्राकृतिक चिकित्साके साथ रंगीन काचके द्वारा सूर्यकिरणोंकी प्रभासे रोगीका उपचार किया जाता है, जिसमें उक्त सिद्धान्त ही वार्य करता है। इसीछिये कहा है—

अर्ध्यदानमिदं पुण्यं पुंसामारोग्यवर्धनम् ।

भगवती गायत्रीके घ्यानमे भी जो पाँच मुख और उनके पाँच रगोका वर्णन है, वह सूर्य-मण्डल-मध्यस्थ शक्तिके पाँच दश्य रंग ही है। यथा---

मुक्ताविद्वमहेमनीलधवलच्छायैर्मुखैर्वीक्षणै-र्युक्तामिन्दुनिवडरत्नमुकुटां तत्त्वात्मवणीत्मिकाम् । सावित्रीं वरदाभयाङ्कराकशाः शुभ्रं कपालं गुणं शङ्कं चक्रमथारिवन्द्युगलं हस्तैवहन्ती भन्ने॥ (—शारदाति० २१।१५)

गायत्री और सूर्यके अभिन्न होनेका एक प्रमाण इस निम्नलिखित ध्यानसे भी भिलता है— हेमारभोजप्रवालप्रतिमनिजरुचि चारुखट्वाङ्गपद्मी चक्रं शिंक सपाशं सृणिमतिरुचिरामक्षमालां कपालम्। हस्ताम्भोजद्धानं त्रिनथनविलसद्वेदवक्त्राभिरामं मार्तण्डं वल्लभार्ड्यं मणिमयमुकुटं हारदीसं भजामः॥ (—गारदाति०१४।७१)

उक्त दोनो ध्यानोमें खरूप और आयुधकी कितनी समानता है। इसीलिये सूर्यके साथ सौरपीठमें ही सूर्यकी शक्ति —सावित्री (गायत्री) की स्थापना और उपासनाका विधान है।

### ज्योतिपां रविरंशुमान्—

श्रीमद्भगवद्गीताक उक्त कथनके अनुसार व्योतिष्गिण्डों में
सूर्यको परबसका खरूप ही माना गया है। इसीछिये
त्रिकाल-सन्ध्यामे सूर्य, गायत्री और प्रणवरूप क्रयकी
उपासना प्रत्येक दिजके छिये आवश्यक है। प्रवक्ते
क्यमे भी आद्य गणनाके अनुसार गृथिकी प्रधानता
वतायी गयी है। व्योतिप्रणालके अनुसार विचार
करनेपर पता चलता है कि अन्य प्रहोकी अपेक्षा
सूर्यके अनिष्ट स्थानमें स्थित होने अथवा कृर प्रदक्ते
साथ सूर्यका किसी भी प्रकारका योग होनेसे ही
अधिकांश रोग होते हैं। प्रहका परस्पर सम्बन्ध चार
प्रकारसे होता है; यथा—

प्रथमः स्थानसम्बन्धो दृष्टिजस्तु हिनीयकः। तृतीयस्त्वेकतो दृष्टिः स्थितिरेका चतुर्थतः॥

यहाँ अनिष्ट स्थानस्थ सूर्यके कारण होनेवाले कुछ रोगोका उल्लेख किया जाता है-—

कर्कराशिस्थ शनिदृष्ट नूर्य अर्शरोग (वयासीर) कारक हैं। इसी योगसे वातन्याधि (गिठ्या) होती है। बुअसे दृष्ट कर्कराशिस्थ सूर्य कफ और वातरोगकारक हैं। भीमदृष्ट कर्कस्थ सूर्य भगन्दरकारक हैं। सिंहस्थ सूर्य रतीं वी-कारक हैं। कुम्भस्थ सूर्य हृदयरोगकारक हैं। शनि और भीमके साथ अप्रमस्थ सूर्य अपरमार-(मृगी-) कारक है। शत्रुराशिस्थ सूर्य कुन्जत्व, नेत्ररोग और कृमिरोगकारक हैं। भीमदृष्ट अप्रमस्थ सूर्य विसर्प और मृग्रिकाकारक हैं। भीमदृष्ट अप्रमस्थ सूर्य विसर्प और मृग्रिकाकारक हैं। एकराशिस्थ शुक्त-सूर्य-शनि कुछरोगकारक हैं। शुक्तसे दृष्ट सिंहस्थ रिव कुछकारक हैं। शुक्तसे दृष्ट विश्वकस्थ सूर्य कुछकारक हैं। ग्रुक्तसे दृष्ट वृश्विकस्थ सूर्य कुछकारक हैं। ग्रुक्तसे दृष्ट वृश्विकस्थ सूर्य कुछकारक हैं। नीचराशिस्थ सूर्य कुछकारक हैं। शुक्तसे दृष्ट वृश्विकस्थ सूर्य कुछकारक हैं। नीचराशिस्थ सूर्य कुछकारक हैं। शुक्तकी

दशाम गूर्यकी अन्तर्दशा हो तो व उन्माट, उदम्मेग, नेत्र और सुम्यरोगकारका हैं। गूर्यकी दशाम शुक्रकी अन्तर्दशा हो तो वे शिरोरोग, मलगेग, व्वेत्रुष्ट, व्यर, शृल आदि कारक हैं।

इस प्रकार बहुसंस्यक रोगोंक होनेंग स्पर्का कोप प्रधान कारण होता है। इसी सिद्धान्तको ध्यानमें स्पर्त हुए शार्खोंमें अर्ध्वदान और त्रिकाल-मन्ध्याका दैनिक विधान किया गया है। साथ ही प्रहजनित ज्याविकी शालिके लिये ओपनि-पिश्रित जलसे स्नान और स्वधारण भी निर्दिष्ट किया जाता है। सूर्ध-दिरुणोंक विद्युमवर्ग होनेसे रूप्यप्रमादनके लिये उनका धारण करना बताया गया है। सूर्यकिरणोंके लिये अधिक सबेदनब्धिल होनेसे यह रान शरीरपर सूर्यकिरणका तत्काल प्रभाव हो उना है। निम्नलिकित ओपनियोंसे पिश्रित जलसे स्नान करना भी बताया गया है—

मैनलिख, होटी इलायची, देवटार, कुनुम, खरा, मुलह्ठी, मधु और लाल चन्दन। हस्तादित्यपोगमें सूर्यायवंशीर्य, आदित्यहृदयन्तोत्रका पाठ और नेत्ररोगोंमे नेत्रोपनिपद्का पाठ करना बनाया गया है। रोगोपश्मनके लिये बन, पूजा-पाठ, मूर्यनमस्कार और औप्रवीपचार विहित हैं।

जिस प्रकार न्यंकिरणोंसे आरुए जल पृथ्वीभर जीवन रायी है, उसी प्रकार स्यंकिरणोंसे आप्यायिन होकर हमारा मन और शरीर नवीन स्कृति पाना है। यदि विज्ञानकी वर्तमान प्रगति जारी रहीं तो वह दिन दूर नहीं, जब दैनिक ईधन, विद्युत् और क्षुवाशान्तिके लिये सौर-ऊर्जाका प्रयोग सम्भव होगा। इस दिशामें तेजीसे काम हो रहा है। इस भौतिक उपलब्बिसे ससारका अत्यधिक कल्याण सम्भावित है। भगवान् भास्कर सर्वया उपास्य है।

### अक्ष्युपनिषद्

( नेत्ररोगहारी विद्या )

हरिः ॐ। अथ ह साङ्गृतिर्भगवानादित्यलोकं जगाम । स आदित्यं नत्वा चक्षुपातीविद्यया तमस्तुवत् । ॐ नमो भगवते श्रीस्प्यायक्षितेजसे नमः। ॐ खेचराय नमः। ॐ महासेनाय नमः। ॐ तमसे नमः। ॐ उत्तसे नमः। ॐ सत्ताय नमः। ॐ असतो मा सद्गायय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योमीऽमृतं गमय। हंसो भगवाञ्छुचिरूपः अप्रतिरूपः। विश्वरूपं घृणिनं जातवेदसं हिरणमयं ज्योतीरूपं तपन्तम्। सहस्ररिमः शतथा वर्तमानः पुरः प्रजानामुद्यत्येष सूर्यः। ॐ नमो भगवते श्रीस्प्रीयादित्यायाक्षितेजसेऽहोऽवाहिनि वाहिनि स्वाहेति।

एवं चक्षुप्मतीविद्यया स्तुतः श्रीसूर्यनारायणः सुप्रीतोऽत्रवीद्यक्षुप्मतीविद्यां ब्राह्मणो यो नित्य-मधीते न तस्यक्षिरोगो भवति । न तस्य कुलेऽन्थो भवति । अष्टौ ब्राह्मणान् श्राह्मयित्वाथ विद्यासिद्धि-भवति । य एवं वेद स महान् भवति ।

x x x x

कया है कि एक समय भगवान् साङ्गृति आदित्य-लोकमे गये । वहाँ सूर्यनारायणको प्रणाम करके उन्होने चक्षुप्मती विद्याके द्वारा उनकी स्तुति की । चक्षु-इन्द्रियके प्रकाशक भगवान् श्रीसूर्यनारायणको नमस्कार है । आकाशमे विचरण करनेवाले सूर्यनारायणको नमस्कार है । महासेन (सहस्रों किरणोकी भारी सेनावाले) भगवान् श्रीसूर्यनारायणको नमस्कार है । तमोगुणरूपमे भगवान् सूर्यनारायणको नमस्कार है। रजोगुणरूपमें भगवान् सूर्यनारायणको नमस्कार है। सत्त्वगुणरूपमें भगवान् सूर्यनारायणको नमस्कार है। भगवन्! आप मुझे असत्से सत्की ओर ले चिलये, मुझे अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ले चिलये, मुझे अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ले चिलये, मुझे मृत्युसे अमृतकी ओर ले चिलये। भगवान् सूर्य ग्रुचिरूप हैं और वे अप्रतिरूप भी हैं—उनके रूपकी कहीं भी तुलना नहीं है। जो अखिल रूपोको धारण कर रहे हैं तथा रिममालाओसे मण्डित हैं, उन जातवेदा (सर्वज्ञ, अग्नि खरूप) खर्णसदश प्रकाशवाले ज्योतिः खरूप और तपनेवाले (भगवान् भास्करको हम समरण करते हैं।) ये सहस्रो किरणोवाले और शत-शत प्रकारसे सुशोभित भगवान् सूर्यनारायण समस्त प्राणियोके समक्ष (उनकी भलाईके लिये) उदित हो रहे हैं। जो हमारे नेत्रोके प्रकाश हैं, उन अदितिनन्दन भगवान् श्रीसूर्यको नमस्कार है। दिनका भार वहन करनेवाले विश्ववाहक सूर्यदेवके प्रति हमारा सब कुछ सादर समर्पित है।

इस प्रकार चक्षुण्मती विद्याके द्वारा स्तुति किये जानेपर भगवान् सूर्यनारायण अत्यन्त प्रसन्न होकर बोले—जो ब्राह्मण इस चक्षुण्मतीविद्याका नित्य पाठ करता है, उसे ऑखका रोग नहीं होता, उसके कुलमे कोई अधा नहीं होता । आठ ब्राह्मणोको इसका ग्रहण करा देनेपर इस विद्याकी सिद्धि होती है । जो इस प्रकार जानता है, वह महान् हो जाता है ।

### कृष्णयजुर्वेदीय चाक्षुषोपनिषद्

अब नेत्र-रोगका हरण करनेवाली तथा पाटमात्रसे सिद्र होनेवाली चाक्षुपीविद्याकी व्याख्या करते हैं, जिससे समस्त नेत्ररोगोका सम्पूर्णतया नाश हो जाता है और नेत्र तेजयुक्त हो जाते हैं। उस चाक्षुपी विद्याके अहिर्बुध्य ऋषि हैं, गायत्री छन्द है, भगवान् गूर्य देवता हैं, नेत्ररोगकी निवृत्तिके लिये इसका जप होता है—यह विनियोग है\*।

#### चाक्षुपीविद्या

ॐ चक्षुः चक्षुः चक्षुः तेजः स्थिरो भव । मां पाहि पाहि । त्वरितं चक्षुरोगान् शमय शमय । मम जात-

শু ॐ तस्त्राश्चाक्षुपीविद्याया अहिर्बुध्न्य ऋषिः, गायत्री छन्दः, मूर्यो देवता, चक्ष्र्रोगनिवृत्तये जपे विनियोगः।

रूपं तेजो दर्शय दर्शय । यथाहम् अन्धा न स्यां तथा कल्पय कल्पय । कल्याणं कुरु कुरु । यानि मम पूर्वजन्मोपार्जितानि चक्षुःप्रतिरोधकदुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूलय निर्मूलय । ॐ नमः चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय । ॐ नमः करुणाकरायामृताय । ॐ नमः सूर्याय । ॐ नमो भगवते सूर्यायाक्षितेजसे नमः । खेचराय नमः । महते नमः । रजसे नमः । तमसे नमः । असतो मा सहमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योमी अमृतं गमय । उष्णो भगवाञ्छुचिरूपः । हंसो भगवान् शुचिरप्रतिरूपः । य इमां चक्षुष्मती-विद्यां ब्राह्मणो नित्यमधीते न तस्याक्षिरोगो भवित । न तस्य कुले अन्धो भवित । अष्टौ ब्राह्मणान् श्राह्मित्वा विद्यासिद्धिभवित ॥

ॐ (भगवान्का नाम लेका कहे), हे चक्षुकें अभिमानी सूर्यदेव! आप चक्षुमे चक्षुकें तेजरूपसे स्थिर हो जायं। मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। मेरी ऑखकें रोगोंका शीव शमन करें, शमन करें। मुझे अपना खुवर्ण-जैसा तेज दिखला दें, दिखला दें। जिससे मैं अन्धा न होऊँ, कृपया वसे ही उपाय करें, उपाय करें। मेरा कल्याण करें। दर्शनशक्तिका अवरोध करनेवाले मेरे पूर्वजन्मार्जित जितने भी पाप हैं, सबको जडसे उखाइ दें, जड़से उखाड

दें। ॐ ( सिचदानन्दखरूप ) नेत्रींको तेज प्रदान करनेत्रालं दिव्यखन्हप् भगवान् भास्करको नमस्कार है। ॐ करुणाकर अमृतखरूपको नमस्कार है। ॐ भगवान् सूर्यको नमस्कार है । ॐ नेत्रोंके प्रकाश भगवान् सूर्यदेवको नमरकार है । ॐ आकाश-विहारीको नमस्कार है। परम श्रेष्टखरूपको नमस्कार है। ॐ (सवमें क्रिया-शक्ति उत्पन्न करनेवाले) रजोगुणरूप भगवान् मुर्यको नमस्कार ई । (अन्यकारको सर्वथा अपने भीतर छीन करनेवाले ) नमोगुणके आश्रयसून भगवान् सूर्यको नमस्कार् है । हे भगवन् ! आप मुझको असत्से सत्की ओर हे चित्र्ये। अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ले चलिये । मृत्युसे अमृतकी ओर ले चलिये । उप्ण-खरूप भगत्रान् सूर्य द्यचिरूप हैं । हंसखरूप भगत्रान सूर्य शुचि तथा अप्रतिरूप हैं— उनके तेजोमय खरूपकी समता करनेवाला कोई भी नहीं है। जो ब्राह्मण इस चक्षुव्मतीविद्याका नित्य पाठ करता है, उसे नेत्र-सम्बन्धी कोई रोग नहीं होना। उसके कुळमं कोई अंघा नहीं होता । आठ ब्राह्मणोंको इस विचाका दान करनेपर—इसका प्रहण करा देनेपर इस विद्याकी सिद्धि होनी है 1\*

चाधुपी-(नेत्र-) उपनिपद्की शीम फल देनेवाली विधि-नेत्ररोगसे पीटित श्रद्वालु साधकको चाहिये कि प्रतिदिन
 प्रातःकाल हल्टीके बोलसे अनारकी शाखाकी कलमसे काँसेक पात्रमें निग्नलिखित वसीमा यन्त्रको लिखे—

| 6  | १५ | २  | v  |
|----|----|----|----|
| ध  | ą  | १२ | ११ |
| १४ | 0, | ٤  | ş  |
| 8  | 4. | १० | १३ |

'मग चक्षुरोगान् शमय शमयः

फिर उसी यन्त्रपर ताँचिकी कटोरीम चतुर्मुख ( चारों ओर चार वित्तियोका) घीका दीपक जलाकर रख दे । तदनन्तर गन्ध-पुष्पादिसे यन्त्रका पृजन करे । फिर पूर्वकी ओर मुख करके बैठे और हिर्द्धा (हल्दी) की मालासे 'ॐ हीं हंसः' इस वीजमन्त्रकी छः मालाएँ जपकर चाक्षुपोपनिपद्के कम-से-कम वारह पाठ करे । पाठके पश्चात् फिर उपर्युक्त वीजमन्त्रकी पाँच मालाएँ जपे । इसके वाद भगवान् सूर्यको श्रद्धापूर्वक अर्घ देकर प्रणाम करे और मनभे यह निश्चय करे कि मेरा नेत्ररंग शीध ही नए हो जायगा । ऐसा करते रहनेसे इस उपनिपद्का नेत्ररोगनाशमे अद्भुत प्रभाव वहुन शीध देखनेमे आता है । —पं० श्रीमुकुन्दवल्लभजी मिश्र, च्यौतिपाचार्य

### भगवान् सूर्यका सर्वनेत्ररोगहर चाक्षुषोपनिषद्

( एक अनुभूत प्रयोग )

अक्षि-उपनिपद् भगवान् सूर्यकी नेत्र-रोगोंके लिये एक रामवाण उपासना है । रिववारको किसी शुभ तिथि और नक्षत्रमे प्रातः सूर्यके सम्मुख नेत्र बंद करके खडे हो या बैठकर—'मेरे समस्त नेत्ररोग दूर हो रहे हैं' इस भावनासे रिववारसे वारह पाठ नित्य किये जाते हैं । यह प्रयोग बारह रिववारतकका होता है । यदि पुष्य नक्षत्रके साथ रिववारका योग मिल जाय तो अति

उत्तम है । हस्त नक्षत्रयुक्त रिववारमे भी यह पाठ प्रारम्भ किया जाता है । लाल कनेर, लाल चन्दन मिले जलसे ताम्न-पात्रसे सूर्यनारायणको अर्घ्य देकर नमस्कार करके पाठ प्रारम्भ करना चाहिये । यह सैकड़ो वारका अनुभूत प्रयोग है । रिववारके दिन सूर्य रहते बिना नमकका एक वार भोजन करना चाहिये ।

---पं० श्रीमथुरानाथजी शुक्ल

# चक्षुदृष्टि एवं सूर्योपासना

( चक्षुप्मतीविद्या )

( लेखक—श्रीसोमचैतन्यजी श्रीवास्तव शास्त्री, एम्० ए०, एम्० ऑ० एल्० )

मनुष्यको सुख-दुःख आदिकी प्राप्ति उसके द्वारा किये गये अपने कर्म, आचार एवं आहार-विहार आदिके अनुसार होती है। रोगजन्य क्लेशोके मूल कारण भी उसके पूर्वजन्मकृत कर्म तथा मिथ्या आहार-विहारजन्य दोपके प्रकोप हैं । धर्मानुष्ठान, पुण्यकर्माचरण एवं सुविहित औपधसेवनसे भी जो रोग शान्त नहीं होते है, उन्हे पूर्वजन्मकृत पापसे उत्पन्न समझना चाहिये । जनतक यह पूर्वजन्मका किया हुआ पाप-दोप निर्म्ल नहीं होता, तबतक वह व्याधिरूपमे पीडा देता रहता है। ऐसे पाप-दोपकी शान्तिके लिये प्रायश्चित्त, देवाराधन, देवाभिषेक, जप, होम, मार्जन, दान, दिव्य मणि एवं यन्त्रका धारण, अभिमन्त्रित उत्तम ओषधिका सेवन आदिके रूपमे दैवन्यपाश्रय चिकित्साका विधान मिळता है । चरक ( मूत्र० अ० ११, चिकित्सा० अ० ३ ), अष्टाङ्गहृदय ( चिकित्सा o अo १९) एव वीरसिंहावलोक आदि कई ग्रन्थोंमे अनेक स्थानोपर दैवव्यपाश्रय चिकित्सा करनेका विधान मिलता है।

भारतीय दर्शन पिण्ड एवं ब्रह्माण्डमें अमेद मानता है। छान्दोग्य एव बृहदारण्यकोपनिषद्मे अक्षिपुरुपविद्या -( उपकोसलविद्या-) प्रकरणमें चक्षुर्मण्डल तथा सूर्य-मण्डलमें अमेददृष्टि रखकर उपासना करनेका वर्णन मिलता है । वस्तुतः सृष्टि-व्यवस्थामे अध्यातम और अधिदैवत जगत् पररपर उपकार्योपकारकरूपमे अवस्थित हैं । सर्वलोकचक्षु भगवान् सूर्य ही पिण्डमे चक्षुःशक्ति-के रूपमे प्रविष्ट हुए है । अतः वे ही प्राणियोक्ती दृष्टिशक्तिके अधिष्ठाता देव है । इसिलये दिव्यदृष्टिकी प्राप्ति एव नेत्रगत रोगोको दूर करनेके लिये भगवान् सूर्यकी आराधना की जाती है ।

परशुरामकलपस्त्रके परिशिष्ट एव श्रीउमानन्दनाथ-कृत नित्योत्सवमे दूरदृष्टिकी सिद्धि प्रदान करनेवाली चक्षुष्मतीविद्याका वर्णन मिलता है। सोलह मन्त्रोंसे समन्वित समष्टिरूपिणी यह विद्या है। स्लाधारमें ध्यान केन्द्रित करके इसका जप किया जाता है। इस विद्याके सिद्ध होनेपर साधक अन्य देश या द्वीपमे स्थित धन एवं अन्य पदार्थोको भी यथावत्रूपमे देख एवं जान सकता है। इस विद्याका विनियोग, ध्यान एवं पाठ निम्नलिखित-रूपमे मिलता है— विनियोग---

चक्षुप्मतीमन्त्रस्य भागव ऋषिः, नाना छन्दांसिः, चक्षुप्मती देवता, तत्त्रीत्यर्थे जपे विनियोगः।

ध्यान---

चक्षुस्तेजोमयं पुष्पं कन्दुकं विश्वतीं करेः। रौष्यसिंहासनारूढां देवीं चक्षुप्मतीं भजे॥

चक्षुष्मतीविद्याका पाठ---

क सूर्यायाक्षितेजसे नमः, छचराय नमः, असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्माऽमृतं गमय। उष्णो भगवान् द्युचिरूपः। हंस्रो भगवान् शुचिरप्रतिरूपः।

वयःसुपर्णा उपसेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋपयो नाधमानाः। अपध्वान्तमूर्णुहि पृर्धि चक्षुर्मुमुग्व्यस्मा-निधयेव वद्धान्॥ पुण्डरीकाक्षाय नमः। पुष्करेक्षणाय नमः। अमलेक्षणाय नमः। कमलेक्षणाय नमः। विश्वकृपाय नमः। श्रीमहाविष्णवे नमः॥

इति पोडरामन्त्रसमष्टिरूपिणी चक्षुण्मतीविद्या दूरदृष्टिःसिद्धिपदा ।

वीरसिंहावलोकमे नेत्रके रोगीके लिये निम्नलिखित दैवीचिकित्साका विधान मिलता है ।

- (१) अक्षिसम्भवरोगाणामान्यं कनकसंयुतम्। अर्थात्—नेत्ररोगी विधिपूर्वक स्वर्णयुक्त वृतकी दस हजार आहुतियाँ अग्निमे दे।
- (२) जवतक रोगसे मुक्ति न हो तवतक प्रतिदिन —ॐ चक्षुमें घहि चक्षुपे चक्षुविंख्ये तन्भ्यः। स चेदं वि च पश्चेम ॥ (—काटकसं०९।११।७८) इस मन्त्रका जप करे एव ब्राह्मणको मुद्राच (मूँग)का दान दे। तथा—
- (३) 'वयः सुपर्णो सुपर्णोऽसि'—इस मन्त्रसे घृतसिहन चरुकी एक हजार आठ आहुतियो दे।
- (१) मन्ददृष्टि होनेपर 'उद्यन्नद्यसित्रमः' इत्यादि ऋचाओसे हजार कलशोंद्वारा भगवान् सूर्यका अभिपेक करे।

- (५) गरुड़गायत्री—'ॐ पक्षिराजाय विद्यहे सुवर्णपक्षाय धीमहि। तस्रो गरुडः प्रचोद्यात्॥' इस मन्त्रसे घृत मिले हुए तिलकी आहुति आँखके रोगको दूर करती है।
- (६) नक्तान्ध व्यक्ति-'विष्णे। रराट०, प्रतद्विष्णु०, 'विष्णोर्मुकम्०'—इनमेसे किसी एक मन्त्रका जप करे तथा शुद्ध एवं पवित्र हो पूर्वाभिमुख बैठकर समिदाज्य-तिलकी ( लकड़ी, घी, तिलकी ) एक सौ आठ आहुतियाँ प्रतिदिन अग्निमे दे।

नेत्ररोगोको ट्र करनेके लिये पुराणोक्त नेत्रोपनिपद् अथवा यजुर्वेदीय चाक्षुपोपनिपद्का जप करनेका विधान भी मिलता है । इन दोनोके पाटोमे बहुत ही कम अन्तर है । दोनो ही उपनिपदें 'चक्षुण्मतीविद्या'के नामसे प्रसिद्ध हैं, परंतु इनके प्रयोगमे भिन्नता मिलती है । ( प्रयोग-विधिसहित इनका पाठ पहले दिया गया है । )

नेत्रोपनिपद्का पाठ कर्मठगुरुमे मिलता है । रिवित्रतके अनुष्टानपूर्वक रोगके अनुसार इसका एक सौ, एक हजार या दस हजार पाठ पुरश्वरणके रूपमें करना चाहिय । योगीगुरुके अनुसार यूर्योदयके एक वंटा पश्चात्तक एव यूर्यास्तके एक वंटा पूर्वकालसे लेकर इसका पाठ करना आवश्यक है । नेत्ररोगसे पीड़ित साधक खंडे रहकर अथवा एक पैरपर स्थित होकर भगवान् सूर्यके पूर्ण अरुणमण्डलको दोनो नेत्रोसे देखता हुआ हृदयमे जप करे एवं शनै:-शनै: ( सूर्यमण्डलका तेज नेत्रोंको सहा होनेकी क्षमताके साथ-साथ ) जपकी संख्यामें वृद्धि करे ।

पूर्णारुणे दिनमणी नयनोत्पलाभ्या-मालोकयेद्भृदि जपन् ननु निर्निमेपम् । आरूढ उच्चनपदे शनकैः प्रदृद्धि कुर्योदुपासनविधिं प्रतिसंघ्यमेतत्॥ सूर्योदयानन्तरहोरैकमात्रमस्ताच प्राक् तावदेवेति भावः (योगीगुरुः)।

नेत्रोपनिपद् ( चाक्षुषीविद्याका पाठ पृष्ठ ३३१ मे है । )

कृष्णयजुर्वेदीय चाक्षुपोपनिपद्के अन्तिम भागमें नेत्रो-पनिषद्की अपेक्षा कुछ मन्त्र अधिक मिलते हैं। इस उपनिपद्के पाठके आरम्भ एवं अन्तमे—'सह नाववतु॰' इस शान्तिमन्त्रका पाठ करना चाहिये। इस चाक्षुषो-पनिपद्की प्रयोगविधि 'कल्याण'के २ ३वे वर्षके उपनिषद्-अङ्कमे प्रकाशित हुई थी।

उपर्युक्त दोनो उपनिपदोक्ती विद्यासिद्धिका उपाय यह वताया गया है कि ये विद्याएँ आठ ब्राह्मणोको प्रहण करवा देनेपर सिद्ध हो जाती हैं । इन्हे लिखकर आठ ग्रुचि सुसंस्कृत ब्राह्मणोको दे तथा उन्हे ग्रुद्ध उच्चारणसिहत पाठविधि सिखा दे—ऐसा करनेपर इनकी सिद्धि हो जाती है । उसके वाद इन्हे अपने या अन्यके हितके लिये प्रयोगमे लाना चाहिये ।

वतीसायन्त्र\* रूर्योपासनासे सम्बद्ध है तथा सर्वदु:खनिवारण एवं अभीष्टकार्यकी सिद्धिके छिये इसके दो अन्य प्रयोग कर्मठगुरुमे मिलते है—

(१) रिववारके दिन इस यन्त्रको भोजपत्र या कागज-पर हिरिद्राके रससे अनारकी लेखनीके द्वारा लिखे एवं इस यन्त्रके नीचे अपना मनोरथ लिख दे । पुनः इसपर रूई विद्याकर यन्त्रलिखित कागजको लपेट दे और बत्ती-रूपमे बनाकर इससे ज्योति प्रज्वलित करे । इसके बाद हिरिद्राकी मालासे—'ॐ ही हंसः'—इस भास्करवीज-मन्त्रका एक हजार एक सौ बार जप करे । इस प्रकार लगातार सात रिववारको निर्दिष्ट विधिका अनुष्ठान कर मनुष्य सभी दु:खोमे मुक्त होकर अत्यन्त सुख पाता हैं। (२) रविवारके दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके हिरिद्वारससे कास्यपात्रमे वत्तीसायन्त्र लिखे और उसके ऊपर चतुर्मुख दीपककी स्थापना करके सूर्योद्य होनेपर मन्त्रका पञ्चोपचार पूजन करे। दोनो हाथोसे इस यन्त्रपात्रको उठा ले और सूर्यके सम्मुख स्थित होकर—'ॐ हीं हंसः'—इस मन्त्रका जप करे। सूर्य दिनमें जैसे-जैसे परिवर्तित होते जायं, वैसे-वैसे साधक भी धूमता जाय। सूर्यके अस्त होनेपर उन्हे अर्ब्य देकर प्रणाम करे, इस प्रकार अनुष्ठानको सम्पन्न करके मिष्टान्न मोजन कर भूमिपर हायन एवं ब्रह्मचर्यव्यक्तका पालन करे। इस प्रकार कार्यकी गुरुताके अनुसार प्रति रविवारको सवा मास, तीन मास, छः मास अथवा एक वर्यतक इसका अनुष्ठान करनेसे भगवान् श्रीसूर्यकी कृपासे सभी दुरूह कार्य सिद्ध होते हैं। अस्तु।

चक्षुष्मतीविद्याके चमत्कारका एक अनुमनपूर्ण प्रयोग, पाठकोके लाभार्थ दिया जा रहा है। यह प्रयोग कुछ दिन पूर्व 'स्नास्थ्य' पित्रकाके अनुभगद्ध (फरवरी, १९७८)मे छपा था। लेखकके विवरणके अनुसार राजपीपला-(गुजरात-)के प्रसिद्ध डाक्टर श्रीनरहरि भाईको सन् १९४०में Detatchment of Retma नामक भयंकर नेत्ररोग हुआ। इस रोगमे ऑखका पर्व फट जाता है एवं ज्योति आंशिक रूपमे या सर्वाशमे चली जाती है। सर्जनोके प्रयत्न असफल रहनेपर डाक्टर साहब अत्यन्त निराश हो गये। उक्त डाक्टर साहबके घरपर प्रातःस्मरणीय पूज्य महात्मा पुरुप श्रीरङ्ग अन्धृत महाराज आया करते हैं। ये महात्मा ईश्वरका दर्शन किये हुए पवित्र सिद्ध अन्नतारी पुरुप माने जाते हैं। डाक्टर साहबकी प्रार्थनापर पूज्य

ग्रुष्ट्रिय—पृष्ठ ३३२ की टिप्पणी जहाँ वह विधि पूर्ववत् दी गयी है।

श्रीअवधूतजी महाराजने उन्हें प्रसादखरूप विधिसित्त 'चक्षुणानीविद्या' प्रदान की । इस विधाया विधिपूर्वक अनुष्ठान करनेसे डाक्टर साहबको नेत्रज्योति प्राप्त हुई । उसके बाद उन्होंने कई वर्षोतक जनसेवा की तथा उनकी दृष्टि-शक्ति अब भी बनी हुई है । डाक्टर साहब कहते हैं कि इस चक्षुणातीविद्याके प्रभावरो आज मेरी नेत्र-ज्योति है, अन्यद्या मैं कत्रका अन्धा हो गया था । उन्होंने इस विधानी प्रतियाँ छपवाकर नि:शुल्क प्रसादीके रूपमें जनसमुदायको वितरित की हैं । श्रद्धा एव धैर्यके साथ विधिपूर्वक इस विधाना प्रयोग करनेसे नेत्रके अनेकविध रोग सर्वांशमें दृर हो सकते हैं ।

पूज्य श्रीअवधूतजीद्वारा बनायी गयी चक्षुणाती-विद्याका पाठ एवं इसके प्रयोगकी विधि नीचे दी जा रही है।

प्रयोगविधि—प्रानः शौच आदिसे निवृत्त होकर स्नान-सन्ध्या वन्दनके बाद पूजास्थानगर बैठिये और जाचमन, प्राणायाम करनेके ताद नेत्ररोगकी निवृत्तिके लिये चक्षुण्मनी-विद्याके जपका संकल्प कीजिये । फिर गन्ध-पुष्पादिसे पूर्यदेवका पूजन कीजिये । पूजा-द्रव्यके अभावमें मानसी-पचारसे पूजन कीजिये । इस प्रकार भगवान् सूर्यकी पूजा करनेके बाद एक कांस्यधातुकी थाली या अन्य किसी चौडे मुखवाले कांस्यपात्रमें शुद्ध जल भरकर उसे ऐसी जगहपर रखिये, जिससे उस पात्रके जलमें रूर्य देवताका प्रतिविग्व दीखता रहे । नेत्ररोगी साधकको उस पात्रके सामने पूर्वाभिमुख बैठकर पात्रके जलके भीतर मूर्य-प्रतिविग्वकी ओर दृष्टि रखकर भावनायुक्त अर्थानुसन्धानके साथ दस, अट्टाईस या एक सौ आठ पाठ करना चाहिये । यदि नित्य इतने पाठके लिये समय न मिले तो प्रतिदिन भले ही दस बार पाठ किया

जाय, परंतु रिवेवारके दिन अट्टाईरा या एक सो आठ पाठ करनेका प्रयत्न अवश्य किया जाय । यदि प्रारम्भमें नेत्र पूर्य-प्रतिविध्यक्षी और देखना सहन न कर सकें तो छत-दीपकी ज्योतिका और देखना सहन न कर राकते हैं। (नेत्रंकि अश्रम होनेपर जलमें प्रतिविध्वत सूर्य-विध्वक्षी और देखते हुए ही पाठ करना चाहिये)। पाठ पूर्ण होनेपर जप श्रीपूर्यनारायणको अर्पित करके नमस्कार कीजिये। पिर उस कांस्यपात्रस्थित छुद्र जलमें अध्वले नेत्रमें धीरे-धीरे द्विरकाव कीजिये। जल छिटकानेके बाद दोनी आँखें पाँच मिनटतक बंद रिवेथे। तत्पश्चात् सभी विधियाँ पूर्ण कर अपने दंनिक कर्म कीजिये।

पाठके उपरान्त नित्य—'ॐ वर्चोदा असि वन्त्रों में देति खाहा'—इस गन्त्रको बोलते हुए गोष्टृतकी दस आहुतियाँ अग्निमें देनी चाहिये। रिव्यारके दिन बीस आहुतियां आवश्यक हैं। यहि आहुति न दे रामें तो बोई आपति नहीं, परंतु यदि पाठके साथ निन्य यज्ञाहृति भी दी जा सके तो उत्तम है।

#### चक्षुप्मतीविद्याका पाठ---

अस्याश्चभुष्मतीविद्याया ब्रह्मा ऋषिः। गायत्री-च्छन्दः। श्रीसूर्यनारायणो देवता। ॐ धीजम्। नमः शक्तिः। खाहा कीलकम्। चक्षूरोगनिवृत्तये जपे विनियोगः।

क चक्षुश्रश्चश्चः तेजः स्थिरं भव । मां पाहि पाहि । त्वरिनं चक्षूरोगान् प्रशमय प्रशमय । मम जातक्षं तेजो दर्शय दर्शयः यथाहमन्धो न स्यां तथा कल्पय फल्पयः क्रपया कल्याणं कुरु कुरु । मम यानि यानि पूर्वजन्मो-पार्जितानि चक्षुःप्रतिरोधकदुष्कृतानि तानि सर्वाणि

निर्मूलय निर्मृतय । ॐ नमश्रश्चरतेजोदात्रे दिच्य-भास्कराय । ॐ नमः करुणाकरायामृताय । - ॐ नमो भगवते श्रीसूर्यायाक्षितेजसे नमः। ॐ खेचराय नमः । ॐ महासेनाय नमः । ॐ तमसे नमः । ॐ रजसे नमः । ॐ सत्याय ( सत्त्वाय ? ) नमः । ॐ असतो मा सद्गमय। ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय। ॐ मृत्यो-मीऽमृतं गमय। उष्णो भगवाञ्च्यचिरूपः। हंसो भगवाज्छुचिरप्रतिरूपः । 🛠

कें विश्वरूपं घृणिनं जातचेदसं हिरण्मयं ज्योतीरूपं तपन्तम् । शतधा वर्तमानः सहस्ररियः सर्थः ॥ पुरः प्रजानामुद्यत्वेप **र्थं नमो भगवते श्रीसूर्यायादित्याया-**

ऽक्षितेजसेऽहोवाहिनि वाहिनि खाहा॥ सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रं वयः प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः ।

अप

पूर्धि-ध्यान्तमूर्णुहि चक्षर्भुमुग्ध्यसान्निधयेव वद्धान्॥ कँ पुण्डरीकाझाय नमः। ॐ पुष्करेक्षणाय नमः। ॐ कमलेक्षणाय नमः । ॐ विश्वरूपाय नमः। कें श्रीमहाविष्णवे नमः। कें सूर्यनारायणाय नमः॥ कँ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

जो सच्चिदानन्दखरूप है, सम्पूर्ण विश्व जिनका रूप हैं, जो किरणोंमे सुशोभित एव जातनेदा ( भूत आदि तीनों कालोकी वातको जाननेवाले ) हे, जो ज्योति:-खरूप, हिरण्मय ( सुवर्णके समान कान्तिमान् ) पुरुपके रूपमे तप रहे हैं, इस सम्पूर्ण विश्वके जो एकमात्र उत्पत्ति-स्थान हैं, उन प्रचण्ड प्रतापवाले भगवान् सूर्यको हम नमस्कार करते हैं । वे सूर्यदेव समस्त प्रजाओं (प्राणियों) के समक्ष ( उनके कल्याणार्थ ) उदित हो रहे हैं ।

#### क नमा भगवते आदित्याय अहोवाहिनी अहोवाहिनी खाहा।

षड्विव ऐश्वर्यसम्पन्न भगवान् आदित्यको नपस्कार है। उनकी प्रभा दिनका भार वहन करनेवाली है, हम उन भगवान्के लिये उत्तम आहुति देते हैं। जिन्हें मेघा अत्यन्त प्रिय है, वे ऋषिगण उत्तम पंखोंबाले पक्षीके रूपमें भगवान् सूर्यके पास गये और इस प्रकार प्रार्थना करने लगे—'भगवन् ! इस अन्धकारको छिपा दीजिये, हमारे नेत्रोको प्रकाशसे पूर्ण कीजिये तथा तमोमय बन्धनमें वँघे हुए-से हम सब प्राणियोंको अपना दिव्य प्रकाश देकर मुक्त कीजिये । पुण्डरीकाक्षको नमस्कार है। पुष्करेक्षणको नमस्कार है । निर्मल नेत्रोंवाले--अमलेक्षण-को नमस्कार है । कमलेक्षणको नमस्कार है । विश्वरूपको नमस्कार है । महाविष्णुको नमस्कार है ।'

इस ( ऊपर वर्णित ) चक्षुण्मतीविद्याके आराधना किये जानेपर प्रसन्न होकर भगवान् श्रीसूर्य-नारायण संसारके सभी नेत्र-पीड़ितोके कप्टको दूर करके उन्हे पूर्ण दृष्टि प्रदान करें--यही प्रार्थना है।

<sup>#</sup> उपर्युक्त अशका अर्थ पृष्ठ ३३२ के मूलके साथ देखें।

<sup>† &#</sup>x27;पुण्डरीकाक्ष', 'पुष्करेक्षण' और 'कमलेक्षण'—इन तीनो नामोका एक ही अर्थ ह--कमलके समान नेत्रांबाले भगवान् । कमलके इन नेत्रो तथा उपमादिकी सूक्ष्मताओंको समझनेके लिये अमरकोशको क्षीरखामी, अनुदीक्षितकी टीकाएँ आदि देखनी चाहिये । साहित्यल्हरी प्रपञ्चसारके अनुसार समानार्थक शब्दोंम भी मन्त्रके चमत्कार सिनिहित रहते हैं ।

## सूर्य और आरोग्य

( लेखक - डॉ श्रीवद्प्रकागजी शास्त्री, एम्० ए०, पी-एच्० डी०, डी० लिट्०, डी० एस्-मी० )

भगवान् मरीचिमाछीकी महत्ताका प्रतिपादन भारतीय वाङ्मयकी वह अमूल्य थाती है, जिसका आवश्यकता-नुसार उपयोग कर भारतीय मेधाने खयंको कृतकृत्य करनेका वहुशः सफल प्रयास किया है। भगवान् सूर्य आकाशमण्डलके समुज्ज्वलमणि, खेचर-समुदायके चक्रवर्ती, पूर्वदिशाके कर्णाभरण, ब्रह्माण्ड-सदनके दीपक, कमल्समृहके प्रिय, चक्रवाक-समुदायका शोक हरनेवाले, भ्रम्रसम्हके आश्रयभ्त, सम्पूर्ण दैनिक कार्यव्यवहारके सूत्रधार तथा दिनके खामी हैं। ये ही दिन और रातके निर्माता, वर्पको बारह विभक्त करनेवाले, छहो ऋतुओके कारण ययासमय दक्षिण और उत्तर दिक्का आश्रय लेकर दक्षिणायन तथा उत्तरायणके विधायक हैं। ये ही युगभेद, तथा कल्पभेटका विधान करते है । ब्रह्मकी पराद्ध-सख्या इन्हींके आश्रयसे सम्पन्न होती है। ये ही संसारके कर्ता, भर्ता और संहर्ता हैं। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण वेद इनकी वन्दना करते हैं । गायत्री इन्हींका गान करती है और ब्राह्मण प्रतिदिन इन्हींकी उपासना किया करते हैं । ये ही भगवान् श्रीरामके कुलके मूल हैं । भगवान् नारायणका नाम भी इनके साथ जुडकर अमित तेजिखताका ज्ञापन करके मर्त्यलोकवासियोको प्रमपिताके प्रति अपने दायित्वको निभानेकी प्रेरणा देता है । श्रीमूर्यनारायण हमारी दैनिक अर्चाके देव हैं।

अठारह पुराणोमं भगवान् सूर्यके सम्बन्धमे प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है । श्रीमद्भागवतमें कहा गया है कि मूर्यके द्वारा ही दिशा, आकाश, मुलोक, भूर्लोक,

स्वर्ग और मोक्षके प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त भागींका विभाजन होता है—

सूर्येण हि विभन्यन्ते दिशः खं द्योर्मही भिदा। स्वर्गापवर्गी नरका रसीकांसि च सर्वशः॥ (५।२०।४५)

इसके साथ ही वहाँ यह भी स्पष्ट रूपमें वताया गया है कि भगवान् मूर्य ही देवता, तिर्यक्, मनुष्य, मगिसृप, छतावृक्षादि एव समम्त जीवसमुदायके आत्मा और नेत्रेन्द्रियके अधिष्ठाता हैं-—

देवतिर्यङ्मनुष्याणां सरीसृपसवीरुधाम् । सर्वजीवनिकायानां सूर्य आत्मा दृगीश्वरः॥ (५।२०।४६)

भगत्रान् सूर्यकी स्थिति-गति आदिका परिचय श्रीमद्भागवतके पञ्चम स्कन्धमे वीसवे अध्यायसे वाईसवें अध्याय पर्यन्त दिया हुआ है ।

श्रीविष्णुपुराणके हितीय अंशमे आठवे अध्यायसे दसवे अध्यायतक भगवान् सूर्यके वैशिष्टच, स्थिनि-गति आदिका सुरुचिपूर्ण वर्णन हुआ है । दसवे अध्यायमे विभिन्न मासपरक मूर्यके बारह अन्वर्यक नाम इस प्रकार वताये गये हैं—

चैत्रके पूर्य हैं—धाता, वैशाखके अर्यमा, ज्येष्टके मित्र, आपाइके वरुण, श्रावणके इन्द्र, भाद्रपटके विवस्तान्, आश्विनके पूपा, कार्तिकके पर्जन्य, मार्गशीर्पके अंग्र, पौपके भग, माघके त्वष्टा तथा फाल्गुनके विष्णु ।

भगवान् सूर्यके इन नामोका वैज्ञानिक महत्त्व है, केवल परम्परानिवहणार्थ यह नामकरण नहीं किया गया है। चैत्रके सूर्यका नाम हं—धाता; धाता कहते हैं—निर्माता (Creator, ), संप्राहक (Preserver, ), समर्थक — (Supporter, ) प्राण (The soul, ) और भगवान् विष्णु तथा ब्रह्माको । उक्त सभी नामोकी विशेषताएँ भगवान् सूर्यमे संनिहित हैं । वे निर्माता भी हैं और रसोके संग्राहक भी । ऑक्सीजन (Oxygen )के अधिष्ठान होनेके कारण प्राणभूत भी हैं और धान्यमें रसोत्पादक होनेके कारण समर्थक तथा प्राणरक्षक होनेके कारण विष्णु भी हैं ।

वैशाखके सूर्यका नाम है अर्थमा। अर्थमा कहते हैं—
पितृश्रेष्ठको पितृणामर्थमा चास्मि' (गीता १०। २९)
अर्क (आक) के पौथेको जिस प्रकार पितृगण
अपने वंशजोके उपकारमें सन्नद्ध रहते हैं, उसी
प्रकार सूर्य भी अर्क-वृक्षकी भाँति सदा हरे-भरे
रहनेकी प्रेरणा देते हैं। अतः यह नाम भी
अन्वर्थक है।

ज्येष्ठके सूर्य हैं मित्र । मित्र कहते हैं—बरुणके सहयोगी आदित्यको, राजाके पडोसी तथा सुहद् ( Friend, ) को । गूर्य वर्पात्रपुतके मित्र और पडोसी है अर्थात् आपादमें वर्पा होनेसे पूर्व मूर्य अपने प्रभावसे भूमण्डलको तपाकर वर्पागमनकी पृष्ठभूमि तैयार करके एक सुहद्की माँति भूमण्डलका हितसाधन करते हुए वरुणके सहयोगी आदित्य तथा मित्र दोनो ही नामोको अन्वर्थक वनाते हैं।

आपाढके सूर्यका नाम है वरुण । वरुणको 'अपाम्पनि' कहा गया है, जिसका अर्थ है — जलके स्वामी । भगवान् श्रीकृष्णने इन्हे अपना खरूप वतलाते हुए भगवद्गीनामे कहा है — 'चरुणो यादसामहम्' (१०।२९) इसके अतिरिक्त समुद्र (Ocean)को भी

वरुण कहते हैं । आपाड वर्षात्रतुका मास है । सूर्य समुद्रीय जलका आकर्षण कर वरुणरूपमें इसी मासमें उसे जलहितार्थ लौटाकर 'आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव' की उक्तिको सार्थक वनाते हुए अपने मासाधिष्ठातृभूत नामको अन्वर्थक वनाते हैं ।

श्रावणके सूर्यका नाम है इन्द्र। इन्द्र कहते हैं— देवाधिप (The Lord of Gods,), वर्पाधिप (The God of rain,), वर्पा-शासक (ruler) तथा सर्वोत्कृष्ट (best) को । इस मासमें सूर्य इन्द्ररूपमे मेघोंका नियन्त्रण कर आवश्यकतानुसार वर्पणद्वारा पृथ्वीको आफ्टावितकर अपनी सर्वोत्कृष्टता तथा शासनपटुताकी अमिट छाप जन-मनपर छोडते हैं । अतः यह नाम कितना अन्वर्यक है— इसे सहज ही जाना जा सकता है ।

भाद्रपदके सूर्यका नाम है विश्वलान् । विश्वलान् कहते हैं—र्यतमान मनु, अर्कवृक्ष तथा अरुण आदिको । भाद्रपदकी उष्मा कितनी उप्र होती है—इसका अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है कि अनेक कृपक इससे व्यथित हो संन्यासीके समान घर त्याग देते हैं। सूर्य ब्रह्माकी भाँति इस समय घरापर अपनी तेजिस्ताकी छाप अङ्कित करने लगते हैं—'त्वधा विवस्वन्तमिवोह्निलेख' (किरात, ५ । ४८; १७ । ४८ आदि )। इस प्रकार सूर्यका यह नाम भी अन्वर्यक है।

आश्विन मासके सूर्यका नाम है—पूपा । पूपाका मावार्थ है—पोपक तथा गणक; क्योंकि इस मासके मूर्य धान्यका पोषण भी करते हैं और आकाशमें उन्मुक्त-प्रकट होकर सहिवचरण भी । अतः यह नाम भी अन्वर्यक और उसके मासगत वैशिष्ट्यका परिचायक है—'सदा पान्थः पूपा गगनपरिमाणं कळगति' (नीतिगतक ११४)।

कार्तिक के सूर्यका नाम है—पर्जन्य; पर्जन्य कहते हैं—बरसने अथवा गरजनेवाले मेघको—A rain cloud, Thundering cloud—'प्रमृद्ध इव पर्जन्यः सारंगेरिमनिन्दतः'(ख॰ १७ । १५)। वर्षा (Rain) तथा इन्द्र (God of rain) को शरद् ऋतुमें पर्जन्य नाम देना कहॉतक सत्य है, इसके लिये गो॰ तुलसीदासजीके इस कथनको मानससे उद्धृत किया जा सकता है कि 'कहुँ कहुँ वृष्टि सारदी थोरी'। इस कालमे सूर्य पर्जन्य-(मेघ) के रूपमें सृष्टिकी पिपासायुल आत्माको परितोष देते हुए अपना नाम अन्वर्थक बनाते हैं और इन्द्र-रूपमे सूखी सरदीको आर्द्रतासे सिचित कर नियन्त्रित करते हैं। नामकी उपयुक्तता यहाँ भी पूर्ववत् है।

मार्गशीर्षके सूर्यका नाम है—अंगुः। अंशुका अर्थ है—रिश्म (Rays), ऊष्मा (hot)। अपनी ऊष्मरिश्मयोसे मार्गशीर्षके प्रखर शीतको अपसारित करनेकी क्षमतासे सम्पन्न सूर्यका यह मासगत नाम भी सार्थक है।

पौपके र्ग्यका नाम है—भग। भग कहते हैं — सूर्य (Sun), चन्द्रमा (Moon),शिव-सौभाग्य (Good-fortune) प्रसन्नता (happiness), यश (fame), सौन्दर्य (beauty,),प्रेम (love) गुण-धर्म (merit-religious) प्रयत्न (Effort), मोक्ष (Finel beatitude) तथा शक्ति (strength) को। पौपके भयंकर शीतमें सूर्य चन्द्रकी भाँति शंत्य वढाकर, शिवकी भाँति कल्याण कर, प्रकृतिमें स्वर्गीय सुपमाकी सृष्टि कर, ठिटुरते हुए व्यक्तियोंको ऊष्माप्रदानद्वारा धार्मिक कृत्योके सम्पादनार्थ शक्ति प्रदान कर तथा शीतसे मोक्ष प्रदान कर अपना नाम अन्वर्थक वनाते हैं।

मायके सूर्यका नाम है—'त्वप्रा'। त्वप्रा कहते हैं—वढई (carpenter), निर्माना (builder) तथा विश्वकर्मा (The architect of the Gods)—तेवशिल्पीको। ये नाम भी सार्थक हैं; क्योंकि इस मासमें मूर्य प्रकृतिके जराजर्जरित उपादानोंको कुशल शिल्पीकी भाँति तराशकर (काट-ल्लॉटकर—खरादकर) अभिनवक्तप प्रदान करते हैं और त्वष्टाकी भाँति भूगण्डलको सानपर तराशकर उज्ज्वल रूप देनेकी दिशामें अप्रसर होने लगते हैं।

फाल्गुनके सूर्यका नाम है—विष्णु, पराशरजीके वचनानुसार विष्णुका अर्थ है—रक्षक (protector), विश्वव्यापक, सर्वत्रानुविष्ट।

यसाद्विष्टमिदं विश्वं तस्य शक्त्या महातमनः। तसात् स प्रोच्यते विष्णुर्विशेर्धातोः प्रवेशनात्॥ (-विष्णुपुराण ३।१।४५)

'यह सम्पूर्ण विश्व उन परमात्माकी ही शक्तिसे न्याम है, अत. वे विष्णु कहलाते हैं; क्योंकि 'विश' धातुका अर्थ प्रवेश करना है।'

इस मासमें पहुँचते-पहुँचते सूर्य शक्तिसम्पन्न हो शिशिर-विजिद्दितसृष्टिमें शिक्तिसंचार करनेमें समर्थ हो जाते हैं। उनकी उत्पादन-शिक्त प्रखर हो उठती है। अग्निकी तेजस्विता उनमें प्रत्यक्षरूपसे अनुसूत होने लगती है तथा एक धर्मनिष्ठ व्यक्तिकी मॉित वे निजधर्मका तत्परतासे पालन करते हुए अपना नाम अन्वर्थक वनाने लगते हैं।

इस प्रकार पुराणोक्त मूर्यकी द्वादशमासीय महत्तापर खल्पमात्र दृष्टिपात कर हम अपने प्रतिपाद्य विपयकी ओर अग्रसर होते हैं।

वेटोमें जहाँ अपने उपाङ्गभूत आयुर्वेदका वर्णन है, वहाँ आयुर्वेदान्तर्गत चिकित्साकी विभिन्न पद्धतियो— सूर्यचिकित्सादिका भी उल्लेख है। प्राकृतिक चिकित्सामे सूर्य-चिकित्साका विगेप स्थान है। वेटोमें सूर्यचिकित्साकी महत्तापर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। वेद और पुराण—दोनोमे ही सूर्यको विश्वकी आत्मा बताया गया है। वेद जहाँ 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च' यज्ज ७ । ४२ ) कहते हैं वहीं पुराण भी—'अथ स एप आत्मा छोकानाम् ।'(भा० ५ । २२ । ५) कहते हैं ।

ससारका सम्पूर्ण भौतिक विकास सूर्यकी सत्ता-पर निर्भर है । सूर्यकी शक्तिके बिना पौषे नहीं उग सकते, वायुका शोधन नहीं हो सकता और जलकी उपलब्धि भी नहीं हो सकती है । सूर्यकी शक्तिके विना हमारा जन्म तो दूर रहा, पृथ्वीकी उत्पत्ति भी असम्भव होती ।

प्रकृतिका केन्द्र सूर्य हैं। प्रकृतिकी समस्त शक्तियाँ सूर्यद्वारा ही प्राप्त हैं। आत्मापर शरीरकी भाँति सूर्यकी सत्तापर जगत्की स्थिति है। यदि धारण करनेके कारण धराको माता माना जाय तो पोपणके कारण सूर्यको पिता कहा जा सकता है। शारीरिक रसोका परिपाक सूर्यकी ही ऊष्मासे होता है। शारीरिक शक्तियोका विकास, अङ्गोकी पुष्टि तथा मलोका शरीरसे निःसरण आदि कार्य सूर्यकी महत्-शक्तिद्वारा ही सम्पन्न होते हैं।

सूर्यमे ऐसं। प्रवल रोगनाशक शक्ति है, जिससे वाठन-से-काठन रोग दूर हो जाते हैं। उदाहरणार्थ उन्मुक्त वातावरणमे रहनेवाले उन प्रामीणोको लिया जा सकता है; जो बिना पौष्टिक आहारके भी खस्थ रहते हैं, वैसे नगरोमे देखनेको भी नहीं मिलते। इसके विपरीत सूर्यके दर्शन न होनेसे ही वहाँके प्राणी अनेकानेक रोगोको शिकार बने रहते हैं। ख्रियोमें पाये जानेवाले रोग आस्टोमलेशियाका कारण Astromalaha भी सूर्य-तापकी कमी ही है। महिलाओमे अधिक रोग पाये जानेका कारण सूर्यके पूजनादिसे दूर रहना ही है। कुछ व्यक्ति ख्रियोके व्रतादि करनेके पक्षपाती नहीं होते। वे उनके लिये सूर्यके पूजनादिको भी

हितकर नहीं मानते । उनकी इस धारणाने आधुनिक बहुत-सी िलयोमे सूर्य-त्रतादिके प्रति जो अरुचि उत्पन्न की उससे उनमें रोगोकी अधिकता होने लगी और उनका खास्थ्य गिरता चला गया और सतत गिरता चला जा रहा है; क्योंकि सूर्यकी साधनात्मक ससर्ग न रहनेसे रोगका होना खाभाविक है ।

खस्थ जीवनके लिये सूर्यकी सहायता पूर्णरूपेण अपेक्षित है। इसकी आवश्यकता और महत्ता देखकर हमारे खस्थ जीवनके लिये सूर्यकी सहायता पूर्णरूपेण अपेक्षित है, इसकी आवश्यकता और महत्ता देखकर ही हमारे ऋपियो और आचायेनि सूर्य-प्रणाम एवं सूर्योपासना आदिका विधान किया था। पाश्चात्त्य विद्वान् डॉ० सोलेने लिखा है—'सूर्यमे जितनी रोगनाशक शक्ति विधान कि है, उतनी ससारके अन्य किसी भी पदार्थमे नहीं है। कैन्सर, नासूर आदि दुस्साध्य रोग, जो विजली और रेडियमके प्रयोगसे अच्छे (ठीक) नहीं किये जा सकते थे, सूर्य-रिक्मयोका ठीक ढंगसे प्रयोग करनेरो ने अच्छे हो गये।'

सूर्यकी रोगनाशक शक्तिका परिचय देते हुए अथर्व-वेदमे लिखा है---

अपचिनः प्र पतत सुपर्णो वसतेरिव। सूर्यः छणोतु भेपजं चन्द्रमा वोऽपोच्छतु॥ (-६।८३।१)

'जिस प्रकार गरुड़ वसितसे दौड जाता है, उसी प्रकार अपचनादि व्याधियाँ दूर चली जायँगी । इसके लिये सूर्य ओपधि बनाये और चन्द्रमा अपने प्रकाशसे उन व्याधियोका नाश करे ।'

इस मन्त्रमे रपष्टरूपसे कहा गया है कि सूर्य ओपिं बनाते है, विश्वमे प्राणरूप है तथा वे अपनी रिक्सियोद्वारा खारूय ठीक रखते हैं; किंतु मनुष्य अज्ञान- वश अन्धेरे स्थानमें रहते हैं और सूर्यकी शक्तिसे लाम न उठाकर सदा रोगी बने रहते हैं।

्रडॉ० होनगने लिखा है-—'रक्तका पीलापन, पतलापन, लोहेकी कमी और नसोकी दुर्वलता आदि रोगोंमें सूर्य-चिकित्सा लाभदायक पायी गयी है।'

सुप्रसिद्ध टार्शनिक 'न्योची' का मत है कि 'जबतक ससारमें मूर्य विद्यमान हैं तबतक छोग व्यर्थ ही दवाओंकी अपेक्षामें मटकते हैं । उन्हें चाहिये कि शक्ति, सान्दर्य और स्वास्थ्यके केन्द्र इन ( मूर्यदेव ) की ओर देखें और उनकी सहायतासे वास्तविक अवस्थाको प्राप्त करें।'

हमारे ऋषि मूर्य-चिकित्साके रहस्यसे अपरिचित नहीं थे। प्राचीनकालमे पाठ याद न करनेपर अथवा किसी प्रकारकी अविनय करनेपर धूपमे खड़े रहनेका दण्ड दिया जाता था। योगी धूपमें तप करते थे। सूर्य-सेवनसे कुष्टनाशकी तो अनेको कथाएँ प्रसिद्ध हैं।

रोगका कारण—मूर्यचिकित्साके सिद्धान्तके अनुसार रोगोत्पत्तिका कारण शरीरमे रंगोका घटना-बढना है। रंग एक रासायनिक मिश्रण हैं। हमारा शरीर भी रासायनिक तत्त्वोंसे बना हुआ है। जिसके जिस अङ्गमें जिस प्रकारके तत्त्वकी अधिकता होती है, उसके उसी अङ्गमे उसके अनुरूप उस अङ्गका रंग हो जाता है!

गरीएके विभिन्न अङ्गोमे विभिन्न रंग होते हैं; जैसे चर्मका गेहुआँ, केशोंका काला एवं नेत्रगोलकका श्वेत आदि । शरीएमे किस तत्त्वकी कमी है, यह अङ्ग-परीक्षा-हारा जाना जा सकता है; जैसे—चेहरेकी निस्तेजताका कारण रक्ताल्यता है । शरीएमे रंग एक विशेष तत्त्व है । इसमें घट-वढ़ होना रोगका कारण माना जाता है । सूर्यमें साता रंग विद्यमान रहते हैं, इसीलिये विभिन्न रंगोंबाली बोतलोंमे जल भरकर उन्हे धूपमे रखकर उन रंगोंको उन रंगीन बोतलके माध्यमसे उस जलमे आकार्यित किया जाता है और फिर वह जल ओपधिके रूपमें रोगियोको इस दृष्टिसे दिया जाता है कि जिससे रोगियोके शरीरसे तत्तद् रंगोंकी कमी दृर हो और वे पूर्ण स्वास्थ्य लाम करें।

अथर्ववेद—(१।२२)में वर्णचिकित्साके सम्बन्धमें यह उल्लेख मिळता है—

अनु सूर्यमुदयतां हृद्द्योतो हरिमा च ते। गो रोहितस्य वर्णेन तेन त्वा परिद्ध्यसि॥

अर्थात्—ते हिरमा-तुम्हारा पीलापन ( पाण्डु, कामला आदि ) तथा हृद् द्योतः-हृदयकी जलन (हृदय-रोग), सूर्यमनु-सूर्यकी अनुकूलतासे, उत् अयताम्-उड़ जार्ये, गोः-रिह्मयोके तथा प्रकाशके उस, रोहितस्य-लाल, वर्णन-रंगसे, त्या-तुझे, परि-सन ओर, दध्मसि-धारण करता है।

भाव यह है कि पाण्डु-रोग और हद्रोगोंमें सूर्योदयके समय सूर्यकी लालरिमयोके प्रकाशमें खुले शरीर बैठना तथा लाल रंगकी गौके द्धका सेवन करना बहुत ही लामदायक होता है।

रोगनिवृत्ति ही नहीं अपितु दीर्घायुकी प्राप्तिके लिये भी प्रातःकाल सूर्योदयके समय उनके रक्तवर्णवाले प्रकाशका सेवन करना चाहिये। अथवविदमे रक्तवर्णसे दीर्घायु-प्राप्तिका उपाय लिखा है—

परि त्वा रोहितैर्वर्णेर्दीर्घायुत्वाय द्व्यसि। यथायमरपा असद्थो अहरितो भुवत्॥ (१।२२)

अर्थात्—दीर्घायु-प्राप्तिके लिये तुम्हें हाल रगोंसे चारों ओर धारण करता हूँ, जिससे पाण्डुता दूर होकर नीरोग हो जाऊँ, भाव स्पष्ट है लाल वर्णोंके प्रयोगसे पाण्डुरोग और तज्जन्य शारीिक फीकापन दूर हो जाता है तथा मानव आरोग्यंक साथ-साथ दीर्घायु प्राप्त करता है। लाल रंग शरीरके लिये अत्यधिक लामदायक है, इसीलिये उदय होते हुए सूर्यका सेवन विशेष हितकर माना गया है और लाल गायका दूध पीना भी महत्त्व-पूर्ण प्रतिपादित किया गया है—

> या रोहिणीर्देवत्या गाचो या उत रोहिणीः। रूपरूपं वयो वयस्ताभिष्ट्रा परिदध्मसि॥ ( –अथर्व०१। २२ )

अर्थात् या देवत्याः—जो चमकीली, रोहिणीः— रिक्तम सूर्य-रिक्मयाँ हैं, उत-और, या रोहिणीः गावः— जो रिक्तम गौएँ (सूर्यकी किरणे) हैं, उनसे रूप और चयः— आयु प्राप्त होती है, ताभिः—उनके साथ, त्वा—तुझे, परि— चारों ओर, दध्मिस—धारण करते हैं। भाव यह है रिक्तम सूर्य-रिक्मयोके सेवन तथा रिक्तम गौओका दूध पीनेसे रोग निवृत्त होकर आरोग्यरूप और दीर्घायुकी प्राप्ति होनी है।

इतना ही नहीं, सूर्यरिमयोसे रोगोत्पादक कृमियोंका भी नाश हो जाता है—

उद्यन्नादित्यः क्रिमीन् हन्तु निम्नोचन् हन्तु रिहमिभः।ये अन्तः क्रिमयो गवि॥ (अथर्व०२।३२।१)

अर्थात् उद्यन्नादित्यः—उदय होता हुआ सूर्य, कर्मीन् हन्तु—कीटाणुओका नाश करे तथा निम्नोचत् अस्त होता हुआ सूर्य अपनी—रिम्मिभः—िकरणोसे, उन कृमियोको नष्ट करे, जो—गवि अन्तः—पृथ्वी-पर हैं।

सूर्य पृथ्वीपर स्थित रोगाणुओ (कृमियो) को नष्ट कर निज रिमयोका सेवन करनेवाले व्यक्तिको दीर्घायु प्रदान करते हैं। सूर्यद्वारा विनष्ट किये जानेवाले रोगोत्पादक कृमि निम्नलिखित हैं—

 अर्थात् विश्वरूपम्—नानारूप-रगवाले, चतुरक्षम्— चार नेत्रोंवाले, सारङ्गम्—सारंग वर्णवाले, अर्जुनम्— श्वेत रंगवाले कृमिको मैं श्रणामि—मारता हूँ। अस्य— इस कृमिकी पृष्टीः— प्रसालयोंको तथा शिरः—सिरको भी वृश्यामि—तोइता हूँ।

रोगोत्पादक कृमि नाना वर्ण और आकृतिके होते हैं। सूर्यके सेवनद्वारा इन्हे नष्ट कर व्यक्तिको खास्थ्य लाभ करना चाहिये।

सूर्य स्वास्थ्य और जीवनीय शक्तिके भण्डार हैं। जो व्यक्ति सूर्यके जितने अधिक सम्पर्कमें रहते हैं, उतने ही स्वस्थ पाये जाते हैं और सूर्यसे बचकर रहनेवाले सर्वथा निस्तेज और भयंकर रोगोसे प्रस्त मिलते हैं।

स्वास्थ्य स्थिर रखने और रोगोसे बचनेके लिये आवश्यक है कि हमधूप और सूर्यके प्रकाशसे सदा बचकर न रहें और इनके अधिक सम्पर्कमे रहे—विशेषकर प्रातःकालीन आतप अधिक हितकर होता है, वही रुग्ण और स्वस्थ दोनोको समान लाभ पहुँचाता है । केवल मध्याहकी धूपको छोड़कर शेप समय यथासम्भव उसके न्यूनाधिक सम्पर्कमे रहना चाहिये । सूर्य-स्नान करते समय यथासम्भव निर्वल रहे या विल्कुल हल्के-पतले ( झीने ) वस्नोका प्रयोग करना चाहिये, जिससे सूर्यकी किरणे सरलताके साथ प्रत्येक अङ्ग-उपाइतक पहुँच सके ।

आजका प्रबुद्ध मानव इस तथ्यसे भलीभॉति परिचित हो चुका है कि सकामक रोगोका विशेष प्रकोष ऐसे स्थानोपर ही प्रमुखतः होता है, जहाँ सूर्यकी रिष्मयाँ नहीं पहुँच पातीं। इस स्थितिमे हमे मकान सदा ऐसे वनवाने चाहिये, जहाँ धूप और वायुका उचित मात्रामे अवाध प्रवेश हो सके।

विटामिन ( खाद्यौज )की उत्पत्तिका कारण भी सूर्यकी रिक्मियाँ हैं । सूर्यके विना जीवनीय शक्ति सर्वथा नहींके वरावर ही रहती है । सूर्यकी उपयोगिता परिलक्षित कर आयुर्वेदमें भी गृर्य-रनानका प्रतिपादन किया गया है, अष्टाङ्गहृदयमें इसके महस्य-पर विशेष वल दिया गया है, भले ही आज (Natureo Pathy) नेचुरोपैथीके लिये इसका प्रयोग किया जाता हो, पर है यह आयुर्वेदकी ही देन, और साथ ही हमारे मह्षियोकी बुद्धिमत्ताका, विशेष ज्ञानका तथा गानव-

वान्याणकी भावनाका जीता-जागना उठाहरण भी । स्वास्त्रकामी प्रत्येक व्यक्तिको सूर्यकी महत्ताको पहचानकर, उसका सेवनकर अपने म्यास्त्र और आयुक्ती वृद्धिके लिये प्रयत्न करना चाहिये । अतः मरम पुराणका यन्त है -

'आरोग्यं भास्यराधिच्छेत्'।

# श्रीसर्वसे स्वास्थ्य छान

( लेखक--हॉ॰ श्रीमुरेन्द्रप्रसादजी मर्गः एम० ए०, एल्-एल्॰ वी॰, एन्॰ ही॰ )

मूर्यनारायण प्रत्यक्ष भगवान् हैं। हमें उनका प्रत्यक्ष दर्शन होता है। उनके दर्शनके लिये भावनाकी वैसी कोई आवश्यकता नहीं है, जैसी अन्य देवोंके लिये अपेक्षित होती है। अतः सूर्यदेवकी प्रत्यक्ष आराधना की जा सकती है।

सीरपुराणोमे भगवान् सूर्यकी अलैकिक सम्पदाओं, शक्तियो आदिका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। मुर्य-मण्डलमे प्रवेश करके ही जीव वजलोक अर्थात् भगवान्का सांनिध्य प्राप्त कर सकता है । वस्तुत: सूर्य-नागयणकी आराधना किये विना बुद्धि शुद्ध नहीं होती। सूर्यनारायण और श्रीकृष्ण एक ही हैं । श्रीकृष्णने ख्यं गीतामें 'ज्योतिपां रविरंशुमान' कहा है। धर्मराज युधिष्ठिर सूर्यकी उपासना करते थे और सूर्यदेवने उन्हे एक अक्षय पात्र दिया था । भगवान् राम भी सूर्योपासक थे । ऋग्वेदमें सूर्यकी उपासनाके कई मन्त्र हैं और भगवान् आदित्यसे अनेक प्रकारसे प्रार्थना की गयी है। लिखा है—'आरोग्यं भास्करादिच्छेन्मोक्षमिच्छे-ज्जनार्दमात्।' आधुनिक चिकित्सा-शासियोने सूर्यकी ग्वास्थ्यदायिनी शक्तिको भलीभाँति समझा और अनुभव वित्या है । सूर्य-किरण-चिकित्सापर देशी-विदेशी चिकित्सकोंने कई प्रन्थ लिखे हैं। एक अंप्रेजी कहावत है—( Light is life and darkness is death ) इज लाइफ ऐण्ड डाक्तेस इज डेथ-

अर्थात्—प्रकाश ही जीवन हे और अन्वकार ही मृत्यु है । जहाँ मूर्यकी फिम्में अथवा प्रकाश पहुँचता है, वहाँ रोगक कीटाणु स्रतः मर जाने हैं और रोगोंका जन्म नहीं होता । सूर्य अपनी किरणोंद्राम अनेक प्रकारके आवश्यक तत्त्वोंकी वर्ध करते हैं और उन तत्त्वींको शरीरद्वाग प्रद्रुण करनेसे असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। वैज्ञानिकाने चिकित्साका दृष्टिसे गृर्थ-का अनेक प्रकारसे प्रयोग किया है। जाल करते हैं कि सुरोके प्रकाशमें सप्तरिशयो—लाल, हरी, पीली, नीळी, नारंगी, आसमानी और कासगी रंग—विधमान है एवं सूर्य-प्रकाशके साथ इन रंगों तथा तत्वींकी भी हमारे ऊपर वर्षा होती है। उनके द्वारा प्राणी तथा वानस्थितक वर्गको नयजीवन एवं नवचैतन्य प्राप्त होता रहता है। यह कहनेंगे कि यदि सूर्य न होते तो हग जीवित नहीं रह सकते ये —कोई अत्युक्ति नहीं है। यही कारण है कि वेटोंमे रार्ग-पूजाका विधान तथा महत्त्व है और हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियोंने गृर्यसे शक्ति प्राप्तकर प्राकृतिक जीवन व्यतीत करनेका आदेश किया है । आदिकालके धीक और यूनानी छोगोंने भी सूर्य-चिकित्सालय वनवानेके साथ-साथ सूर्यकी पूजा की है। पाश्चात्त्य चिकित्सा-विज्ञानका प्रथम उपासक हिप्रोकेट्स भी मुर्गद्वारा रोगियोंको ठीक करता था।

धीरे-धीरे अवनतिके गर्तमे पडते हुए ससारने सूर्य-के महत्त्वको अपने मस्तिष्कसे मुला दिया। फलखरूप संकड़ो रोगोको, जिनका पहले नामोनिशानतक न था, जन्म दे दिया । वैज्ञानिकोके निरन्तर प्रयत्नशील रहने तथा अनुसधान और अन्वेषण करते रहनेपर भी वे संसार-को रोगोसे मुक्त न कर सके और अन्तमे विवश हो प्रकृतिकी ओर लोटे। कुळेकने सूर्यके महत्त्वको समझा और सूर्य-ऊर्जा आदिका पता लगाया । सर्वप्रथम डेनमार्कके निवासी डॉ० नाईस फिसेनने १२९३ ई०मे सूर्य-प्रकाशके महत्त्वको प्रकटकर १२९५मे सूर्यद्वारा एक क्षयके रोगीको खस्थ किया। किंतु आपकी तैतालीस वर्पकी अवस्थामे ही असामयिक मृत्यु हो गयी । दूसरे वैज्ञानिकोको इतनेसे संतोप न हुआ । उन्होने नयी-नयी खोजें आरम्भ कीं। इसके फलखरूप चिकित्सा-ससारमे सूर्यचिकित्सा अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखने लगी है। डॉ० ए० जी० हार्ने, डॉ० एलफेड व रोलियर आदिने वडे-बडे सैनेटोरियम स्थापित किये। सन् १९०३से डॉ० रोलियर अपनी पद्धतियो ( systems ) द्वारा आल्पस्पर्वतपर लेसीन नामक प्राकृतिक सौन्दर्यसे सुसज्जित स्थानमे रोगियोकी चिकित्सा करते हैं और नैसर्गिक सूर्य-प्रकाश-को काममे लाते हैं । (श्रीमती कमलानेहरू शायद यहीं अपनी चिकित्साके लिये गयी थीं ।) डॉ० रोलियरका तरीका अपने ढगका अकेला है और ये सहिष्णुता तथा पृथक्ता ( एकलीमेटीसेशन तथा आइसोलेशन ) आदि विधियोद्वारा चिकित्सा करते हैं। इसका पूर्ण उल्लेख यहाँ नहीं किया जा सकता। इसके वाद 'क्रोमोपैथी' ( chromopathy ) का जन्म हुआ और वैज्ञानिकोने वतलाया कि शरीरमे किसी विशेष रगकी कमीके कारण भी विशेप रोग उत्पन्न हो सकते हैं और उसी रगकी बोतलमे तैयार किया जल पिलाने तथा शरीरपर प्रकाश डालनेसे वे रोग दूर हो सकते है। इस विपयके डॉ॰ आर॰ डी ० स्टक्तर, डॉ ० ए० ओ० ईव्स, डॉ ० वेविट आदि

ज्ञाता हुए हैं । यह चिकित्सा-पद्भित वड़ी उपयोगी और भारत-जैसे गरीव देशके लिये अत्यावश्यक हैं । पर इसमें कठिनाई केवल इतनी ही है कि 'क्रोमोपैंथी' (chromopathy ) द्वारा एक सद्वैद्य ही, जो रोगनिदानमें निपुण है, रोगियोको लाभ पहुँचा सकता है । ठीक निदान न होनेपर हानि हो सकती है ।

जिटल एवं तथोक्त असाध्य रोगो—जैसे क्षय, लकता, पोलियो, कैन्सर आदिमे भी विधिवत सूर्य-स्नान करनेसे अद्भुत लाभ होता है और रोगको दूर भगानेमे वड़ी सहायता मिलती है । पर इस सम्बन्धमें विशेपज्ञोंसे परामर्श कर लेना वाञ्छनीय है । कई बार स्थानीय रूपमे भी मूर्यकी किरणोका प्रयोग किया जाता है, अर्थात् शरीरके किसी एक अङ्गविशेषको कुछ समयके लिये धूपमे रखा जाता है।

सूर्य-िकरण-चिकित्सा-प्रणालीके अनुसार अलग-अलग रंगोके अलग-अलग गुण होते हैं; उदाहरणार्थ लाल रग उत्तेजना और नीला रंग शान्ति पैटा करता है। इन रगोसे लाभ उठानेके लिये रगीन बोतलोमे छः या आठ घंटेतक धूपमे लकडीके पाटोपर सफेद कॉचकी बोतलोमें आधा-आधा कुएँ या नदीका शुद्ध जल भरकर रखा जाता है। फलखरूप इस जलमें रगके गुण उत्पन्न हो जाते हैं और फिर उस जलकी दो-दो तोलेकी खुराक दिनमे तीनचार बार ली जाती है। पर बोतलको जमीनपर अथवा अन्य प्रकारके किसी प्रकाशमे नहीं रखना चाहिये। एक दिनका तैयार किया जल तीन दिनतक काम दे सकता है। जलकी भॉति तैल भी लगभग एक महीनेतक धूपमे रखकर तैयार किया जाता है। यह तैल पर्याप्त गुणकारी होता है।

सूर्य-रिमयोसे लाभ उठानेकी एक निरापद् एवं हानिरहित विवि यह है कि स्वेनवर्णकी वोतलमें जल तैयार करके उसका सेवन किया जाय।

सूर्यक्रान—सास्य-इन्छुकोको प्रतिदिन सूर्यस्नान करना चाहिये । इसकी विधि यह है कि सुहाती-सुहाती घृपमें अपने सम्पूर्ण शरीरको शक्ति, रुचि एवं ऋतुके अनुसार नंगा रखा जाय । शरीरके प्रत्येक अन्न-प्रत्यङ्गपर सूर्यकी किरणें पड़े । यदि असहनीय हो तो सिरको श्वेत गीले वस्त्रसे तथा शरीरके अन्य भागोंको सात्त्रिक वृक्षों—जैसे केले, जामुन, आमके पत्तोसे ढका जा सकता है। शरीरको धूपमें रखनेसे पसीना आता है। यद्यपि यह एक प्रकारका विप है, तथापि पसीनमें ही ठंडे जलसे रगड़-रगड़कर स्नान करना अत्यन्त गुणदायक एवं ळाभकारी होता है । इस प्रकार पसीनेमे स्नान करना कभी कोई हानि नहीं करता। जर्मनके प्रसिद्ध जल-चिकित्सक डॉ० लुई कूनेने वाप्य-स्नानके ठीक पश्चात् ठंडे जलसे स्नान करनेकी परिपाटी डाली थी। इस पद्मतिके द्वारा इजारो रोगी खास्थ्य-लाभ कर चुके हैं और कर रहे हैं ।

सूर्यस्नान करनेमे ऋतुके अनुसार समय एव अवधिका भी ध्यान रखना चाहिये। श्रीष्मकालमें प्रातः ८वजेतक और सायं ४ वजेके पश्चात् एवं शरद्ऋतुमे किसी भी समय सूर्यस्नान किया जा सकता है। इसकी अवधि १५ से ३० मिनटतक रखी जानी चाहिये।

स्यंतमस्कार-ज्यायाम— खास्थ्यकी दृष्टिसे दैनिक त्रिकाल संध्याओंका अत्यन्त महत्त्व है। प्राणायाम भी संध्योपासनाका अङ्ग है। प्राणायामसे शरीरका दृष्टित रक्त शुद्ध होकर अनेक रोगोसे शरीरकी रक्षा होती है। इसके अतिरिक्त सूर्यकी प्रार्थना एवं उनके ध्यानसे बुद्धिका परिमार्जन होकर सद्विवेक जागृत होना है और मनुष्य पाप-क्रमोंसे सहल ही बच जाता है।

आधुनिक विद्वानोने सूर्यनमस्कार-व्यायाम-पद्धतिका भी उद्भव किया है । इस सम्बन्धमें 'लीडरप्रेस' इलाहावाद-द्वारा प्रकाशित 'पूर्य-नमस्कार' नामक पुस्तक अत्यन्त प्रामाणिक, अनुभवपूर्ण, असंगतियोंसे शून्य एवं ज्ञानवर्षक है । विद्वान् एव अनुभन्नी लेखकने विपयका विश्लेपण वैज्ञानिक रीतिसे करके 'सूर्य-नमस्कार-न्यायाम'-पद्धतिका प्रचार किया है । इस पद्धतिमें शरीरके निमन्न अङ्गों-को दस अन्नस्थाओं (पाजो )में रखने, सायमें श्वास-प्रश्वासकी प्रक्रिया करते हुए, मन-ही-मन मुखको निना खोले मन्त्रोचारण करनेका नियान है । इनमें चौनीस मन्त्र हैं । इन्हे पढ़ते हुए, प्रतिदिन प्रातःस्नान करके सूर्या-मिमुख होकर निधिपूर्वक नमस्कार करना चाहिये । यह नमस्कार एकसे आरम्भ करके कम-से-कम चौनीस वारतक किया जाय । इनके अभ्याससे शरीर खस्थ, निलष्ठ, नीरोग तथा दीर्घजीनी होता है । साथ-ही-साथ आहार-विहारक अन्य सामान्य नियमोंका भी पालन उचित है ।

भ्रान्तियाँ—धूप अथवा स्पर्वेत सम्बन्धमें कुछ म्रान्तियाँ भी फैली है । वस्तुतः धूप कभी कोई हानि नहीं करती, तथापि भरपेट भोजनके पश्चात् कड़ी धूपमे जाना वर्जित है । खाली पेट धूपमें वूमनेखे कभी कोई हानि नहीं होती । हमारे प्रामोमें आज भी वहाँके निवासी चिलचिलाती धृप एवं गर्म लमे रहते हैं और वे नगरके कृत्रिम जीवनके आदी नागरिकोंकी भाँति धूप एवं खुके शिकार नहीं बनते ।

मूर्यकी किरणोद्वारा पके फलों, सिट्जियों तथा खाद्यानों में एक विशेष प्रकारका रस पैदा होता है और वे अनेक प्रकारके खाद्योसे भरपूर हो जाते हैं। जिन पेड़-पौधोंको सूर्य-किरणें नहीं मिळतीं, वे मर जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि सूर्यकी किरणें प्राणका संचार करती हैं और उनकी सहायतासे भयंकर-से-भयंकर रोग सहज ही विना किसी व्ययक दूर किये जा सकते हैं। सूर्यके तापसे क्षय, केंसर, पोलियो आदि रोगोंके जीवाणु खतः मर जाते हैं। जिन कमरोंने सूर्यकी किरणें पहुँचती हैं, वे कठोर शितमें भी रात्रिको गर्म रहते हैं। उन्हींमें शयन करना खास्थ्यदायक एवं सुविधाजनक होता है।

## भगवान् सूर्य और उनकी आराधनासे आरोग्यलाभ

( लेखक---श्रीनकुलप्रसादजी झा 'नलिन' )

यो देवेभ्य आतपति यो देवानाम्पुरोहितः। पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये॥ (शुक्रयजु०३१।२०)

'जो भगवान् सूर्य देवताओं के छिये प्रकाशित रहते हैं, जो देवताओं के पुरोधा—नेता हैं तथा जो देवताओं से पहले हुए हैं, ऐसे मङ्गलदायक भगवान् सूर्यको मेरा प्रणाम है।

हिंदू-धर्मप्रन्थोंकी मान्यताके अनुसार देवताओकी संख्या ३३,००,००,००० (तेंतीस करोड़) है। कहा जाता है कि ये देवता संख्यामें पहले मात्र तेंतीसे थे। स्कन्दादि पुराणोंके अनुसार विभिन्न पुण्योसे मनुष्योंको लाभान्वित होते देख देवता भी उनमें सम्मिलित हो गये। ये प्रतिदिन एक-एक करके उसमें सम्मिलित होते थे, अतः उसके पुण्य-प्रभावसे प्रत्येक एक-एक कोटि-कोटिकी संख्यामें परिणत होते चले गये और देवताओंकी संख्या तेंतीस करोड़ हो गयी । इन्हींमेंसे भगवान सूर्यनारायण एक हैं।

भगवान् श्रीसूर्यदेव अत्यन्त अनादि एवं प्रतापशाली देवता हैं। अतः निगम-आगम-स्मृति-पुराण इतिहास-प्रन्थोंके अतिरिक्त इनका वर्णन लौकिक साहित्यमें भी उपलब्ध होता है। इतना ही नहीं, भारतीय प्रन्थोंके

अतिरिक्त रोम, यूनान, मिश्र, जर्मन आदि देशों के प्रन्थोमें भी इनकी चर्चा देखी जाती है। यह मान्यता कि 'मरीचिनन्दन प्रजापित कश्यपके पुत्र होने के कारण ये बहुत बादके—अर्वाचीन देवता हैं' भ्रान्तिपूर्ण है। ये तो कश्यपसे भी अतिपूर्व ही थे। कश्यपके पुत्ररूपमें जन्मग्रहण करना चन्द्रमा या सप्तर्षि आदिके समान इनका दूसरा जन्म है।

नवग्रहों तथा पद्मदेवोमें यद्यपि ये प्रथमें पूज्य माने गये हैं, तथापि ब्रह्मेशानान्युतखरूप होनेके कारण इन्हें कहीं ब्रह्में, कहीं स्त्य, कहीं जगदात्मा तो कहीं जगद- क्षारण कहा गया है। ऋग्वेद (शा०१।११५।१) तथा यजुर्वेद (७।४३)में इन्हें सम्पूर्ण विश्व- ब्रह्माण्डकी आत्मा कहा है। साथ ही 'देवीभागवत'में इन्हें आब्रह्मस्तम्वपर्यन्त जीवमात्रकी भी आत्मा कहा है—

देवतिर्येद्धानुष्याणां सरीस्रपविरूधसाम् । सर्वजीवनिकायानां सूर्य आत्मा दगीश्वरः॥ (८।१४)

श्रीमद्भागवतका—'एक एच हि लोकानां सूर्य आत्मादिकद्धरिः'—सूर्य सम्पूर्ण लोककलापोंकी आत्मा हैं—वचन भी इसका अनुमोदन करता है।

- आठ वसु, ग्यारह चट्ट ( इन्द्र ), वारह आदित्य, एक राजिष तथा एक प्रजापति—ये तेंतीस देवता हैं।
- २. अत्र देवास्त्रयस्त्रिशत् पुरा कृत्वा प्रदक्षिणाम् । प्रत्यहं मार्गमासीनाः प्रत्येके कोटिता गताः ।

(स्क०पु०१।३।१।५। ५६ आदि)

- दुनियामें जिस देवताकी सबसे पहले पूजा हुई, वे सूर्यनारायण थे। ( 'विज्ञानप्रगति' जुलाई, ७५)
- पञ्चदेवोंमे दिनकी पूजामें प्रथम सूर्य और रातकी पूजामें प्रथम गणेश पूजे जाते हैं।

(-स्क॰ पु॰ ३, चातुर्मास्यमा॰ ६।९)

- ५. (क) छा० उ० ३ । १९ । १, सू० उ० । (ख) म० पु० १६५ । १, प० पु० १ । ७९ । ८ ।
  (ग) त्वामिन्द्रमाहुस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापितः । त्वमित्रस्त्वं मनः सूक्ष्मं प्रभुस्त्वं ब्रह्म शाश्वतम् ॥
  (-महाभारत)
- ६. छा० उ० ५ । ५ । १ । ७. सूर्यं आत्मास्य जगतस्त्रस्थु घस्तमसो रिपुः । (स्क० पु॰, का० ख० २ । १)
- ८. बृहत्स्टिहना १ । १, भविष्यों० पु., आदित्यहृदय स्तोत्र ।

बृहत्यासभस्य विकास भानये ग्रायमा कर्ता है कि कि कि मार्थि । उस सूर्य गण्डले, मार्थि से मार्थि असारा मार्थि से मार्थि से मार्थि । उस सूर्य गण्डले, मार्थि से मार्थि, से मार्थि भाषा, से मार्थि मार्थि असिका, असिका मार्थि कि मार्थि कि मार्थि का मार्थि मार्थि मार्थि का मार्थि मार

चिन्तयेद्वि मध्यस्यं दीतिमन्तर्यमणालम्। तस्य मध्यमनः संभो चिद्धशन्त्रशियो मणान्॥

विन्द्रमध्यगतो नाद्रो नाद्मध्यगतो ध्वनिः। ध्यनिमध्यगतस्तारम्तारमध्यगतोऽशुमान् ॥ (१२०३१२,३१५

(१६ । ३१६ । ३१०) प्रभोगित्या (१ ) भे आंत्रपती प्राप्त करा ई—'भादित्यो क वे प्राणाः'। ताः तेष्ये क्रिय्तं भातिक्कि पुराण-तित्रासादिमें भी तो प्रभोगि क्या गया है। साथ ही इक्ष, कियु और फोलमें तस्वी अमेदनाका प्रतिपादन करते हुए विस्ति क्या गया है—

उदये इहाणी रूपं मध्याहे तु मोध्यरः। अम्तमाने स्ययं विष्णुलिम् निधारितः॥

(भव उत्युक्त भाव हुव गंग्व १४८) सृष्यिकाम्भवनम् प्रश्ननम् "पृथ्वयनि त्रीयास्ता-काशाः" (पृथी, जल, तेत्र, यायु और आरहतः)-भेसे वायुनस्वके अधिकती भगवान् सूर्य हैं—

अकारास्याधिपो विष्णुरानेर्द्वव मोध्यरी । यायोः स्र्यः क्षितेरीको जीवनस्य गणाधियः॥

जिन पत्रनार्थोंने सृष्टिया निर्माण दुआ है, सर्वस्या भी उन्होंने दुआ हे । इन तत्योंकी चित्रनिने सर्वार्थ ज्यानियाँ ज्ञान हो ज्यान ते १ तहा मोजन्मा। स्वतिमालनाहरूकी तेम क्षा क्षा क्षांना हिम होते हैं। स्वतिमालनाहरूकी तेम व्याप्त क्षांना हम्मान के मेर तेमि है होंग का मुद्द स्वत्य क्षांना क्षांना है। प्राप्त हार्ग्य मुद्दी क्षांना क्षांना क्षांना कर्मन

रहुरकोटककृष्टांत गण्डमाना निर्यानका। सरियाधिकारांग

अध्येतासम्मादेतः सर्वेगमान् अनुस्थेत । ( स्टिस्ट उद्गार १)

क तम् सूर्वतः कारणम्हाराज्ये सतः सेतीय सूर्व विकासित है। ये के कीस्तूरीय कार्य कुरा प्रस्ता है, यह सीमेर होता है। हैं-

म्यों नीरोपनी द्याद भन्या के कुछने हि सः ॥ (११० कु २० १० १० १० ११)

स्वेमे आरोपराकारी यांत महिलाव द्वापाद्वीती। वेकी आरो है --

नगणियाद्वांना स्थानिक्ताम् ग्रं। विश्वमाभागियावनम् ॥ (४०० ६३) ३६) भूतोव १ अत् निस्ता गोर्थाक एव अगरपारि

भूवाय , अस्य सम्मार माचारा एवं अमापार व रोगिके आधारमा तथा समृत्य वीक्तमत्के विषे

 <sup>(</sup>क) वद्याविण्युरद्रशनिज्ञाममानेश (नन्तर: ॥ (ची॰ स्पृ०)

<sup>(</sup>म) आ विष्णुक सूर्वक देवी विकेशनस्या॥ (स्वः ३० २० वर्ष मा० १। १५)

<sup>(</sup>ग) एम हमा च विष्णुध कह एवं हि भागवः ॥ (स्ट त्र ट ट र १६)

<sup>(</sup>य) महाय विष्णांत तुभ्यं हतामे सूर्यम्बि॥ (शिल्यालसंत उलस्त ८। १८)

<sup>्</sup>री मन्त्रयोगग्रंतिता । मृष्यं श्री पृथ्यं न तेपट भागत्में होती है। अपित् ईरणा, ने में एन, की विकास आहि देशों ने भी होती है । § इस प्रारण्ये अस्य मन्त्रींने भी सूर्यने आगेस्पती दात की गरी है ।

दर्शनीय और आकाराके सभी ज्योतिष्गण्डोंके प्रकाशक हैं।'

अथवेवेदमे पाँव, जानु, श्रोणि, कथा, मस्तक, कपाल, हृदय आदिके रोगोंको उदीयमान मूर्यरिक्स्योंके हारा दूर करनेकी वात कही गयी है । पुनः इसी वेदमें उगते हुए सूर्यकी रक्ताभिकरणोसे रोगियोंको चिरायु करनेका वर्णन प्राप्त होता है । अथर्ववेदमें ही सूर्यसे गण्डमालारोगको दूर करनेकी बात आयी हैं।

यद्यपि श्रीमद्भागवतमे सूर्यसे तेज—'तेजस्कामो-विभावसुम्', स्कन्दपुराणमे सूर्यसे सुख—'दिनेशं सुखार्थीं' तथा वाल्मीकीय रामायणमे मूर्यसे अरिविजयकी कामना की गयी है तथापि अन्य पुराणोने एक खरसे 'सर्यसे आरोग्य-लाभ'का डिण्डिमघोप किया है---

आरोग्यं भास्करादिच्छेद् धनमिच्छेद्धुताशनात्। ईश्वराज्ज्ञानमिच्छेच मोक्षमिच्छेज्जनार्दनात्॥ ( मत्स्यपु० ६७ । ७१ )

इस तरह आजसे हजारो वर्ष पूर्वसे ही भारतीय जनसमुदाय सूर्येकी कृपासे आरोग्यलाभ प्राप्त करता आ रहा है। पाँच सहस्रसे भी अधिक वर्ष बीत गये, जब दुर्वासाके शापसे कुष्ठप्रस्त श्रीकृष्ण और जाम्बवती-नन्दन साम्बको सूर्यनारायणकी आराधनाने निरामय और सुन्दर बनाया था।

सुप्रसिद्ध भक्तकवि मयूरभट्ट, जो वार्णके साले एवं भूषणभद्दके मातुल थे, सूर्यकी आराधना कर न केवल नीरोग, कश्चनकाय हो गये, अपितु उन्होने सूर्यकी स्तुतिमें रचित सौ झ्लोकोके संप्रह—'सूर्यशतकम्'-से अमरता भी प्राप्त कर ली। यह 'सूर्यशतकम्' आज सस्कृतसाहित्यकी एक अमूल्य निधि वना हुआ है।

इस तरह सूर्याराधनासे स्वास्थ्यळामकी अनेक कथाएँ पुराणान्तरोमें देखी जाती हैं। स्यात्, इसी कारण विश्वके अनेक देश 'सूर्यसे आरोग्यलाभ'पर प्रयोग चला रहे हैं, जिसका ज्वलन्तनिदर्शन प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति (Naturopathy) है। अमेरिकाके सुप्रसिद्ध चिकित्साशास्री मिस्टर जॉन डोनने तो सूर्यरिक्सयोंसे यहमा ( T. B. )-जैसे भयंकर रोगके कीटाणुओके नष्ट होनेका दावा किया है।

'मार्तण्डमरीचियोंसे निरामयता' पर विदेशोमें आज जो अनुसंधार्न और प्रयोग चल रहे हैं, आस्तिक हिंद्का उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है; क्योंकि वह जानता है कि शास्त्रोंमें जो कुछ कहा गया है, वह ऋषि-महर्षियोंकी दीर्घकालीन गवेपणाका परिणाम है । शास्त्रोका एक-एक वचन अकारण-करुणाकर, सर्व-मङ्गलकामी, दीनवत्सल, परमवैज्ञानिक ऋपि-मुनियोके चिरकालीन अन्वेपण-मनन-चिन्तन एव अनुभवके निकषपर कसकर ही अभिहित हुआ है । इसी आस्था-सम्बलके सहारे वह आज भी निर्द्वन्द्व, निश्चिन्त चलते चल रहा है । उसकी धारणा है कि---

पुराणे ब्राह्मणे चैव देवे च मन्त्रकर्मणि। तीर्थे वृद्धस्य वचने विश्वासः फलदायकः॥ (स्क॰ पु॰ २, उत्क॰ ख॰ ६०। ६२)

(युद्धका० २७।४४)

१. अथर्ववेद स॰ (९१८।१९, २१, २२)

२. सूर्य-रिश्मके सात रगोमे दूसरा रग है नीला, जिसे अल्ट्रा-वायलेट भी कहते हैं। वैज्ञानिकोके मतानुसार यह अत्यन्त स्वास्थ्य-वर्द्धक कहा गया है । ३. अथर्ववेदसहिता (१।२२।१,२)

४. वही (६।८३।१)

<sup>(</sup>क) जयार्थी नित्यमादित्यमुपतिष्ठति वीर्यवान् । नाम्ना पृथिव्या विख्यातो राजञ्जातवलीति यः ॥

<sup>(</sup> ख ) युद्रकाण्डका ही 'आदित्यहृद्यग्स्तोत्र ।

५ वाणभट्ट और मयूरभट्ट दोनो ही महाराज हर्षवर्द्धनके दस्त्रारमे रहते थे।

<sup>( —</sup> वलदेव उपाध्यायका संस्कृत-साहित्यका इतिहास )

६. (सूर्य-रिक्मयोसे आरोग्य-लाभण्यर डॉ॰ जेम्सकुक, ( Jams Cook ) ए॰ वी॰ गार्डेन, ( A. B. Gorden ) एच ० जी ० वेल्स प्रभृति अनेक पाश्चात्य मनीपी अनुसंघान कर रहे हैं।

माने तीर्थे हिन्ने देवे देवमे भैपने गुरी। यादशी भावना यस्य सिद्धिभवित नादशी॥ (वही ५।२।२२७।२०)

आधुनिक मनोविज्ञानका यह कहना कि व्यक्तिकी भावना ही बहुधा उसके सुख-दु:खका कारण बनर्ता है, भारतीय समाज इसी आस्थामुखक धारणासे मिउना-जुलता है और इसी धारणाके वशीभृत फरोन्मुखी अपेक्षा समय तथा साधनके अनुसार भगवान् मूर्यकी आराधनासे लाभान्वित हो जाती है। यद्यपि आधुनिक भीनिक विज्ञानने बुछ लोगोंकी आस्थाको दिगा दिया है, फिर भी कुछ लोग आज भी इसको परम सत्य, सरल नया सुलम मानकर दवाओंके चकरमें न पउकर सीचे उपासनापर उतर जाते हैं। पैसेवाले 'वाबू' या 'मैकाले मार्का-शिक्षाः ( ! )की किन्हीं उपाधियोंसे विभूपिन तथा-कथित भद्रमहाशय या तत्प्रभावित व्यक्ति पैसेके चलपर खारूय खरीदनेमें जब अपने-आपको अक्षम पाते हैं और शनै:-शनै: खास्यके साथ सम्पत्ति ( Health and Welth) भी खो बैठते हैं तब कैंसे डिक जहानके वंछी पुनि जहाजपर आचे' — चूम-फिरकर इन्हीं भगवान् सूर्यकी शरणमें आ जाने हैं और नीरोगनाको प्राप्त

करते हैं। पूर्वमें उनको न मानकर पथात माननेमें उन्हें कोई क्षोभ या आक्रोश नहीं; क्योंकि उनकी ते। उद्वोपणा है—

थपि चेनमुदुगचारो भजेते मामनन्यभाक्। साधुरेष स मन्तव्यः'''''। (---गीता १।३०)

कोई पूर्वका लाय दूराचारा क्यों न हो. यदि अनन्यभावसे भगवान्की भक्ति वरने लो तो उसे माधु ही गानना चाहिये। भगवान् भक्तिप्वक पूजा करनेवालेका दारीर नीगेर कर देते हैं---

मूर्यों नीरोगनां दचाद् भक्त्या यैः पूज्यते दि सः । उसके द्यागको नीगेग तो कलो ही हैं, दद भी बना देने हैं—

अरोगो द्रदगानः स्याद् भास्करम्य असादतः॥
यही नहीं, अधिन भगवान् भास्कर नीरोग वनानेके
साथ-साथ जिसपर प्रसन होते हैं उसे निःसन्देह धन
और यहा भी प्रदान बहते हैं—

शरीरारोग्यकृष्टेंच धनवृद्धियशस्त्ररः। जायते नात्र संदेशे यस्य तुष्येद्वियाकरः॥ (वश्यु०११८०।५८)

### 'ज्योति तेरी जलती हैं'

( स्वियता—श्रीकर्त्हेयामिहजी विदोन एम्॰ ए॰, एल्-एल्-्यो॰)
रोग को मिटावे दुख विपदा घटावे तु ही।
तेर ही प्रताप से धरित्री टिकी गहनी है।
यन्ध्या को वालक और अंधन को आँख देत,
अप्र सिद्धि नवी निद्धि संग लगी रहती है॥
तु ही है अनादि नित्य अविवल अविकारी देव।
नेरे ही प्रभाव से यह सृष्टि सब चलनी है।
धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुपार्थों द्या,
स्वामी एक तु ही दुनी । ज्योति तेरी नलती है॥



## सूर्यचिकित्सा

( रेखक--प ० श्रीशक्तरलालजी गौद, साहित्य-व्याक्रणशास्त्री )

मनीषियोंका कथन है कि सूर्यप्रकाशसे रोगोत्पादक कृमियोंका नारा होता है। जिस प्रकार वात-चिकित्साका विधान शास्त्रोमे वर्णित है, उसी प्रकार अथवा इससे कहीं अधिक सूर्य-चिकित्साका विधान है। वायु-चिकित्सा सूर्य-प्रकाशसे ही सफल होती है। यदि प्रकाश न हो और इन प्रत्यक्ष देवकी किरण विश्वमे प्रसारित न हो तो जीव जीवित नहीं रह सकते । उपनिषद्का वचन है-'अथादित्य उदयन् यत्प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान् प्राणान् रिक्मषु संनिधत्ते' ( प्रश्न० उ० १६ ) सूर्य जव उदय होते है तो सभी दिशाओं उनकी किरणोंद्वारा प्राण रखा जाता है अर्थात् सूर्यप्रकाश ही वायुमण्डलको शुद्ध करता है। सूर्यकी किरणोके विना प्राणकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। वेदमें आयु, वरु और आरोग्यादि वर्णनके साथ सूर्यका विशेष सम्बन्ध है। शीतकालमे शीत-निवारणके लिये सूर्यकी ओर पीठकर उनकी रिमयोका सेवन करके आनन्द लेना चाहिये-जैसा कि प्राकृतिक चिकित्साकी विधि गोखामीजी अपनी विश्रद्ध भावनाओमे प्रकट करते है; यथा-भानु पीठि सेइअ उर आगी (मानस)। प्राय: हमने देखा है कि बहुत-से लोग अन्धकारयुक्त स्थानों अर्थात् अन्धकारयुक्त ( अन्वतामिस्र ) नरकमें जीवननिर्वाह करते है । जहाँ भगवान् सूर्यकी किरणें नहीं पहुँच पातीं, वहाँ शीतकालमें शीत तो बना ही रहता है। साथ ही वहाँके प्राणी भयंकर रोगके शिकार हो जाते हैं। उदाहरणार्थ-गठिया, गृधसी, स्नायुरोग, और पक्षाघात आदि । ऐसे लोग वैद्य, डाक्टर तथा हकीमोकी शरणमे जाकर भी अपना शारीरिक कष्ट (रोग) निवारण नहीं कर पाते। सूर्यका प्रकाश दुर्गन्धको दूर करनेवाली वायुको शुद्ध कर देता है । तभी तो गोखामीजी लिखते हैं---'भानु कृतानु सर्व रस खाहीं' विशेष--'प्राणो वै वातः'

सूर्यकी वितरणें रोगरूपी राक्षसोका विनाश करती हैं। 'स्यों हि नाष्ट्राणां रक्षस्ताम्पहन्ता'। सूर्यप्रकाशसे रोगोत्पादक कृमियोका नाश होता है । यथा— उत् पुरस्तात् सूर्यं पति विश्वहम्रो अहम्हा । हप्रांश्च प्रश्नहप्रांश्च किमीन जम्भयामिल (अथर्व) ५।२३।६) सूर्य पूर्व दिशामें उदय होता है तथा पश्चिम दिशामे अस्त होता है एवं वह अपनी किरणोद्वारा सभी दिखने तथा न दिखनेवाले कृमियोका नारा करता है। इन कृमियोका खरूपवर्णन इस प्रकार आता है--श्रुणाम्यस्य पृष्टीरपि बृध्वामि यच्छिरः। भिनक्षि ते कुषुम्भं यस्ते विपधानः ॥ (अथर्व॰ २ । ३२ । २,६ ) शरीरमें विद्यमान रहनेवाले विभिन्न प्रकारके कृमि भिन्न-भिन्न रोग उत्पन्न हैं, उनका हनन भगवान् सूर्यके प्रकाशसे ही होता सूर्यके प्रकाश, धूप तथा किरणोंका है। अब सेवन प्रत्येक ऋतुमे आवश्यक है, इसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे तथा खास्थ्य-लाभकी दृष्टिसे वतलाते हैं। भारतीय विद्वानोंने वसन्तऋतुको ऋतुराजकी संज्ञा दी है । इसमे चैत्र-वैशाख मास आते है । इस ऋतुमें प्रातः और सायंकाल घूमना हितकर वतलाया है । यथा— 'वसन्ते अमणं प्रथ्यम्' तथापि मध्याह-समयमें घूमना श्रेष्ठ नहीं है । प्रत्युत इससे ज्वर, माता, मोतीक्षळा, खसरा आदि रोगोका प्रादुर्भाव भी सम्भव है। प्रीष्मऋत्में मुवनमास्कर अत्यन्त तीक्ष्ण किरण फेंकते हैं, इससे कफ क्षीण होकर वायु वढती है। इसलिये इस ऋतुमें नमकीन, अम्ल, कटु पदार्थका भोजन, न्यायाम और धूपका त्याग करना हितकर होता है। मधुर अम्ल, स्निग्ध एवं शीतल द्रव्य भोजन करे। ठण्डे जलसे स्नान एवं अङ्गोंका सिंचन कर शक्करयुक्त सत्तुका प्रयोग करे । मद्य (शराव) न पीये। बेळाकी माळा धारण करनी चाहिये। सफेट

चन्दनको घिसकर लगाना चाहिये। इससे शिरोरक्त एवं दाह शान्त होते हैं। एक धर्मशार्खाय वचन भी है; यथा—

चन्दनस्य महत् पुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्। आपदं हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्टतु सर्वदा॥

आपदाका ग्रन्थकारका भाव मस्तिष्कदाह तथा ऐहलौकिक एव पारलौकिक विपत्तियोके नाशसे है। वर्पाऋतुमे अग्निके मन्द होनेसे क्षुधाका हास होता है 'वर्पाखग्न्यवले क्षीणे कुप्यन्ति पचनाद्यः'-वर्पाऋतुमें जठराग्निका दुर्बल हो जाना सम्भव है, जिससे वात आदि रोग उत्पन्न होते हैं। वास्तवमे मल तथा अप्रिका दृपित होना ही रोगोपद्रवका प्रमुख कारण है। 'आमारायस्य कायाग्नेदेर्विव्यादिप पाचितः' आमाराय-की खराबीसे मन्दाग्नि हो जाती है; इसलिये अग्नि प्रदीत करनेवाली व्रतोपवास प्राकृतिक चिकित्सा करनी चाहिये। इस ऋतुमें धुले हुए शुद्ध वस पहनने चाहिये। ऋतुओमें सबसे खराब वर्पाऋतु होती है। इसमें धूप-सेवन थोड़ी देरतक ही करना चाहिये। शरद्ऋतुमें वास्तवमे सूर्य-चिकित्साका विधान भारतीय तथा पाश्चात्त्य विदानोंने किया है । इस ऋतुमें पित्त प्रकुपित रहता है, इसलिये भूख अच्छी लगती है। शीतल, मधुर, तिक्त, रक्तिपित्तको शमन करनेवाला अन्न एवं जलका उचित मात्रामे सेवन करना चाहिये । साठी और गेहूँका सेवन करना ठीक है। विरेचन भी लेना चाहिये। दिवा-शयन और पूर्वी वायुका सेवन त्याग देना चाहिये । इस ऋतुमे दिनमें सूर्यकी किरणोसे तप्त और रात्रि-किरणोद्वाग शीतल अगस्य नक्षत्रके उदित होनेसे जल निर्मल और पित्रत्र हो जाता है। इस जलको हंसोदक कहते हैं । यह स्नान, पान और अवगाह्नमे अमृतके समान होता है । इस प्रकार ऋनुओमे होनेवाले भयंकर रोगोंसे हम सूर्यकी कृपासे वच सकते हैं । तभी तो कहा है—'आरोग्यं भास्करादिच्छेत्'। भगवान् मूर्यकी किरणें नि:संदेह शुद्र करनेवाली हैं— 'पते वा उत्पवितारो यत्सूर्यस्य रइमयः' "The rays of sun are certainly purifying.' सूर्य ही विनाशक राक्षसोंका नाश करने-वाले हैं अर्थात् जो राक्षसरूप भयंकर रोग हैं, उनका विनाश हो सकता है। "For the sun is the speller of the evil spirits, and the sickness.' सूर्यके प्रकाशसे रोगोत्पादक जन्तु मर जाते हैं, ऐसा ही सामवेदमें निर्देश है-'वेत्थाहि निर्ऋतीनां वज्र हस्त परिव्रजम् । अहरहः शुन्थ्युः परिपदामिव । सूर्व ! आप प्रतिदिन राक्षसोंके वर्जनको अवस्य जानते हैं अर्थात् सूर्य रोगरूपी राक्षसोंके विनाशक हैं। सूर्य तत्सुनोद्राघीय आयुर्जीवसे । आदित्यासः सु महसः कृणोतन ॥' (सामवेद ) सृर्यके प्रकाशहारा कीटाणु मर जाते हैं । इस विपयमे अथर्ववेदका प्रमाण प्रत्यक्ष है 'उद्यन्नादित्यः क्रिमीन् हन्तु निम्रोचन् हन्तु रिश्मिभः। ये अन्तः क्रिमयो गवि॥'(-अथर्व० २।३२।१) अर्थात् सूर्यिकरणोसे छिपे हुए रोग-जन्तु भी नष्ट हो जाते हैं।

सूर्यसे विनय

येन सूर्य ज्योतिपा वाधसे तमो जगच विश्वमुद्यिप भानुना । तेनास्मद्विश्वामनिरामनाहुतिमपामीवामप दुष्ण्वप्न्यं सुव्॥

(ऋ॰ १०।३७।४) अये स्प्रदेव! आप अपनी जिस ज्योतिसे ॲचेरेको दूर करते और विश्वको प्रकाशित करते हैं, उसी ज्योतिसे हमारे पापोको दूर कर, रोगोको और क्लेशोंको नष्ट करे तथा दारिद्वको मी मिटाये।

### व्वेतकुष्ठ और सूर्योपासना

( लेखक—श्रीकान्तजी गास्त्री वैद्य )

श्रीपीताम्बरापीठ दितयाके सस्थापक परमपूज्य श्री-स्वामीजी महाराजका अनुभव है कि सूर्याप्टकका श्रद्धापूर्वक नित्य पाठ करनेसे श्वेतकुष्ठके रोगी लाभान्वित होते हैं। श्वद्भवेरपुरनिवासी एक महात्माका अनुभव है कि रिववारका वन रखने और सूर्यनारायणको नित्य अर्ध देनेसे श्वेतकुष्ठ जाता रहता है। अर्धिक वाद कंडेकी आगपर शुद्ध घृत और गुग्गुलुका धूप देना चाहिये। जले हुए गुग्गुलुको उठाकर सफेद दागोपर मलना चाहिये।

जिन लोगोको लगातार विरुद्ध आहार करते रहना पडता है या जो पेचिसके रोगी है अथवा अम्लपित्तसे प्रस्त हैं, उनमें इसकी सम्भावना अधिक होती है, यह देखनेमें आता है। विरुद्ध आहारकी सूची लम्बी है, पर मोटे तौरसे यह समझ लेना चाहिये कि दूधके साथ खटाई और केले इत्यादिका सेवन विरुद्ध आहारोमे आता है। अतः कारणोंपर ध्यान देकर थोडा-बहुत औपधोपचार चलाते रहनेसे लाभकी शीघ्र सम्भावना है। लौह-घटित योगको बाकुचीके हिमसे सेवन करानेसे भी लाभ देखा गया है।

इसके रोगीको खटाई, मिर्च, मांस, अडा, मिर्दरा, डालडा, अरबी, उड़द, तली-मुनी वस्तुएँ, भारी चीजें नहीं खानी चाहिये। स्टेनलेस स्टील और अल्म्यूनियमकें वर्तनोंका प्रयोग भी विशेषतः भोजन-पाक करनेमे अवश्य बंद कर देना चाहिये। (सूर्याष्ट्रक आगे प्रकाश्य है।)

# सूर्यकिरणें कल्पगृक्षतुल्य हैं

( एक विशेषजसे हुई भेट-वार्तीपर आधारित )

'शरीरं व्याधिमन्दिरम्'—के अनुसार इस मानव-शरीरमे रोग होना खाभाविक है । सम्भवतः इसे ही देखकर ऋपियोने छोककल्याणार्थ व्याधिचिकित्साके लिये उपवेदोमे आयुर्वेदको भी स्थान दिया । आयुर्वेदमे कई रोगोके निवारणार्थ सूर्यिकरण-सेवन और सूर्यार्चनका विवान है । मानव सूर्यिकरणोहारा आरोग्य प्राप्त कर सकता है, यह मानकर एक प्रख्यात आयुर्वेदन्न और रसायनवेत्ता डॉक्टरसे सम्पर्क स्थापित कर 'सूर्यिकरणोद्वारा खास्थ्यलाभ'-विषयपर प्रेपकने चर्चा की तो उन्होने इसपर विस्तृत प्रकाश डाला, जिसका सिक्षास्क्रप यहाँ प्रस्तृत है ।

प्रश्न—डॉ॰ साह्य ! आप इस क्षेत्रके प्रख्यात चिकित्सक है और मूर्यिकरणोके माध्यमसे चिकित्सा करते हैं; कृपया यह वताइये कि मूर्यिकरण चिकित्सा-पद्धति प्राचीन है या नवीन १ यह पूर्वकी देन है या पश्चिमकी १ वर्तमानरूपमे इसे लानेका श्रेय किसे है !

उत्तर-देखिये ! इसमे कोई संदेह नहीं आयुर्वेदमे जहाँ रोगनाशहेत ओषधियोकी कही गयी है, वहीं प्रत्येक रोगके रोगाधिकारी देवताओकी उपासनाका भी निर्देश है । इसके लिये उसमे यन्त्र, मन्त्र और स्तोत्र भी वर्णित हैं। शिव-प्रणीत शावरमन्त्रोमे भी अनेक रोगनाशार्थ मन्त्र कहे गये है। जहाँतक सूर्य-किरण-चिकित्साकी वात है, यह निःसदेह हमारे देशकी प्राचीन पद्धति वेदोमें भी इसपर प्रकाश ढाला गया 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च'—अर्थात् मूर्य ही स्थावर-

जङ्गमकी आत्मा हैं। अथवंदेदके एक मृक्तमें भी कहा है कि तेरा हदयरोग और पाण्डु (पीलिया, पीलक) रोग सूर्य-किरणोंके साथ सम्बन्ध करनेसे चला जायगा। जहाँतक आयुर्वेदमें सूर्योपासनाकी बात है उसमें भी चर्म और कफ रोगोंके निवारणार्थ इसपर वल दिया गया है। यदि आप विचार करें तो पायेंगे कि सूर्यिकरणें इस पृथ्वीपर कामवेनुख्करण और कल्यन्नश्चतुल्य हैं। सूर्यिकरण-चिकित्सा-पद्यति प्राचीन और भारतीय है। पर इसके गुणोंको पश्चिमवालोने भी अपनाया। वे विटामिन 'डींग्के प्राप्त्यर्थ इसे ही एकमात्र साधन बताते हैं। यही नहीं, अमरीकाके बहुत-से चिकित्सकोंने इसके सकल प्रयोग भी किये हैं।

पर यह भारतका अभाग है कि इसने आविष्कार तो वहुत किये; परंतु इसकी वौद्धिक दासताने सभी प्रयोग दवा दिये। मौर्य-गृप्त राजाओं के समयसे यूनानी चिकित्सा आने छगी। अंग्रेजों के साथ एलोंपेथी आयी। आयुर्वेद और उसके प्रयोग दवते ही रहे। इस आधारपर चर्चित चिकित्साको वर्तमान खरूपमें सर पिछंझन होन छाये। उन्होंने अपनी 'आसमानी रंग और सूर्य-प्रकाश' नामक पुस्तकमें आसमानी रंगों और मूर्य-किरणोंसे कई रोग समाप्त करनेका वर्णन किया है। इसके बाद डॉ० येनस्कॉटने अपनी (Blue and red lights) 'नीला और लाल प्रकाश' तथा डॉ० एडविन चेविटने 'प्रकाश और रंगोंके नियम'-नामक पुस्तकमें इस पद्धतिपर प्रकाश डाला है और डॉ० रोवर्ट बोहलेन्ड साहबहारा अनेक दुःसाध्य रोगोंपर इसका सफल प्रयोग हुआ है।

अपने देशमें भी खनामधन्य ख० खा० सरखती-नन्दने मराठीमें अपनी पुस्तक 'वर्ण-जल-चिकित्सा'-में इसकी चर्चा चलायी । कुछ वर्ष पूर्व दिवङ्गत श्रीयुत गोविन्द वापूजी टोगूने इस दिशामें सर्वाधिक सफल प्रयोग कर सहस्राधिक जनोंको लाभान्वित किया। प्रथ—डॉ॰ साहव ! सूर्यकारणोंके माध्यमसे क्या सभी रोग ठीक हो सकते हैं या कुछ विशेष !

उत्तर-इस पद्धतिके उपचारमें नीले रंगके प्रयोगसे बुखार, पुरानी पेचिश, अनिसार, संप्रहणी, खाँसी, कास-खास, शिर:शृल, शिरोरोग, गर्मा, प्रमेह, मूत्ररोग, विस्फोटक, स्ठीपट इत्यादि; लाल रंगके प्रयोगसे समस्त बात-व्याधि, पीले रंगसे समस्त उदररोग, समस्त हद्रोग आदि; हरे रगसे समस्त व्यचारोग और किमधिकम् प्रायः सभी रोग नष्ट हो सकते हैं।

इस पद्धतिका मुख्य तात्पर्य उस पद्धतिसे हैं जिसमें लक्षाधिक ओपधियोका प्रयोग न कर ओपधि-सेवन और संयम सबमे भानु-रिमकी प्रधानता हो और जिसमें पूर्य-किरणोंसे निर्मित जल, तैल, दिच्य शर्करा और गोलियों-का प्रयोग हो, धूपस्नानका प्रयोग हो।

प्रश्न-अभी आपने तेल, शर्करा, दिव्य जल और गोलियोंकी बात कहीं। क्रपया उन्हें निर्मित करनेकी संक्षिप्त विधि बतायें!

उत्तर—जल-विधि-इस पद्धतिके अनुसार उपचार करनेके लिये रोगानुसार विभिन्न रंगेंकी वोतलें लेनी चाहिये, जो सर्वया खच्छ, पारदर्शी और दाग या धन्वेसे रहित हों। वोतलके रगका ही उसका हक्कन या कार्क (डॉट) हो। फिर क्प, तालाव, नदी, झरना या चापाकल (हैण्डपाइप)का सर्वथा खच्छ जल चार परत मोटे वलसे छान लें। तब उसे किसी वोतलमें इतना मरें कि केवल चार अङ्गुल ऊपर वह खाली रह जाय। फिर वोतलको हक्कनसे मली प्रकार बदकर उसे धूपमे खुली हवा और खच्छ स्थानमें एक लकड़ीकी पटिया अथवा तिपाई या चौकीपर रखें। उस स्थानपर पूर्वाह दस बजेसे अपराह पाँच बजेनक सूर्य-किरणें अदाधगतिसे आती हों

और छाया न पड़ सके। पाँच बजते ही तत्काल बोतल वहाँसे हटाकर बोतलक रगके ही पतंगी कागजमें लपेट कर आलमारीमें एव दे । धूपमें एखी बोतलोंमे धूपसे उष्णता पाकर जब रिक्त भागमे वाष्पविन्दु एकत्र हो जाय तो उस जलको निर्मित मान लेना चाहिये। इस जलको रोग और मात्राके अनुसार पी भी सकते हैं और इसकी पट्टीद्वारा या इससे धोकर वाह्य उपचार भी कर सकते हैं । किंतु उपर्युक्त निर्देशका पालन अवश्य हो। त्रुटि हानिप्रद हो सकती है। यदि भूलसे वोतल मुर्यास्ततक वहाँ रह जाय अर्थात् उसपर चन्द्रमा आदिको रोशनी पड़ जाय तो जल तत्काल फेंक देना चाहिये और बोतलको धो देना चाहिये। वैसे जल, शर्करा, गोलियाँ या तैल सभी चैत्रसे ज्येष्ठ मासतक तैयार करें; क्योंकि तब यथेष्ट किरणें मिलती हैं। जब कई रंगकी बोतलें ध्रुपमें रखनी हों तो उन्हें सटाकर नहीं रखना चाहिये। एक बोतलमें केवल एक बार जलादि तैयारकर उसमे तीन दिन-तक नहीं रखे, बरन् दूसरी खेत वर्णकी बोतलमे उलट दे। यदि कई वोतलें आलमारीमें रखी हों तो उनपर उन्हीं रंगोंका कागज लपेट दे। एककी छाया दूसरे-पर न पड़ सके । एक दिनका तैयार जल केवल तीन दिनोंतक प्रयोग करे, फिर दूसरा बना ले।

तैल्ल-शिरोरोगमे काचकी नीली बोतलमे शुद्ध तिल, नारियल या बादामका तेल और त्वचा-रोगोमें हरे रंगकी बोतलमे केवल तिलका तेल पूर्वोक्त रीतिसे भरकर कार्क या ढक्कनमें रूई लपेटकर भलीमॉित बंद कर दे। उसे भी लकड़ीपर ही ९० दिनोतक रखे। प्रतिदिन रूई बदलता रहे। तैयार हो जानेपर इत्र मिला सकते हैं, पर रग नहीं। दिच्य शर्फरा-अमीष्ट रंगकी बोतलों द्धिकी चीनी या पिसी मिश्री भरकर पूर्वोक्त विधानसे धूपमें रखे। शर्करा उसी बोतलमें रहने दे। जिस समय धूपन हो और धूपित जल उपलब्ध न हो, उस समय एक बड़ी श्वेत बोतलमें आधा सेर जलमे तीन माशा शर्करा घोल दे तो वह जल भी पूर्वोक्त धूपित जलके समान हो जायगा। सूखी शर्करा सेवन न करे।

गोलियाँ-होमियोपैथीकी दूधसे बनी सादी गोलियाँ (Suger of Milk) आवश्यकतानुरूप कई वोतलोमें पंद्रह दिनतक रखकर तैयार कर ले। वर्षाके समय पानी या शर्कराके स्थानपर इसकी एक या दो गोलियाँ मुखर्मे रखकर पानी पी ले।

धूप-स्नान-इसके विषयमें प्रायः सभी जानते हैं।पर यदि रोगीको कमरेमे स्नान कराना हो तो कमरे-की खिडकियोमे रोगानुसार काच लगा दे तो दिनमर रोगी धूप सेवन कर सकता है।

प्रश्न—डॉ॰ साहब ! कृपया यह बताइये कि क्या यह पद्धति अन्य पद्धतियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है ! यदि हाँ, तो इसे सर्वसाधारणमें मान्यता क्यों नहीं प्राप्त है !

उत्तर—देखिये भाई! आज चमत्कारका युग है। शिशुसे बृद्धपर्यन्त सभी चमत्कार चाहते हैं। उन्हें प्राकृतिक चिकित्सा स्त्रीकार नहीं है। वे सद्यः प्रभाव चाहते हैं, भले ही वह किसी अन्य आपत्तिको जन्म दे दे। इस पद्धतिमें ऐसी बात नहीं है। यह सर्वसुलभ है, अल्पन्ययी है और गुणकारी भी है। पर विज्ञानद्वारा आलसी और सुखेच्छु मानव इतनी सावधानी और प्रयत्नका कार्य क्यों करे! नहीं तो यह पद्धति उचित प्रकारसे प्रयुक्त होनेपर अमोघ सिद्ध हो सकती है। अतएव श्रेष्ठ है।

प्रेषक-श्रीअश्विनीकुमारजो श्रीवास्तव 'अनलः



# प्राकृतिक चिकित्सा और सूर्य-किरणें

( लेखक---महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीभजनानन्दजी सरम्वती )

सम्पूर्ण सौर-मण्डलके प्रकाशक भगवान् सूर्य भारतीय परम्परामे देवरूप माने गये हैं । वेटमे भी चिकित्सा और ज्ञानकी दृष्टिसे सूर्यका वर्णन भिन्न-भिन्न स्थानोमे आता है । ईशावास्योपनिपद्मे आत्मारूपसे इनकी वन्दना की गयी है ।

पूपन्नेकर्षेयमसूर्यप्राजापत्यव्यृहरङ्मीन् समृह । तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ १६॥

'हे जगत्के पोपण करनेवाले, एकाकी गमन करनेवाले, संसारका नियमन करनेवाले, प्रजापति-नन्दन मूर्य ! आप अपनी किरणोको समेट ले; क्योंकि जो आपका कल्याणतम रूप है, उसे मै देख रहा हूँ । यह जो आदित्यमण्डलस्य पुरुप है, वह मैं हूँ । अर्यात् आत्मज्योतिरूपसे हम एक है । इस प्रकार आत्मारूपसे भगवान् मूर्यकी वन्दना की गयी है । इसके अतिरिक्त मानव-जीवनमे श्रीमूर्य और किरणोका क्या महत्त्व है—यह भी छिपा नहीं है ।

सामान्य जन तो उदयमे प्रकाश और अस्तमे अन्व-कारकी कल्पना करके शान्त हो जाते हैं; किंतु शास्त्रीय एव वैज्ञानिक दृष्टिसे प्रतिक्षण सूर्यका सम्बन्ध हमारे जीवनसे रहता है। सूर्यके विना क्षणभर भी रहना असम्भव है।

यदि यह कहा जाय कि सभीके जीवनका आधार सूर्य ही हैं तो अनुचित न होगा; क्योंकि हमारी सारी राक्तियोके स्रोत सूर्य ही हैं और उन्होंके प्रभावसे सबका जीवन सुखमय बीतता है।

संसारकी सारी वनस्पतियाँ उन सूर्यिकरणोद्वारा ही पुष्ट होती हैं, जिनके सहारे हमलोग जीवन धारण करते हैं। पोंचे तथा हमलोग सूर्यसे अपने जीवनकी शक्ति प्राप्त करते हैं । दूध पीते समय जो प्रोटीन हमें प्राप्त होता है, वह मूर्यकी किरणोंसे ही; क्योंकि गौएँ वास और सन्जियोको कार्योहाइड्रेटमें परिणत किये विना हमें दूध नहीं दे सकती हैं ।

प्रत्यक्षरूपसे भी मूर्य-िकरणे मानव-जीवनको प्रभावित करती हैं। उनके रंगोंका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत होता है। रंगकी किरणोका अधिक महत्त्व है, क्योंकि रंगोका समृह, जो हमारे वातावरणको बनाता है, उनको वे रूप देती हैं। रंगके प्रति जो हमारी प्रति-िक्तयाएँ होती हैं, वे महत्त्वपूर्ण हैं; क्योंकि वे हम-लोगोंकि न केवल शरीरको प्रभावित करती हैं, अपितु उनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी हमपर पड़ता है। इस क्वांका प्रत्येकने अनुभव किया होगा कि जब बादल या धूल वातावरणमें रहते हैं और उनके वीचसे मूर्यकी किरणें आती है, तब कैसा अच्छा लगता है। कितना हमारी मनोदशा तथा जीवनकी स्थितिपर रंगका गहरा प्रभाव पड़ता है। हम हरे-भरे रंगको देखकर स्वयं भी हरे-भरे हो जाते हैं।

यह प्रयोगद्वारा देखा गया है कि नीले रंगका प्रभाव ठंडा होता है। लाल रगसे उप्णता और तेज रंगसे घरमें तथा कारखानेमें काम करनेकी स्कृति पैदा होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रंगका जो भावात्मक प्रभाव पड़ता है, उसीपर चिकित्सा करनेका एक सिद्धान्त वनाया गया है। मनकी स्वस्थताका प्रभाव शरीरपर प्रत्यक्षतः पड़ता है।

प्रत्यक्षरूपसे जिस कारणको हम प्राप्त करते हैं, वह हमारे लिये मूल्यवान् है, किंतु अदृश्य किरणें भी हमारे लिये अत्यिविक महत्त्वपूर्ण हैं। वर्णक्रमके अन्तमें जो लाल रंग रहता है, वहाँ तापके इफा-रेड किरणे रहती हैं। ये ही किरणें हमारी पृथ्वीको गरम रखती है। ये वेधने-वाली किरणें हैं। जैसे-जैसे ताप बढ़ने लगता है, वैसे-वैसे वायोकेमिकल किया तेज होती जाती है। इसी कारण हम शीत ऋतुकी अपेक्षा ग्रीष्म ऋतुमे योग्यतापूर्ण कार्य करनेकी विशेष क्षमता ग्राप्त करते है।

प्रभातकालीन सूर्यके सामने नगे बदन रहना खास्थ्यके लिये अत्यधिक लाभदायक है। प्राकृतिक चिकित्सामे शरीरके आन्तरिक एव बाह्य रोगोमे रोगीको सूर्य-स्नान करवाया जाता है। इस चिकित्सामे सूर्यकी अनेक महत्त्वपूर्ण कियाओमे सूर्यस्नान अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है।

यह सूर्यस्नान दोपहर होनेसे पहले किया जाता है । इस प्रयोगमे स्नानकर्ताको अपने सिरके ऊपर ठंडे जलसे भीगा हुआ एक तौलिया अवश्य रखना चाहिये। साय ही नगे वटन होकर एक गिलास जल पी लेना भी आवश्यक है। फिर नगे बदन सिरपर भीगे हुए तौळिये-सहित धूपमे चला जाय । गर्मीमे १५-२० मिनटतक एव सर्डीमे ३०-३५ मिनटतक वहाँ रहना चाहिये। समयानुसार धूपमे रहकर पुनः तुरंत ठंडे जलसे स्नान करनेका विधान है। वादमे शरीरको पोछकर कुछ देर विश्राम करके लगभग एक घटे पश्चात् भोजन करे। इस स्नानसे शरीरके सभी चर्मरोग नष्ट हो जाते है। कुष्ठरोग तथा पाचन क्रियाके लिये एव नेत्रज्योति और श्रवण-राक्ति आदि वडे-वडे रोगोके लिये यह वरदान सिद्ध हुआ है। यहाँ सूर्यसे कुप्ररोग विनष्ट होनेका एक ही प्रचलित उदाहरण देना पर्याप्त होगा। भारतीय सस्कृत भापाके सुप्रसिद्ध गद्य-साहित्यकार वाणभद्दके साले मयूरभद्द एक वार कुछरोगसे पीड़ित हो गये । सूर्योपासनासे उनका यह रोग समूल विनष्ट हो गया। क्या आपने कभी विचार किया कि किसानलोग अधिकतर बीमार क्यो नहीं पड़ते ! मुख्यत: कारण यही है कि ऊपरसे पड़ती धूपमे काम करनेवाले किसानका सूर्य-स्नान प्रतिदिन होता है । कभी भूप तो कभी वर्षा-ऐसी स्थितिमे सूर्य-स्नान खतः हो जाता है।

प्राकृतिक चिकित्सामे रोगीको सूर्यका पूरा-पूरा लाभ उठानेके लिये उपाकालमे प्रतिदिन उठना चाहिये। उपाकालकी सुखद वायु एव प्रभातकालीन सूर्यकी

रिमयोका सेवन करनेवाला व्यक्ति सदैव नीरोग रहता है।

इतना ही नहीं, सूर्यकी किरणोंद्वारा विटामिन डी॰ की उत्पत्ति होती है । वर्णक्रमके अन्तिम छोरके गुलाबी रगपर अदृश्य अल्ट्रावायलेट किरणें रहती हैं । जब ये किरणें त्वचातक पहुँचती हैं, तब हम उन्हें शोषित करते हैं । वे त्वचाके नीचे एक प्रकारके तेलयुक्त पदार्थद्वारा शोपित की जाती है । उन किरणोकी शक्तिसे त्वचाके बीच रहनेवाले पदार्थ विटामिन 'डींग्मे परिणत किये जाते हैं । यही एकमात्र विटामिन है, जिसको हम अपने आप तैयार करते है तथा जो हमारे लिये आवश्यक है । उसी विटामिनके द्वारा शरीर मुख्य खनिज तत्त्वोको व्यवहारमे लाता है—विशेषकर कैल्शियम और पासफोरसको । इनके द्वारा शरीरकी सरचना, हिंचूयां और दाँत इत्यादिके निर्माण होते हैं । इन्हींके द्वारा शरीरकी क्रियाएँ सम्पन्न होती हैं ।

वर्गा-ऋतुका जल छोटे-छोटे गड्ढोमे भरकर गंदा हो जाता है। वही जल एक दिन सूर्यकी किरणोद्वारा वाण्य बनकर जब वादलोके द्वारा पुनः बरसता है तो गङ्गाजलके सदश निर्मल हो जाता है। इसे विज्ञानमे स्नावित-जल कहते हैं। यह बड़ी-बड़ी ओषधियोके काम आता है।

ऊपरकी बातोको ध्यानमे रखकर हम जितना अधिक समय सूर्यकी किरणमे खुले बदन व्यतीत करेंगे, उतना ही हमारे लिये लाभप्रद होगा। हम कितनी ही अधिकमात्रामे पशुसे उत्पादित 'डी' विटामिन प्राप्त करें, आगसे सूर्यके बदले उण्णता प्राप्त करें और रगके लिये विद्युत्का उपयोग करें, किंतु प्रत्यक्षरूपसे सूर्यकी किरणोमे स्नान करनेसे जो पूर्ण लाभ प्राप्त होता है, वह इन साधनोसे किसी हालतमे प्राप्त नहीं हो सकता। सूर्यकी किरणोसे हमे न केवल रोशनी, उण्णता और खास्थ्यप्रद विटामिन 'डी' प्राप्त होते हैं, अपितु उससे टॉनिक भी प्राप्त होता है, जो हमारे शरीरको ख़स्थ रखनेके लिये क्रियाशील बनाता है।

### ज्योतिप और सूर्य

( लेखक—स्वामी श्रीसीतागमजी ज्योतिपाचार्य, एम्॰ ए॰ )

ज्योतिष शास्त्रके अनुसार सम्पूर्ण विश्व ही राशि-नक्षत्र और प्रहोंसे प्रभावित होता है। इसमें पूर्य एक महान् नक्षत्र और प्रहोंके राजा कहे गये हैं; अतः सूर्यका ज्योतिष शास्त्रमें महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह शास्त्र आकाशमें प्रहोंकी दश्य स्थितिका निर्देशक है—उसके अनुसार सूर्य अन्य प्रहोंकी भॉनि किसी-न-किसी राशिमें दृष्टिगोचर होते हैं; अतएव ज्योतिपमे सूर्यको एक प्रह माना गया है। पृथ्वीसे देखनेपर विभिन्न समयोंमें सूर्य राशि-चक्रके विभिन्न भागोंमें दृष्टिगोचर होते हैं। इसको हम सूर्यद्वारा विभिन्न राशियोका भोग कहते हैं। एक राशियर सूर्य एक मास रहते हैं। इस समयको सौर-मास कहा जाता है। अक्षांश और देशान्तर-मेदसे भिन्न-भिन्न स्थानोंका उदयकाल एवं दिनमान अलग-अलग होता है।

सूर्य आत्माके अधिष्ठाता हैं; अतः जातकका आत्मबल सूर्यसे देखा जाता है। उनके जगत्-ियता होनेके कारण जातकका पितृ-सुख भी जन्म-कुण्डलीमें सूर्यकी स्थितिसे देखते हैं। काल-पुरुषके शीर्य-भागपर सूर्यका आधिपत्य माना गया है। सूर्य पित्तके अधिपति भी हैं। ये पुरुषप्रह, पूर्व दिशाके खामी, अग्नि-तत्त्व- वाले, क्षत्रिय वर्ण तथा ताम्र रंगवाले कूर ग्रह हैं। सिंहराशिके खामी हैं। मेप सूर्यकी उच्च और तुला नीच राशि है। मेषके दश अंशतक परमोच एवं तुलाके दश अंशतक परम नीच माने जाते हैं। सिंहराशिके बीस अंशतक सूर्यका मूल त्रिकोण तथा उसके बाद तीस अंशतक खराशि होती है। चन्द्र, मङ्गल और गुरु सूर्यके मित्र, बुध सम तथा शुक्र-शनि शत्रु होते हैं।

#### विभिन्न भावगत सूर्वका फल

सूर्य यदि चारों केन्द्रों तथा दोनों त्रिकोणोंमेंसे किसी एक भावके खामी होकर त्रिकोण, केन्द्र तथा छाभ स्थानमें स्थित होते हैं, तो ने छाभ देने हैं। द्विनीय, तृतीय, पष्ट, अष्टम तथा द्वादश भावके खामी मूर्य हों तो अकारक होते हैं तथा अपनी दशामें हानि करते हैं। इसके अतिरिक्त सिंह और मेप राशिके सूर्य बछवान् तथा तुला राशिके सूर्य दुर्वछ माने जाते हैं।

यदि लग्नमें मूर्य बैठे हों तो जातक कठोर, सिरदर्दका रोगी, श्री और सहोदरसे कलह करनेवाला होता है, उसके गरीरमें पित्त-वातजन्य पीड़ा और परदेशमें व्यापारसे भन-हानि होती है। मूर्य यदि मेप राशिके हैं, तो विद्या और धनदाना तथा सिंह राशिके हैं तो शरीर-सुखके साथ रतींधी करते हैं। तुलाके सूर्य शारीरिक कप्रके साथ जातकको राजपत्रित अधिकारी बनाते हैं।

द्वितीय भावमें सिंहके सूर्य लाभदायक तथा नुलाके सूर्य भयद्गर रूपसे धन हानि करते हैं। अन्य राशियों- के सूर्य भी धन हानि एवं कुटुम्व हानि करते हैं। तृतीय भावमें सूर्य जातकको पराक्रमी बनाते हैं। कुम्भ राशिके सूर्य भाग्यशाली भी बनाते हैं। चतुर्ध भावमें सूर्य सुखमें वाधा डालते हैं। तुलाके सूर्य बार-वार स्थानान्तर करवाते हैं। सिंहके सूर्य जमीन-जायदाद तथा मातृ-सुख देनेवाले होते हैं।

पञ्चम भावमें सूर्य उदररोग और संतान-कष्ट देते हैं, पर जातकमें सूझ-बूझ अच्छी होती है। षष्ट भावमें सूर्य शत्रुपर विजय दिलवाते हैं। सप्तम भावमें सूर्य हों तो स्त्रीसे संताप, शरीरमें पीड़ा तथा दुष्टलोगोंद्वारा मनमें चिन्ता होती है। अष्टम भावस्थ सूर्य नेत्र-विकारप्रद एव धन तथा आत्मबलका अभाव करते हैं।

नवम भावक सूर्य लाभप्रद होते हैं। सिंह तथा मेप राशिके सूर्य विशेष लाभ देनेवाले होते हैं। तुला राशिके सूर्य श्ली-कष्ट देते हैं। दशम भावके सूर्य सरकारसे लाभ दिलवाते हैं। यदि मेप राशिके सूर्य दशम भावमे हो तो वह व्यक्ति राजाके समान होता है। तुलाके सूर्य सरकारसे हानि तथा पिताकी हानि कराते हैं। एकादश भावमे सूर्य हो तो राजाओकी कृपासे धनकी प्राप्ति, पुत्रसे संताप तथा वाहनका सुख देते हैं। द्वादश भावमे सूर्य हो तो वार्ये नेत्रमे कष्ट तथा हानि करते हैं। इस प्रकार सूर्यदेव अन्य प्रहोंके साथ भूमण्डलवासी व्यक्तियोको प्रभावित करते रहते हैं।

#### ज्योतिषशास्त्रमें सूर्यसम्बन्धी योग

सूर्य आत्मा, पिता, पराक्रम, तेज, क्रोध, हिंसक-कार्य तथा शासनके कारक ब्रह हैं। एकादश भावमे विशेषकारक माने जाते हैं।

किसी भी जन्मपत्रीका फलादेश वतलाते समय सूर्यसे सम्बद्ध अग्राङ्कित योगोपर सावधानीपूर्वक अवश्य विचार कर लेना चाहिये।

१—विशियोग—चन्द्रमाकं अतिरिक्त कोई अन्य प्रह सूर्यसे द्वितीय भावमें स्थित हों तो वेशियोग वनता है। द्वितीय भावमें ग्रुम ग्रह हो तो ग्रुमवेशि तथा पापप्रह हों तो पापवेशि कहलाता है। ग्रुमवेशि योगमें प्रादुर्भूत व्यक्ति सुन्दर, अच्छा वक्ता, नेतृत्वकार्यमें चतुर तथा जनताका श्रद्धाभाजन होता है। वह आर्थिक-दृष्टिसे सम्पन्न होता है, उसके शत्रु पराजित होते है तथा वह जातक प्रसिद्धि प्राप्त करता है। अग्रुम वेशियोगमे जनम लेने-वाला व्यक्ति दुष्टोकी संगति करता है, उसके मस्तिष्क्तमें कुचक्र घूमते रहते हैं तथा आजीविकाके लिये वह परेशान रहता एवं कुल्यात होता है।

२—वासीयोग—चन्द्रमाके अतिरिक्त अन्य प्रह सूर्यसे बारहवें भावमें स्थित हो तो वासीयोग बनता है। इस योगवाळा व्यक्ति अपने कार्योमें दक्ष होता है। यदि शुभ- प्रह हो तो जातक प्रसन्नचित्त, निपुण, विद्वान्, गुणी और चतुर होता है। पारिवारिक दृष्टिसे सुखी तथा शत्रुओंका संहार करनेवाळा होता है। यदि पापप्रह द्वादश भावमे हो तो जातककी निवासस्थानसे दूर रहनेकी प्रवृत्ति होती है। वह भूळनेवाळा, कूर भावना रखनेवाळा तथा दु:खी होता है।

३—उभयचरीयोग—यदि जन्मकुण्डलीमे सूर्यके दोनो ओर (द्वितीय तथा द्वादश भावमे ) चन्द्रमाके अतिरिक्त अन्य प्रह स्थित हो तो उभयचरी-योग बनता है। ग्रुभग्रह हो तो व्यक्ति न्याय करनेत्राला तथा प्रत्येक स्थितिको सहन करनेमे समर्थ होता है। यदि पापग्रह हो तो जातक कपटी, झूठा न्याय करनेत्राला तथा पराधीन होता है।

४—भास्करयोग—यदि सूर्यसे द्वितीय भावमें बुध हों और बुधसे एकादश भावमें चन्द्रमा हों तथा चन्द्रमासे पॉचवे या नवें भावमे गुरु हो तो भास्करयोग बनता है। इस योगका जातक अत्यन्त धनी, अनेक शास्त्रोंका ज्ञाता, बळशाळी, कळाप्रेमी तथा सवका प्रिय होता है।

५—बुधादित्ययोग—कुण्डलीके किसी भी भावमें सूर्य और बुध एक साथ स्थित हों तो बुधादित्ययोग बनता है । इस योगमे जन्म लेनेवाला व्यक्ति बुद्धिमान्, चतुर, प्रसिद्ध तथा ऐश्वर्य भोगनेवाला होता है ।

६-राजराजेश्वरयोग-जन्मकुण्डलीमे सूर्य मीन-राशिमें तथा चन्द्रमा कर्म-लग्नमें खगृही हों तो राजराजेश्वरयोग बनता है। यह एक प्रवल राजयोग है। इस योगवाला व्यक्ति सुखी, धनी तथा ऐश्वर्यवान् होता है।

७—राजभङ्गयोग—यदि सूर्य तुला-राशिमे दस अशके अन्तर्गत हों तो राजभङ्ग योग बनता हैं। इस योग-वाला व्यक्ति दुःखी, उद्दिग्न, मानसिक चिन्ताओंसे प्रस्त तथा दिर्दी होता है। ऐसा व्यक्ति राजसुख नहीं भोगता।

८—अन्धयोग—सूर्य और चन्द्रमा—ये दोनों प्रह वारहवे भावमे हो तो अन्धयोग वनता है। ऐसे योगमे उत्पन्न व्यक्ति अन्धा हो सकता है।

९—उन्मादयोग—यदि लग्नमे सूर्य तथा सप्तम भावमें मङ्गल हो तो उन्मादयोग वनता है । ऐसा व्यक्ति गणी तथा व्यक्ति वार्तालाप करनेवाला—वार्त्नी होता है ।

१०-यिट पश्चम भावमे कुम्म-राशिके सूर्य हो तो वे जातकके बडे भाईका नाश करते हैं।

११ — तृतीय भावमें खगृही सूर्य के साथ यदि शुक्र स्थित हो तथा उसपर शनिकी दृष्टि पड़ती हो तो छोटे भाई तथा पिताकी हानि होती है।

१२—यदि पूर्य तथा चन्द्रमा नवम भावमे स्थित हो तो पिताकी मृत्यु जलमे होनेकी संभावना रहती है।

१३—जन्म चृप लग्नका हो तथा सूर्य निर्वल होकर राहु एवं श्रनिसे दृष्ट अथवा युक्त हों तो व्यक्तिका कई वार स्थानान्तरण होता है तथा राजकीय सेवामे कई उत्थान-पतन देखने पड़ते हैं।

१४-यदि पश्चम भावमें तुला राशिके सूर्य हों तो जातक हिंद्योंके रोगसे पीड़ित रहता है तथा उसे जीवनमें कई वार चोट लगती है।

१५—यदि मिथुन लग्नमे अकेले केतु हों तथा सूर्य चतुर्थ, सप्तम या दशम भायमे हो तो व्यक्ति पराक्रमी एवं तेजस्वी होता है।

१६-द्वितीय भावमे कर्क राशिके सूर्य और चन्द्रमा मङ्गलसे दृष्ट हो तो दृष्टिनाशक योग वनता है। १७-मिथुन लग्नका जन्म हो और सूर्य दशम या एकादश भावमे हो तो व्यक्ति उच्च महत्त्वाकाङ्की तथा श्रेष्ठतम लोगोंसे सम्पर्क एखनेवाला होता है।

१८—कर्क लग्नका जन्म हो और सूर्य दशम भावमें खगृही होकर मङ्गलके साथ स्थित हो तो जातकका राज्यपक्ष बड़ा प्रवल होता है । वह नृपतुल्य होता है ।

१९—दशम भावमें मेप राशिके उच्च सूर्य जातकको राजाके समान प्रभावशाली बनाते हैं ।

२०-यदि लग्नमें खगृही सूर्य हो तो व्यक्ति खाभिमानी, प्रशासनमे कुशल तथा राज्यमें उच पदका अधिकारी होता है।

२१-यदि तुला राशिके सूर्य लग्नमे हो तो व्यक्ति राजासे सम्मान पानेवाला अधिकारी होता है।

२२-बृश्चिक लग्नका जन्म हो, सूर्य छठे या दशम भावमे हो तो जातकका पिता विख्यात कीर्तिमान् होता है।

२३-धनुलग्नका जन्म हो, सूर्य दशम भावमें वृहस्पतिके साथ हो तो व्यक्ति श्रेष्ठ प्रशासक होता है।

२ ४—यदि सप्तम भावमे खगृही सूर्य हो तो उस पुरुपकी स्त्री साहसी, लड़ाकू तथा दृढ़ विचारोवाली होती है ।

२५-यदि नीच (तुला) राशिके सूर्य नवम भावमें हों तो उस पुरुपकी पत्नी अल्पायु होती है।

२६—यदि तृतीय भावमे मेप राशिके सूर्य हों तो व्यक्ति निश्चय ही उच्च विचारोवाला तथा किसी वड़े पदका अधिकारी होता है ।

२७-यदि द्वितीय भावमे उच्च राशिके सूर्य हो तो जातकके मामा यशस्त्री, धनी तथा कुळमें श्रेष्ठ होते हैं।

२८--यदि मेप लग्नका जन्म हो तथा पण्टेशसे युक्त सूर्य छटे या आठवे भावमे हो तो जातक राज रोगवाला होता है। २९-यदि मेप जन्म छग्न हो एवं सूर्य तथा शुक्र छग्न या सप्तम भावमे हो तो जातककी स्त्री वन्ध्या होती है।

 ३०-छग्नसे दशम भावमे रहनेवाले सूर्य पितारो धन दिलवाते हैं।

३१-यदि मेप लग्नमे पूर्य और चन्द्रमा एवा साय बैठे हो तो राजयोग बनाते हैं।

३२-यदि मेप लानमें मूर्य हों तथा एकादश भावमें शनि बेंटे े तो व्यक्तिके पैरोमे चोट लगती है।

३३-यदि मेप लग्नमे जनि तथा छठे भावमे सूर्य हो तो जातक आजन्म रोगी वना रहता है।

३४-दशम भावके मेपलग्नमे स्थित सूर्य जातकको भाषणको कलामे निपुण बनाते हैं।

् ३५-यदि जन्म-कुण्डलीमें सूर्य वृश्चिकके तथा शुक सिंहके हो तो उस व्यक्तिको ससुरालसे धन प्राप्त होता है।

३६—यदि चतुर्थ भावमें वृश्चिक राशि हो तथा उसमें सूर्य और शनि एक साथ वैठे हों तो जातकको वाहन-सुख प्राप्त होता है । ३७-यदि सूर्य लग्नमें खगृहीके हों तथा सप्तम भावमें मङ्गल हो तो जातकको उन्माटरोग होता है ।

३८—बृश्चिक लग्नवाली कुण्डलीके तृतीय भावमें यदि मूर्य हो, लग्नमे स्थित शनिकी दृष्टि पडती हो तो जातकको हृदयरोग होता है।

३९—यदि लामस्थानमें सूर्य नीच राशिके हो और उनके दोनों ओर कोई ग्रह न हो तो दारिद्रचयोग वनता है।

४०-यदि पञ्चम भावमे उच्च राशिस्थ सूर्यके साथ बुध बैठे हो तो जातक धनवान् होता है ।

४१-यदि धनु लग्न हो और उसमें सूर्य एव चन्द्रमा साय बैठे हो तो दारिद्रचयोग बनता है।

४२ - कुम्भ राशिके सूर्य छनमें हों तो व्यक्तिको दादका रोग होता है।

४३—यदि दर्शम भावमें कुम्भ लग्नके सूर्य हों तथा चतुर्य भावमे मङ्गल हो तो जातककी मृत्यु सवारीसे गिरनेके कारण होती है।

### ज्योतिपमें सूर्यका पारिभाषिक संक्षिप्त विवरण

सूर्य ग्रहराज हैं। सदा 'मार्गा (अनुक्रम—सीधी गति से चलनेवाले ) हैं। वे कभी 'वक्री' नहीं होते। ये सिंह राशिके सामी हैं। इनका 'मूलिविकोण' भी सिंह राशि हो है। सिंह (चक्रके ५वें स्थान) में 'खगृही' कहे जाते हैं। इनकी उच राशि मेप और नीच तुला है। ये एक राशिपर १३ मास रहते हैं। सूर्य क्षत्रिय वर्ण, सत्त्वगुणी, लाल-कृष्णवर्णके एवं स्थिर स्वभावके गोल (चक्राकार) पुरुपग्रह हैं। ये राजविद्याके अधिष्ठाता, जगत्के पिता, आत्माके अधिकारी माने गये हैं। इनका रत्न माणिक्य और धातु ताँवा है।

सूर्य अन्य ग्रहोंकी भाँति अपने स्थानसे सातवेंमें स्थित ग्रहोंको पूर्णतः देखते हैं; किंतु तृतीय और दशममें स्थित ग्रहको एकपाद, पश्चम एवं नवममें स्थितको द्विपाद, चतुर्थ-अष्टममें स्थित ग्रहको त्रिपाद-दिष्टसे देखते हैं। ये उत्तरायणमें चळवत्तर होते हैं। इनके पुत्र शिन सब ग्रहोंसे निर्वेळ माने गये हैं; पर वे सूर्य-वळको नष्ट करनेमें समर्थ होते हैं। सूर्यके चन्द्र मङ्गळ वृहस्पित मित्र, वुध सम और शुक्र-शिन शत्रु कहळाते हैं। सूर्यके मारक (प्रभावको नष्ट करनेवाळे) शिन और राहु हैं। प्रंतु सूर्य अन्य सब ग्रहोंके दोपोंका शमन करते हैं। सूर्यकी राशिगत और भावगत स्थितिसे फळका विचार होता है। भाव छम्नसे चळते हैं जो संक्षेपमें तन, धन इत्यादि नामसे वारह हैं।

# जन्माङ्गपर सूर्यका प्रभाव

( लेखक— ज्योतिपाचार्य श्रीवलगमजी शास्त्री, एम्० ए०, साहित्यस्त )

ज्योतिप-विज्ञानके फिलत-विभागमे 'जातक' प्रन्थोका विशेष महत्त्व है । जातकोका विशेष महत्त्व इसिलये है कि उनसे मानव अपने भविष्यका चिन्तन करता है । वह अपने सुखंद भविष्यकी कल्पनासे प्रसन्न हो जाता है और दु:खद भविप्यकी वातको समझकर उपायमें लग जाता है । जातकको फलित ज्योतिभका यह जातक-अंश फल वतलाकर सावधान कर देता है। शिक्षु जब धरतीपर आता है, उस समय कौन लग्न किस अंशपर है, इसीको आधार मानकर जन्माङ्ग बनाया जाता है और लग्नका विचार-कर सूर्योद प्रहोंकी स्थिति स्पष्ट की जाती है। जन्माङ्ग-चक्रमें प्रहोको स्थापित करके फलका विचार किया जाता है । प्रस्तुत प्रकरणमें प्रहाधिपति सूर्यदेवका जनमाङ्गके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ? इसपर संक्षिप्त विचार किया जा रहा है। यह तो सर्वविदित है कि सूर्य प्रहोंके अधिपति हैं। प्रहोंके राजा होनेके नाते सूर्य समस्त राशियोंपर अपना विशेष प्रभाव दिखलाते हैं: किंतु सिंहराशिपर मुर्यका विशेष प्रभाव पड़ता है।

जन्माङ्गमे वाग्ह भाव या स्थान होते हैं। तन, धन, सहज, सुख, पुत्र, शत्रु, जाया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय और व्यय—ये वाग्ह भाव हैं। इन वारह भावोंसे मानवके समस्त जीवन-प्रसङ्गोका विचार होता है। तन-धन नाम केवल सकेतमात्र हैं। इतना ध्यानमे रहे कि केवल एक ही भावके आधारपर सम्पूर्ण विचार नहीं होते। इन सब वातोका विचार करनेके लिये प्रहोंके स्थान-बल, उनका दृष्ट-बल, आपसमे अन्य प्रहोकी मित्रता और शत्रुता, समता, एक दूसरेसे अन्यका सम्बन्ध देखकर ही फल-विचार होता है। सूर्य कई कारणोंसे अग्रुम ग्रह माने गये हैं। सूर्य सर्वदा सभी स्थानों या भावोंमें अपना अग्रुम फल ही नहीं देते,

उत्तम फल भी देते हैं । सक्षेपमे बारह भावोमें 🔨 सूर्यका सामान्य प्रभाव निम्न होता है ।

लग्न-मूर्य यदि लग्नमें पड़े हों तो बालक आकारमें लम्बा, कर्कश-स्वभाव, गर्म प्रकृतिका होता है और प्राय: वात, पित्त, कफसे पीड़ित रहता है । ऐसे वालकको अपनी वाल्यावस्थामें अनेक पीडाएँ भुगतनी पड़ती हैं तथा उसकी आँग्वोंमें भी कप्टकी आराङ्का वनी रहती है । खभावसे जातक वीर, क्षमाशील, कुशाप्र-वुद्धि, उदार, साहसी, आत्मसम्मानी होना है। वह क्रोध तो करता ही है, कभी-कभी क्रोधावेशमे सनकीकी मांति आचरण करने लगता है । उसके सिरम चोट लगनेकी भी सम्भावना रहती है । हॉ, ये अनिष्ट फल विशेषतया तर्वि घटित होते हैं, जब सूर्यदेव किसी दु:खद ग्रहके साथ हों या रात्रु-प्रहके साथ हो अथवा रात्रुके गृहमें हों: तत्र सभी अनिष्ट फल घटते है अन्यथा अनिष्ट फल निलीन भी हो जाते हैं । यदि सूर्यभगवान् मेप राशिगत होकर लग्नमें हो तो जानकको नेत्ररोग अवश्य होता है; किंतु धनकी कमी नहीं रहती। मुर्ये यदि वलवान् प्रहसे देखे जाते हों तो जातक विद्वान् भी होता है। यदि सूर्य नुखा राभिगत हो तो वह वालक विशेष नेत्ररोगसे प्रभावित होता है ।

द्वितीय भाव—द्वितीय भावमे सूर्यके रहनेसे वालक्षं अपने जीवनमे मित्र-विरोधी वनता है, उसे बाहनका सुख नहीं मिलता है। ऐसे जातकको राजाकी ओरसे दण्ड मिलता है। नेत्रकष्ट और शरीरमे विकार होता है। शिक्षामें स्कावट होती है। जातक हठी और चिडचिंड स्वभावका होता है। पुत्र-सुख भी मिलता है। नेत्रकर रोग भी होता है।

तृतीय भाव—तृतीय भावमे रहकर सूर्य अपना उत्तम प्रभाव दिखळाते हैं। जातक पराक्रमी, कुशाप्रबुद्धि, प्रियमापी होता है । धन-धान्य एवं नौकरोंसे युक्त होकर सम्मानित होता है । उसके समे भाइयोकी संख्या कम होती है । सूर्य यदि पापप्रहोसे युक्त हो तो विप और अग्निसे भय तथा चर्मरोगकी सम्भावना होती है । सूर्य यदि पापप्रहसे दए हो तो भाईकी मृत्यु होती है, कोई एक बहन विधवा भी हो सकती है । कभी-कभी भाई या बहनकी मृत्यु विप या सर्पदशसे होती है । हाँ, ऐसा जातक धनवान् होता है । ग्रहोके अन्य प्रभावसे अग्रजकी मृत्यु अल्प समयमें हो जाती है ।

चतुर्थ भाव—चतुर्थ भावमें सूर्यके रहनेपर जातक मानसिक चिन्तायुक्त होता है। जातकका शरीर क्षीण या विकृत अवयवका होता है। जातक आत्मीय जनोंसे देष रखता है, घृणा करता है और घमण्डी तथा कपटी होता है। उसकी स्थाति भी बढ़ती है। उसकी कई क्षियाँ होती हैं। यह सब होते हुए भी ऐसा जातक धन-सुखसे रहित होता है। वह पिताकी सम्पत्तिसे विद्यत होता है। यदि चतुर्थ स्थानका स्थामी बली ग्रहोसे युक्त हों या लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दशम किसी भी केन्द्रस्थानमें हो तो जातकको वाहनादि सुखकी प्राप्ति होती है। यदि चतुर्थका स्थामी केन्द्रके अतिरक्त त्रिकोणगत भाव अर्थात् तृतीय, पञ्चम अथवा नवमगत हो तो भी जातकको वाहनादि सुखकी प्राप्ति होती है। वाह चतुर्थका स्थामी केन्द्रके अतिरक्त त्रिकोणगत भाव अर्थात् तृतीय, पञ्चम अथवा नवमगत हो तो भी जातकको वाहनादि सुखकी प्राप्ति होती है।

पश्चम भाव—यदि सूर्य पद्मम स्थानगत हो तो जातक अल्प संनानोवाळा होता है। उसका शरीर मोटा होता है, वह शिव या शक्तिका पूजक होता है। जातक सिक्तियाशील रहता है, किंतु उसका चित्त उद्भान्त रहता है। ऐसा जातक सुख एवं सुतसे रहित भी होता है। वह वातरोगसे पीडित होता है। सूर्य यदि स्थिर राशिगत हो, अर्थात् वृप, सिंह, वृश्चिक, कुम्भराशिगत हों तो पद्मम संतानकी मृत्यु अल्पकालमे हो जाती है।

चर राशिगत सूर्य होनेसे अर्थात् मेप, कर्क, तुला, मकर राशिगत सूर्यके होनेसे जातककी संतानका नाश नहीं होता । ऐसे जातककी खीका कभी-कभी गर्भपात भी हो जाता है। पञ्चम स्थानका स्वामी यदि बलवान् प्रहोके साथ हो तो जातकको पुत्रका सुख मिलता है, यदि सूर्य पापप्रहोंके साथ हो या उनपर पापप्रहकी दृष्टि पड़ती हो तो उसको कन्याएँ अधिक होती हैं। पञ्चमस्थ सूर्यपर यदि शुभ प्रहोंकी दृष्टि हो तो जातकको पुत्र-सुख मिलता है।

पष्ट भाव—पष्ट भावगत सूर्य होनेसे जातकको अत्यन्त े सुखकी प्राप्ति होती है। जातक बलवान, रात्रुपर प्रभाव दिखलानेवाला, विद्वान, गुणवान और तेजस्वी होता है। वह राजपरिवारसे सम्मानित होता है और सुन्दर वाहनोंसे युक्त होता है। वष्ट स्थानगत सूर्य यदि बलवान प्रहोंसे युक्त हों तो जातक नीरोग होता है। छठे स्थानका स्वामी यदि बलहीन होता है तो रात्रुका नारा होता है।

सप्तम भाव—सप्तम स्थानमे सूर्यके रहनेसे जातकका शरीर दुवला तथा मझोला होता है। वह मनसे चन्नल, पापकमेलीन और भययुक्त होता है, खन्नीविरोधी और पर-स्नीप्रेमी होता है। दूसरोंके घर भोजन करनेमे वह दक्ष होता है। एक स्नीसे अधिक सम्बन्ध होते हुए दूसरीसे भी सम्बन्ध वनाये रहता है। वह राज्य-सरकारके कोपसे कष्ट पाता है। पर सिंह राशिगत सूर्य यदि बली हो तो जातकको एक ही सी होती है।

अष्टम भाव— सूर्य यदि अप्टम भावगत हों तो जातक बुद्धि-विवेकहीन, शरीरका दुवला और अल्प सतान-वाला होता है । उसको नेत्ररोग भी होता है । उसे धनकी कभी रहती है तथा शत्रु वहुत सताते हैं । उसके शिरोभागमें दर्दकी सम्भावना रहती है । यदि सूर्य बली प्रहोके साथ हों तो उसे कृषिकर्ममें सफलता

मिर्गा है और यदि उचका हो अर्थात् मेर गशिगन हों तो जानक दार्घजीवी होता है।

नवसभाव-पूर्व यदि नवम भावगत हो तो जातक मित्र और पुत्रसे सुर्या होना है। वह मातृकुलका विरोधी और पिनाका भी विरोधी होता है; किंतु देवोकी पुजा करता है । जातक अच्छी सूझ-बूझका उदार व्यक्ति होता है: किंतु पैतृक सम्पत्तिका त्याग करता है । ऐसा जानक कल्ब्ही तथा मिनव्ययी होता है । उमकी कृषि उत्तम होती है । जानकके माई नहीं होते हैं। यदि भाई हो तो जातकसे उनका सम्बन्ध नहीं रहता । सूर्य यदि उच्च अर्थात् मेप राशिगत हो अयवा सिंह राशिगत हो तो उसका पिता दीर्घायु होता है। उत्तम ग्रहोके सहयोगसे जातक देवताओं और गुरुजनोंका पूजक होता है। मूर्यके तुला राशिगत होनेपर जातक भाग्यहीन और अधार्मिक होता है तथा यदि पापरादिगन हों या शत्रुगृही हों तो पिताके ढिये अनिष्टकर होने हैं । शुभग्रहोसे दृष्ट सूर्य पिताको आनन्द देते हैं।

द्रामभाव—दशम मावगत सूर्यके होनेसे जातक बुद्धिमान, धन-उपार्जनमें चतुर, साहमी और संगीतप्रेमी होता हो, बर साधुजनोंसे प्रेम करना है, राजसेवामे तत्रर एवं अनिसाहसी होता है। वह पुत्रवान् और वाहन-मुखसे सम्बन होता है। स्वस्थ और झ्रावीर भी होता है। सूर्य यहि मेक्सिशिके हो या सिंहराशिके हो तो पशसी भी होता है। ऐसा जातक धार्मिक स्थानके निर्माणसे यह प्राप्त करना है। सूर्य यदि पाप प्रहोसे यक्त हों तो जातक आचरणश्रष्ट हो जाता है।

एकादशभाव—सूर्य एकादश भावगत हों तो जानक यहां की, मनस्त्री, नीरोग, जानी और संगीतिवधामे निपुण एवं रूपतान् तथा धन-धान्यसे सम्पन्न होता है। बह सम्मनुग्रीत होता है। ऐसा जातक सेवकजनोंपर प्रीति करनेवाला होता है। यदि मूर्य मेष या सिंहराशिगत हों तो जानकको राजा आदिसे धनकी प्राप्ति होती है। ऐसे जानकको सदुपायसे भी धन मिळता है।

द्वादश्भाव—द्वादश भावगत सूर्यके होनेसे जानक पिताविरोधी, अतिब्ययी, अस्थिरवृद्धि, पापाचरणमे लीन, धनकी हानि करनेत्राला, मनका मलीन, नेत्ररोगी और दिस्त भी होता है। ऐसे जातकसे लोकित्ररोधी कार्य हो जाते हैं। वह दरिद्रताके कारण भी कष्ट पा जाता है। यदि वारहवे स्थानके खामी कोई शुभ प्रह हो तो वह जानक किसी देवताकी सिद्धि प्राप्त कर लेना है, पर मूर्यके साथ कोई दुष्ट ग्रह हो तो वह जातक सदा अनैतिक कामोमें अपना धन व्यय करता है। यदि मूर्यके साथ पष्ट स्थानके खामी बैठें ने हो तो उस जातकको कुप्र-रोगसे कप्ट होता है। इस प्रकार सूर्यके भावगत फलको जानना चाहिये।

#### जन्माङ्गमें विभिन्न राशिगत सर्यका फल

तन, धन, सहज आदि विभिन्न भावोमे सूर्यके रहनेका फळ जाननेके बाद विभिन्न राशिगत स्र्यका संक्षिप्त फळ निम्न प्रकारसे है—

मेप—मेपराशिगत सूर्यके होनेपर जातक साहसी, भ्रमणशील और चतुर तथा धनी परिवारका सदस्य, किंतु रक्त एवं पित्तके त्रिकारोमे पीडित होता है। सूर्य यदि अपनी अच्च राशि मेपमे परमोच अंशतक हो तो जातक परम धनी होता है। मूर्य मेपमे दश अंशतक परमोच माने जाते है। सूर्यके प्रभावसे जातक अल-गरू धारण करनेवाला होता है।

वृप—वृपराशिगत सूर्यके होनेसे जातक उत्तम वल धारण करनेवाळा एव सुगन्धित पदार्योको धारण करनेवाळा होता है । ऐसे जातकके पास चनुष्यदोंका सुग्व अधिक रक्षता है । ऐसे जातकको रिग्योंने शत्रुता होती हैं। वह समयानुसार योग्य कार्य सम्पादित करता है। ऐसे जातकको जलसे भयकी सम्भावना रहती है।

मिथुन—मिथुन राशिगत सूर्यके प्रभावसे जातक गणितशासका ज्ञाता होता है । विद्वान्, धनी एव अपने वशमे प्रख्यात होता है । ऐसा जातक नीतिमान्, विनयी और शीळवान् होता है । जातक सूर्यके प्रभावसे मधुरभापी, वक्ता एव धन तथा विद्यांक उपार्जनमें अग्रणी होता है ।

कर्क-कर्कराशिगत सूर्यके कारण जातक क्रूर स्वभाववाला, निर्देयी, दरिंद्र, किंतु परोपकारी भी होता है। ऐसे जातकको पितासे विरोध रहता है।

सिंह—सिंह राशिगत सूर्य अपने राशिमे रहनेके कारण जातकको विशेष प्रभावित करते हैं। ऐसा जातक चतुर, कलाविद्, पराक्रमी, स्थिरबुद्धि और पराक्रमी होता हे तथा कीर्ति प्राप्त करता है। वह प्राकृतिक पदार्थीसे प्रेम करता है।

क्रन्या—कन्याराशिगत सूर्यके होनेसे जातक चित्रकला, काव्य एवं गणित आदि विद्याओं से रिच रखनेवाला होता है। ऐसा जातक सगीतविद्यासे भी प्रेम करता है और राजासे सम्मानित होता है। यह सब होते हुए भी ऐसा जातक यदि पुरुप है तो उसकी मुखाकृति स्त्रीके समान और यदि स्त्री है तो पुरुपाकृतिकी होती है।

तुला—तुला राशिगत सूर्यके होनेपर जातक साहस-का परिचय देता है, किंतु राजपरिचारसे सताया जाता है। ऐसा जातक विरोधी खमावका होता है और पापकममे निरत रहता है। कलहप्रिय होते हुए भी ऐसा जातक परोपकारी होता है। वह धनहीन होनेपर भी मद्यपान करनेमें प्रवृत्त होता है।

वृश्चिक—वृश्चिक राशिगत होनेपर सूर्यका प्रभाव निम्न प्रकारसे होता है। ऐसा जातक कळहप्रिय होते हुए भी आढरका पात्र होता है । माता-पिताका त्रिरोधी भी रहता है । कृपण स्वभावके कारण अपमानित भी होता है । अख-राखका चालक होता तथा साहसी होता है । वह क्रूरकर्मा भी होता है । ऐसे जातकको विप और राखसे भय रहता है । वह विप, राख आदिसे धनोपार्जन करनेवाला होता है ।

धन—धन राशिगत सूर्यके कारण जातक सतोपी, वुद्धिमान्, धनवान्, तीक्ष्णखभाव, मित्रोसे धन प्राप्त करनेवाला और मित्रोका हित करनेवाला भी होता है। ऐसे जातकका सम्मान प्राय. लोग करते हैं। ऐसे जातकको शिल्पका भी ज्ञान होता है।

मकर मकर राशिगत सूर्यके कारण जातक नीच कर्ममें निरत रहता है तथा अपमानित होता है। अपने वश-वालोसे विरोध करता है। वह अल्प धनके कारण भी दुःख पाता है। यह सब होते हुए ऐसा जातक कर्मशील होता है; भ्रमण करता है। यदा-कदा ऐसे जातकका भाग्य दूसरेके अधीन हो जाता है।

कुम्भ-कुम्भ राशिगत सूर्यके कारण जातक नीच कर्ममे निरत रहता है और मलिन वेप धारण करता है। जातकको अपने खभावसे सुख नहीं मिल पाता।

मीन—मीन राशिगत सूर्यके कारण जातक कृपि और व्यापारद्वारा धनका उपार्जन करता है। अपने खजनोसे ही दु:ख पाता है। धन और पुत्रका भी सुख उसे कम मिल पाता है। ऐसे जातकको जलसे उत्पन्न होनेवाली वस्तुओसे प्रचुर धन मिल जाता है।

विश्लोप-सूर्यदेवसे जन्माङ्ग पर विचार करते समय सूर्यकी निम्न स्थितियोको ध्यानमे रखना पडेगा ।

सूर्य सिंह राशिके खामी होते हैं । वे मेप राशिमे दश अशतक परम उच्च और तुला राशिमे दश अशतक परम नीच माने जाते हैं । सूर्य ग्रह सिंहके वीस अंशतक मूल त्रिकोणके माने जाते हैं, वे शेप अंशमे 'खगृही' माने जाते हैं । वे काल-पुरुषके आत्मा माने गये हैं । यह सब होते हुए इन्हें पापग्रह ही कहा गया है । पापग्रह केवल फला-देशके लिये माना गया है । सूर्य पुरुपग्रह हैं । सूर्य पूर्व दिशाके खामी और पित्तकारक भी माने गये हैं । फलादेशमें आत्मा, स्वभाव और आरोग्यता आदिके बोधक हैं। ये पितृकारक ग्रह माने गयं हैं। सूर्यका प्रभाव राज्य, देवालय आदिपर विशेष पड़ता है। जातकके हृद्य, स्नायु, मेरुटण्ड आदिपर भी इनका प्रभाव पड़ता है। सातवे स्थानपर सूर्यकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है। इन बातोपर ध्यान देकर ही सूर्यसे फल-विचार किया जाता है।

# विभिन्न भावोंमें सूर्य-स्थितिके फल

( लेखक—पं० श्रीकामेश्वरजी उपाध्याय, शास्त्री )

मूर्य सोर-मण्डलके प्रवान ग्रह हैं। इनकी दिव्य रिसम्या सभी जीव-जन्तुओं को प्रभावित करती है। सूर्य ऊर्जाके अक्षय कोश एवं सत्यके प्रतीक हैं—शक्तिकी अमरिनिध हैं। इनकी आकृति, प्रकृति और ऊर्जा-शक्ति सभी प्राणियोपर अन्य प्रहोंकी अपेक्षा अत्यधिक प्रभाव उत्पन्न करती है। इसीलिये फलित-ज्योतिपमे सूर्यका स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

फिलन-ज्योतियमे द्वादश भावोकी कल्पना की गयी है । ये द्वादश भाव प्रहोके गृह भी कहे जाते है । इन द्वादश स्थानोमे राशियाँ स्थित रहती है । इन भावो और प्रह-सयोगके द्वारा जातकके जन्मजात वाना-वरणोत्पन्न कर्म एव कर्नन्यपथका विचार किया जाता है । ये स्थान भविष्यके निर्देशक हैं । प्रवेशका कार्यक्रम इन्हीं भावोद्वारा सम्पादित किया जाता है—चाहे उसका स्वरूप कुछ भी हो । ये भाव क्रमसे निम्नलिखित है—

देहं द्रव्यपराक्रमी सुखसुती शत्रुः कलत्रं मृति-भीग्यं राज्यपदं क्रमेण गदिती लाभव्ययी लग्नतः। भावा द्वादश तत्र सौख्यशरणं देहं मनं देहिनां तसादेव शुमाशुमाख्यफलजःकायों वुधीर्निर्णयः॥ ( –जानकालङ्कार १। ५) इसीको प्रकारान्तरसे लिखते हैं---

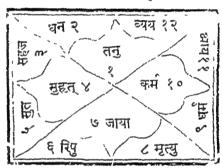

इन द्वादश भावोंमे सूर्यकी सत्ता विभिन्न परिस्थितियो-की जन्मदात्री है। अथवा यह भी कहा जा सकता है कि द्वादश भावोमे सूर्यका विद्यमान होना भिन्न-भिन्न प्रकारसे लोगोंको प्रभावित कर सकता है। इन द्वादश भावोका क्रमसे अध्ययन कर प्राचीन आचार्यगण विभिन्न परिणामोतक पहुँचे हैं, जो अत्यधिक सीमातक सत्य उतरते हैं। उदाहरणार्थ द्वादश भावोका फलकथन आवश्यक है।

(१) जिस जातकके तनुभावमे सूर्य स्थित हो, वह समुन्ननकाय, आल्सी, कोधी, उप्र स्वभाववाला, पर्यटक, कामी, नेत्ररोगसे युक्त एवं रूथकाय होता है। यथा—

तनुस्थो रविस्तुङ्गर्याष्ट्रं विधत्ते मनः संतपेहारदायादवर्गात्। वपुः पीड्यते वातिपत्तेन नित्यं स वै पर्यटन् हासवृद्धिं प्रयाति॥ ( —चमत्कारिवन्तामणि १ )

्लग्नेऽर्केऽरएकचः क्रियालसतनुः कोधी प्रचण्डोन्नतः कामी लोचनरुक्सुकर्करातनुः शूरः क्षमी निर्घृणः । ( —जातकाभरणम्, सूर्यभावाध्याय १ )

(२) धनभावमे स्थित मूर्य जातकको भाग्यशाली होनेकी सूचना देते है । धनभावमें स्थित सूर्यकी मेंत्री धनेशसे हो तो जातक निश्चय ही धनवान् होगा । उस जातकको पशु-सुख भी उत्तम रहेगा । पुत्र-गौत्रादिके भी सुख उसे अनायास प्राप्त होते रहेगे । कतिपय आचार्योके अनुसार वह जातक वाहनहीन रहेगा—

धने यस्य भानुः स भाग्याधिकः स्या-चतुष्पात्सुखं सद्ध्यये स्वं च याति । \_\_\_\_\_\_ कुटुम्वे कलिर्जीयया जायतेऽपि क्रिया निष्फला याति लाभस्य हेतोः॥ ( —चमकारचिन्तामणि २ । २ )

(३) सहजभावमे स्थित अर्क सभी प्रकारके सुखोके दाता होते है—

प्रियंवदः स्याद्धनवाह्नाख्यः

सुकर्मचित्तोऽनुचरान्वितश्च।

मितानुजः स्थान्मनुजो वर्लायान् दिनाधिनाथे सहजेऽधिसंस्थे॥

( -- जातकाभरणम् )

अन्य आचायोंके अनुसार वह (जातक) अतीव शौर्यशाली प्रे प्रव यशस्त्री होता है ।

('४) मित्रभावमे स्थित दिनकर जातकके मैत्रीको भड्ग करनेवाले होते हैं । जातक स्थायी-रूपमे एक स्थानपर स्थित नहीं रह सकता—

तुरीये दिनेशेऽतिशोभाधिकारी
जनः सँल्लभेद्विग्रहं वन्धुतोऽपि।
प्रवासी विपक्षाहवे मानभङ्गं
कदाचिन्न शान्तं भवेत्तस्य चेतः॥
(—चमत्कारचिन्तामणि)

(५) सुतभावमे विद्यमान सूर्य मनुष्यको बुद्धिमान् एवं धनिक बनाते हैं । श्रीनारायण दैवज्ञके अनुसार जिसके पञ्चम भावमे सूर्य होते है, वह जातक हृदय-रोगसे मरता है—

सुतस्थानगे पूर्वजापत्यतापी कुशाया मितभीस्करे मन्त्रविद्या । रितर्वञ्चनो संचकोऽपि प्रमादी मृतिः कोडरोगादिजा भावनीया ॥ (—चमत्कारिच्तामणि)

(६) जिसके रिपु (छठे) भावमे दिवाकर रहते हैं वह व्यक्ति रिपुष्वंसक होता है—प्रायः सभी आचार्योकी ऐसी सम्मति है। पष्ट भाव (रिपुभाव)में स्थित सूर्य उत्तम जीविकाप्रदायक भी होते हैं—

शश्वत्सौख्येनान्वितः शत्रुहंता सत्त्वोपेतश्चारुयानो महौजाः। पृथ्वीभर्तुः स्यादमात्यो हि मर्त्यः शत्रुक्षेत्रे मित्रसंस्था यदि स्यात्॥

( -- जातकाभरणम् )

(७) जिस जातकके जाया (सप्तम) भावमें सूर्य होते हैं वह व्यक्ति व्याधियोसे सयुक्त, चिडचडे खभावका होता है। अनेक दैवज्ञोके अनुसार सप्तमस्थ सूर्य स्त्रीक्लेश-कारक भी होते हैं—

श्रुनाथो यदा धूनजातो नरस्य प्रियातापनं पिण्डपीडा च चिन्ता। भवेतुच्छलब्धः क्रये विक्रयेऽपि प्रतिस्पर्थया नैति निद्रां कदाचित्॥ (—चमत्कारचिन्तामणि)

यदि किसी स्त्रीके कुण्डलीमे सूर्य सप्तमस्थ हो ती वह कुलटा एव परपतिगामिनी होती है।

(८) मृत्युभावमे स्थित सूर्य जातकको अनेक प्रकारके विष्न-बाधाओसे क्लान्त रखते हैं। अप्टम भावमे स्थित सूर्य विदेशीय स्त्री एव शरावसे सम्बन्धकारक भी होते हैं। जो कुछ भी हो अप्टमस्थ सूर्य हानिकारक एवं तुच्छ फलदायक ही होते हैं।

- (९) धर्मस्थानमें स्थित सूर्य जातकको कुशाप्रबुद्धि बनाते हें, बितु ब्यक्ति दुराप्रही, कुतार्किक और नास्तिक भी हो सकता है। नवमस्य सूर्य जातकके अन्तःपुरमे कल्डके उद्देककर्ता भी होते है।
- (१०) दशमभावमें स्थित सूर्य जातकको उच आश्रय प्रदान करते हैं। पारिवारिक असुविधा भी यदा-कदा प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन जातक लक्ष्मीये युक्त होता है। दशम भावस्य तूर्य आसूपणादिकं सप्रहण-कर्ता भी होते हैं।
- (११) आय या एकादश स्थानमे विद्यमान सूर्य जातकको कलाप्रेमी एवं समीतज्ञ बनात हैं। ये सूर्य व्यक्तिको सभी प्रवारका मौन्य एवं श्री प्रदान करते हैं। अन्य आचार्यमणके अनुसार एकादश भावस्थ सूर्य पुत्रके लिये क्लेशकारक भी होते है।

गीतप्रीति चारकर्यान्। चञ्चत्कीर्ति चित्तपून्ता कि तन्तम् । भूपात् प्राप्ति नित्यमेव प्रकुर्यान प्राप्तिस्थाने भानुमान् मानद्वास्य ॥ जिस कत्यांक एकादशमानमें मूर्य गर्न है, बह सद्गुणयुक्ता होनी हे—

भूषिया भवस्येऽके सदा लाभसुखान्विता। गुणवा रपर्जालाच्या धनपुत्रसमन्विता॥ (-- संज्ञातमः)

(१२) सभी देवत एकमनरे। उद्वीरक साथ पाइने हैं—छादर भावस्थ स्तर्य नेत्रहजकारक होने हैं तथा जातक कामानुर भी होता है। कातियय आचार्यांक कथनानुसार व्ययस्थ सूर्य बनदायक होते हैं, लेकिन यात्राकालमें असमभावित क्षति भी हो सकती हैं; यथा—

रितर्हाद्शे नेबदोपं धरोति विपक्षात्वे जायंत्रऽनी जयश्रीः। न्यितिर्हेश्यया छीयंते देएदुःखं पित्रस्यापदे। हानिरध्यप्रदेशे॥ ( - चमकाम्निन्तामणि ) - र्

इस प्रकाररे। श्रांत्र्यंत्र विभिन्न भावेषे रहकर जातकके लिये विभिन्न स्थितियोंको समुत्यन करते हैं। निहान, प्रह्मित सूर्य नयःमरिणामदायक, सभी दैथहाँकि ध्येप, नमस्य एउं प्रणम्य है। गगनाद्गामें चमकते इन दिख्य पुरुषको हमारे शत-शत नमन हैं।

### सूर्यादि इहोंदा प्रभाव

(--जा मिन्धाना)

देवजों और बृद्धोक्ता अनुभव है कि प्रह गञ्च-पर वैठा देते हैं और प्रतिकृत परिस्थित उत्थवकर सत्ताच्युत भी करा देते हैं । सच तो यह है कि ्ै प्रशावसे यह सारा चराचरात्मक ससार व्याप्त है । शासका वचन हैं—

श्रहा राज्यं प्रयच्छन्ति त्रहा राज्यं हरन्ति च । अर्रेस्तु व्यापितं सर्व जमदेनच्चराचरम् ॥ इसी आधारपर यह शासोक्ति है कि ज्योतिश्रक्तमे सभी छोगोदी शुनाशु : फल कहे गये हैं— 'ज्योतिश्चकेतु छोकस्य सर्वस्थोक्तं शुभागुभम् ।'

पाश्चात्त्य विद्वान् एलेन लियोने अपनी पुस्तक एस्ट्रोटॉर्जा फार आल (Astrology for all) की प्रस्तावनामे लिखा है कि 'अवज्ञाकी दृष्टिको छोड़कर, परिश्रमसे यदि उस विज्ञानकी सन्यनाको खोजा जाय तो हमारे पूर्वज ऋषियोके उच्चकोटिके विचार और अनुभव सन्य प्रमाणित होगे।'

### प्रहणका रहस्य--विविध दृष्टि

( लेखक—प ० श्रीदेवदत्तजी शास्त्री, व्याकरणाचार्य, विद्यानिवि )

जो वस्तु ब्रह्माण्डमे पायी जाती है, वह वस्तु पिण्डमें भी पायी जाती है । जैसे ब्रह्माण्डमे सूर्य और चन्द्रमा है, वैसे पिण्डमे भी है। जावालोपनिपद्के चतुर्य खण्डमें योगीके लिये शरीरस्थ चन्द्रप्रहणका स्वरूप इस प्रकार वतलाया गया है—

इडायाः कुण्डलीस्थानं यदा प्राणः समागतः। सोमग्रहणमित्युक्तं तदा तत्त्वविदां वरः॥ (४६)

वहीं सूर्यप्रहणके विषयमे कहा गया है— यदा पिङ्गलया प्राणः कुण्डलोस्थानमागतः। तदा तदा भवेत् सूर्यप्रहणं मुनिषुंगव॥

साङ्गृतिको अप्टाङ्गयोगका उपदेश करते हैं। उसी योगोपदेशके प्रसङ्गमे इडा, कुण्डली, पिङ्गला—इन नाडियोका वर्णन है। कन्दके मध्यमे सुपुम्ना नाडी है। जिसके चारो और वहत्तर हजार नाडियां हैं। उनमेरो चौटह नाडियां मुख्य हैं। पीठके वीचमे स्थित जो हर्ड्डास्प्य वीणादण्डके समान मेरुदण्ड है, उससे मस्तकपर्य-न निकली हुई नाडीको सुपुम्ना कहते है। सुपुम्नाके वाये भागमे इडा नाडी है और दक्षिणमे पिङ्गला नाडी है। नामिकन्दसे दो अङ्गुल नीचे कुण्डली नाडी है। इडा नाडीसे जब प्राण कुण्डलीके स्थानमे पहुँचता है तब चन्द्रप्रहण होता है। जब पिङ्गलासे कुण्डलीके स्थानमे प्राण जाता है तब गुर्यप्रहण होता है। योगीलोग इसीको चन्द्रप्रहण तथा सूर्यप्रहण कहते हैं।

पुराणोंमें ग्रहणका स्वरूप

श्रीमद्भागवतस्य अप्टम स्कन्धके नवम अध्यायमे चौवीसवे इलोकसे छन्वीसवेतक ग्रहणके विपयमे कहा गया है— देवलिङ्गप्रतिच्छन्नः स्वभीनुदेवसंसदि । प्रविष्टः सोममिपवचन्द्राकीभ्यां च सुचितः॥

चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिवतः शिरः। हरिस्तस्य कवन्थस्तु छुप्रपाष्ठाविताऽपतत्॥ शिरस्त्वपरतां नीतमजो ग्रह नचीक्वृत्त्। यस्तु पर्वणि चन्द्रार्कीविभिधावित देरधीः॥

'भगतान् विण्यु जव मोहिनीका रहा वनाकर देवताओको अमृत पिलानं छगे तब राहु देवताओका रहप वनाकर उनकी पङ्किम हैठ गया । उस समय तूर्य और चन्द्रमाने राहुकी सूचना दे दी । गूचना देनेतर भगतान्ने सुदर्शन चक्रसे राहुके शिरको काट दिया; पा । अमृतसे भरपूर बड़का नाम केतु और अमरहा ने प्राप्त हुए शिरका नाम राहु हो गया । भगता । उसको प्रह बना दिया । यह वैरके कारण पोर्ट । चन्द्रमाकी और तथा अमावास्थामे सूर्यकी और देखन , यही पुराणोमे प्रहणका जक्रित हैं ।

#### ज्योतिपशासकी दृष्टिसे ग्रहग

ग्रहणकालमे पृथिनीकी छाया च इमाको ढक लेती है। यदि सूर्यग्रहण हो तो चन्द्रमा सूर्यको ढक लेते हैं, जैसा कि 'सिद्धान्तिगरोमणि'के पर्वतम्भवाविकारमें श्रीभास्कराचार्यजीने कहा है—'भूभा विश्वं विश्वरितं ग्रहणे पिथन्ते' (क्लोक ९)। यही बात गूर्यमिद्धान्तके चन्द्रग्रहणाविकारप्रकरणमे कही गयी है।

छादको भास्करस्वेन्दुरबःस्थो घनवद् भवेत्। भूछायां प्राङ्मुखञ्चन्द्रो विशत्यस्य भवेदस्रौ॥

अर्थात्—नीचे हो नेगला चन्द्रमा वादलकी मॉित सूर्यको ढक लेना है। पूर्वकी जीर चलता हुआ चन्द्रमा पृथित्रीकी छायामे प्रविट हो जाता है। इसलिये पृथित्रीकी छाया चन्द्रमाको ढकनेगलो है। यह विशेषक्रपसे ध्यातत्र्य है कि पृथित्रीकी छायाको 'सूर्य सिद्धान्त' चन्द्र-प्रहणाधिकार ( ५ ) मे 'नम' नामरे कहा है— 'विशोध्य छन्धं सूच्यां तमो लिता हनु पूर्ववत्' अमरकोशमे 'तम' नाम राहुका हूं —'तमस्तु राहुः स्वर्भानुः सिंहिकेयो विधुन्तुदः'। पृथिवीकी छायाका अधिष्ठाता राहु है, यह विषय सिद्धान्तिशरोमणिक स्लोकसे भी पृष्ट हो जाता है। श्रीमास्कराचार्यजी स्पष्ट कहते हैं—

राहुः कुभामण्डलगः राजाद्वः शशाद्वगद्द्वाद्यतीय विम्यम् । तमोमयः शम्भुवरप्रदानात् सर्वोगमानामविरुद्धमेनत् ॥

'पृथिवीकी द्यायका अधिष्ठाता राहु चन्द्रमाको दक लेता है।' इसिलये 'सिद्धान्तिशरोमणि'के पर्वसम्भवाधिकार-(२) में 'अगु च तदोक्तवत्' इस प्रयांशमे 'अगु' अर्थात् राहुको भी ग्रहणके लिये स्पर्श करना लिगा है।

क्रमपुराणके पूर्वार्ध ४१वें अध्यायमें स्पष्ट लिखा है कि पृथिवीकी छायासे राहुका अन्धकारमय मण्टल बनता है; जैसा कि कहा है—

उद्भृत्य पृथिवीच्छायां निर्मितो मण्डलाकृतिः। स्वर्भानोस्तु वृहत् स्थानं तृतीयं यत्तमोमयम्॥ स्र्यग्रहणके अमावास्या एवं चन्द्रग्रहणके पौर्णमासीको होनेके कारण

सूर्यसिद्धान्त, चन्द्रप्रहणाधिकार छठे स्टोकके अनुसार पृथिवीकी छाया सूर्यसे ६ राशिके अन्तरपर भ्रमण करती है और पौर्णमासीको चन्द्रमाकी सूर्यसे ६ राशिके अन्तरपर भ्रमण करती है—

'भानोभीथें महीच्छाया तत्तुल्येऽर्कसमेऽपि वा।'

इसिलिये पृथित्रीकी छाया चन्द्रमाको ढक लेती है; परंतु छ: राशिका अन्तर होते हुए जिस पोर्णमासीको सूर्य तथा चन्द्रमा दोनोके अश, कला तथा विकला पृथिवीके समान होते हैं, उसी पोर्णमासीको चन्द्रप्रहण होना है।

अमावास्याका दूसरा नाम सूर्येन्दुसंगम भी है; अर्थात् अपनी-अपनी कक्षामे होते हुए भी सूर्य और चन्द्रमा अमावास्याको एक राशिमें होते हैं। ऐसा संगम प्रत्येक अमावास्यामें होता है। 'अमावास्या' शहरकी ह्युत्पत्तिमें भी पता चलता है कि सूर्य और चन्द्रमा अमावास्याको एक राशिमें होते हैं। 'असया सह चसतः चन्द्राकों अस्यामिति अमावास्या'—जिस तिथिको सूर्य और चन्द्रमा एक राशिमें रहते हैं, उस तिथिको अमावास्या करते हैं। परंतु जिस अमावास्याको सूर्य तथा चन्द्रमाने अंश, कल्य-विकल्य समान हों, उस अमावास्याको ही सूर्य प्रत्या होता है। इसी विवयको सूर्यसिद्धान्तके चन्द्रमहणाधिकार (६)में स्यट कहा हो—

तुल्यें। राद्यादिभिः स्यानाममावान्यान्तकालिकां। स्यंन्दू पौर्णमान्यन्तं मार्थे भागानिको समे। ॥ ग्रहणके समय चन्द्रमाका विभिन्न रंग तथा सूर्यका काला ही क्यों रहता है ?

यह विषय सूर्यसिद्धान्तके छेचकाधिकार ( २३ )में स्पष्ट है—

अर्थादृने ताम्रं स्यात् कृष्णमर्थाधिकं भवेत्। विमुञ्जतः कृष्णताम्रे कपिलं सकलप्रहे॥

यदि आधेमं क्रम चन्द्रमाका प्रास हो तो ताबे-जैसा, आधेमं अधिककं पासमें काला, चतुर्यांगमे अधिककं प्रासमें कृष्णताप्त और सम्पूर्णकं प्रासमें चन्द्रमाका रंग कृषिल होता है। पृथिशिकी द्याया काली है तथा चन्द्रमा पील रंगके हैं। इसलिये हो वर्णांका मेल होनेसे प्रासकी कर्मा तथा अधिकताकं कारण चन्द्रमाके त्रिमिक रंग हो जाने हैं। चन्द्रमा तो जलगोलक है। इसलिये अमावास्थामं चन्द्रमाका दृश्य विम्य सदा ही काले रंगका होता है। प्रहणकालमें सूर्यका अच्छादक चन्द्रमा होता है, इसलिये प्रहणकालमें सूर्यका रंग सदा काला ही रहता है चाहे कितने ही भागका ग्रास हो। आदिकाल्य वाल्मीकिरामायण ( सुन्द्रकाण्ड, सर्ग २९, स्लोक ४८) में जिजटाकी राक्षसियोंके प्रति उक्ति है—

#### छायावैगुण्यमात्रं तु शङ्के दुःखमुपस्थितम्।

सीताके दुःखकी उपस्थिति छायावैगुण्यमात्र अर्थात् प्रहणकालमे चन्द्रमाके छायावैगुण्यकी मॉति है। इससे प्रहणकालमे पृथिवीकी छायाका अनुमोदन हो जाता है।

कान्यकी दृष्टिसे ग्रहण—जिस कालिदासको ऐतिहासिक दो सहस्र वर्षसे अधिक पुराना मानते हैं, उन्होंने रघुवंश (१४।७)मे पृथिवीकी छायाका चन्द्रमापर पडना स्पष्ट लिखा है—

अवैमि चैनामनघेति किन्तु लंकापवादो वलवान् मतो मे । छाया हि भूमेः शिंगो मलत्वा-दारोपिता शुद्धिमतः प्रजाभिः॥

जन मर्यादापुरुपोत्तम भगनान् राम चौदह वर्षका वनवास व्यतीत कर अयोध्या छोट आये तो सीताके निषयमें छोकापवाद सुनकर कहते हैं कि मै समझता हूँ कि सीता निष्कलंक है, परन्तु छोकापनाद बळनान् है; क्योंकि पड़ती तो चन्द्रमापर पृथिनीकी छाया है; परंतु प्रजा उसे चन्द्रमाका मल कहती है । यह ज्ञान कालिदासको भी था । वैज्ञानिकोने कोई नयी खोज नहीं की है ।

किस स्थानमें किस ग्रहणका महत्त्व अधिक है ?—पुराणोमे चन्द्रग्रहणका महत्त्व वाराणसीमे वताया है और सूर्यग्रहणका महत्त्व कुरुक्षेत्रमे । यही कारण है कि श्रीकृष्णके पिता वसुदेवजी सूर्यग्रहणमे कुरुक्षेत्र आये और उन्होंने वहाँ जाकर यज्ञ किया । यह श्रीमद्भागवनके दशम स्कन्थके उत्तरार्धमे स्पष्ट लिखा है ।

धर्मशास्त्रकी दृष्टिसे ग्रहण—धर्म-शास्त्र तथा पुराणोका कथन है कि ग्रहणकालमे जप तथा दान एव हत्रन करनेसे बहुत फल होता है । यह विपय श्रीभास्कराचार्यजीने उठाया और समर्थन किया है । 'धर्मसिन्धु'मे आता है कि ग्रहण लगनेपर स्नान, ग्रहणके मध्यकालमे हवन तथा देवपूजन और श्राद्र, ग्रहण जव समाप्त होनेवाला हो तब दान और समाप्त होनेपर पुन: स्नान करना चाहिये । यदि सूर्यग्रहण रिववारको हो और चन्द्रग्रहण सोमवारको हो तो उसे चूडामणि कहते हैं । उस ग्रहणमे स्नान, जप, दान, हवन करनेका और भी विशेष फल है ।

तन्त्रशास्त्रकी दृष्टिसे ग्रहण—शारदातिलक,द्वितीय पटलके दीक्षा-प्रकरणकी पदार्थदर्श-न्याख्यामे रुद्रयामल-प्रन्थको उद्धृत करके लिखा है—

सत्तीर्थेंऽर्कविधुत्रासे तन्तुदामनपर्वणोः। मन्त्रदीक्षां प्रकुर्वाणो मासर्कादीन् न शोधयेत्॥

अगस्तिसहितामे भी कहा है---

सूर्यग्रहणकालेन समोऽन्यो नास्ति कश्चन। तत्र यद् यत् छतं सर्वमनन्तफलदं भवेत्॥ सिद्धिभैवति मन्त्रस्य विनाऽऽयासेन वेगतः। कर्तव्यं सर्वयन्तेन मन्त्रसिद्धिरभीष्सुभिः॥

तीथों और सूर्यग्रहण तथा चन्द्रग्रहणमे मन्त्र-दीक्षा लेनेके लिये कोई विचार न करे । सूर्यग्रहणके समान और कोई समय नहीं है । सूर्यग्रहणमे अनायास ही मन्त्रकी सिद्धि हो जाती है । इन क्लोकोंमे मन्त्र राज्य यन्त्रका भी उपलक्षक है । इसका सारांश यह है कि ग्रहणकालमे मन्त्रोको जपनेसे तथा मन्त्रोको लिखनेसे विलक्षण सिद्धि होती है । इसके अतिरिक्त इस कालमे रुद्राक्ष-मालाके धारणमात्रसे भी पापोका नाश हो जाता है । इसलिये जावालोपनिपद्के चौवालीसवे क्लोकमे लिखा है कि—

ग्रहणे विषुवे चैवमयने सङ्क्रमेऽपि च। दर्शेषु पौर्णमासेषु पूर्णेषु दिवसेषु च॥ रुद्राक्षधारणात् सद्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते।

गणपत्युपनिपद्मे भी लिखा है कि सूर्यग्रहणमें महानदी अर्थात् गङ्गा, यमुना, सरस्वती आदि नित्योमें या किसी प्रतिमाके पास मन्त्र जपनेसे वह सिद्ध हो जाता है।

'सूर्यप्रहणे महानद्यां जित्मासंतियो वा जप्त्या स सिद्धप्रन्यां भवति' ( गगाराप्रितिषद्, मन्त्र ८ )

इतिलये मूर्वप्रहण तथा चन्द्रप्रहणमे दान तथा हवन एवं मन्त्रोंका जम तथा यन्त्रोको लिखना चाहिये।

त्रहणकारुमें कुराका सहस्व-प्रहणकार्टन विपानतः जल आदिमे कुन डालना चाहिय । कुरा डालनेसे प्रहणकालमें जो अगुद्ध परनाणु होते हैं, उनका छुदा। डाली हुई वस्तुपर कोई प्रमाव नहीं होता, यह डाकटरोक्ता अनुमद है और धर्मशास्त्रादिसम्मत भी है। उनलिये निर्णयसित्धुमे मन्त्रर्यस्कावदीके वचनको उद्गृत करके कुशांक महत्त्वको हनाया हं—'वारिनकारनात्वादि तित्रहर्भेने दुष्यति'-प्रहणकालमे जल, छाछ (लस्ती) तन न है अदिन कुशा डालनेके वे दूपित नहीं ं। इतिछिये कुशांक आमन्त्रर वैठकर दोगसाधन तया महत्रका विवान है। यह श्रीमद्भगवद्गीनाक हठे अध्यायके ११वे स्टोकसे भी त्यष्ट है । कुशाके आसनपर वैठनेमे अञ्चन्न परमाणुओंका सम्पर्क सर्वेया नहीं होता । अतग्र मन पूरा सयत रहता है और बुद्धि इतनी खच्छना-से काम करती है कि निनक भी प्रमाद नहीं होने पाना । कुशाका महत्त्व महामाप्यके तीसरे आह्रिकके 'शुद्धिरादेच् (१।१।१)-इस सूत्रकं व्याख्यानमे बताया ह्—'त्रमाणभूनो आचायों इर्भपवित्रपाणिः स्त्राणि मणयति सा' इत्यादि अर्थात् प्रामागिक आचार्यने कुहाार्का पविनी हाथमे डालका पवित्र न्यानमे पूर्वानिमुख बैठकर सूत्र बनाय है; इसिलये किसी कृत्रका एक वर्ण भी अनर्थक नहीं हो सकता—'चुिंडर'हें व्' इतना बड़ा सूत्र कें. अनर्थक हो सकता है व् प्रतिदिन होनेवाले तर्पण, हवन तथा श्राहकमेंने कुदाका मन्त्रपूर्ण स्थान है। श्राह और कुठाकाण्डकामे उसकी प्रधानता है।

वैज्ञानिक वहने है कि प्रतिवंशिक्ता ठाया पड़नेसे प्रहण होता है, यह उनका क्रयन कुछ अंगतक ठीक है। वस्तुतः प्रिश्विकी ठाया पड़नेने चन्द्रप्रहण होता है और चन्द्रमहाग स्वेत हो जानेने नृपेणहण होता है, जो हमने शासके प्रमाणिम ही सिद्र कर दिया है। वैज्ञानिकोके सिद्रान्त अपने हगके हैं। पहले वैज्ञानिकोके सिद्रान्त अपने हगके हैं। पहले वैज्ञानिक आकाशको नहीं नानते थे, अब 'उपर' नामसे उसे मानने लगे है। मार्तीय प्रन्योन तो श्रुति, स्पृति, पुराण, दर्शन, ज्योतिय आदिम आकाशको माना है। त्यायशासमें तो बहे हह प्रमाण देकर आकाशको सिद्र किया गया है। आकाश अन्यतम पद्ममहास्त है।

कुछ वैज्ञानिक ज्ञारणंय मी नार मानने थे; किंतु अव मानना छोड़ दिया है। दिव्यदृष्टि महर्षियोने सव वाने योगवळसे प्रत्यत करके लिखी हैं। इसलिये प्रहणका खरूप भी हमने भारतीय शासोके आवारपर दिया है।

### श्रहणमें रनानादिक नियम

चन्द्र-मूर्ण दोनो राहुसे ग्रन्त हुए अन हो जाय तो पुनः उनका दर्गन करके स्तान और भोजन करना चाहिये। भोजन अपने चरका करे। ग्रन्तान्नमें दिन-रात—दोनों में भोजन निर्पद्ध है। चन्द्रमा राहुग्रत उदित होते हो तो प्रथम दिन भोजन न करे। चन्द्रमाये प्रान-काल प्रस्तान हो जानेपर प्रथम रात्रि तथा अगले दिनका भोजन निर्पद्ध है; किंतु स्नान-हचन आदि मोक्ष-पमयसे किया जा सकता है। ग्रहणके एक प्रहर पहले वालक, युद्ध और रोगी भी भोजन न करे। वेथ या ग्रहण-कालमें पन्तान्त भी नदी खाना चाहिये। ग्रहणमें सभी वणोंको स्तक लगता है—'मर्चेपामेव वर्णानां स्तकं राहुदर्शने।' नरकद, दृष्ट-दही, मद्रा, बीका पका अज और मणिने रखा जल तिल या कुण डालनेपर अपनित्र नहीं होते। गङ्गाजल अपवित्र नहीं होता। जैसिनि पुत्रवान् को रिविवार और संक्रान्तिक निवा ग्रहणमें भी उपवास विजेत करते हैं। हाँ, सबके लिये जब आदिका दिधान और द्यान आदिका निर्णय अवक्य है—

### सूर्यचन्द्र-ग्रहण-विमर्श

ग्रहण आकाशीय अद्भुत चमन्कृतिका अनीन्य दश्य है । उससे अशृतपृत्र, अद्भुत ज्योतिष्क-ज्ञान और ग्रह-उपग्रहोकी गतिविवि एव स्वरूपका परिस्फुट परिचय प्राप्त हुआ है । ग्रहोकी दुनियाकी यह घटना भारतीय मनीपियोको अत्यन्त प्राचीनकालने अभिज्ञान रही है और इसपर धार्मिक तथा वैज्ञानिक विवेचन धार्मिक प्रन्थों और ज्योतिप-ग्रन्थोमे होता चला आया है । महपि अत्रि मुनि ग्रहण-ज्ञानके उपज्ञ ( प्रथम ज्ञाता ) आचार्य थे । ऋग्वेदीय प्रकाशकालमे यहणके ऊपर अध्ययन, मनन और स्थापन होते चले आये है । गणितके वलपर ग्रहणका पूर्ण पर्यवेकण प्रायः पर्यवसित हो चुका है, जिसमे वैज्ञानिकोका योगदान भी सर्वथा स्तुत्य है।

ऋग्वेदके एक मन्त्रमे यह चामत्कारिक वर्णन मिलता है कि 'हे हूर्य ! असुर राहुने आपपर आक्रमण कर अन्धकारसे जो आपको विद्व कर दिया—ढक दिया, उससे मनुष्य आपके (मूर्यके) रूप-(मण्डल-) को समग्रतासे देख नहीं पाये और (अत्प्व) अपने-अपने कार्यक्षेत्रोमे हतप्रम-(टप-)से हो गये। तव महर्पि अत्रिने अपने अर्जित सामध्यसे अनेक मन्त्रोहारा (अथवा चाँथे मन्त्र या यन्त्रसे) मायाश (हाया)का अपनोदन (दूरीकरण) कर सूर्यका समुद्धार किया।'—

यत् त्वा सूर्य स्वभीनुस्तमसा विध्यदासुरः।
अक्षेत्रविद्यथा सुग्धो भुवनान्यदीधयुः॥
स्वभीनोर्ध यदिन्द्र माया
अवो दिवो वर्तमाना अवाहन्।
गूळं सूर्य तमसापवतेन
तुरीयेण ब्रह्मणाऽविन्दद्तिः॥
(—ऋ॰५।४०।५-६)
अगले एक मन्त्रमे यह आता है कि 'इन्द्रने अत्रिकी

सहायतासे ही गहुकी मायाये सू की गना की दी।' इसी प्रकार प्रहणके निरस्तमं समर्थ रहिंदी अभिने तप सन्यासे समुद्धा अध्यान तर के अनेक मन्त्रोमे प्राप्त होता है। कि किंतु महिंदी अभि किस अद्भुत सामर्थ्य इस अलिकिक कारी दक्ष गाने गये, इस विषयने दो मत है—प्रथम परम्यान यह मति के इस कार्यमे तपस्याक प्रभावी समर्थ हुए और दूसरा यह कि वे बोई नया यन्त्र बनाकर उसकी सहायतासे प्रहणि उन्मुक्त हुए सूर्यको दिख्लानेमें समर्थ हुए। विश्व कारण है कि महिंदी अति ही भारतीयोमें प्रहणके प्रथम आचार्य (उपहा) नाने गये। सुतरां इससे स्पष्ट है कि अस्यन्त प्राचीनकालमे भारतीय सूर्यप्रहणके विषयमे पूर्णतः अभिज थे।

मध्ययुगीन ज्योतिर्विज्ञानके उच्चतम आचार्य भास्कराचार्य प्रमृतिने सूर्यप्रहणका समीचीन विवेचन प्रस्तुत किया है तथा उसके अनुसन्धानकी विशिष्ट प्रणाली भी प्रदर्शित की है। किंतु इस आकाशीय चमत्कृतिके लिये प्रयासका पर्यवसान उन्होंने भी वेद-पुराण जाननेवालोके माध्यमसे ग्रहणकालमे जप, दान, हवन, श्राद्वादिके बहुफलक होनेकी कलश्रुतिमे करने हुए भारतकी अन्तगरमा—धर्मको ही पुरस्कृत किया है—

> 'बहुफलं जपदानहुनादिके श्रुतिपुराणविदः प्रवदन्ति हि ।'

आधुनिक पाश्चात्त्य खगोळगानियो-( वियद्-विज्ञानियो-)ने भी अट्ट श्रमकर विपय-यस्तुको बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। किंतु उनका व्येय प्रहणके तीन प्रयोजनोमेसे तीसरा प्रयोजन—सूर्य-चन्द्रमाके विक्योका भौतिक एव रासायनिक अन्वेपण-विङ्ळेपण ही

<sup>ः-</sup>द्रपृच्य-५ । ४० । ७--९ तस्के मन्त्र ।

<sup>†-</sup>पहला मत सायणप्रभृति वेद-भाष्यकारोके सकेतानुसार परम्पराप्राप्त है और दूसरा मत वेटमहार्णव प० मधुसूद्रनजी ओझाका है, जिसे उन्होंने अपने 'अत्रिख्यातिंग नामक प्रन्थमें प्रतिष्ठित किया है।

है। वे धार्मिक महत्त्वको तथा छोगोमे कौत्हळजनक उसके चमत्कारको उतनी उच्च मान्यता नहीं देते हैं। यहाँ हम सक्षेपमे सूर्यचन्द्र-प्रहणोका सामान्य परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

आकाशीय तेजस्वी ज्योतिष्कपिण्डोके सामने जव कोई अप्रकाशित अपारदर्शक पदार्थ आ जाता है तव उस तेजस्वी ज्योतिष्कपिण्डका प्रकाश उस अपारदर्शक पदार्थ-भागके कारण छिप जाता है और दूसरे पारवालोके लिये छाया वन जाती है । यही छाया 'उपराग' या 'प्रहण'का रूप प्रहण कर लेती है ।

चन्द्रमा पृथ्वीके उपग्रह और अपारदर्शक हैं जो खतः प्रकाशक न होनेके कारण अप्रकाशित पिण्ड हैं। अण्डेके आकारवाले अपने भ्रमण-पथ (अक्ष) पर घूमते हुए वे (सूर्यकी परिक्रमा करती हुई) पृथ्वीकी परिक्रमा करते हैं। \* वे कभी पृथ्वीके पास और कभी इससे दूर रहते हैं। उनका कम-से-कम अन्तर १,२१,००० मील और अधिक-से-अधिक २,५३,००० मील होता है। अपने भ्रमण-पथपर चलते हुए चन्द्रमा अमावास्याको सूर्य और पृथ्वीके वीचमे आ जाते हैं और कभी-कभी (जब तीनो विल्कुल सीधमे होते हैं तब) सूर्यके प्रकाशको दक लेते हैं—हमारे लिये उसे मेघकी माँति रोक देते हैं, जिससे मूर्योपराग अर्थात् सूर्यग्रहण हो जाता है। † जब वे पृथ्वीके पास हो और राहु या केतु विन्दु । पर हों, तब

उनकी परछाई पृथ्वीपर पड़ती है। पास होनेके कारण उनका विम्व वडा होता है, जिससे हमारे लिये सूर्य पूर्णतः ढक जाते हैं और तब हम पूर्ण सूर्यग्रहण कहते हैं। उस समय चन्द्रमाका अप्रकाशित भाग हमारी ओर होता है और उसकी घनी और हल्की परछाई पृथ्वीपर पड़ती है । सूर्य पृथ्वीके जितने भागपर घनी छाया ( प्रच्छाया ) रहनेसे दिखलायी नहीं देते, उतने भागपर सूर्यका सर्वप्रास ( खप्रास ) सूर्यप्रहण होता है और जिस भागपर कम परछाईँ (उपच्छाया) पड़ती है, उसपर सूर्यका खण्डग्रास होता है। निष्कर्ष यह कि सूर्य, चन्द्र और पृथ्वी-तीनो जब एक सीधमें नहीं होते अर्थात् चन्द्र, ठीक राहु या केतु विन्दुपर न होकर कुछ ऊँचे या नीचे होते हैं तब सूर्यका खण्ड-प्रहण होता है। और, जब चन्द्रमा दूर होते हैं तब उनकी परहाई पृथ्वीपर नहीं पड़ती तथा वे छोटे दिखलायी पड़ते हैं—उनके विम्बके छोटे होनेसे सूर्यका मध्यभाग ही ढकता है, जिससे चारों ओर कङ्कणाकार सूर्य-प्रकाश दिखलायी पडता है। इस प्रकारके ग्रहणको कड्कणाकार या वलयाकार सूर्यग्रहण कहते हैं । पूर्ण सूर्यग्रहणको 'खग्रास' और अपूर्णको 'खण्डग्रास' भी कहा जाता है। निदान, सूर्यग्रहण मुख्यतः तीन प्रकारके होते है--(१) सर्वग्रास या खग्रास—जो सम्पूर्ण मूर्य-विम्बको ढकनेवाला होता है, (२) कङ्कणाकार या वलयाकार जो सूर्य-

अन्द्रमाकी अपने कक्षकी एक पिकमा २७ दिन ७ घटे ४३ मिनट और १२ सेकण्डम होती रहती है ।
 सिद्धान्तिशिरोमणि(के गो० प्र० वा० १)मे भास्कराचार्यने इस स्थितिका निरूपण निम्नाङ्कित रलोकमे किया है—
 पश्चाद् भागाज्ञलद्वदधः सि्थतोऽभ्येत्य चन्द्रोभानोर्विम्यं स्फुरद्सितया छाद्यत्यात्ममूर्त्या ।
 पश्चात् स्पर्शां हरिदिशि ततो मुक्तिरस्यात एव क्वापि च्लन्नः क्वचिद्पिहितो नैव कक्षान्तरस्वात् ।।

<sup>्</sup>रं ज्योतिपीको किसी असुग्के शरीरमे दिलचस्पी (स्पृहा) नहीं है। उसके लिये तो राहु और केतुका दूसरा ही अर्थ है। जिस मार्गपर पृथ्वी सूर्यकी परिक्रमा करती है या यो किहये कि सूर्य पृथ्वीको परिक्रमा करता है वह कान्तिवृत्त एवं चन्द्रमाका पृथ्वीके चारो ओरका मार्ग-वृत्त (अक्ष)—ये दोनो जिन विन्दुओपर एक-वूसरेको काटते हैं, उनमेसे एकका नाम 'राहु' और दूसरेका 'केतु' हैं। (—ग्रहनक्षत्र ) [‡ आकार्यम उत्तरकी ओर वढते हुए चन्द्रमाकी कक्षा जव सूर्यको काटती है तब उस सम्पात विन्दुको राहु और दक्षिणकी ओर नीचे उतरते हुए चन्द्रमाकी कक्षा जव सूर्यकी कक्षाको पार करती है, तब उस सम्पात-विन्दुको केतु कहते हैं। ]

विम्बन्ने वीचका भाग दकता है तथा (३) खण्ड-प्रहण-जो नृर्य-विम्बके अंशको ही हकता है । इनकी निम्नाद्भित परिस्थितियाँ होती हैं-

(१) खग्राम मूर्य-ग्रहण तत्र होना है जव (क) अमात्रान्या ; हो, ( ख ) चन्द्रमा, ठीक राहु या केतु विन्दुपर और (ग) पृथ्वी-समीप विन्दुपर हो । इस प्रकारकी स्थितिमे चन्द्रमाकी गहरी छाण जितने स्थानीपर पड़ती है, उतने स्थानोपर खग्रास ग्रहण दग्गोचर होता है और जितने स्थानोपर हल्की परटाई पड़ती है, उतने स्थानोपर मण्डग्रास प्रहण होता है और जहाँ वे दोनों परछाइयाँ नहीं होतीं वहाँ ग्रहण ही नहीं दीखना हैं । इसिंक्ये प्रहण लिग्वते समय ग्रहणके स्थानो एवं प्रकारको भी मृचित करना पञ्चाङ्गकी प्रक्रिया है।

(२) कङ्कणाकार अथवा वलयाकार सूर्य-प्रहण तव होता है जव-( क ) अमावास्या होती है, (ख) चन्द्रमां ठीक राहु या केतु विन्दुपर होते हैं, किंतु (ग) चन्द्रमा पृथ्वीसे दूरविन्दुपर होते है।

(३) खण्डित प्रहण तव होता है जव—(क) अमात्रास्या होती है, ( ख ) चन्द्रमा ठीक राहु या केतु-विन्दुपर न होकर उनमेसे किसी एकके समीप होते हैं।

चन्द्रमहण-चन्द्रमहण पूर्णिमाको होता है-जबिक सूर्य और चन्द्रमाके बीच प्रश्री होती है और तीनो—सूर्य, पृथ्वी और चन्द्रमा—विल्कुल सीधमे, एक सरल रेखामें होते हैं। पृथ्वी जब सूर्य और चन्द्रमाके वीच आ जाती है और चन्द्रमा पृथ्वीकी छायामें होकर गुजरते हैं तब चन्द्रप्रहण होता है-पृथ्वीकी वह छाया चन्द्रमण्डलको टक देती है, जिससे चन्द्रमामे काला मण्डल दिखलायी पड़ता है। वहीं चन्द्रग्रहण कहा जाता है । मूर्य और चन्द्रमाके बीचसे गुजरनेवाली पृथ्वीकी वार्यी ओर आधे भागपर रहनेत्राले मनुष्योको चन्द्रग्रहण दिख्लायी पड्ना है।

सूर्यविम्वके वहत वहे होने तथा पृथ्वीके छोटे होनेके कारण पृथ्वीकी परछाई हमारी परछाईकी भाँति न होकर काले ठोस शङ्कके समान—मून्याकार होती है और चन्द्र-कक्षाको पारकर बहुत दूरतक निकल जाती है ।† आकाशमे फैली हुई पृथ्वीकी यह छाया लगभग ८, ५७,००० मील लम्बी होती है । इसकी लम्बाई पृथ्वी और सूर्यके वीचकी दूरीपर निर्भर होती है, अतः यह छाया घटती-वदती रहती है । इसीलिये यह परछाई कामी ८,७१,००० मील और कामी केवल ८,४३,००० मील लम्बी होती है । शरू-मदश इस प्रच्छायाके साथ ही शङ्कके ही आकारवाळी उपच्छाया भी रहती है । चन्द्रमा अपने भ्रमण-पथपर चलते हुए जव पृथ्वीकी उपच्छायामे पहुँचते हैं तत्र विशेष परिवर्तन होता नहीं दिखलायी पड़ता, पर उयं, ही वे प्रच्छायाके समीप था जाते हैं, त्यों ही उनार प्रहण प्रतीत होने लगता है और जत्र उनका सम्पूर्ण मण्डल प्रच्छायाके भीतर आ जाता है तव पूर्ण चन्द्रप्रहण अथवा पूर्णप्रास चन्द्रप्रहण लग जाता है। इसे हम ज्योतिपके दृष्टिकोणसे और स्पष्टतासे समझे ।

'रात्रिमे दिखलायी देनेवाला अन्यकार पृथ्वीकी छाया है । यह छाया जब चन्द्रमापर पड़ जाती है तब चन्द्रमापर ग्रहण लगा कहा जाता है । चन्द्रमा पृथ्वीके उपग्रह है । अतः वे पृथ्वीकी परिक्रमा करते हैं । पृथ्वी यनः सूर्यकी

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>--- इप्टब्य---कमलाकरका निम्नाद्वित इलोक---अयात्र भाद्यावयवेन तुर्ह्यो यत्कालिको मूर्यविधू स्फुटौ स्तः । अमान्तसंज्ञोऽस्ति म एव विजैर्के प्रहार्थे प्रथमं प्रसाध्यः ॥

<sup>ं-</sup>भानं।विंम्बर्युत्वाद्र्युत्वात्र्यिव्याः प्रभा हिस्च्यग्रा । दीर्धतया

<sup>--</sup>सि॰ तत्त्व वि०, सूर्य-ग्रहणाधिकार ५

बहिर्याता ॥ शक्तिकक्षामतीत्य दूरं —भास्कराचार्य

परिक्रमा करती हैं, अतः पृथ्वी भी एक ग्रह है। दोनोक भ्रमण-क्रम कुछ ऐसे हैं कि पूर्णिमाको पृथ्वी सूर्य और चन्द्रमाके बीच हो जाती है । उसकी छाया शङ्कवत् होती है । जन वह छाया चन्द्रमापर पड़ जाती है अथवा यो कहिये कि चन्द्रमा अपनी गतिके कारण पृथ्वीके छाया-शङ्कमे प्रविष्ट हो जाते है, तव कभी सम्पूर्ण चन्द्रमण्डल ढक जाता है और कभी उसका कुछ अश ही दकता है। सम्पूर्ण चन्द्रके दकनेकी अवस्थामे सर्वप्रास चन्द्रप्रहण और अशतः दक्तनेपर खण्ड चन्द्रग्रहण होता है; परतु यहाँ प्रश्न उठता है कि प्रत्येक पूणिमाको उपर्युक्त प्रह-स्थितिके नियत रहनेपर प्रत्येक पूर्णिमाको ग्रहण क्यो नहीं लगता ? इसका समाधान यह है कि पृथ्वी और चन्द्रमाके मार्ग एक सतहमें नहीं है। वे एक दूसरेके साथ पाँच अशका कोण बनाते है, जिससे ग्रहणका अवसर प्रतिपृणिमाको नहीं होता है। (एक सतहमे दोनोंके भ्रमण-पथ होते तो अवस्य ही प्रति पूर्णिमा और अमावास्याको चन्द्र-सूर्य-ग्रहण होते । ) बात यह है कि चन्द्रभाकी वाक्षा पृथ्वीकी कक्षासे ५८ अशके कोणपर झुकी हुई है और यह भी है कि चन्द्रमाकी पातरेखा चल है। पात-रेखाकी परिक्रमाका समय प्राय. १८ वर्ष ११ दिन है। इस अवधिके बाद प्रहणोके क्रमकी पुनरावृत्ति होती है। इस समयको 'चन्द्रकक्ष' कहा जाता है।

भारतके प्रसिद्ध ज्योतियी ख० श्रीबापूदेवजी शास्त्रीने भारतेन्दु वाबू हिम्धन्द्रको लिखे अपने एक पत्रमे लिखा था कि 'सूर्यके अस्त हो जानेपर रात्रिमे जो अन्धकार दीखता है, वहीं पृथ्वीकी छाया है । पृथ्वी गोलाकार है और सूर्यसे बहुत छोटी है, इसिलिये उसकी छाया सूच्याकार काले ठोस शङ्कके आकारकी होती है । यह अवकाशमे चन्द्रमाके भ्रमण-मार्गको लॉघकर बहुत दूरतक सदा सूर्यसे छः राशिके अन्तरपर रहती है । पूर्णिमाके अन्तमे चन्द्रमा भी सूर्यसे छः राशिके अन्तरपर रहती है ।

रहते हैं । इसिलिये पृथ्वीकी परिक्रमा करते हुए चन्द्रमा जिस पूर्णिमाको पृथ्वीकी छायामे आ जाते हैं अर्थात् पृथ्वीकी छाया चन्द्रमाके बिम्बपर पड़ती है, उसी पूर्णिमाको चन्द्रमहण होता है और जो छाया चन्द्रमापर दिखायी पड़ती है, वही म्रास कहलाती है । पौराणिक श्रुति प्रसिद्ध है कि 'राहु नामक एक दैत्य चन्द्रमहण-कालमे पृथ्वीकी छायामे प्रवेशकर चन्द्रमाकी ओर प्रजा (जनता) को पीड़ा पहुँचाता है । इसिलिये लोकमे राहुकृतमहण कहलाता है और उस कालमें स्नान, दान, जप, होम करनेसे राहुकृत पीड़ा दूर होती है तथा पुण्य लाम होता है ।'

'चन्द्रग्रहणका सम्भव भूच्छायाके कारण प्रति पूर्णिमाके अन्तमे होना है और उस समयमे केतु और सूर्य साथ रहते हैं; परंतु केतु और सूर्यका योग यदि नियत संख्याके अर्थात् पांच राशि, सोलह अशसे लेकर छः राशि चौदह अंशके अथवा ग्यारह राशि सोलह अंशसे लेकर बारह राशि चौदह अशके भीतर होता है, तभी प्रहण लगता है और यदि योग नियत सख्याके बाहर पड जाता है, तो प्रहण नहीं होता।'

यह प्रकारान्तरसे कहा जा चुका है कि पृथ्वीके मध्य-बिन्दुके क्रान्तिवृत्तकी सतहमें होनेसे पृथ्वी वर्णित पूर्णिमामें सूर्यका प्रकाश चन्द्रमापर नहीं पड़ने देती, जिससे उसकी छायाके कारण चन्द्रमाका तेज कम हो जाता है। ऐसी स्थिति राहु और केतु-बिन्दुपर या उनके समीप— कुछ ऊपर या नीचे—चन्द्रमाके होनेपर ही आती है। यह भी कहा जा चुका है कि चन्द्रमाके राहुकेतु बिन्दुपर होनेपर ही पूर्ण चन्द्रप्रहण होता है और उनके समीप होनेपर खण्ड चन्द्रप्रहण होता है अर्थात् चन्द्रमाके कुछ भागका प्रकाश कम हो जाता है, जिससे वे निस्तेज प्रतीत होने लगते हैं, पर बिल्कुल काले नहीं होते। हाँ, वे जब गहरी छाया (प्रच्छाया) मे आ जाते हैं, तब काले होने लगते हैं। फिर भी वे पूर्णतः अदृश्य न होकर कुछ लालमा लिये हुए ताँबेके रंगके दृष्टिगोचर होते हैं; क्योंकि सूर्यकी रिक्तम किरणें पृथ्वीके वायुमण्डलद्वारा नीलांशशोषित होनेपर परिवर्तित होकर चन्द्रमातक पहुँच जाती हैं। इसी कारण हम पूर्ण चन्द्रप्रहणके समय भी चन्द्रमण्डलको देख सकते हैं।

प्रहण-कालकी अवधि—चन्द्रमा और पृथ्वीकी दूरीके ऊपर निर्भर होती है। कभी पृथ्वीकी छाया उस स्थानपर चन्द्रमाके व्याससे तिगुनीसे भी अधिक हो जाती है, जहाँ चन्द्रमा उसे पार करते हैं। छायाकी चौड़ाई इस स्थानपर जितनी अधिक होती है, उतनी ही अधिक अवधितक चन्द्रप्रहण रहता है। पूर्ण चन्द्र-प्रहणकी अवधि प्रायः दो घंटोतक और प्रहणका सम्पूर्ण समय चार घंटोतकका हो सकता है। चन्द्र-मण्डलकी प्रस्तताके अनुसार खण्ड-चन्द्रग्रहण अथवा पूर्ण चन्द्रप्रहण (खप्रास चन्द्रप्रहण) कहा-सुना जाता है। इसी प्रकार 'चन्द्रोपराग' भी शास्त्रीय चर्चामे व्यवहृत होता है।

खगोल-शास्त्रियोने गणितसे निश्चित किया है कि १८ वर्ष १८ दिनोकी अवधिमें ४१ सूर्यप्रहण और २९ चन्द्र-प्रहण होते हैं । एक वर्षमे ५ सूर्यप्रहण तथा दो चन्द्र-प्रहणतक होते है । किंतु एक वर्षमे दो सूर्यप्रहण तो होने ही चाहिये । हॉ, यदि किसी वर्ष दो ही प्रहण हुए तो दोनो ही सूर्यप्रहण होगे । यद्यपि वर्षभरमे ७ प्रहणतक सम्भाव्य है, तथापि चारसे अधिक प्रहण बहुत कम देखनेमे आते है । प्रत्येक प्रहण १८ वर्ष ११ दिन बीत जानेपर पुनः होता है । किंतु वह अपने पहलेके स्थानमे ही हो—यह निश्चित नहीं है; क्योंकि सम्पात-विन्दु चल है ।

साधारणतया सूर्य-प्रहणकी अपेक्षा चन्द्रप्रहण अधिक देखे जाते है, पर सच-तो यह है कि चन्द्र-प्रहणसे कहीं अधिक सूर्यप्रहण होते है । तीन चन्द्र-प्रहणपर चार सूर्यप्रहणका अनुपात आता है । चन्द्र- प्रहणोंके अधिक देखे जानेका कारण यह होता है कि वे पृथ्वीके आघेसे अधिक भागमे दिखलायी पड़ते हैं, जब कि सूर्यप्रहण पृथ्वीके बहुत थोडे भागमें— प्रायः सौ मीलसे कम चौड़े और दो हजारसे तीन हजार मील लम्बे भूभागमें—दिखलायी पड़ते हैं। बम्बईमे खप्रास सूर्यप्रहण हो तो मूरतमे खण्ड सूर्यप्रहण दिखायी देगा और अहमदाबादमें दिखायी ही नहीं पडेगा।

खग्रास चन्द्रग्रहण चार घंटोंतक दिखायी पड़ता है, जिनमे दो घंटोतक चन्द्रमण्डल बहुत ही काला नजर आता है। खग्रास सूर्यग्रहण दो घंटोतक रहता है, परतु पूरा सूर्यमण्डल ८—१० मिनटोंतक ही घरा रहता है और साधारणतः दो-ही-तीन मिनटतक गाढ़ा रहता है। उस समय रात्रि-जैसा दश्य हो जाता है।

सूर्यका खप्रास प्रहण दिच्य होता है। सूर्यके पूरी तरह दकनेके पहले पृथ्वीका रंग वदल जाता है और यिक श्चित् भयका भी संचार होता है। चन्द्रमण्डल तेजीसे सूर्यविम्बको दक छेता है, जिससे ॲचेरा हा जाता है। पश्-पक्षी भी विशेष परिस्थितिका अनुभवकर अपनी रक्षाका उपाय करने लगते हैं ! परंतु आकाशकी भन्यता और उपयोगिता बढ़ जाती है । सूर्यके पार्श्व प्रान्तमें मनोरम दृश्य देखनेको मिलता है । उसके चारो ओर मोर्ताके समान खच्छ 'मुकुटावरण' दग्गोचर होता है, जिसके तेजसे ऑखोमे चकाचौध होने लगती है। उसके नीचेसे सूर्यकी लाल ज्वाला ( प्रोन्नत ज्वाला ) निकलती देख पड़ती है। उस समय उसके हल्के प्रकाशसे मनुष्योंके मुँह लाल वर्णके-से जान पड़ते है । किंतु यह दश्य दो-चार मिनटतक ही दिखलायी पड़ता है, फिर अदृश्य हो जाता है । इस मनोज्ञ दिन्य दश्यको देखनेके लिये दैवज्ञ ज्योतिषी और भौगोलिक दूर-दूरसे ज्ञान-पिपासा शान्त करनेकी प्रक्रियामे यन्त्रोसे सज्ज होकर प्रयोगार्थ वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पूर्ण सूर्यप्रहण ( खप्रास सूर्यग्रहण ) होता है । भारतवर्षमे सन् १८७१ ई०

और सन् १८९८ ई०में सूर्यके खप्रास ग्रहण लगे थे।

ग्रहणसे ज्ञानार्जन— बहुत होता है । भारतके -प्रसिद्ध प्राचीन ज्योतिपियो और धर्मशास्त्रियोंने प्रहणके छोक-पक्षीय धर्म्य विचार भी प्रस्तत किये हैं। आचार्य आर्यगृह और बहागुप्तने ढिखा है कि सूर्य और चन्द्रगाकी गतिकी अवगति ग्रहणसे ही हुई । हम गणितसे वह सकते हैं कि स्थान-विशेषमे कितनी अविभें कितने प्रहण छग सकते हैं । उदाहरणार्थ— बग्बईमे वर्षभरमे प्रायः चार सूर्यप्रहण एवं दो चन्द्रप्रहण हो सकते हैं । किंतु छगभग दो सौ वर्षिक वालान्तरपर कुल मिलाकर सात ग्रहणोंका होना सम्भान्य है, जिनमें चार सूर्यप्रहण और तीन चन्द्र-्रप्रहण अथवा पाँच सूर्यप्रहण तथा दो चन्द्रप्रहण हो सकते हैं। साधारणतः प्रतिवर्ष दो ग्रहणोका होना अनिवार्य है। हाँ, इतना नियत है यि जिस वर्ष दो ही प्रहण होते हैं. उस वर्ग दोनो ही सूर्यगहण ही होते हैं । गणितद्वारा आगामी हजारो वर्गोंके प्रहणोकी संख्या उनकी तिथि और प्रहणकी अविध ठीका-ठीका निकाली जा सकती है।

प्रहण केवल मुर्य और चन्द्रमामें ही नहीं लगते, प्रत्युत अन्य प्रहो, उपप्रहोमें भी होते हैं, जिसके लिये विशेषकृत्य निर्धारित नहीं हैं। निदान, प्रहों, उपप्रहोंकी गतिशीलताकी विशेष स्थितिमें एवासे अन्यके प्रकाशका आवरण हो जाना या छायासे उसका दक जाना नितान्त सम्भव है, जो मूर्य-चन्द्रसे सबद्ध होनेपर ही 'प्रहण' कहा जाता है।\* पृथ्वीपर प्रहणके प्रभाव होनेसे धार्मिक कृत्य—स्नान, दान, जपादिका विधान है।

ग्रहणके धार्मिक कृत्य—सूर्यप्रहणके वारह घटे और चन्द्रप्रहणके नौ घंटे पहलेसे विधवा, यित, वैष्णव और विरक्तोंको भोजन नहीं करना चाहिये । बाल, वृद्ध, रोगी और पुत्रवान् गृहस्थके किये नियम अनिवार्य नहीं है । प्रहण-कालमें शयन और शौचादि किया भी निषिद्ध है । देवगृर्तिका स्पर्श भी नहीं करना चाहिये । सूर्यप्रहणमें पुष्कर और कुरुक्षेत्रके तथा चन्द्रप्रहणमें काशीके स्नान, दें जप, दानादिका वहुत महत्त्व है । प्रहणमें विहित श्राद्ध कच्चे अन्न या स्वर्णसे ही करनेवा विधान है । श्राद्ध अवस्य ही करना

किंतु सूर्य-बुधका अन्तर्योग ग्रहण नहीं, 'अधिक्षमण' कहा जाता है। यह ग्रहण-जेमा ही होता हे जिसे सूर्यका 'भेदयांगं भी कहते हैं । बुध जब सूर्य और पृथ्वीकी सीधमेसे गुजरते हैं तो सूर्यविम्वपर छोट-से कलक समान चलिवन्दु दिग्वलायी पड़ता है। ज्यांतियी इसे ग्रहण-जैसा कोई महत्त्व नहीं देते हैं, पर आकाशीय यह घटना दर्शनीय होती है। सूर्यकलक समान चलिवन्दु कलक इसकी भिन्नता, इसकी पूर्णतः गोलाई और शीव्रगामितासे समझी जाती है। बुध सूर्य प्रावः साढे तीन करोड़ भील्यर रहते हैं।

निकटतर ग्तमे ऐसा योग ६ नवम्बर १९६० को तथा जनिवार ९ मई १९७० ई० को हुआ या और भारत, निकटतर ग्तमे ऐसा योग ६ नवम्बर १९६० को तथा जनिवार ९ मई १९७० ई० को हुआ या और भारत, निकीन, रूस—एशिया, अभीका, योग्य, दक्षिणी अमेरिका, कुछ भागोंको छोड़कर उत्तरी अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेंग्ड, जापान, ग्रीनलेंग्ड फीलीपाइन आदि ससारके प्रायः सभी देशोंमे देखा गया था। ऐसा ही योग निकटतम भृतकाल ९ नवम्बर १९७३ में हुआ था। पुनः १२ नवम्बर १९८६ ई० को होगा। ज्यांतिपके सिरताग्रन्थांमे ऐसे योगको अनिएकारी बताया गया है और सत्तापरिवर्तनमे नेतृपरिवर्तन सम्भाव्य होता है। ( बुध-सूर्यका विर्यांग भी होता है—जब बुध-पृथ्वीके बीच्यों सूर्य होते हैं।)

† आदित्येऽहिन समानतौ ग्रह्णें चन्द्रसूर्ययोः । पारण चोपवास च न क्रुर्यात् पुत्रवान् गृही ॥ पत्रवान् गृहीके लिये रविवार, संकान्तिमे भी पारण तथा उपवास वर्जित है ।

्रं स्नानके लिये गरम जलकी अपेक्षा जीतजल, दूसरेके जलसे अपना जल, भूमिमे निकाले हुएकी अपेक्षा भूमिमे स्थित तालावका और उससे झरनेका, उससे गङ्गाका और गङ्गासे समुद्रका जल अधिक पुण्यप्रद होता है। चाहिये, अन्यथा नास्तिकतावश कीचड़में फॅसी गायकी भाँति दुर्गतिमें पड़ना पड़ता है।\*

जन्म-नक्षत्र अथवा अनिएफल देनेवाले नक्षत्रमें ग्रहण लगनेपर उसके दोपकी शान्तिके हेतु सूर्यग्रहणमे सोनेका और चन्द्रप्रहणमें चाँदीका विम्व तथा घोड़ा, गौ, भूमि, तिल एवं घीका यथाशक्ति दान देनेका महत्त्व शास्त्रोंमें प्रतिपादित है । भगवन्नाम-संकीर्तन और जप आदि तो सभीको करना ही चाहिये । 'स्येन्द्रग्रहणं यावत्तावत्कुर्याज्जपादिकम् '

# वैदिक सूर्य तथा विज्ञान

( लेखक—श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा )

गायत्रीके 'सवितुर्वरेण्यम्' मन्त्रके ऋपिसे लेकर आजतक--जव भारतीय वैज्ञानिक मेघनाद शाहा, विदेशी वैज्ञानिक एडिंगटन, जीन्स, फालर, एडवर्ड आर्थर, मिलने या रसेलने भगवान् सूर्यके सम्बन्धमे बहुत छानवीन तथा खोज कर डाली है—ने दिक कालमें सूर्यकी सत्ता, गति तथा महत्ताके विपयमें जो सिद्धान्त प्रतिपादित कर दिये गये थे, उनमे न तो कोई मौलिक अन्तर पड़ा है और न कोई ऐसी वात कही गयी है जो यह सिद्ध कर सके कि भारतीय सूर्यके वैज्ञानिक रूपसे अपरिचित थे तथा उन्हें केवल एक दैविक शक्ति मानकर उनके विपयमें छानवीन करना अपराध या पाप समझते थे। भारतीय सभ्यताकी प्राचीन कालीन सबसे बड़ी विशिष्टता है---विचार-खातन्त्र्य तथा विचार-औदार्य । प्रत्येक महापुरुष तथा मनीपीको पूरी खच्छन्दता थी कि वह जगत्के गृढ़तम सत्यकी खोज अपने ढंगसे करे और उसे प्राप्त करनेका स्वतन्त्र प्रयास करे । उदाहरणके लिये कपिल तथा कणादको ले। कपिल बुद्धसे बहुत पहले तथा उपनिपटोमेसे कुछकी सप्रथनाके पूर्वके ऋषि हैं; इसमे सदेह नहीं है। स्वेताश्वतरोपनिषदके 'ऋपिंप्रस्तं कपिलं यस्तमग्रे'(५।१)से ही यह प्रकट है। पर कपिल वैदिक धारणाके विपरीत असख्य आत्मा या

पुरुप मानते थे । प्रकृति सव आत्माओसे सम्बन्ध निवाहनेके लिये कार्यरत है । इसी प्रकार खेतोंमें गिरे अन्नको खाकर जीवननिर्वाह करनेवाले तपस्ती कणादके वैशेषिक दर्शनमें ईश्वरका उल्लेख नहीं है । इसलिये कुछ लोग उन्हें नास्तिक भी कहते हैं, जो उचित नहीं है । पुनर्जन्म और कर्मफलको माननेवाला व्यक्ति नास्तिक कैसे हो सकता है ! अतः क्णादकी रचनाको छः आस्तिक-दर्शनोंमें माना गया है ।

तात्पर्य यह है कि हिंदू या आर्य-धर्म सदासे वैज्ञानिक खोज तथा निरन्तर अनुसन्धानमे लगा रहा। किंतु वेदमे वर्णित प्रत्येक विपयकी जानकारी प्राप्त करनेके लिये बहुत समझ-वूझकी आवश्यकता पड़ती है। वैदिक प्रसङ्गोमें शब्दके अर्थका उसके सामान्यतः प्रचलित अर्थसे निश्चय नहीं करना चाहिये, न किया जा सकता है। वादरायण व्यासने वेदान्तस्त्र (१।२।१०) मे स्पष्ट लिख दिया है कि वैदिक शब्दोका अर्थ सदर्भके अनुसार करना समुचित है—'प्रकरणाच्च'। सम्बद्ध प्रसङ्गका अन्वितार्थ ही स्पष्टीकरण कर सकता है; क्योंकि प्रसङ्गको जाननेपर ही वाक्योंका अन्वय ठीक-ठीक वैटता और तात्पर्य ज्ञात होता है—वाक्यान्वयात् (७१।४।१९)। उदाहरणके लिये छान्दोग्य उपनिषद्मे 'प्राण' शब्दको

सर्वस्वेनापि कर्त्तच्य श्राद्धं वै राहुदर्शने । अकुर्वाणस्तु नास्तिक्यात्पङ्के गौरिव सीदित ॥

लें। प्रश्न होता है—वह कीन-सा देव है ! उत्तर है— प्राण (१।११।४)। प्राणका अर्थ यहाँ वहा हुआ। वेदमें 'आकारा' केवल पञ्च महाभृत—(क्षिति, अप, तेज, वायु तथा आकारा) वाला ही एक महाभृत नहीं है। वह वेदान्तसृत्रके अनुसार (१।१।२२) ब्रह्मका (भी) वाचक है। अस्तु।

हमारे शास्त्रोमे १२ आदित्योका वर्णन है। आज विज्ञानने मान लिया है कि १२ सूर्योंका तो पता चला है, किन्तु वाकी कितने हैं, यह नहीं कहा जा सकता। यह भी सिद्ध है कि इन १२ आदित्योंमें जो हमसे सबसे निकट हैं, वे ये ही सूर्य हैं, जिन्हे हम देखते हैं। पर सभी आदित्योंमे ये सबसे छोटे हैं! जिन भगवान् सूर्यकी अनन्त महिमा है, वे स्यात् हमारी दृष्टिकी परिधिके ्बाहर है। आज विज्ञान भी कहता है कि प्रहोंमें सूर्य सबसे बडे और प्रकाशमान होते हुए भी वास्तवमें सबसे छोटे और धुॅघले हैं। यही नहीं, ये अपने निकटतम तारेसे कम-से-कम ३,००,००० गुना अधिक द्र हैं । सत्रहवीं सदीमे जॉन केपलरने यह हिसाब लगाया था। अति प्रकाशवान 'एरोस' (सूरः ) पृथ्वीसे १ करोड़ ४० लाख मील दूर है। पृथ्वीसे सूर्यकी दूरीका जो हिसाव प्राचीन भारतीय प्रन्थोसे लगता है, वे भी अव निर्धारित हो रहे हैं। पृथ्वीसे ९,२९,००,००० मील दूरीका अनुमान तो लग चुका है। इतने विशाल - सूर्य कैसे वन गये, यह विज्ञान केवल अनुमान कर सका है। इनका व्यास लगभग ८,६४,००० मील है। अणु-परमाणुके इन महान् पुज्जको निकटसे देखनेसे वास्तवमे वे एकदम साफ प्रकाशकी तस्तरीसे नहीं, बल्कि प्रज्वलित देदीप्यमान चावलके कणोके समूह-से दीखते हैं । इनका अध्ययन अत्यन्त रोचक है ।

इन्हीं सूर्यसे सृष्टिका पोपण होता है—यह हमारा शास्त्र कहता है । विज्ञान कहता है कि इनमें निहित द्द तत्त्वोंका पता लग चुका है, जो पृथ्वीके लिये पोपक तथा जीवनदाता हैं; पर और कितने अनिगनत तत्त्व हैं तथा किस शक्तिने इनको एक ग्रहमें रख दिया है, इसका अनुमान भी नहीं लग पाता । यह विज्ञानका मत है कि जिन सूर्यसे हम प्रकाश पा रहे हैं, उनकी न्यूनतम केन्द्रीय उण्णता ६,००० डिग्रीकी अवश्य है । प्रतिक्षण ये सूर्य संसारको ३३७९×१० मान शक्ति दे रहे हैं। इनकी यह शक्ति प्रकाश तथा उण्णताके रूपमें प्राप्त हो रही है । यदि इस शक्तिका वजनमें कथन किया जाय तो सूर्यसे प्रतिक्षण प्रति सेकेण्ड चालीस लाख ४०,००,००० टन शक्ति झर रही है, जो हमारे ऊपर गिर रही है । इतनी शक्तिका क्षय होनेपर भी उनका शक्ति-कोष खाली नहीं हो रहा है और कैसे उतनी शक्ति वरावर वनती जा रही है—इसका उत्तर विज्ञानके पास नहीं है । विज्ञानके लिये यह 'अद्धत रहस्य' है ।

#### सर्यका उपयोग

सूर्यका नाम द्वादशात्मा भी है; विबस्तान् तथा भगः भी है। 'सूर्यः सरित' अर्थात् आकाशमें सूर्य खिसक रहा है, अतः आकाशके प्रलयका कारण होगा—यह भारतीय मान्यता है। आज विज्ञान भी कहता है कि १२ सूर्य धीरे-धीरे पृथ्वीके निकट आ रहे हैं और अधिक निकट आ गये तो प्रलय हो जायगी। आज विज्ञान सूर्यकी शक्तिका संकलन करके कोयश, पानी, ईंधन और विज्ञली —इन सबका काम उससे लेना चाहता है। वड़े-वड़े यन्त्र इसिलिये बनाये गये हैं कि सूर्यकी किरणोंसे प्राप्त शक्तिका संचय कर उससे काम लें। अमेरिकाकी 'टाइम' पत्रिकाके अनुसार इस समय ४०,००० अमेरिकन घरोमे सूर्य-शक्तिसे यन्त्रद्वारा प्रकाश प्राप्त करने, भोजन बनाने तथा मकानको गर्म रखनेका कार्य हो रहा है। इजरायलमें जितने मकान हैं, उनके पाँचवे अंशमे यानी २,२०,००० मकानोंमें सूर्य-शक्ति ही काम दे रही है। जापानके

वीस लाख (२०,००,०००) मकानों मे सूर्य-शक्ति ही कार्य कर रही है। प्रांसमे एक बड़ा छापाखाना केवल सूर्य-शक्तिसे चलता है। वैज्ञानिकोंका अनुमान है कि यदि सूर्यकी शक्तिका ठीक्से संचय हो जाय तो आज संसारमें जितनी बिजली पेंदा होती है, उसकी एक लाख (१,००,०००) गुना अधिक विजली प्राप्त हो सकती है। आज हम भारतीय तो सूर्य-उपाराना छोडने जा रहे हैं, पर पश्चिमीय जगत्ने (इस संदर्भमें) ३ मई, बुधवार १९७८ को सूर्य-दिवस मनाया था! उस दिन अमेरिकन राष्ट्रपति कार्टरने सूर्यकी उपाराना की थी। विश्व सूर्यकी महिमाको अधिकाधिक समझने लग गया है। भारतने अत्यन्त प्राचीन समयों ही सूर्योपासना प्रारम्भ कर दी थी जो आज भी दैनन्दिन सन्ध्या-गायत्रीं में प्रचलित है।

हमने ऊपर लिखा है कि भारतमें सदैंत चिन्तन तथा विचारकी खतन्त्रता रही है तथा यदि प्रचलित धार्मिक विश्वासके प्रतिकृल गति ढूँढ निकाली गयी तो लोगोंने उनको धैर्यपूर्वक सुना और आदर किया। आर्यभइने टिटी रादीमें गणितसे सूर्यकी गति, १२ महीनेका वर्ष, प्रति तीसरे साल एक माह जोड़नेकी विवि निकाली थी, प्रहण आदिका निम्ह्यण किया था। उन्हीं दिनों यदि वे मध्य यूरोप आदिमें उत्पन्न हुए होते तो इस अनुसन्धान आविष्कारक पुरस्कारमें मार डाले जाते।

यूनानमें ईसासे ५३० से ४३० वर्ष पूर्वका काल वर्ड वैज्ञानिक जोजका वर्ष समझा जाता है। यह काल किपल, कणाद, वादरायण आदिके बादका है। पर यूनानमें जब अनाक्सगोरसने यह सिद्ध किया कि मूर्य तथा चन्द्रमाकी गितका वैज्ञानिक आधार है तो यूनानी गणतन्त्रने उन्हें 'अधार्मिक' कड़कर प्राणदण्ड सुना दिया था। यह तो कि ये कि उनकी शासक पेरी कलोजसे मिन्नता थी, अतएव उन्होंने उसे राज्यसे भाग जानेमें सहायता दी, अन्यथा वह मृत्युक मुंहमे चला गया होता। ऐसी थी यूनानी धारणा!

भारतमें ऐसा वाभी नहीं हुआ । अतएव आज भी सूर्य तथा चन्द्रमाके वैज्ञानिक अन्वेपणके प्रति हमको आदर तथा सहिष्णुताका भाव रचना पड़ेगा और तब हम किसी निष्कर्पपर पहुँचेंगे कि समीक्षा अधिक स्पष्ट हो गयी है, पर वैदिक सिज्ञान्त सर्वीपरि है ।

### वैज्ञानिक सीरतध्य

१-सूर्यका व्यास ८,८०,००० मील है अर्थात् वह पृथ्वीसे लगभग ११० गुना वड़ा है। २-मूर्यका भार भी पृथ्वीके भारसे लगभग ३,३३,००० गुना अधिक है। यदि समस्त सौरमण्डलके ब्रहोंके भारको समिलित कर लिया जाय तो सूर्यका भार समस्त ब्रहोंके भारसे एक हजारगुना अधिक है।

२-स्पॅसे पृथ्वीकी दूरी ९ करोड़ ७० लाख मील है। ४-सूर्यके प्रतिवर्ग इंचपर २०,००,००,००,००० मनका दवाव है तथा इसका तापकम ४,००,००,००० अंश है।

५-सूर्यके केन्द्र भागका गापमान लगभग १६,००,००,००० संदीयेड है।

६-प्रकारा-किरणीका वेग प्रतिसेकंड ३,००,००० किलोमीटर है।

७-सूर्यंकी किरणोंको पृथ्वीतक पहुँचनेमें ८ मिनट १८ सेकंड समय लगता है।

८-एक वर्षमें प्रकाश ९४,६३,००,००,००,००० किलोमीटरकी यात्रा करना है।

९-सूर्यसे आकारागद्गांके केन्द्रकी दूरी लगभग ३०,००० प्रकारा-वर्ष है।

१०-सूर्यको आकारागङ्गाके केन्द्रकी एक परिक्रमा पूरी करनेमें छगनेवाछा समय २५ करोड़ वर्ष है। ११-सूर्यकी आयु छगभग ६ अरव वर्ष है। प्रेपक—श्रीजगन्नाथप्रसादजी, बी० काम०

### सूर्य, सौरमण्डल, ब्रह्माण्ड तथा ब्रह्मकी मीमांसा

( लेखक—श्रीगोरखनाथसिंहजी, एम्० ए०, अग्रेजी-दर्शन )

एक अप्रेजी कहावतके अनुसार ( Man does not live on bread alone) 'मनुष्य केवल रोटीसे ही जिंदा नहीं रहता है' जिज्ञासाकी शान्तिके लिये कुछ और चाहिये। इसमें उसका सम्पूर्ण परिवेश--जीव, ब्रह्माण्ड तथा ब्रह्म सभी आते हैं । पुनश्च जीव और ब्रह्माण्डकी प्रकृतिमें पर्याप्त समानताएँ हैं । इस उद्देश्यसे भी यह मीमांसा समीचीन है । इसी तथ्यको हावर्ड विश्वविद्यालयके प्रसिद्ध प्रोफेसर एव ज्योतिपी हार्लो शेपली ( Harlow Shapley ) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'तारे और मनुष्य—बढते हुए ब्रह्माण्डमे मानवीय प्रतिक्रिया (Stars Human-Response to an expanding universe ) के तीसरे अध्यायमें निम्न प्रकारसे व्यक्त किया है---'मनुष्यके शरीरमे जितने तत्त्व हैं, वे सव-के-सव पृथ्वीकी ठोस पपडीमे या उसके ऊपर मौजूद हैं । यदि सबका नहीं तो उनमेंसे अधिकांश-के अस्तित्वका तारोके उत्तप्त वातावरणोमें भी परिचय मिला है। जन्तुओं के शरीरोमें किसी प्रकारके भी ऐसे परमाणु नहीं मिले हैं, जिनकी उपस्थित अजीव-परिवेशमे सुपरिचित न हो । स्पष्ट है कि मनुष्य भी तारोंके साधारण द्रव्यसे ही वना है और उसे इस वातका गर्व होना चाहिये।

इस वातमे जन्तु और पौघे तारोंसे बढ़कर हैं। अणुओ तथा आणविक संगठनोक्की जिटलतामें जीवित प्राणी, अजीव-जगत्के पारमाणविक संयोजनोसे बहुत आगे वह गये हैं। कटरपिलरकी रचना कार्वनिक-रसायन-सम्बन्धी रचनाकी तुलनामें सूर्यके प्रज्वलित वातावरण तथा अन्तरङ्गकी रासायनिक संरचना बहुत ही सरल पायी गयी है। यही कारण है कि हम कीटडिम्म (Insect Larvae) की अपेक्षा तारोंका रहस्य अधिक समझ सके हैं। तारोंकी प्रक्रियाएँ गुरुत्वाकर्पण, गैसों तथा विकिरणके नियमोंके अनुसार होती हैं। अतः उनपर उवाय, घनत्व एवं तापमानका प्रभाव पड़ता है; किंतु प्राणियोंके शरीर गैसो, इयो तथा ठोस पदार्थोंके निराशाजनक मिश्रण हैं—निराशाजनक इस अर्थमे कि उनके लिये हम कोई परिपूर्ण गणितीय तथा मौतिक-रासायनिक सूत्र प्राप्त करनेमें सफल नहीं हो सके हैं। जीवरसायन विज्ञानी (Bio-chemis) को जिन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, उनको देखते हुए ताराभौतिकज्ञ (Astro physicist) का काम बहुत ही सरल है।

यह आकाश तारों, प्रहों, उपप्रहों, उल्काओं तथा धूमकेतुओसे परिपूर्ण है। तारे स्वय प्रकाशमान होते हैं। सूर्य\* भी विभिन्न गैसोसे युक्त एक प्रकारका तारा है। इसमें पृथ्वी-जैसे कई लाख गोले समा सकते हैं। इसकी दूरी पृथ्वीसे लगभग १५ करोड किलोमीटर है। यह पृथ्वीके निकटका सबसे वड़ा तारा है; इसलिये इतना विशाल दिखायी पड़ता है।

आकाशमे उन पिण्डोको सौरमण्डल कहा जाता है, जिनका सम्बन्ध सूर्यसे है। ये मूर्यके चारो ओर परिक्रमा करते हैं। इन्हें प्रह कहा जाता है। इनमेंसे पृथ्वी भी एक प्रह है। इसके अतिरिक्त आठ अन्य प्रह भी हैं। ये सब अपनी-अपनी कक्षामें सूर्यके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्यके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्यके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य भी अपनी धुरीपर भी चक्कर लगाते हैं। सूर्य भी अपनी धुरीपर घूमता है। इस सौरमण्डलमें ३० उपग्रह भी हैं। उपग्रह हमारी धरती-जैसे ग्रहोंके चारों ओर घूमते हैं। इसके अतिरिक्त १५०० सूक्ष्मिण्ड भी सौर-

वैज्ञानिक गौतिक ज्योति पिण्डका ही विश्लेपण करते हैं। उनकी भैली-परम्पर्गर्भे ग्रहोंके लिये एकवन्तनका प्रयोग
 मान्य है। हमने उसे उसी रूपमे रहने दिया है। (आधिदैविकरूपके पूज्य होनेसे आदरार्थक बहुवचन प्रयोज्य होता है।) [-सं०]

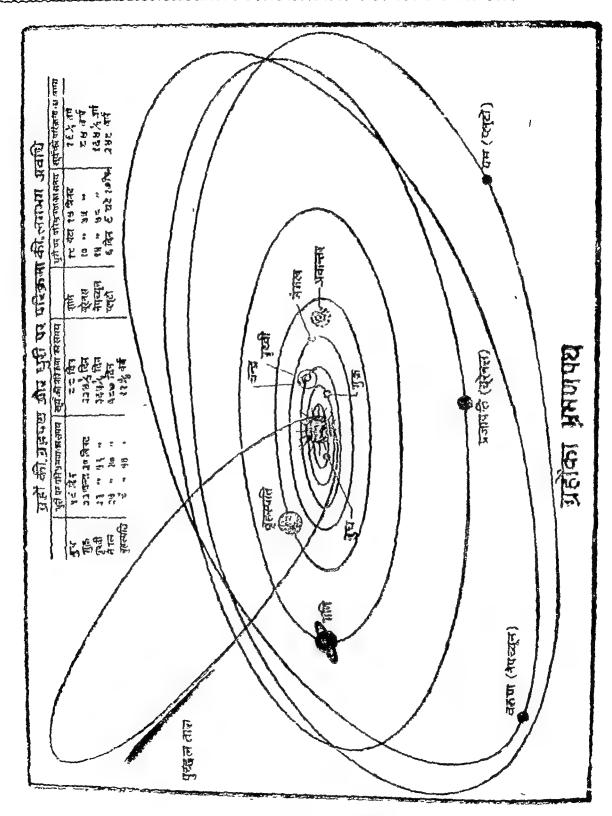

ग्रहोंकी जूर्य-पारिक्रमा

परिवारमे है । उल्लेखनीय है कि मनुष्यद्वारा निर्मित उपग्रह भी अनेक है । इस प्रकारका उपग्रह सर्वप्रथम १९५७ ई०मे बना । ये उपग्रह कुछ घण्टोमे ही पृथ्वीका एक चक्कर लगा लेते है ।

चन्द्रमा पृथ्वीका उपग्रह है । यह २९ दिनोंमें पृथ्वीका एक चक्कर लगाता है । यह पृथ्वीसे ४ लाख किलोमीटर दूर है । मनुष्य चन्द्रमापर १९६९ ई०मे सबसे पहली बार उतरा । फलतः अनेक आन्तियोका निवारण हुआ । सूर्यके पासवा ग्रह बुध है । इसके बाद क्रमसे शुक्त, पृथ्वी, मङ्गल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लटो हैं । ये अपनी कक्षाओमे होकर सूर्यके चतुर्दिक चक्कर लगाते हैं ।

जिस प्रकार पृथ्वी अपनी कीलीपर २४ घंटेमे एक बार परिक्रमा करती है और उसके फलखरूप प्रातः, दोपहर, सायं, रात और दिन होते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी रूपिकी परिक्रमा एक वर्ष (३६५ दिन )मे करती है। इसीसे जाड़ा, गरमी और बरसात होती है।

सूर्यसे हमे उष्मा और प्रकाश दोनो प्राप्त होते हैं। यही उष्मा ऊर्जा (Energy) का स्रोत है। ऊर्जाका उपयोग भापके इंजिनोके चलानेमे भी होता है। यह महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि सूर्यसे मिलनेवाली ऊर्जासे ही लकड़ी, कोयला और पेट्रोल आदि बनते है। सूर्यकी उष्मा ही समुद्रके जलको भाप बनाकर वर्षाके रूपमें पहाडोपर पहुँचाती है। यही भाप पहाडोपर वर्षके रूपमें पिलती है। कालान्तरमे यही बर्फ पिघलकर निदयोमे बहती है, जिससे हमें विद्युत् बनानेके लिये 'ऊर्जा' मिलती है। हवा, ऑधी एव त्यान भी सूर्यकी उष्मासे ऊर्जा पाकर चलते हैं। पृथ्वीपर जिन स्रोतोसे भी हमे ऊर्जा मिलती है, वे सब सूर्यसे ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पृथ्वीपर ऊर्जाका असली स्रोत यह सूर्य

है, जिसके अभावमे इस पृथ्वीपर किसी जीवकी कल्पना करना असम्भव है । इसी वातको डाक्टर निहालकरण सेठी भी अपनी पुस्तक 'ताराभौतिकी'मे इस प्रकार दुहराते है—'सूर्यसे तो हमे गर्मी भी बहुत मिलती है । हमारे दिन-रात, हमारी ऋतुऍ, हमारे पेड-पोघे तथा कृपि—वस्तुतः हमारा समस्त जीवन सूर्यकी उष्मापर ही आधारित है ।'

सूर्यकी वनावट—सूर्यके सर्वप्रहणको देखकर वैज्ञानिकोको उसके अंदरकी बनावटके वारेमे पर्याप्त पता चल गया है। अतः वे उसे छः भागोमे विभाजित करते हैं। यथा (१) प्रकाश-मण्डल, (२) सूर्य-कलङ्क, (३) सूर्यकी जटाएँ, (१) पलटाऊ तह, (५) सूर्यमुकुट, (६) हाइड्रोजन अथवा कैल्शियम गैसे।

- (१) प्रकाश-मण्डल—सूर्यका वह भाग है, जो हमको रोज दिखायी पडता है तथा जिसे हम प्रकाश-मण्डल कहते हैं। यह बहुत गर्म है।
- (२) सूर्य-कलङ्क—चन्द्रमाकी भॉति सूर्यपर भी काले धब्वे हैं। ये कभी छोटे, कभी बढ़े, कभी कम और कभी बहुत-से दिखायी देते हैं। इन्हें 'सूर्य-कलङ्क' कहा जाता है। गूर्य-कलङ्क सटा एक ही जगहपर नहीं रहते है, क्योंकि धरतीके समान गूर्य भी अपनी धुरीपर नाचता है। यह अपनी धुरीपर चौबीससे बत्तीस दिनोमे एक चक्कर पूरा कर लेता है।
- (३) सूर्यकी जटाएँ—जब सम्पूर्ण ग्रहण लगता है तो सूर्यके काले गोलेके चारो ओर जलती गैसोकी लम्बी-लम्बी ज्वालाएँ निकलती हुई दिखायी पड़ती हैं। ये जटाएँ लाखो मील लम्बी होती है। ये प्रकाश-मण्डलसे भी अधिक गरम है तथा इसकी तह करीब १,००० मील मोटी है।
- (४) पलटाऊ तह—प्रकाश-मण्डलके जपर उससे कुछ कम गर्म गैसोकी तहको 'पलटाऊ तह' कहते हैं।

इस तहमें वे सभी तत्त्व हैं, जो धरतीपर पाये जाते हैं। परंतु भयानक गर्भीक कारण ये पटार्थ अपनी असर्ठा हालतमें वहाँ नहीं रह सकते। इसमें हीलियम नामकी एक गैस भी पायी जाती है।

- (५) स्र्य-मुक्ट-मूर्यके गोलेके बाहर सूर्यका मुबुट है। इसका आकार सटा एक-सा नहीं रहता है। यह स्र्यके प्रकाश-मण्डलसे बीस-पचीस लाख मील जपरतक फैला है। यह गैंसकी एक बहुत ही पतली झीनी तह है। मूर्यकी जटाएँ सूर्य-मुबुटके बाहर फैली हैं।
- (६) हाइ ड्रोजन गैस—मूर्यमें हाइ ड्रोजन गैस बादल के रूपमें कल द्वोंके पास चक्कर काटती हुई जान पड़ती है। इसके अतिरिक्त सूर्यपर केल्शियमके बादल भी हैं। ये बड़े ही सुन्दर जान पड़ते है।

पृथ्वीसे स्र्यंकी दूरी—पृथ्वीमे मूर्यकी दूरी ९,२८,७०,००० मील है। यह दूरी इतनी है कि सूर्यके प्रकाशको; जो १,८६,००० मील प्रति सेकंटके वेगसे चलता है, पृथ्वीतक पहुँचनेमें लगभग ८ मि०१८ से०का समय लग जाता है।

सूर्यका व्यास—इसका व्याम ८,६४,००० गीट है। यह सख्या पृथ्वीके व्याससे १०० गुनीसे भी अविक है।

सूर्यका भ्रमण—सूर्य पृथ्वीकी तरह अपने अक्षपर पूम रहे हैं । ये चार समाहमें एक चक्कर लगाने हैं । वैज्ञानिकोंके अनुसार मूर्यकी रचना 'ठोस' नहीं हैं: विन्क 'गैसीय' है । यह अनेक प्रकारकी गैसोसे निर्मित है, जो इसकी अनन्त उष्मा और ऊर्जाक कारण है और ये ही इस पृथ्वीके समस्त ऊर्जाक स्रोत है ।

ब्रह्माण्डकी परिभाषा तथा उसका खरूप—आकाश, मूर्य, चन्द्रमा, तारे, जात तथा अन्य अनेक अज्ञात पिण्ड जिसमे स्थित है; उसे ब्रह्माण्ड (Universe) कहते हैं। यह शब्द 'विश्व' तथा जगत्का पर्याय है। प्रारम्भमे गेलेक्सी ( Galaxy ) इान्द्र 'मिन्की-वे' (Milky way ) का पर्याय था । इसका अर्थ था 'दृष्यिमार्ग' । भारतमें इसे 'आकाशगद्गा' अथ्या 'मन्दाकिनी' कहते हैं । इसमें असाह्य तारे हैं । हमारा मुर्य भी उन्हींमेंसे एक तारा है । जितने तारे आंग्वोंसे अथ्या दृर्वानसे दिग्यायी पड़ते हैं, वे सब आकाशगद्गाक ही सदस्य हैं । यही हमारा विश्व है । इसका विस्तार बहुत बड़ा किंतु परिमित है ।

आकाशमें बुद्ध ऐसी वस्तुएँ भी हैं, जो तारोंके समान विन्दुसद्या नहीं हैं; किंतु बादलके दुकड़ेंके समान दिग्वायी देती हैं। इन्हें 'नीहारिका' (Nebula) कहते हैं। इनमेंसे बुद्ध आकाशगङ्गाके सदस हैं तथा उसीके अन्तर्गत आती हैं। परंतु करोडों नीहारिकाए हमारी आकाशगद्गासे (हमारे विश्वसे) विन्तुल बाहर और बद्दन ही अधिक दूरीपर स्थित हैं। इन्हें 'अङ्गाङ्ग नीहारिकाएं' (Extra-Galetic Nebulae) कहा जाता है।

ये 'अद्वाद्व नीहारिकाएँ' हमारी आकाशगद्वाकी तरह असंख्य तारोंके समृद्द हैं। इन अद्वाद्व नीहारिकाओंक समृद्द भी हमारे विश्वकी तरह दूसरे विश्व हैं। इस प्रकारसे इस ब्रजाण्डमें कई करोड़ विश्व हैं। अतः 'विष्य' शब्द अपने प्राचीन अर्थमे न तो हमारी 'आकाशगद्वा' के लिये उपयुक्त है और न 'अद्वाद्व नीहारिकाओं' के लिये ही। इन्हें अब 'उपविस्त्र' (Sub-Universes) अथवा द्वीपविश्व (Islands universes) कहने लगे हैं; तथापि 'विश्व' शब्द अब भी इनके लिये प्रचलित हैं और इसीके द्वारा इन करोड़ों द्वीपविश्वोंके आंखल समुदायको भी व्यक्त किया जाता हे, जो सर्वथा श्रामक है। अतः इसके स्थानपर 'ब्रह्माण्ड' शब्दका प्रयोग करना ज्यादा समीचीन होगा। ब्रह्माण्ड अनन्त है।

ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिके सिद्धान्त—ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति-के सिद्धान्त उच्चतरगणिन—विशेषकर अल्वर्ट आइन्स्टीन ( Albert Einstein ) के सापेक्षतावादके सिद्धान्त (Theory of Reletivity) पर आधारित हैं। इन सिद्धान्तोमे दो प्रमुख है—(१) विकासवादी सिद्धान्त तथा (२) सतुलित ब्रह्माण्डका सिद्धान्त । प्रथमके अनुसार ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति शक्तिके एक विशाल गोलेके विराट विस्फोटके फलखरूप हुई और उस विस्फोटसे उत्पन्न मन्दाकिनियाँ अब भी घूम रही हैं। गणितज्ञोंने यहाँतक हिसाब लगाया है कि यह विस्फोट ५० खरबसे ८० खरब साल पहलेके बीचमें हुआ। इस मतके वैज्ञानिकोंका कथन हैं कि वर्तमान स्थिति वार-बार घटिन होनेवाली प्रक्रियाकी ही एक मंजिल है। कोई एक समय ऐसा आयेगा, जब यह प्रक्रिया उलट जायगी, इस विश्वका प्रलय हो जायगा और ब्रह्माण्ड सिकुडकर फिर एक विशाल गोला वन जायगा। तत्पश्चात् पुनः विस्फोट होगा—स्टिकी ग्रह्मात होगी।

संतुलित ब्रह्माण्डके सिद्धान्तके अनुसार—इस ब्रह्माण्डकी न तो कोई ग्रुरुआत है और न कोई अन्त । इसमें इच्यका विभाजन सदासे रहा है और आगे भी सदा रहेगा। जैसे-जैसे मन्दािकानियाँ छितराती जाती हैं, वैसे-वैंसे नयी मन्दािकानियोंके निर्माणके लिये आवश्यक इच्य इस गतिसे पैदा होता जाता है कि वर्तगान मन्दा-किनियोंकी कभी पूरी हो सके। लेकिन वर्तमान मन्दा-किनियाँ कहाँ जायँगी! चूँकि ये ज्यादा-से-ज्यादा तेजीके साथ एक दूसरेसे अलग हटती जा रही हैं और इससे इनकी गति और भी बढती जा रही हैं, इसलिये अन्तमे जाकर इनकी रफ्तार प्रकाशकी गतिके वरावर हो जायगी। वर्तमान सिद्धान्तोंके अनुसार पदार्थ या इच्य इतनी दुतगित नहीं प्राप्त कर सकता है। तो क्या ये मन्दािकानियाँ गायव हो जायँगी! इसका निश्चित उत्तर अभी विज्ञानके पास नहीं है।

ब्रह्माण्ड तथा ब्रह्मकी मीमांसा—अन्तिम प्रश्न है ब्रह्माण्ड और ब्रह्मकी मीमांसाका । इस सम्बन्धमे भी हार्लो शेपली महोदयने पुस्तकके प्रथम अध्यायमे निम्नवत्

विवेचन किया है । उनका प्रश्न है--- 'यह ब्रह्माण्ड क्या है ?' इसके उत्तरमे उनका कहना है—'ब्रह्माण्ड-रचनाके सम्बन्धमे विचार और अनुसंधानमें व्यस्त वैज्ञानिक और वे थोडेसे दार्शनिक जिनके अध्ययनमें ब्रह्माण्डविज्ञान ( Cosmology) भी समाविष्ट है, शीन्न ही इस परिणामपर पहुँचते है कि यह भौतिक जगत् जिन मूलभूत सत्ताओं-( Enfities )-के संयोगसे वना है या जिनके द्वारा हमें उसका ज्ञान प्राप्त होता है और जिनकी सहायतासे हम उसका पर्याप्त स्पष्टतासे वर्णन कर सकते हैं, उनकी संख्या चार है । हम इन्हें आसानीसे पहचान सकते हैं; इनका नामकरण कर सकते हैं और किसी हदतक इन्हें एक-दूसरेसे पृथक भी कर सकते है। सम्भव है कि निकट भविष्यमे यह सख्या चारसे अधिक हो जाय । अतः सुगमताके लिये हम भौतिक विज्ञानके जड़जगत्को और शायद समस्त जीवजगत्को भी इन्हीं चार सत्ताओंके ढांचेमे निविष्ट करनेके छोभका संवरण नहीं कर सकते । ये चार सत्ताएँ निम्न हैं—( १ ) आकाश(space)(२)काल (Time)(३)द्रव्य (Matter) और ( 8 ) ऊर्जा ( Energy )। इनके अतिरिक्त अनेक उपसत्ताओसे भी हम परिचित हैं; यथा गति, वर्ग, पाचन-किया (Metabolisn), एण्डापी (Antropy), सृष्टि आदि।

किन्तु प्रश्न यह उठता है कि यद्यपि अभीतक इन सत्ताओका अस्तित्व सर्वमान्य नहीं हुआ है और न ये एक दूसरेसे पृथक् ही की जा सकती है, तो क्या इनसे अविक महत्त्वपूर्ण सत्ताएँ हैं ही नहीं ? विशेषत: क्या इन चारके अतिरिक्त मौतिक जगत्का एक ऐसा भी गुण और है जो इस ब्रह्माण्डके अस्तित्व तथा प्रवर्तनके लिये अनिवायत: आवश्यक हो ? इस प्रश्नको दूसरे रूपमें यों पूछा जा सकता है—यदि आपको ये चारों मूल सत्ताएँ दे दी जायँ, आपको पूरा अविकार और सुविधाएँ प्राप्त हो जायँ एवं आपके मनमे इच्छा भी

हो तो क्या आप आकाश, काल, द्रव्य और ऊर्जाके द्वारा इस जगत्के समान ही दूसरे जगत्का निर्माण कर सकते है ! या आपको किसी पॉचर्वी सत्ता, मूलगुण या कियाकी आवश्यकता पड़ जायगी !

शायद ऐसा सम्भव हो सकता है कि हम इस पाँचवीं सत्तापर अधिक जोर दे रहे हैं; किन्तु आगे चलकर इस रहस्यमय पाँचवीं सत्ताका अनेक वार जिक्र करना पड़ेगा। उसका अस्तित्व है, इसमें शङ्का करना किंटन है। तब क्या वह कोई प्रधान सत्ता है!—शायद आकाश और द्रव्यसे भी अधिक आधारभूत है; सम्भवतः उसमें ये दोनों ही समाविष्ट हैं। क्या यह उपर्युक्त चारो सत्ताओंसे सर्वथा भिन्न है! क्या यह उपर्युक्त चारो सत्ताओंसे सर्वथा भिन्न है! क्या उसके विना काम नहीं चल सकता है! क्या वह ऐसी सत्ता है, जिसके ही कारण तारों, पेड़-पौधों और जीव-जन्तुओंसे भरे हुए तथा प्राकृतिक नियमोंसे नियमित इस जगत्का कार्य यथाक्रम चल रहा है! क्या इसकी अनुपस्थितिमें इस संसारकी समन्त कियाएँ अव्यवस्थित हो जायँगी!

सम्भवतः इस सम्वन्धमें बुद्ध पाठकोका ध्यान 'ईश्वर'के नाम और उसके द्वारा व्यक्त धारणाकी ओर अवश्य किया जाय । सम्भवतः इस संसारमें बुद्ध ऐसे प्रच्छन लक्षण अवश्य विद्यमान है, जिनको प्रेरणा देनेत्राली कोई स्वतन्त्र विश्वशक्ति है, जिसे हम निर्देशन, निरूपण, संचालन, सर्वशक्तिमान्की इच्छा अथवा चेतना कह सकते हैं। किन्तु यदि इस संचालन अथवा चेतनाका अस्तित्व हो भी तो उसे विश्वव्यापी होना चाहिये। (इसे हम ब्रह्म अथवा ईश्वरकी संज्ञा दे सकते है, जिस ब्रह्मकी इच्छासे ही सृष्टिप्रिक्तिया चलती है।)

हसाण्डके सम्बन्धमें निम्न तीन प्रश्न हो सकते हैं। १ इसका खरूप क्या है ! २ इसकी क्रियाएँ कैसे घटित होती हैं ! ३ इसका अस्तित्व क्यों है !

पहले प्रश्नका प्राथिमक तथा स्थूल उत्तर हम दे सकते हैं और इस साहिसिक किन्तु आशिक उत्तरमें हम जड़ इब्य गुरुत्वाकर्षण, काल, प्रोटोप्लाक्स आदिके सम्बन्धमें कुछ अस्फुट वार्ते कह सकते हैं। दूसरेके उत्तरमें हम प्राकृतिक नियमोंका, उप्माके लोप हो जानेका तथा नीहारिकाओंके निरन्तर दूरगामी पलायनका उल्लेख कर सकते हैं। किन्तु इसका अस्तित्व क्यों है ! इस प्रश्नके उत्तरमे शायद हमें यही कहना पढ़े कि 'ईश्वर ही जाने'। यह ईश्वर सब कार् में कारणके रूपमें निरूपित किया जा सकता है और वास्तवमें वही इसका असली कारण भी है। वस्तुतः वही बहा है।

### विज्ञान-दर्शन-समन्वय

उच्चतम वैज्ञानिक दर्शन-चिन्तनका निष्कर्ष है कि विश्व-प्रह्माण्डकी मंचालिका कोई 'विशिष्ट शक्ति' है। प्राच्य मनीपाने अचिन्त्य सद्ग्पी ब्रह्मकी सेद्धान्तिक प्रतिष्टा कर निश्चयात्मकरूपसे कह दिया है कि वही यह विशिष्ट शक्ति है— 'ण्तिहै तन्।' वस्तुतः उसी ब्रह्मका—उस ब्रह्मकी इच्छाशक्तिका—विलास यह विश्व है, जो अनन्त ब्रह्माण्डॉमें व्यक्त हुआ है। वह ब्रह्म यद्यपि सर्वत्र परिव्यास है, फिर भी गृद्ध होनेसे सूद्धमद्रशियों के द्वारा ही और उनकी अध्य सूद्धम द्विद्धि ही उसे समझा जा सकता है। ( क० उ० ३। १२ ), उसी दर्शन-दिशामें अग्रसर वैज्ञानिककी चिन्तना किसी विशिष्ट शक्तिका स्पर्ने कर रही है। प्राच्यदर्शन और पाश्चात्त्य विज्ञानकी यह समन्वय-दिशा अद्भुत और स्पृहणीय है। ×××× सद्ग्पी परब्रह्मसे सृष्टिक सब जीव और निर्जीव व्यक्त पदार्थ जिस क्रमसे उत्पन्न होते हैं, उसके ठीक विपरीत क्रमसे उनका लय अव्यक्त ( सूक्ष्म ) प्रकृतिमें और प्रकृतिका मूल ब्रह्ममें हो जाता है। सृष्टि और संहारका यह क्रम शाश्वत है। ब्रह्मके अव्याकृत आदि प्रतीक सूर्यको स्यापनिषद्ने इसी रूपमें दर्शाते हुए दिशा-निर्देश किया है—

सूर्योद्भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु । सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च ॥

### पुराणोंमें सूर्यसम्बन्धी कथा

( लेखक--श्रीतारिणीशजी झा )

पुराणोमे सूर्यकी कथाएँ अनन्त है । इसका कारण यह है कि सूर्य प्रत्यक्ष देवता और जगचक्षु है । इनके विना ससारकी स्थितिकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसिलिये हिंदुओकी पश्चदेवीपासनामे प्रथम स्थान इन्हींकी प्राप्त है । वैदिक कर्मकलापके प्रारम्भमे पश्चदेवताकी पूजा आवश्यक मानी गयी है, जिसमे पश्चदेवताकी आवाहनके लिये—'सूर्यादिपश्चदेवता इहागच्छत इह तिष्ठत'—पढ़ा जाता है । इससे भगवान् भुवन-भास्कर-की प्रमुखता स्वयं सिद्ध है ।

ऐसे प्रत्यक्ष देवकी कथा न केवल पुराणोंमें अपितु वेद-वेदाङ्गादि शास्त्रोमे भूरिशः वर्णित है। किंतु यहाँ हमें पुराणोक्त सूर्य-कथापर ही थोडा प्रकाश डालना है। मार्कण्डेयपुराणके अनुसार विस्पष्टा, परमा विद्या, ज्योतिर्मा, शाभूवती, स्फुटा, कैवल्या, ज्ञान, आविर्भू, प्राकाम्य, सनित्, बोध, अवगति इत्यादि सूर्यकी मूर्तियाँ हैं। 'भू: भुवः खः'-ये तीन व्याहृतियाँ ही सूर्यका खरूप है । असे सूर्यका सूक्ष्मरूप आविर्भूत हुआं । पश्चात् उससे--'महः, जनः, तपः, सत्यम्' आदि भेटसे यथाक्रम स्थूल और स्थूलतर सप्तमूर्तिका आविर्माव हुआ । इन सवके आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करते हैं। ॐ ही उनका सूक्ष्म रूप है । उस परम रूपका कोई आकार-प्रकार नहीं है । वही साक्षात् परब्रह्म है । इस प्रकार मार्कण्डेयपुराण सूर्यको अन्याकृत ब्रह्मका मूर्तरूप निरूपित करके आगे उनकी उत्पत्ति-विवरण भी प्रस्तुत करता है; जो यह है--

अदितिने देवताओको, दितिने दैत्योको और दनुने दानवोको जन्म दिया । दिति और अदितिके पुत्र सम्पूर्ण जगत्मे व्याप्त हो गये । अनन्तर दिति और दनुके पुत्रोने मिळकर देवताओके साथ युद्ध आरम्भ

कर दिया। इस युद्धमे देवता पराजित हुए। तब अदितिदेवी सतानकी मङ्गळकामनासे भगवान् पूर्यकी आराधनामे लग गर्यो। भगवान् ने उनकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर कहा—'मै आपके गर्भसे सहस्रांशमे जन्म लेकर शत्रुओको विनष्ट करूँगा।' अनन्तर अदितिके तपस्यासे निवृत्त होनेपर सूर्यकी 'सीधुम्म' नामक किरण उनके उदरमे प्रविष्ट हो गयी। देवजननी अदिति भी समाहित होकर कृच्छु-चान्द्रायणव्रत आदिका अनुष्ठान करने लगीं। किंतु उनके पति कश्यपजीको उनके द्वारा अनुष्ठान करना पसद नहीं आया। इसल्ये एक दिन उन्होंने अदितिसे कहा—'तुम प्रतिदिन उपवास आदि करके क्या इस गर्भाण्डको मार डालोगी श इसपर अदितिने कहा—'मै इसे मारूँगी नहीं। यह खयं शत्रुओवी मृत्युका कारण बनेगा।'

अदितिने यह बात कहकर उसी समय गर्भाण्डको त्याग दिया। गर्भाण्ड तेजसे जलने लगा। कश्यपने उदीयमान भास्करके समान प्रभाविशिष्ट उस गर्भको देखकर प्रणाम किया। पश्चात् सूर्यने पद्मपलाशप्रतिभ कलेग्ररमें उस गर्भाण्डसे प्रकट होकर अपने तेजसे दिशामुखको परिन्याप्त कर दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई—'हे मुने! इस अण्डको 'मारित' अर्थात् मार डालनेकी बात तुमने कही है, इसलिये इसका नाम 'मार्तण्ड' होगा। यह पुत्र जगत्मे सूर्यका कर्म और यज्ञभागहारी असुरोका विनाश करेगा।'

अनन्तर प्रजापित विश्वकर्मा सूर्यके पास गये और अपनी सज्ञा नामकी कन्याको उनके हाथमे सौप दिया। संज्ञाके गर्भसे तीन सताने उत्पन्न हुई—यमुना नामकी एक कन्या और वैवखत मनु तथा यम नामक दो पुत्र। किंतु सज्ञाको सूर्यका तेज असहा लगता था, इसलिये वह अपनी जगह छायाको छोड़कर पिताक घर चली गयी । विश्ववार्गासे यह रहस्य मान्द्रम होनेपर सूर्यने उनसे अपना तेज घटा देनेको कहा । विश्वकर्मा सूर्यकी आज्ञा पाकर शाकदीपमे उन्हें भ्रमि अर्थात् चाकपर चढाकर तेज घटानेको उद्यत हुए । जब समस्त जगत्के नाभिखरूप भगवान् सूर्य भ्रमिपर चढकर घूगने छगे तव समुद्र, पर्वत एव वनके साथ सारी पृथिवी आकाश-की ओर उठने लगी । प्रहो और तारोके साथ आकाश नीचेकी ओर जाने लगा । सभी समुद्रोंका जल वहने लगा । वड़े-वड़े पहाड़ फट गये और उनकी चोटियों चूर-चूर हो गयीं । इस प्रकार आकाश, पाताल और गृत्यु-भुवन—सभी व्याकुळ हो उठे। समस्त जगत्को ध्वस्त होने देख ब्रह्माके साथ सभी देवगण सूर्यकी स्तुति वारने लगे । विश्वकर्माने भी नाना प्रकारसे सूर्यका स्तवन वार उनके सोळहर्वे भागको मण्डळस्थ किया । पंद्रह भागके तेज शाणित होनेसे सूर्यका शरीर अत्यन्त कान्तिविशिष्ट हो गया । पश्चात् विश्वकर्माने उनके पंद्रह भागके तेजसे विष्णुका चक्र, महादेवका त्रिशूल, कुवेरकी शिविका, यगका दण्ड और कार्तिकेयकी शक्ति बनायी। अनन्तर उन्होने अन्यान्य देवताओंक भी परम प्रभाविशिष्ट अस्र बनाये। (इस प्रकार उस तेजभागका विशिष्ट उपयोग हुआ।)

भगवान् दिवाकरका तेज घट जानेसे ने परम मनोहर दिखायी देने छगे। संज्ञा सूर्यका यह कमनीय रूप देखकर बड़ी प्रसन्न हुई।

भगवान् सूर्यकी उत्पत्ति और माहात्म्य आदिका विशेष विवरण भविष्यपुराणके ब्राह्मपर्वमें, वराहपुराणके आदित्योत्पत्ति नामक अन्यायभे, निष्णुपुराणक द्वितीय अंशके दशम अध्यायमे, कूर्मपुराणके ४०वें अध्यायमें, मत्स्यपुराणके १०१वे अध्यायमे और ब्रक्षवंवर्तपुराणके श्रीकृष्णजन्मवण्डके ५९ वें अध्यायमें मिळता है । विस्तार हो जानेके भयसे यहाँ वह सब नहीं लिखा जा रहा है । हॉ, विभिन्न पुराणोमें सूर्यकी उत्पत्तिके सम्बन्भमं कुछ-बुछ भिन्नता पायी जाती है; पर उनकी उपारयता और महत्ताके सम्बन्धमें सभी पुराण एकमत हैं । उनकी उपासनामें विशेष साधनकी आवश्यकता भी नहीं हैं। नमस्कार करनेगात्रसे ये देव प्रसन हो जाते हैं। कहा भी है-- नमस्कारियो भावुर्जल-धाराष्ट्रियः शिवः' । अतः सूर्योपस्थानसे और सूर्य-नमस्कारसे सूर्याराधन करना प्रत्येक कल्याणाभिळापीका कर्त्तन्य है।

## सूर्योपस्थान और सूर्य-नमस्कार

~52the-

सन्धोपासना करनेवाले चार वैदिक मन्त्रोंसे सूर्यनारायणका उपस्थान (उपासना) करते हैं। क्रम यह होना चाहिये—दाहिने पैरकी एँड्रा उठाकर सूर्याभिमुख भक्ति-भावसे आण्टावित हृदयसे मन्त्रोंका पहले विनियोग करे और तब आगे नीच झुके हाथ पसार कर खड़े-खड़े अर्थपर ध्यान रखते हुए निम्न प्रतीकात्मक चार मन्त्रोंसे सूर्योपस्थान कर—(१) ॐ उद्धयन्तमसस्परि०, (२) ॐ उद्धरयञ्जात-वदसम्०, (३) ॐ चित्रन्देवानाम्०, (४) ॐ तचक्षुदेविहतम्०। सूर्योपस्थानसे वर्चस्विता प्राप्त होती है।

सूर्य-नमस्कार—अपने आपमें सूर्याराधन भी है और खारथ्यकर व्यायाम भी। आराधना—साधनासे सिद्धि मिलती है और व्यायामसे शारीरिक खास्थ्य-सौन्दर्यकी सम्पुष्टि होती है। यह एक विशिष्ट पद्धित है— सिद्धिकी और शारीरिक सौन्दर्य-सम्पत्ति प्राप्त करनेकी #।

<sup>\* &#</sup>x27;सूर्य-नमस्कार' सिवधि आगे प्रकारय है ।

#### काशीके द्वादश आदित्योंकी पौराणिक कथाएँ

( लेखक—श्रीराधेश्यामजी लेमका, एम्० ए०, साहित्यरत )

सर्वतीर्थमयी विश्वनाथपुरी काशी त्रैलोक्यमङ्गल भगवान् विश्वनाथ एव कलि-कल्मपहारिणी भगवती भागीरथीके अतिरिक्त अगणित देवताओकी आवासभूमि है । यहाँ कोटि-कोटि शिवलिङ्ग चतुष्पष्टियोगिनियाँ, षट्पन्नाशत् विनायक, नव दुर्गा, नव गौरी, अष्ट भैरव, विशालाक्षीदेवी-प्रभृति सैकड़ो देव-देवियाँ काशी-वासीजनोके योग-क्षेम, सरक्षण, दुरित एवं दुर्गतिका निरसन करते हुए विराजमान हैं । इनमें द्वादश आदित्योका स्थान और माहात्म्य भी बहुत महत्त्वपूर्ण है । उनका चरित्र-श्रवण महान् अभ्युदयका हेतु एवं दुरित और दुर्गतिका विनाशक है । यहाँ साधकोके अभ्युदयके लिये द्वादश आदित्योका संक्षिप्त माहात्म्य-चित्रण कथाओमे प्रस्तुत किया जा रहा है—

(१) छोकार्ककी कथा—िकसी समय भगवान् शिवको काशीका बृत्तान्त जाननेकी इच्छा हुई। उन्होने सूर्यसे कहा—सप्ताश्व! तुम शीव्र वाराणसी नगरीमे जाओ। धर्ममूर्ति दिवोदास वहाँका राजा है। उसके धर्मविरुद्ध आचरणसे जैसे वह नगरी उजड़ जाय, वैसा उपाय शीव्र करो; किंतु राजाका अपमान न करना।

भगवान् शिवका आदेश पानेके अनन्तर सूर्यने अपना खरूप बदल लिया और काशीकी ओर प्रस्थान किया । उन्होंने काशी पहुँचकर राजाकी धर्मपरीक्षाके लिये विविध रूप धारण किये एवं अतिथि, भिक्षु आदि बनकर उन्होंने राजासे दुर्लभ-से-दुर्लभ वस्तुएँ मॉगी, किंतु राजाके कर्तव्यमे त्रुटि या राजाकी धर्म-विमुखताकी गन्धतक उन्हों नहीं मिली।

उन्होंने शिवजीकी आज्ञाकी पूर्ति न कर सकनेके कारण शिवजीकी ज्ञिडकीके भयसे मन्दराचल लौट जानेका विचार त्याग कर काशीमे ही रहनेका निश्चय किया। काशीका दर्शन करनेके लिये उनका मन लोल (सतृष्ण) था, अतः उनका नाम 'लोलार्क' हुआ। वे गङ्गा-असि-सङ्गमके निकट भद्रवनी (भदेनी) में विराजमान हैं। वे काशीनिवासी लोगोका सदा योग-क्षेम वहन करते रहते है। वाराणसीमे निवास करनेपर जो लोलार्कका मजन, पूजन आदि नहीं करते है, वे क्षुधा, पिपासा, दरिद्रता, दद्व (दाद) फोडे-फुसी आदि विविध व्याधियोसे प्रस्त रहते हैं।

काशोमे गङ्गा-असि-सङ्गम तथा उसके निकटवर्ती लोलार्क आदि तीथोंका माहात्म्य स्कन्दपुराण आदिमें वर्णित है—

सर्वेपां काशितीर्थानां लोलार्कः प्रथमं शिरः। लोलार्ककरनिष्ठप्ता असिधारविखण्डिताः। काइयां दक्षिणदिग्भागे न विशेशुर्महामलाः॥ (—स्कन्दपु० काशीखण्ड, ४६। ५९, ६७)

(२) उत्तरार्ककी कथा—बल्लिष्ट दैत्योद्वारा देवता बार-बार युद्धमे परास्त हो जाते थे। देवताओने दैत्योके आतंकसे सदाके लिये छुटकारा पानेके निमित्त भगवान् सूर्यकी स्तुति की। स्तुतिसे सम्मुख उपस्थित प्रसन्नमुख भगवान् सूर्यसे देवताओने प्रार्थना की कि बल्लिष्ट दैत्य कोई-न-कोई बहाना बनाकर हमारे ऊपर आक्रमण कर देते हैं और हमे परास्त कर हमारे सब अधिकार छीन लेते हैं। निरन्तरकी यह महाव्याधि सदाके लिये जैसे समाप्त हो जाय, वैसा समाधायक उत्तर आप हमे देनेकी कृपा करे।

भगवान् सूर्यने विचारकर अपनेसे उत्पन्न एक शिला उन्हें दी और कहा कि यह तुम्हारा समाधायक उत्तर है । इसे लेकर तुम वाराणसी जाओ और विश्वकर्मा-द्वारा इस शिलाकी शास्त्रोक्त विधिसे मेरी मूर्ति वनवाओ । मूर्ति वनाते समय छनीसे इसे तराशनेपर जो प्रस्तर- खण्ड निकलेंगे वे तुम्हारे दृढ अस्त्र-शक्ष होंगे । उनसे तुम शत्रुओंपर विजय प्राप्त यागेगे ।

देवताओने वाराणसी जाकर विश्वकर्णा-द्वारा सुन्दर सूर्यमूर्तिका निर्माण कराया । मूर्ति तराशने समय उससे परथरके जो टुकड़े निकले, उनसे देवताओंक नेज और प्रभावी अस बने । उनसे देवताओंने देंग्योंपर विजय पायी । मुर्ति गढते समय जो गड्ढा वन गया था, उसका नाम उत्तरमानस ( उत्तरार्वखुण्ड ) पडा । वटी पालान्तरमें शिवसे माता पार्वतीकी यह प्रार्थना वारनेपर कि 'वर्करीकुण्डमित्याच्या *न्वर्वकुण्डम्य* जायनाम् ।' (न्यन्दपु॰, काशीखण्ड ४७ । ५६) अर्थात् 'अर्वसुण्ड' ( उत्तरार्वसुण्ड )का नाम वर्षरी-कुण्ड हो जाय, वही कुण्ड वर्करीकुण्डके नागसे प्रसिद्ध हुआ । वर्तमानमे उसीका विकृत रूप 'वक्तरियावुण्ट' है । यह अलईपुराके संगीप हैं। उत्तररूपमें दी गयी शिलासे मृर्ति वननेके कारण उनका उत्तरार्क नाम पड़ा । उत्तरार्कका माहात्म्य वडा ही अद्भुत और विलक्षण है । पहले पीपमासक रिवारीको वहाँ वड़ा मेला लगता था. विंतु सम्प्रति वह मुर्ति भी छुप्त है ।

उत्तरार्कस्य माहात्म्यं श्रणुयाच्छूद्धयान्वितः।
... ... ...
लभते वाञ्छितां सिद्धिमुत्तरार्कप्रसाद्तः।
(आदित्यपुरु, रिनाग्नतकथा ३६-३८)

(३) साम्बादित्यकी कथा—िक्ता सगय देवपिं नारदः नारदः मगवान् कृष्णके दर्शनार्थ द्वारकापुरी पथारे । उन्हें देखकर सब यादवकुगारों ने अभ्युत्थान एव प्रणाम कर उनका सम्मान किया; किंतु साम्बने अपने अन्यन्त सीन्दर्यके गर्वसे न अभ्युत्थान किया और न प्रणाम ही; प्रत्युत उनकी वेपभूपा और रूपपर हेंस दिया । साम्बका यह अविनय देवपिंको अच्छा नहीं छगा । उन्होंने इसका थोड़ा-सा इङ्गित भगवान्के समक्ष कर दिया । द्सरी वार जब नास्त जी आये, तन भगवान् श्रीष्ठिण अन्तः पुरंगे गोपीमण उठके मध्य बंदे थे। नारदने बादर में छ रहे माण्यसे कहा— 'कस ! गणवान छ णाको मेरे आणान की स्त्रना है दो।' साम्बने सोचा, एक बार गेरे प्रणाम न बारनेसे ये जिन्न हुए थे। यदि आज भी दनका बहुना न मानुँ तो और भी अधिक जिल्ल होंगे; सम्भवतः शाप है टाछें। उपर पिताजी एकान्तमें मानुभण्डलके मन्य स्वत हैं। अनुपयुक्त स्थानपर जानमें वे भी अप्रसन्न हो सकते हैं। वया कहाँ, जार्क या न जार्क ! मुनिके को धसे पिताजीका को घ कहीं अन्हा है—यह सोचकर ने अन्तः पुरंग चंछ गये। दूरसे ही पिताजीको प्रणाम कर नास्त आगानकी स्वना उन्हें दी। साम्बक पीछे-ही-भींह नारदर्भा भी वहां चंछ गये। उन्हें हैं असर सबने अपने वस्त संगाले।

नार दर्जीन गोपी जनोंगं बुळ विष्ट्रित ताइन्तर भगनान्से कहा—-भगवन् ! साम्बके अनुळ मील्टर्यसे ही इनमें बुळ चाझन्यका आविशीन हुआ प्रतीत होता है। यहिं साम्ब मशी गोपी जनोंको गाता जाम्बन्तीके तुल्य ही देखने थे, तथापि दुर्शीग्यका भगनान्ने साम्बकी बुळाबार यह कहते हुए शाप दे दिया कि एक तो तुम अनवसरमें मेरे निकट चले आये, द्सरा यह कि ये सब तुम्हाग सीन्दर्य देखकार चझळ हुई है, इस्तिये तुम कुछगेगसे आकान्त हो जाओ।

घृणित रोगके भयसे साम्य कोष गये और भगवान्के सगक्ष मुक्तिके लिये बहुत अनुनय-विनय करने लगे । तव श्रीकृष्णने भी पुत्रको निर्दोष जानकर दुई ववश प्राप्त रोगकी विमुक्तिके लिये उन्हें काशी जानेका आदेश दिया । तदनुसार साम्बने भी काशी जाकर विश्वनाथजीके पश्चिमकी ओर कुण्ड बनाकर उसके तट्यर मूर्यम् र्तिकी स्थापना की एवं भक्तिभावसहित सूर्याराधनासे रोग-विमुक्त हुए ।

तभीसे सब व्याधियोंको हरनेवाले साम्वादित्य सकल सम्पत्तियाँ भी प्रदान करते हैं। इनका मन्दिर सूर्यकुण्ड मुहल्लेमे कुण्डके तटपर है । साम्बादित्यका माहात्म्य भी वडा चमत्कारी है ।

साम्वादित्यस्तदारभ्य सर्वव्याधिहरो रविः। ददाति सर्वभक्तेभ्योऽनामयाः सर्वसम्पदः॥

( —स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ४८ । ४७ )

(४) द्रौपदादित्यकी कथा-प्राचीन कालमे जगत्-कल्याणकारी भगवान् पष्चवक्त्र शिवजी ही पाँच पाण्डवोके रूपमे प्रादुर्भूत हुए एव जगज्जननी उमा द्रौपदीके रूपमें यज्ञकुण्डसे उद्भूत हुई । भगवान् नारायण उनके सहायतार्थ श्रीकृष्णके रूपमे अवतीर्ण हुए ।

महावलशाली पाण्डव किसी समय अपने चचेरे भाई दुर्योधनकी दुष्टतासे बड़ी विपत्तिमे पड़ गये। उन्हे राज्य त्यागकर वनोकी धूलि फॉकनी पड़ी। अपने पितयोके इस दारुण क्लेशसे दुःखी द्रौपदीने भगवान् सूर्यकी मनोयोगसे आराधना की। द्रौपदीकी इस आराधनासे सूर्यने उसे कलछुल तथा ढक्कनके साथ एक वटलोई दी और कहा कि जवतक तुम भोजन नहीं करोगी, तवतक जितने भी भोजनार्थी आयेगे वे सव-के-सव इस वटलोईके अन्नसे तृप्त हो जायंगे। यह सरस व्यञ्जनोकी निधान है एवं इच्छानुसारी खाद्योंकी भण्डार है। तुम्हारे भोजन कर चुकनेके वाद यह खाली हो जायगी।

इस प्रकारका वरदान काशीमे सूर्यसे द्रौपदीको प्राप्त हुआ । दूसरा वरदान द्रौपदीको सूर्यने यह दिया कि विश्वनाथजीके दक्षिण भागमे तुम्हारे सम्मुख स्थित मेरी प्रतिमाकी जो छोग पूजा करेंगे उन्हे क्षुधा-पीड़ा कभी नहीं होगी । द्रौपदादित्यजी विश्वनाथजीके समीप अक्षय-वटके नीचे स्थित है । द्रौपदादित्यके सम्बन्धमे काशीखण्डमे बहुत माहात्म्य है । उसीकी यह एक वानगी है——

आदित्यकथामेतां द्रौपद्याराधितस्य वै। यः श्रोष्यति नरो भक्त्या तस्यैनः क्षयमेष्यति ॥ ( —स्कन्दपुराणः, काशीखण्ड ४९ । २४ )

सु० अं० ५०-५१-

(५) मयखादित्य-कथा-प्राचीन कालमे पञ्चगङ्गाके निकट 'गभस्तीश्वर' शिवलिङ्ग एव भक्तमङ्गलकारिणी मङ्गला गौरीकी स्थापना कर उनकी आराधना करते हुए सूर्यने हजारों वर्षतक कठोर तपस्या की । सूर्य खरूपतः त्रैलोक्यको तप्त करनेमे समर्थ है । तीव्रतम तपस्यासे वे और भी अत्यन्त प्रदीप्त हो उठे । त्रैलोक्यको जलानेमें समर्थ सूर्य-िकरणोसे आकाश और पृथ्वीका अन्तराल भमक उठा । वैमानिकोने तीव्रतम सूर्य-तेजमे फर्तिगा बननेके भयसे आकाशमे गमनागमन त्याग दिया । सूर्य-के ऊपर, नीचे, तिरछे—सब ओर किरणे ही दिखायी देती थी । उनके प्रखरतम तेजसे सारा ससार कॉप उठा । सूर्य इस जगत्की आत्मा हैं, ऐसा भगवती श्रुतिका उद्घोप है । वे ही यदि इसे जला डालनेको प्रस्तुत हो गये तो कौन इसकी रक्षा कर सकता है ? सूर्य जगदात्मा है, जगचक्षु है । रात्रिमें मृतप्राय जगत्को वे ही नित्य प्रात:कालमे प्रबुद्ध करते है। वे जगत्के सकल व्यापारोके संचालक है। व ही यदि सर्वविनाशक बन गये तो किसकी शरण ली जाय ? इस प्रकार जगत्को व्याकुल देखकर जगत्के परित्राता भगवान् विश्वेश्वर वर देनेके लिये सूर्यके निकट गये । सूर्य भगवान् अत्यन्त निश्चल एव समाधिमे इस प्रकार निमग्न थे कि उन्हें अपनी आत्माकी भी सुधि नहीं थी। उनकी ऐसी स्थिति देखकर भगवान् शिवको उनकी तपस्याके प्रति महान् आश्चर्य हुआ । तपस्यासे प्रसन्न होकर उन्होने सूर्यको पुकारा, पर वे काष्ठवत् निश्चेष्ट रहे । जब भगवान्ने अपने अमृत-वर्षा हाथोंसे सूर्यका स्पर्श किया तब उस दिन्य स्नर्शसे सूर्यने अपनी ऑखे खोळीं और उन्हे दण्डवत्-प्रणामकर उनकी स्तुति की ।

भगवान् शिवने प्रसन्न होकर कहा—'सूर्य ! उठो, सव भक्तोंके क्लेशको दूर करो । तुम मेरे खरूप ही हो । तुमने मेरा और गौरीका जो स्तवन किया है, इन दोनों रतवनोंका पाठ करनेवालोंको सब प्रवारकी सुख-सम्पदा, पुत्र-पौत्रादिकी वृद्धि, शरीरारोग्य आदि प्राप्त होंगे एव प्रिय-वियोगजनित दुःख कदापि नहीं होगे। तुम्हारे नपस्या करते समय तुम्हारे मय्ख (किरणें) ही दृष्टिगोचर हुए, शरीर नहीं, इसल्यें तुम्हारा नाम मय्खादिन्य होगा। तुम्हारा पूजन करनेसे मनुष्योंको कोई व्याधि नहीं होगा । रविवारक दिन तुम्हारा दर्शन बारनेमे दारिद्रच सर्वेथा मिट जायगा---

त्वद्र्ञनान्त्रणां कश्चित्र द्याधिः प्रभविष्यति । भविष्यति न दारिद्रश्चं रविचार त्वद्धिणात् ॥ (—स्वत्द्पुनण, काजीत्वण्ड ४९ । ९४ )

गयृग्वादित्यका मन्दिर मङ्गलागीर्गम है । ( भेष अगले अदमे )



# आचार्य श्रीसृर्य और अध्येता श्रीहनुमान्

[ एक भावात्मक कथा-विवेचन ]

( केप्यक-शीरामपदारथसिंहजी )

प्रकाश विकीर्ण कर लोगोंको सन्यका ज्ञान दंनेवाले एवं अचेतनोमं चेतनाका संचार करनेवाले सर्वप्रेयक सूर्यदेव आचार्योचित पूजाके योग्य है। उनके ज्ञान-दानकी प्रशंसा वेदकी ऋचार्थोंमे भी सुशोभित है। तथ्योद्घाटनके लिये एक प्रमाण यहाँ पर्याप्त होगा—

केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे। समुपद्भिरजायथाः॥ (—ऋ०१।३।६)

हि मनुष्यो ! अज्ञानीको ज्ञान देते हुए, अरूपको रूप देते हुए ये सूर्यरूप इन्द्र किरणाद्वारा प्रकाशित होते हैं।

सूर्यदेवद्वारा वेद-वेदाङ्ग-क्रमयोगादिकी शिक्षा दी जानेकी चर्चा अन्य आर्प प्रन्थोंमे भी प्राप्त होती है। उनसे मनु, याजवल्क्य, साम्ब आदि शिक्षित होकर कृतार्थ हुए। अञ्जनादेवीके अङ्गमे त्रिभुवनगुरु शिव जव अवतरित हुए, तब उनके भी आचार्य सूर्यदेव ही बने। श्रीआञ्जनेय सिविधि विद्या-अध्ययनके लिये उन्हींके पास गये—'भानु साँ पदन हनुमान गये' (—हनु० वा० ४)।

भगवान् मूर्य और हनुमान्जीके मध्य गुरु-शिप्य-सम्बन्धका प्रारम्भ जिस ढंगसे हुआ, वह वडा ही रहस्यपूर्ण और सांकतिक है । आदिकाव्यमें कथा आती है कि वाल ह्नुमान्को एक बार वड़ी भूख लगी । उन्होंने उदीयमान सूर्यको लाल फल समझा और उच्चलकर उन्हें निगल लिया । उसी प्रसङ्गका स्मरण हनुमानचालीसामें

जुग सहस्र जोजन पर भान्। लीट्यों नाहि मधुर फल जान्॥ (—रनुमाननालीसा १८)

उस दिन स्र्यप्रहण होनेवाला था। राह हनुमान्-जीके उससे भागा और सुरेन्द्रसे शिकायन करने गया कि उसका भक्ष्य दूसरेको क्यो दे दिया गया ! देवराज एरावनपर चढ़कर राहुको आगे का घटनास्थलको चले। राह उनके भरोसे स्यदेवकी ओर बढ़ा कि हनुमान्जी उसे बड़ा फल समझकर पकड़ने दाँडे। वह 'इन्द्र-इन्द्र' कहता हुआ भागा! देवराज 'डरो मन' कहने हुए आगे बढ़े कि हनुमान्जी ऐरावनको ही बड़ा फल समझकर पकड़ने दाँड़े! वह भी उल्टे पोव भागा। इन्द्र भी डरे और उन्होंने बचावके लिये चजप्रहार कर दिया, जिससे हनुमान्जीका चित्रक कुछ टेढा हो गया और उन्हों तिनक मुर्च्छा भी आ गयी! इससे पवनदेवको बड़ा दु:ख हुआ ओर उन्होंने कुद्ध होकर अपनी गित बंद कर दी जिसके कारण सबके प्राण संकटमें पड गये । इसके वाद सब देवता ब्रह्माजीको साथ लेकर पवनदेवके पास गये और उन्हे प्रसन्न किया तथा हनुमान्जीको आशीर्वाद और अपने-अपने शक्साक्षोंसे अवध्यताका वर दिया । उस समय सूर्यदेवने भी उन्हे अपने तेजका शतांश देते हुए शिक्षा देकर अद्वितीय विद्वान् वना देनेका आश्वासन दिया; यथा—

मार्त्तण्डस्त्वव्रवीत्तत्र भगवांस्तिमिरापहः। तेजसोऽस्य मदीयस्य ददामि शतिकां कलाम्॥ यदा च शास्त्राण्यध्येतुं शक्तिरस्य भविष्यति। तदास्य शास्त्रं दास्यामि येन वाग्मी भविष्यति। (—वा० रा० ७। ३६। १३-१४)

उपर्युक्त परिस्थितिमे सूर्य भगवान्ने हनुमान्जीको शिक्षा देनेका जो आश्वासन दिया, वह विचारणीय है । उन्हे अपने तेजका शतांश ही देना था तो दूसरे देवताओकी मॉति अपने शस्त्रास्त्रोसे अवध्यताका वर देते या कोई दूसरी वस्तु; जैसे श्रीमद्रागवतके अनुसार राज्यामिपेकके समय महाराज पृथुको जब सब अपने-अपने पासकी कुछ-न-कुछ उत्तम वस्तु देने लगे, तब सूर्यदेवने उन्हे रिक्मिय वाण दिये—'सूर्यो रिक्मिम्यानिपून' (-४ । १५ । १८ )। हनुमान्जीको भी वैसा ही कुछ दिया जा सकता था, पर उन्हे मिला शिक्षाका आश्वासन । इससे ध्वनित होता है कि वे सूर्यदेवके पास जानके लिये ही गये थे। उनकी ऊँची उडान आचार्याभिमुख होनेके निमित्त हुई थी।

ज्ञान जीवनका फल है। सूर्यदेव ज्ञानखरूप हैं। अतः ज्ञानरूपी फलकी प्राप्तिके लिये बाल हनुमान् उनकी ओर उडे। उनके भावकी शुद्धताका प्रमाण यह भी है कि सूर्यदेवने उन्हें निर्दोप ही नहीं बरन् दोपानभिज्ञ भी समझा और जलाया नहीं। यथा—

शिद्युरेप त्वदोषश्च इति मत्वा दिवाकरः। कार्यं चास्मिन् समायत्तमित्येवं न ददाह सः॥ (-वा० ग० ७।३५।३०) 'यह वालक दोपको जानता ही नहीं हैं और आगे इससे वडा कार्य होगा, यह विचारकर दिवाकरने इन्हे जलाया नहीं।'

हनुमान्जीकी भूख शुभेच्छाका प्रतीक है, जो ज्ञानकी प्रथम भूमिका है। अतः उन्हें सूर्यदेवकी अनुकूलता प्राप्त हुई। सम्पाती भी सूर्यदेवके समीप उड़कर चलेगये थे, पर शुभेच्छापूर्वक नहीं, अभिमानपूर्वक । उन्होंने खयं खीकारा है—'मैं अभिमानी रिविनिअरावा'(—रा० च०मा० ४। २७। २)। परिणाम प्रतिकूल हुआ। उनके पंख जल गये—'जरे पंख अति तेज अपारा' (—रा० च० मा० ४। २७। २)। हनुमान्जी ज्ञानके भूखे थे, सम्पातीकी भाँति मानके भूखे नहीं थे। उनकी तीव्र भूख सद्गुणकी थी। सद्गुणके उत्कर्षसे ज्ञान होता है—'सत्त्वात्संजायते ज्ञानम्' (—गीता १४। १७)। इसीलिये ज्ञानखरूप सूर्यदेवने उन्हें विद्या देनेका आश्वासन दिया।

देवराज इन्द्रका वाहन ऐरावत गज वस्तु— वाहनादिके लोभका और राहु प्रमाटका प्रतीक है, जो क्रमर्श: रजोगुणी और तमोगुणी है। लोभ और प्रमाद ज्ञानके वाधक हैं। प्रमादी शरीर-सुखको जीवनका वड़ा फल समझता है और ज्ञानकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न नहीं करता। वह विद्याको उदरपूर्तिका साधन समझता है; यथा—

मातु पिता वालकिन्ह वोलाविहां उटर भरें सोइ धर्म सिखाविहें ( —रा० च० मा० ७। ९९। ४ )

लोभी दृष्ट-अदृष्ट सुम्बको जीवनका वडा फल समझ-कर उसके लिये प्रयत्न करता है, ज्ञानके लिये नहीं । अतः लोभ भी ज्ञानका शत्रु है और प्रकारान्तरसे प्रमादकी सहायता करता है। इसीलिये राहुकी सहायतामे ऐरावत आता है। ज्ञानेन्छुको प्रमाद और लोभको दवाना चाहिये। हनुमान्जी राहु और ऐरावतको डराकर दूर कर देते है। वे वायु, गरुड़ और मनको भी मात कर देनेवाली गतिसे सूर्यदेवकी ओर आकाशमें उडे थे। वे यदि राहु और ऐरावतको सचमुच पकड़ना चाहते तो वे दोनो वचकर भाग नहीं सकते थे। इससे माद्रम होता है कि हनुमान्जी उन्हे वड़ा फल समझकर पकड़नेकी मुद्रामे उनकी ओर दोंड़कर उन्हे भयभीत कर भगाना ही चाहते थे।

राहुके लिये ज्ञानस्वरूप सूर्य भक्षणीय हैं और हनुमान्जीके लिये सुरक्षणीय । अतः उन्होंने उन्हें सुरक्षाकी दृष्टिसे मुखमे रख लिया; क्योंकि पुस्तकीय ज्ञानसे अधिक सुरक्षित मुखस्य ज्ञान होता है और महत्त्वपूर्ण वस्तुको मुखमें सुरक्षित रखनेका उनका स्वभाव भी है । श्रीसीताजीको पहचानमें देनेके लिये भगवान् श्रीरामद्वारा उन्हें जो मुद्दिका मिली थी, उसे वे मुखमे ही रखकर लद्धा गये थे; यथा—

प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं। जलिघ लॉघि गए अचरजनाही॥ (—हनुमानचा० १९)

सर्वान्तर्यामी सूर्यदेव हनुमान्जीकी भावनासे संतुष्ट ही हुए, रुष्ट नहीं । विविध विध्नोकी विजयके बाद ज्ञान-प्राप्तिकी साधना करनेवालोके समक्ष देवता बाधक बनकर आते हैं । रामचरितमानसके ज्ञान-दीपक-प्रसङ्गसे इस तथ्यकी पुष्टि होती हैं; यथा—

जौँ तेहि विघ्न बुद्धि नहिं वाधी। तो वहोरि सुर करहिं उपाधी॥ ( — रा० च० मा० ७। ११८। ५)

देवराजकी भूमिका ऐसी ही है, पर अदस्य ज्ञानेच्छाके समक्ष उनके किटन कुल्टिशके मद-रद टूट गये और ज्ञान-सूर्यने हनुमान्जीसे संतुष्ट होकर ज्ञान देनेका आश्वासन दिया । देवावतार रामायणका यह प्रसङ्ग वैदिक ऋचाओकी भॉति ही आधिभौतिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मिक अभिप्रायोसे युक्त है ।

कुछ समयके पश्चात् अध्ययन-अध्यापन प्रारम्भ हुआ । उनकी अध्ययनशैली अद्भुत है । आदिकविने उस ओर सकेत करते हुए कहा है—— असी पुनर्व्याकरणं ग्रहीण्यन् सूर्योन्मुखः प्रष्टुमनाः कपीन्द्रः। उद्यद्गिरेरस्तगिरिं जगाम ग्रन्थं महद्धारयनप्रमेयः॥ (-वा० ग० ७। ३६। ४५)

'अप्रमेय वानरेन्द्र ये ह्नुमान् व्याकरण सीखनेके लिये सूर्यके सम्मुख हो प्रक्त करते हुए, महाप्रन्थको याद करते हुए उदयाचलसे अस्ताचलतक चले जाने थे ।' गोखामी तुलसीदासने भी इस अध्ययन-अध्यापनकी अद्भुतताका वर्णन किया है—

भानुर्सो पदन हनुसान गये भानु मन-भनुमानि सिसुकेलि कियो फेरफार सो। पाछिले पगनि गम गगन सगन-मन क्रमको न अस, किप बालक विहार सो॥ (— ह० बा० ४)

आशय यह है कि सूर्यभगवान्के पास हनुमान्जी पढ़ने गये, सूर्यटेवने वाल-क्रीड़ा समझकर टालमटोल की कि मैं स्थिर नहीं रह सकता और विना आमने-सामने के पढ़ना-पढ़ाना असम्भव है । वे हनुमान्जीकी ज्ञानेच्छाकी पुन: परीक्षा ले रहे थे । हनुमान्जीकी ज्ञानकी प्रवल भूखने किटनाइयोकी तिनक भी परवाह नहीं की । उन्होंने सूर्यदेवकी ओर मुख करके पीठकी ओर पैरोसे प्रसन्तमन आकाशमे वालकोके खेल-सहश गमन किया और उससे पाठ्यक्रममे किसी प्रकारका भ्रम नहीं हुआ ।

सूर्यदेव दो हजार, दो सौ, दो योजन प्रति निमिपार्द्धकी चालसे चलते हुए वेद-वेदाङ्गो एवं सम्पूर्ण विद्याओंके रहस्य जल्दी-जल्दी समझाते चले जाते थे और हनुमान्जी सब कुछ धारण करते जाते थे। ऐसा अद्धुत और आश्चर्यमय अध्ययन-अध्यापन इन्द्रादि लोकपाल तथा त्रिदेवादिने कभी देखा नहीं था। इस दश्यको देखकर वे चिकत रह गये और उनकी ऑखे चौधिया गर्यी— क्रोतुक विलोकि लोकपाल हिर हर विधि, लोचननि चकाचौँधी चित्तनि खभार सो॥ (—ह० वा० ४)

हनुमान्जीने सूर्यभगवान्से सम्पूर्ण विद्याएँ शीव्र ही पढ लीं । एक भी शास्त्र उनके अध्ययनसे अछूता नहीं रहा; यथा—

सस्त्रवृत्पर्थपदं महार्थं ससंग्रहं सिद्ध्यति वे कपीन्द्रः। न ह्यस्य कश्चित् सहशोऽस्ति शास्त्रे वैशापदे छन्दगतौ तथैव॥ सर्वासु विद्यासु तपोविधाने प्रस्पर्धतेऽयं हि गुरुं सुराणाम्। (-वा० रा० ७। ३६। ४५-४६)

अर्थात्—'वानरेन्द्रने (तत्कालीन) सूत्र, वृत्ति, वार्तिक और संप्रह\*-सहित 'महाभाष्य' प्रहण कर उनमे सिद्धि प्राप्त की । इनके समान शास्त्र-विशारद और कोई नहीं है । ये समस्त विद्या, छन्द, तपोविधान—सवमें बृहस्पतिके समान हैं ।'

गोखामी तुलसीदासने भी हनुमान्जीको 'श्रानिनाम-प्रगण्यम्' और 'सकलगुणनिधानम्' माना है और उनकी गुणनिर्देशात्मक स्तुति करते हुए कहा है— जयित वेदान्तविट विविध-विद्या-विश्वद

वेद-वेटांगविद ब्रह्मवादी। ज्ञान-विज्ञान-वेराग्य-भाजन विभो विमल गुण गनति शुक नारदादी॥ (—वि० प० २६)

भगवान् श्रीरामसे हनुमान्जीकी जब पहले-पहल बातचीत हुई, तब श्रीभगवान् बढे प्रभावित हुए और उनकी विद्वत्ता एवं वाग्मिताकी प्रशसा करते हुए लक्ष्मणंजीसे बोले—

नामुग्वेद्विनीतस्य नायजुर्वेद्धारिणः। नासामवेद्विदुपः शक्यमेवं विभाषितुम्॥ नूनं व्याकरणं कृत्स्नमनेन वहुधा श्रुतम्। वहु व्याहरतानेन न किंचिदपशव्दितम्॥ (—वा० रा० ४।३।२८-२९)

अर्थात्—'जिसे ऋग्वेदकी शिक्षा न मिली हो, जिसने यजुर्वेदका अभ्यास नहीं किया हो तथा जो सामवेदका विद्वान् न हो, वह ऐसा सुन्दर नहीं बोल सकता। निश्चय ही इन्होंने सम्पूर्ण व्याकरणका अनेक वार अध्ययन किया है; क्योंकि वहुत-सी वाते बोलनेपर भी इनके मुखसे कोई अञ्चद्धि नहीं निकली।'

श्रीसीताशोधके लिये लङ्काकी यात्रा करते समय सुरसाद्वारा ली गयी बड़ी परीक्षामें हनुमान्जीकी बुद्धिमत्ता प्रमाणित हुई और लङ्कामे उन्होने पग-पगपर बुद्धिमानीका ऐसा परिचय दिया कि रावणके समीपस्थ सचिव, पत्नी-पुत्र-श्राता—सव उनके पक्षका समर्थन करने लगे । इससे उनकी विद्या-बुद्धिकी विलक्षणताकी झलक मिलती है और साथ ही आचार्य सूर्यकी शिक्षाकी सफलतापर भी प्रकाश पड़ता है । हनुमान्जीकी बौद्धिक सफलताका कारण आचार्यका प्रसाट था ।

अध्ययनके उपरान्त यथाशक्ति गुरुदक्षिणाकी भी विधि है । हनुमान्जीने अपने आचार्यसे गुरुदक्षिणाकी लिये इच्छा व्यक्त करनेका निवेदन किया । निष्काम सूर्यदेवने शिष्य-संतोषार्थ अपने अशोद्भृत सुग्रीवकी सुरक्षाकी कामना की । हनुमान्जीने गुरुजीकी इच्छा पूरी करनेकी प्रतिज्ञा की और सुग्रीवके पास पहुँचे—

स्योक्या तदंशस्य सुग्रीवस्यान्तिकं ययौ।
मातुराज्ञामनुपाप्य रुद्रांशः किपसत्तमः॥
(-शतरुद्रसं०३।२०।१२)

वे सुग्रीवके साथ छायाकी भॉति रहकर उनकी सुरक्षा और सेवामें तत्पर रहे । श्रीभगवान्के राच्याभिपेकके बाद जब सब बानर अपने-अपने स्थानको नेजे जाने छगे, तब हनुमान्जीने सुग्रीवसे प्रार्थना की कि श्रीभगवान्की सेवामे केवळ दस दिन और रहकर पुनः आपके पास पहुँच जाऊँगा । सुग्रीवने उन्हें सदाके छिये श्रीभगवान्की सेवामे ही रह जानेका आदेश दे दिया । सुप्रीव अब निर्भय और सुरक्षित थे। सुप्रीवका उपकार कर हंनुमान्जीने अपने गुरु भगवान् सूर्यकी दक्षिणा पूरी की । अध्येता हनुमान्के अध्यापक आचार्य सूर्यदेव हमारे अध्ययनको तेजसी बनाये—'तेजस्वि नावधीतमस्तु'!

#### साम्बपर भगवान् भारकरकी कृपा

( लेखक--श्रीकृष्णगोपालजी माथुर )

भगवान् श्रीकृष्णके पुत्र साम्य महारानी जाम्यवतीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। बाल्यकालमे इन्होने बळदेवजीसे अखविद्या सीखी थी। बळदेवजीके समान ही ये बळवान् थे। महामारतमे इनका विस्तृत वर्णन मिळता है। \* ये द्वारकापुरीके सम अतिरथी वीरोमें एक थे, जो युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें भी श्रीकृष्णके साथ हित्तनापुरमे आये थे। इन्होने वीरवर अर्जुनसे धनुर्वेदकी शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होने शल्यके सेनापतित्वमे क्षेमवृद्धिको युद्धमे पराजित किया था और वेगवान् नामक दैत्यका भी वध किया था।

भविष्यपुराणमे उल्लेख है कि साम्व विष्टि होनेके साथ ही अत्यन्त रूपवान् थे । अपनी सुन्दरताके अभिमानमे वे किसीको कुछ नहीं समझते थे । यही अभिमान आगे इनके पतनका कारण बना । अभिमान किसीको भी गिरा देता है ।

हुआ यह कि एक बार वसन्त ऋतुमें रुद्रावतार दुर्वासा मुनि तीनो छोकोमे विचरते हुए द्वारकापुरीमें आये । उन्हे तपसे क्षीणकाय देखकर साम्बने उनका परिहास किया । इससे दुर्वासा मुनिने क्रोधमे आकर अपने अपमानके बदलेमें साम्बको शाप दिया कि 'तुम अति शीत्र कोढी हो जाओ ।' उपहास दुरा होता है वही हुआ । साम्च शप्त होनेपर संतप्त हो उठे ।

साम्बने अति व्याकुळ हो कुष्ट-निवारणार्थ अनेक प्रकारके उपचार किये; परंतु किसी भी उपचारसे उनका कुष्ठ नहीं मिटा। अन्तमं वे अपने पूज्य पिता आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रके पास गये और उनसे विनीत प्रार्थना की कि 'महाराज! में कुष्ठरोगसे अत्यन्त पीड़ित हो रहा हूँ। मेरा दारीर गळता जा रहा है, स्वर दवा जा रहा है, पीडासे प्राण निक्तले जा रहे हैं, अब क्षणभर भी जीवित रहनेकी क्षमता नहीं है। आपकी आजा पाकर अब मै प्राण त्याग करना चाहता हूँ। आप इस असब दुःखकी निवृत्तिके लिये मुझे प्राण त्यागनेकी अनुमति दे।'

महायोगेश्वर श्रीकृष्ण क्षणभर विचारकर बोले—'पुत्र ! धैर्य धारण करो । धैर्य त्यागनेसे रोग अविक सताता है । मै उपाय वताता हूँ, सुनो । तुम श्रद्धापूर्वक श्रीसूर्यनारायणकी आराधना करो । पुरुप यदि विशिष्ट देवताकी आराधना विशिष्ट ढगसे करे, तो अवस्य ही विशिष्ट फलकी प्राप्ति होती है । देवाराधन विफल नहीं होता ।

साम्बके संदेह करनेपर श्रीकृष्ण पुनः वोले—शास्र और अनुमानसे हजारो देवताओका होना सिद्ध होता है,

<sup>ः</sup> आदिपर्च १८५ । १७, सभा० ३४-३५ १४, ५७, ३४ । १६, वन० १६ । ९-१६-१७-२०, १२० । १३-१४, विगट्० ७२ । २२, आश्व० ६६ । ३, मौसल० १ | १६-१७ | १९ । २५ | ३ | ४४, स्वर्गा० ५ | १६-१८ |

किंतु प्रत्यक्षमें सूर्यनारायणसे बढकर कोई दूसरा देवता नहीं है । सारा जगत् इन्हींसे उत्पन्न हुआ है और इन्हींमे छीन हो जायगा। ग्रह, नक्षत्र, राशि, आदित्य, वसु, इन्द्र, वायु, अग्नि, रुद्र, अश्विनीकुमार, त्रह्मा, दिशा, भूः भुवः, स्वः आदि सव लोक, पर्वत, नदी-नद, सागर-सरिता, नाग-नग एवं समस्त भूतप्रामकी उत्पत्तिके हेतु सूर्यनारायण ही हैं । वेट, पुराण, इतिहास सभीमे इनको परमात्मा, अन्तरात्मा आदि शब्दोंसे प्रतिपादित किया गया है । इनके सम्पूर्ण गुण और प्रभावका वर्णन सौ वर्गोमें भी कोई नहीं कर सकता । तुम यदि अपना कुष्ट मिटाकर ससारमे सुख भोगना चाहते हो और मुक्ति-मुक्तिकी इच्छा रखते हो तो विधिपूर्वक सूर्यनारायणकी आरावना करो, जिससे आध्यात्मिक, आधिभौतिक दुःख तुमको कभी नहीं होगे।' ( सूर्यदेवकी समाराधना खस्थ-सुखी वनाती है । )

पिता श्रीकृष्णकी आज्ञा शिरोधार्य कर साम्य चन्द्रभागा नदीके तटपर जगत्प्रसिद्ध मित्रयन नामक सूर्यक्षेत्रमें गये। यहाँ सूर्यकी 'मित्र' नामक मूर्तिकी स्थापनाकर उसकी आराधना करने लगे। जिस स्थानपर इन्होने मूर्तिकी स्थापना की थी, आगे चलकर उसीका नाम 'मित्रयन' हुआ। साम्यने चन्द्रभागा नदीके तटपर 'साम्पुर' नामक एक नगर भी वसाया, जिसे आजकल पंजायका मुलतानगर कहते है। (साम्यरी नामकी एक जादूगरी विद्या भी है, जिसका आविष्कार साम्यने ही किया था।) मित्रयनमे साम्य उपयासपूर्वक सूर्यके मन्त्रका अखण्ड जप करने लगे। उन्होंने ऐसा घोर तप किया कि शरीरमें अस्थिनमात्र शेप रह गया। वे प्रतिदिन अत्यन्त भक्तिभावसे

गद्गद होकर—'यदेतन्मण्डलं शुक्लं दिव्यं चाजर-मन्ययम्'—इस प्रथम चरणवाले स्तोत्रसे सूर्यनारायण-की स्तुति करते थे। इसके अतिरिक्त तप करते समय वे सहस्रनामसे भी सूर्यका स्तवन करते थे।\*

इस आराधनसे प्रसन्न होकर सूर्यभगवान्ने खप्नमें दर्शन देकर साम्ब्रसे कहा—'प्रिय साम्ब्र! सहस्रनामसे हमारी स्तुति करनेकी आवश्यकता नहीं है। हम अपने अत्यन्त गुद्य और पित्रत्र इक्कीस नामोक्ता पाठ तुम्हे वताते हैं । जिनके पाठ करनेसे सहस्रनामके पाठ करनेका फल मिलता है। हमारा यह स्तोत्र त्रैलोक्यमें प्रसिद्ध है। जो दोनो सन्ध्याओमे इस स्तोत्रका पाठ करते हैं वे सब पापोसे छूट जाते हैं और धन, आरोग्य, संतान आदि वाञ्छित पदार्थ प्राप्त करते हैं। साम्बने इस स्तवराजके पाठसे अभीष्ट फल प्राप्त किया। यदि कोई भी पुरुप श्रद्धा-भक्तिपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ करे, तो वह निश्चय ही सब रोगोसे छूट जाय।

साम्ब भगवान् सूर्यके आदेशानुसार इक्कीस नामोका पाठ करने छगे। तत्पश्चात् साम्ब्रकी अटल भक्ति, कठोर तपस्या, श्रद्धायुक्त जप और स्तुतिसे प्रसन्न होकर सूर्यनारायणने उन्हे प्रत्यक्ष दर्शन दिये और बोले—'वत्स साम्ब! तुम्हारे तपसे हम बहुत प्रसन्न हुए हैं, वर मॉगो।' देवता प्रसन्न होनेपर अभीष्ट सिद्धि देते हैं।

अब साम्त्र मिक्तभावमे अत्यन्त लीन हो गये थे। उन्होने केवल यही एक वर मॉगा—'परमात्मन्! आपके श्रीचरणोमे मेरी दढ मिक्त हो।'

भगवान् सूर्यने प्रसन्न होकर कहा—'यह तो होगा ही, और भी कोई वर मॉगो।' तव ठजित-से होकर साम्बने

<sup>%</sup> सूर्यसहस्रनामस्तोत्र गीताप्रेससे प्रकाशित है।

<sup>🕂</sup> इक्कीस नाम ये हैं---

<sup>ं</sup> ॐ विकर्तनो विवस्वाश्च मार्तण्डो भास्करो रविः । छोकप्रकाशकः श्रीमान् छोकचक्षुमहेश्वरः ॥ छोकसाक्षी त्रिछोकेराः कर्ता हर्ता तमिस्रहा । तपनस्तापनश्चैव গ্রুचिः सप्ताश्ववाहनः ॥

<sup>&#</sup>x27; । गभिस्तहस्तो ब्रह्मा च सर्वदेवनमस्कृतः ॥(-भविष्यपुराण )

दूसरा वर मॉगा—'भगवन् । यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है, तो मुझे यह वर दीजिये कि मेरे शरीरका यह कलंक निवृत्त हो जाय।' कुछ जीवनका सबसे वड़ा पाप-फल समझा जाता है।

स्यनारायणके 'एवमस्तु' कहते ही साम्बका रूप दिव्य और खर उत्तम हो गया । इसके अतिरिक्त सूर्यने और भी वर दिये; जैसे कि—'यह नगर तुम्हारे नामसे प्रसिद्ध होगा । हम तुमको स्वप्नमे दर्शन देते रहेगे; अब तुम इस चन्द्रभागा नदीके तटपर मन्दिर बनवाकर उसमे हमारी प्रतिमा स्थापित करो ।'

साम्वने श्रीसूर्यके आदेशानुसार चन्द्रभागा नदीके

तटपर मित्रवनमें एक विशाल मन्दिर वनवाकर उसमें विविधूर्वक सूर्यनारायणकी मृर्ति स्थापित करायी।

इसके बाद मौसल-युद्धमें साम्बने वीरगति प्राप्त की । मृत्युके पश्चात् भगवान् भास्करकी कृपासे ये विश्वदेवोमें प्रविष्ट हो गये ।

[ साम्वकी कथा और भक्ति-पद्धतिसे हजारो— लाखो लोगोने लाभ उठाया है और सूर्याराधनासे खारूय और सुख प्राप्त किया है । साम्वपुराण ( उपपुराण )में साम्बकी कथा, उपासना और उससे सम्बद्ध ज्ञातन्त्र्य बातें विस्तारसे वर्णित हैं । अन्य पुराणोमे भी साम्बकी कथा और उपासनाकी चर्चा है । ]



### भगवान् सूर्यका अक्षयपात्र

( लेखक—आचार्य श्रीवलरामजी गास्त्री, एम्॰ ए॰ )

महाराज युधिष्टिर सत्यवादी, सदाचारी और धर्मके अवतार थे । महान्-से-महान् संकट पड़नेपर भी उन्होने कभी धर्मका त्याग नहीं किया। ऐसा सब कुछ होते हुए भी राजा होनेके नाते दैवात् वे चूतक्रीड़ामे सम्मिलित हो गये । जिस समय भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र दूरस्थ देशमें अपने शत्रुओके त्रिनाश करनेमे लगे हुए थे, उस समय महाराज युधिष्ठिरको जूएमें अपना राज्य, धन-धान्य एव समस्त सम्पदा गॅत्रानी पड़ी । अन्तमे उन्हे बारह वर्षोका वनवास भी जुएमें हार-ख़रूप मिला । महाराज युधिष्ठिर अपने पाँची भाइयोंके साथ वनवासके कार्टन दु:खको झेलने चल पडे । साथमे महासती दौपदी भी थीं। महाराज युधिष्ठिएके साथ उनके अनुयायी ब्राह्मणोंका वह दुर भी चल पडा, जो अपने धर्मात्मा राजाके विना अपना जीवन व्यर्थ मानता था । उन ब्राह्मणोंको समझाते हुए महाराज युधिष्टिरने कहा--- 'ब्राह्मणो ! जूएमे मेरा सर्वस्व हरण हो गया है । हम फल-फ़ूल तथा अनके आहारपर रहने-

का निश्चय कर संतप्त-हृदयसे वनमें जा रहे हैं। वनकी इस यात्रामे महान् कष्ट होगा; अतः आप सव मेरा साय छोड़कर अपने-अपने स्थानको छोट जाय। त्राह्मणोंने दृढता-के साथ कहा— 'महाराज! आप हमारे मरण-पोपणकी चिन्ता न करे। अपने छिये हम स्वयं ही अन्न आदिकी व्यवस्था कर छेगे। हम सभी हाह्मण आपका अभीष्ट-चिन्तन करेगे और मार्गमें सुन्दर-सुन्दर कथा-प्रसङ्गसे आपके मनको प्रसन्न रक्खेगे, साथ ही आपके साथ प्रसन्नतापूर्वक वन-विचरणका आनन्द भी उठायेगे। '( महाभा० वनपर्व २ । १०-११)

महाराज युधिष्ठिर उन ब्राह्मणोक्ते इस निश्चय और अपनी स्थितिको जानकर चिन्तित हो गये । उनको चिन्तित देखकर परमार्थ-चिन्तनमे तत्पर और अध्यात्म-विपयके महान् विद्वान् शौनकजीने महाराज युधिष्ठिरसे सांख्ययोग एवं कर्मयोगपर विचार-विमर्श किया और धनकी अनुपयोगिता सिद्ध करते हुए वोले— 'जो मानव धर्म करनेके लिये धनके उपार्जनकी कामना

करता है, उसकी वह इच्छा ठीक नहीं है, अतः धनके उपार्जनकी इच्छा नहीं करना ही उचित है। कीचड लगाकर पुन: उसके धोनेसे कीचड नहीं लगाना ही ठीक है, श्रेयस्कर है—

धर्मार्थस्य वित्तेहा वरं तस्य निरीहता। प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम्॥ (—महाभा॰ वनपर्व २।४९)

शौनकजीने वन-यात्रामें युधिष्ठिरको आवश्यकताओकी पूर्तिके लिये एक विचित्र त्यागीका मार्ग अपनानेके लिये बताया था । फिर भी वि.सी सत्पुरुषके लिये अपने अतिथियोका खागत-सत्कार करना ।रम कर्तव्य है, तो ऐसी स्थितिमे खागत कैसे किया जा सकेगा ! युधिष्ठिरके इस प्रक्षपर शौनकजीने कहा—

तृणानि भूमिरुद्कं वाक् चतुर्थी च स्नृता । सतामेतानि गेहेपु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ (—महाभा० वनपर्व २ । ५४ )

'हे युधिष्टिर ! अतिथियोके खागतार्थ आसनके लिये तृण, बैठनेके लिये स्थान, जल और चौथी मधुर वाणी—इन चार वस्तुओका अभाव सत्पुरुषोंके घरमे कभी नहीं रहता ।' इनके द्वारा अतिथि-सेवाका धर्म निम सकता है।

महाराज युधिष्ठिर अपने पुरोहित धौम्यकी सेनामे उपस्थित हुए और उनकी सलाहसे सूर्यभगवान्की उपासनामे जुट गये। पुरोहितने भगवान् सूर्यके अष्टोत्तर- शतनाम-स्तोत्र (एक सौ आठ नामोंका जप) का अनुष्ठान बताया और उपासनाकी विधि समझायी। महाराज युधिष्ठिर सूर्योपासनाके कठिन नियमोका पालन करते हुए सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रिव इत्यादि एक सौ आठ नामोका जप करने लगे। महाराज युधिष्टिरने मूर्यदेवकी प्रार्थना करते हुए कहा—

त्वं भानो जगतश्चश्चस्त्वमात्मा सर्वदेहिनाम्। त्वं योनिः सर्वभूतानां त्वमाचारः क्रियावताम्॥ त्वं गतिः सर्वसांख्यानां योगिनां त्वं परायणम्। अनावृतार्गेला द्वारं त्वं गतिस्त्वं मुमुक्षताम्॥ त्वया संधार्यते लोकस्त्वया लोकः प्रकाशते। त्वया पवित्रीक्रियते निर्व्याजं पाल्यते त्वया॥ (—महा०, वन०३।३६–३८)

'हे सूर्यदेव! आप अखिल जगत्के नेत्र तथा समस्त प्राणियोकी आत्मा है। आप ही सब जीवोंके उत्पत्ति-स्थान हैं और सब जीवोंके कर्मानुप्रानमे लगे हुए जीवोंके सदाचार हैं। हे सूर्यदेव! आप ही सम्पूर्ण सांख्ययोगियोंके प्राप्तव्य स्थान है। आप ही मोक्षके खुले द्वार हैं और आप ही मुमुक्कुओकी गति हैं। हे सूर्यदेव! आप ही सारे संसारको धारण करते हैं। सारा संसार आपसे ही प्रकाश पाता है। आप ही इसे पवित्र करते हैं और आप ही इस संसारका विना किसी खार्थके पालन करते हैं।

इस प्रकार विस्तारसे महाराज युधिष्ठिरने भगवान् सूर्यकी प्रार्थना की । भगवान् सूर्य युधिष्ठिरकी इस आराधनासे प्रसन्न होकर सामने प्रकट हो गये और उनके मनोगत भावको समझकर बोले—

यत्तेऽभिलिषतं किञ्चित्तत्त्वं सर्वमवाण्यसि । अहमन्नं प्रदास्यामि सप्त पञ्च च ते समाः॥ (—महा०वन०३।७१)

'धर्मराज ! तुम्हारा जो भी अभीष्ट है, वह तुमको मिलेगा । मै बारह वर्पोतक तुमको अन्न देता रहूँगा ।'

भगवान् सूर्यने इतना कहकर महाराज युधिष्टिरको वह अपना 'अक्षयपात्र' प्रदान किया, जिसमें बना भोज्य पदार्थ 'अक्षय्य' वन जाता था । भगवान् सूर्यका वह अक्षयपात्र ताम्रकी एक विचित्र 'वटलोई' थी । उसकी विशेषता यह थी कि उसमे बना भोज्य पदार्थ तबतक अक्षय्य बना रहता था, जवतक सती द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थीं । पुनः जब वह पात्र मॉज- धोकर पवित्र कर दिया जाता था और पुनः उसमे भोज्य पदार्थ बनता था तो वहीं अक्षय्यता । उसमें आ जाती थी

गृह्णीष्व पिठरं ताम्नं मया दत्तं नराधिप । यावद् वत्स्यति पाञ्चाली पात्रेणानेन सुवत ॥ फलमूलामिपं शाकं संस्कृतं यन्महानसे । चतुर्विधं तद्त्राद्यमक्षय्यं ते भविष्यति ॥ (—महा०, वन० ३ । ७२-७३ )

इस प्रकार भगवान् सूर्यने धर्मात्मा युधिष्टिरको उनकी तपस्यासे प्रसन्त होकर अपना 'अक्षयपात्र' प्रदान किया और युधिष्टिरकी मनःकामना सिद्र करके भगवान् सूर्य अन्तर्हित हो गये। महाभारतमें उसी प्रसिद्धमें यह भी लिग्हा है कि जो कोई मानव या यक्षाटि मनको संयममें रम्बकर—चिनचृत्तियोंको एकाप्र करके युधिष्टिरद्वाग प्रयुक्त स्तोत्रका
पाठ करेगा, वह यदि कोई अति दुर्लभ वर भी माँगेगा
तो भगवान् सूर्य उसे वरदानके रूपमें पूरा कर देंगे—

इमं स्तवं ययतमनाः समाधिना पठेदिहान्योऽपि वरं समर्थयन् । तत् तस्य दद्याचा रविमनीपितं तदाप्नुयाद् यद्यपि तत् सुदुर्ठभम् ॥ (--महा०, वन० ३ । ७५)

一多点体。一

# सूर्यप्रदत्त स्यमन्तकमणिकी कथा

: ( लेखक—माधु श्रीवलगमदासजी महाराज )

प्रसेनो द्वारवत्यां तु निवसन्त्यां महामणिम् ॥ दिव्यं स्यमन्तकं नाम समुद्रादुपलन्धवान् । तस्य सत्राजितः सूर्यः सखा प्राणसमोऽभवत् ॥ (हरिवशपु०१।३८।१३-१४)

प्रसेन द्वारकापुरीमे विराजमान थे। उन्हे स्यमन्तक नामकी एक दिन्य मणि अपने वडे भाई सत्राजित्से प्राप्त हुई थी। वह सत्राजित्को समुद्रके तटपर भगवान् भुवन भास्करसे उपलब्ब हुई थी। सूर्यनारायण सत्राजित्के प्राणोके समान प्रिय मित्र थे।

सुप्रसिद्ध महाराज यदुकी वशपरम्परामे अनिमन्नके पुत्र निध्न नामक एक प्रतापी राजा हुए, जिनसे प्रसेन और सत्राजित् नामक दो पुत्रोकी उत्पत्ति हुई। वे शत्रुओकी सेनाओको जीतनेमें पूर्ण समर्थ थे।

एक समयकी बात है—रिययोमे श्रेष्ट सत्राजित् रात्रिके अन्तमे स्नान एवं सूर्योपस्थान करनेके छिये समुद्रके तटपर गये थे। जिस समय सत्राजित् सूर्योपस्थान कर रहे थे कि उसी समय सूर्यनारायण उनके सामने आकर ग्वडे हो गये। सर्ववाक्तिसग्यन भगवान् सूर्यदेव अपने तेजस्वी मण्डलके मध्यमे विराज-मान थे, जिससे सत्राजित्को सूर्यनारायणका रूप स्पष्ट नहीं दीख ग्हा था। इसल्ये उन्होंने अपने सामने खड़े हुए भगवान् मूर्यसे कहा—'च्योतिर्मय प्रह आदिके स्वामिन्! में आपको जैसे प्रतिविन आकाशमें देखता हूँ; यदि वैसे ही तेजका मण्डल धारण किये हुए आपको अपने सामने अब भी खडा देखें तो फिर आप जो मित्रतावश मेरे यहो पथारे—इसमें विशेषता ही क्या हुई ।

इतना सुनते ही भगवान् मूर्यनारायणने अपने कण्ठसे उस मणिरत्न स्यमन्तकको उतारा और एकान्तमे अलग स्थानपर रख दिया । तब राजा सत्राजित् स्पष्ट अवयवों-वाले सूर्यनारायणके शरीरको देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने उन भगवान् सूर्यके साथ मुहूर्तभर (दो घड़ी) वार्तालाप किया । वार्त्यीत करनेके अनन्तर जब सूर्यनारायण वापस लौटने लगे, तब राजा सत्राजित्ने

तेजीमण्डलिन देव तथैव पुरतः स्थितम्। को विशेपोऽस्ति मे त्वत्तः सख्येनोपागतस्य वै ॥

उनसे प्रार्थना की—'भगवन् ! आप जिस दिव्यमणिसे तीनो लोकोको सदा प्रकाशित करते रहते हैं, वह स्यमन्तकमणि मुझे देनेकी कृपा कीजिये\*।

तव भगवान् सूर्यनारायणने कृपा करके वह तेजस्वी-मणि राजा सत्राजित्को दे दी । वे उसे कण्ठमें धारण कर द्वारकापुरीमे गये। 'ये सूर्य जा रहे हैं'— ऐसा कहते हुए अनेक मनुष्य उन नरेशके पीछे दौड़ पड़े । इस प्रकार नगरवासियोको विस्मित करते हुए सत्राजित् अपने रनिवासमे चले गये।

वह मणि वृष्णि और अन्धक्तकुळवाले जिस न्यक्तिके घरमे रहती थी, उसके यहाँ उस मणिके प्रभावसे सुवर्णकी वर्षा होती रहती थी। उस देशमे मेघ समय-पर वर्षा करते थे तथा वहाँ व्याधिका किंचिन्मात्र भय नहीं होता था। वह मणि प्रतिदिन आठ भार सोना दिया करती थीं।

जब भगवान् भी ससारी लोगोके साथ क्रीड़ा करने-के लिये अवतार धारण करते है तो सर्वसाधारण अल्पक्ष व्यक्ति उन नटनागरको अपने समान ही कर्मबन्धनमें बंधा हुआ समझते हैं। वे उनके कार्योपर शङ्का करते हैं, लाञ्छन लगनेवाली समालोचना भी कर बैठते हैं। जब भगवान्को नरनाट्य करना होता है तो वे अपनी भगवत्ताका प्रदर्शन नहीं करते। लोमका ऐसा घृणित प्रभाव है कि उसके कारण माई-माईमे विरोध उत्पन्न हो जाता है, अपने पराये हो जाते हैं तथा मित्र हात्रु वन जाते हैं । इसी मात्रको प्रदर्शित करनेके लिये भगवान् स्यामसुन्दरने स्यमन्तकमणिके हरणकी लीला दिखायी थी । इस स्यमन्तक-मणिके हरण एवं ग्रहणकी लीलाका कथा-प्रसङ्ग विस्तृतरूपसे श्रीमद्रागदतके दशम रकत्थके ५६-५० अध्यायोमे आया है ।

ऐसी प्रसिद्धि है कि भाद्रमासके कृष्णपक्षकी चतुर्थी तिथिमे उदित चन्द्रमाका दर्शन होनेसे मनुष्यमात्रको कलङ्क लगनेकी सम्भावना होती है। चन्द्र-दर्शन हो जानेपर कलङ्कका निवारण हो जाय, इसके लिये श्रीमद्भागवतके इन दो ( ५६-५७ ) अध्यायोका कथाप्रसङ्ग पढना एव सुनना अत्यन्त लाभप्रद है।

इस स्यमन्तकोपाख्यानकी फलश्रुतिका वर्णन करते हुए श्रीशुक्रदेवजी कहते हैं—'सर्वशिक्तमान् सर्वव्यापक भगवान् श्रीकृष्णके पराक्रमोसे परिपूर्ण यह पवित्र आख्यान समस्त पापो, अपराधों और कलङ्कोका मार्जन करनेवाला तथा परम मङ्गलमय है। जो इसे पढता, सुनता अथवा स्मरण करता है, वह सब प्रकारकी अपकीर्ति और पापोसे छूटकर परम शान्तिका अनुभव करता है। !

~5-12ta-2~

तदेतन्मणियन मे भगवन् दातुमहीस ॥ (—हरिवंशपु० ३८ । २१ )

<sup>†</sup> चार धानकी एक गुज़ी या एक रत्ती होती है। पॉच रत्तीका एक पण ( आधे मासेंसे कुछ अधिक ), आट पणका एक धरण, आठ धरणका एक पल ( जो ढाई छटॉकके लगभग होता है ), सौ पल-( सोल्ड सेरके लगभग-) की एक तुला होती है, बीस तुलाका एक भार होता है अर्थात् आजके मापसे आठ मनका एक भार होता है।

<sup>‡</sup> यस्त्वेतद् भगवत ईंग्वरस्य विष्णोर्वीर्योद्ध्यं वृजिनहर् सुमङ्गल च । आख्यान पठति श्रणोत्यनुस्मरेद् वा दुष्कीर्ति दुरितमपोह्य याति शान्तिम् ॥ (—श्रीमद्भा०१०।५७।४२)

### सूर्यभक्त ऋषि जरत्कारु

(--- त्रललीन परमश्र हेय श्रीजयद्यालजी गोयन्दका )

महाभारतके आदिपर्वमें जरत्कारु ऋपिकी कथा आती है । वे बड़े भारी तपस्त्री और मनखी थे । उन्होंने सर्पराज वासुकिकी वहिन अपने ही नामकी नागकत्यासे विवाह किया । विवाहके समय उन्होंने उस कन्यासे यह शर्त की थी कि यदि तुम मेरा कोई भी अप्रिय कार्य करोगी तो में उसी क्षण तुम्हारा परित्याग कर दूँगा । एक वारकी वात है; ऋषि अपनी धर्मपत्नीकी गोदमे सिर रक्खे लेटे हुए थे कि उनकी आँख छग गयी । देखते-देखते सृर्यास्तका समय हो आया; किंतु ऋषि जागे नहीं, वे निद्रामे थे। ऋपिपत्नीने सोचा कि ऋपिकी सायंसन्ध्याका समय हो गया; यदि इन्हें जगाती हूँ तो ये नाराज होकर मेरा परित्याग कर देंगे और यदि नहीं जगाती हूँ तो सन्ध्याकी वेला टल जाती है और ऋषिके धर्मका लोप होता है। धर्मप्राणा ऋपिपत्नीने अन्तमें यही निर्णय किया कि पतिदेव मेरा परित्याग चाहे भले ही कर दे, परंतु उनके धर्मकी रक्षा मुझे अवश्य करनी चाहिये । यही सोचकर

उसने पतिको जगा दिया। ऋपिने अपनी इच्छाके विरुद्ध जगाये जानेपर रोप प्रकट किया और अपनी पूर्व प्रतिज्ञाका स्मरण दिलाकर पत्नीको छोड देनेपर उतार हो गये। जगानेका कारण वतानेपर ऋपिने कहा— 'हे मुग्वे! तुमने इतने दिन मेरे साथ ग्हकर भी मेरे प्रभावको नहीं जाना। मैंने आजतक कभी सन्ध्याकी वेलाका अतिक्रमण नहीं किया। फिर क्या आज सूर्य-भगवान् मेरा अर्घ्य लिये विना ही अस्त हो सकते थे! कभी नहीं!—

शक्तिरस्ति न वामोरु मयि सुन्ते विभावनोः। अस्तं गन्तुं यथाकालमिति मे दृदि वर्तते॥ (—महा० आदि० ४७। २५-२६)

सच हैं, जिस भक्तकी उपासनामें इतनी दृढ निष्ठा होती हैं, सूर्यभगवान् उसकी इन्छाके विरुद्ध कोई कार्य कर नहीं सकते । हठीले भक्तोंके लिये भगवान्को अपने नियम भी तोडने पडते हैं !

(-- 'तत्त्व-चिन्तामणि भाग ५' मे )

## मानवीय जीवनमें सुधा घुल जाये

( डॉ॰ श्रीछोटेलालजी जर्मा, 'नागेन्द्र', एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ डी॰, बी॰ एड्॰)

अन्धकारके विकट वैरी अंग्रुमाली विभी!

मेटि भव-जड़ता प्रकाश विकसाइये।
दौर्वेल्य-दुरित-मिलन-होन मानसमें
प्रखर-मरीचि-सुख वीचि सरसाइये।
भवज-निशीथिनीमें कवसे भटक रहे
दीजिये प्रकाश राशि नहीं तरसाइये।
मानवीय जीवनमें सुधा घुल जाये देव!
नीरस रसा पे ऐसा रस वरसाइये॥





#### कलियुगमें भी सूर्यनारायणकी कृपा

( लेखक-श्रीअव्धिकशोरदासजी शीवैष्णव 'प्रेमनिधि' )

आप विश्वास करे, इस किल्युगमें भी देवगण कृपा करते हैं तथा समय पडनेपर वे साक्षी भी देते हैं। 'भक्तमाल'में वर्णित प्रसिद्ध श्रीजगन्नाथधामके पास श्रीसाक्षीगोपालजीके मन्दिरके विपयमें तो सभी जानते ही है, परतु कच्छकी यह एक नवीन घटना भी श्रद्धा बढानेवाली वस्तु है।

कच्छके राजाओमे राव देशलकी श्रद्धा तथा भगवद्-भक्ति लोकविश्रुत है संवत् १८०५मे वेशाख शुक्का १, शुक्तवारसे 'भुज'मे 'शिवरामण्डप'के उत्सव-प्रसङ्गमे आपने सवा लाख सतोकी लगातार दस दिनोंतक सेवा की थी। निम्नलिखित घटना उसीसे सम्बद्ध है, जो सत्यको प्रोत्साहित तथा श्रद्धाभावनाको दृढ़ करती है। सक्षेपमें घटना इस प्रकार है—

एक दिन कच्छकी राजधानी 'भुज'मे एक अद्भुत वाद (फिरमाद ) आया । एक साहूकारने एक पटेलपर दावा दायर कर दियां । वह दस्तावेज लिखकर देनेवाला किसान गरीव था—उसने उसमे लिखा था कि—'कोरी (स्थानीय रजतमुदा) रावजी (तत्कालीन राजा) के छापकी एक हजार रोकडी मैने तुम्हारे पाससे व्याजपर ली है । समयपर ये कोरियाँ मै आपको व्याजके साथ भर दूँगा। दस्तावेजके नीचे साक्षियोके नाम हैं । सबसे नीचे 'साख श्रीसूरजकी' लिखा है ।'

आज उसी दस्तावेजने राजदरबारके सामने एक विकट समस्या खड़ी कर दी है। किसान कहता है—एक हजार कोरियाँ व्याजसहित साहूकारको भर दी है।

साहूकार कहता है——'बात असत्य है। हमको एक कोरी भी नहीं मिली है। यह झूठ बोलता है। मेरे पास पटेलकी सहीवाला दस्तावेज मौजूद है।'

इधर दस्तावेज कहता है—'किसानको एक हजार कोरियाँ भरनेको हैं।' किसानने कोरी चुकती कर दी, इस बातका कोई साक्षी नहीं है—कागजपर ऐसा कोई चिह्न भी नहीं है । अदालतने साक्षी, तर्क एव कानूनके आधारपर पूरी छानवीनकर सभी प्रमाण किसान पटेलके विरुद्ध प्राप्त किये । कोई भी वात किसानक पक्षमे नहीं है । प्रमाणसे सिद्ध होता है—'किसान झूठा है' और पटेलके विरुद्ध फैसला भी सुना दिया जाता है ।

'भुज'की राजगद्दीपर उस समय रात्र देशलजी वावा विराजमान थे। प्रखर मध्याहका समय था। सूर्य मानो अग्निकी ज्वाला वरसा रहे थे। वे भुजके पहाड़को प्रचण्ड उत्तप्त तापसे तपाकर अपनी सम्पूर्ण गरमी भुज नगरीपर फेक रहे थे। ऐसी गरमीमें कच्छके रावजीकी ऑखें अभी जरा-सी ही मिली थीं कि वाहरसे करुण-कन्दन सुनायी पडा—

'महाराज ! मेरी रक्षा करो-रक्षा करो, मै गरीब मनुष्य बिना अपराधके मारा जा रहा हूँ ।'

किसानकी करुण चीख सुनकर रावजीकी ऑखे खुळ गर्यी । कच्छका मालिक नंगे पॉव यकायक वाहर आया । राजधर्मका यही तकाजा है ।

'कौन है भाई ?' महारावकी शान्त, मीठी वाणीने वातावरणमे मधुरता भर दी ।'

'चिर जीव हो रावजी !' किसानका कण्ठ छलाछल भर गया । वह वैर्य धारण कर वोला—'मै एक हजार कोरीके लिये ऑस् नहीं वहाता हूँ । मेरे सिरपर झूठ वोलनेका कल्डि आता है, वह मुझसे सहा नहीं जाता; धर्मावतार ! मुझे सच्चा एव उचित न्याय चाहिये, गरीवनिवाज!'

पटेलने अपनी सारी राम-कहानी कच्छके अधिपति देशलजी वावाके चरणोमे निवेदित की । महारावने सभी कागजात भुजकी अदालतसे अपने पास मॅगवाये। उसके एक-एक अक्षरको च्यानपूर्वक पढ़ा। किसानकी सचाई कागजोमे तो कहीं दील न पडी, किंतु उसके नेत्रोगें निर्दोपता झॉक रही थी।

कागजोंको टेम्बकर कन्छके अविपतिने निरागापूर्ण नि:स्वास लेते हुए कहा—'क्या वर्कें भाई ! त्ने कोरियों भर दी हैं, पर इसका कुछ भी प्रमाण इन कागजोमे उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ।'

'प्रमाण तो हैं, अनदाता ! मैने अपने हाथसे ही इस दस्तावेजपर काळी स्याइीसे चौकडी ( x ऐसे निशान ) लगाये हैं'—किसानने अपनी प्रामाणिकताका निवेदन करते हुए कहा ।

'चौकडी !' महाराज देशलजी वात्राने चौंककर कहा । 'हाँ धर्मावतार ! चौकडी !! काली रोशनाईकी वडी-सी चौकडी !!! चारो कोनोंपर कागजके चारा ओर मैने अपने हाथसे लगायी हैं, चार काली चौकटियां ।'

'अरे, चौकडी तो क्या, इसपर तो काला विन्दृ भी कहीं दिखायी नहीं देता'—-राजाने कहा।

' यह सब चाहे जैसे हुआ हो, राजन् ! आपके चरणोंपर हाथ रखकर मैं सत्य ही कहता हूँ '— किसानने बाबाके दोनो चरणोपर अपने दोनो हाथ रख दिये।

पटेल ( कलवी )की वाणीमे सचाई साफ-साफ झलकती थी। यह समस्या अव और भी कठिन हो गयी। महाराओके सिरपर पसीना आ गया, ऑखोकी त्योरियों चढ गयीं। तुरंत उस साङ्ककारको बुलाया गया। वह राजा-के सम्मुख उपस्थित हुआ। अव तो कचहरीके सभी छोग भी आकर बैठ गये थे तथा किसानके न्यायको तौलते हुए इस संत आत्मा न्यायमूर्ति राजाके न्यायको देख रहे थे।

'सेट ! मनमे कुछ भी छल-कपट हो तो निकाल देना ।' राजाने साहूकारको गम्भीरतापूर्वक कहा ।

'अन्नदाता ! जो कुछ होगा, वह तो यह कागज स्वय ही कहेगा, देख लीजिये ।' राजांन पुनः दग्तावेज हाथमें ख्या । राजा-की दृष्टि कागजके कोने-कोनेपर सीधी चढी जा रही थी। परंतु 'चैं।कडी'के प्रश्नका उत्तर किसी प्रकार नहीं मिळ रहा था। इननेमें राजाकी दृष्टि कागजके अन्तिम अक्षरोंपर पडी—-'साख श्रीनूरजकी'।

अव विचार राजाके मस्तिष्कमें चढ गये—मुरज सत्य साक्षी देगे ? और उन्होंने वह दम्तावेजका कागज सूर्य भगवान्के सामने रख दिया ।

'हे स्पंदेव ! इस दम्नावेजमे आपकी साथी लिखी हे । मैं 'भुज'का राजा यदि आज न्याय न कर सका तो दुनिया मेरी हॅर्गी उज़ायणी । राजाने मन-ही-मन श्रीम्य्नीरायणसे बुद्धितानकी प्रार्थना की और काणजको स्प्येक सम्मुख रण दिया । फिर वे टकटकी लगाकर ध्यानपूर्वक कागजको देखने लगे । एक चमन्कार उमरा ! एक हर्न्की-सी पानीके दाग-सरीखी स्पष्ट चौकडी दस्तावेजके कागजपर दीखनेल्गी । फिर तो कच्छाविपति ऐसे आनन्दसे हर्पिन हो गये मानो उन्होने किसी महान् देशको जीत लिया हो। आकाशमें जग-मगाते हुए सूर्यनारायणके सामने उनके दोनो हाथ जुड़ गये ।

अत्र राजाने किसानसे पृष्टा—'तुमने कागज-पर चौकड़ी लगायी, उसका कोई साक्षी भी है ?'

'काला कौआ भी नहीं गरीव-निवाज ! साक्षी तो कोई भी नहीं था'—पटेलने निवेदन किया ।

'परंतु इसमे तो लिखा है न कि—'साक्षी श्रीरूपिजी।' 'हॅ हॅ—अन्नदाता!' साह्कारने उत्तर दिया।

भ्यह तो ऐसा लिखना पूर्वपरम्परासे चला आता है, रिवाजमात्र है । भला, सूर्य कभी साक्षी देते हैं ? राजाने किसानसे हॅसकर पूछा ।

'देवता तो साक्षी दे सकते हैं, राजन् !' परतु अव तो कल्यिंग आ गया है । दुनियाके मनुष्योकी